#### खर्गवासी साधुवरित श्रीमान् डालचन्दजी सिंघी

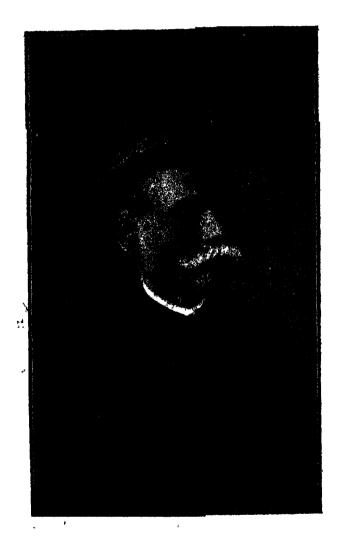

वायू श्री बहादुर सिंहजी सिंधीके पुण्यश्लोक पिता जन्म-वि. सं. १९२१, मार्ग. बहि ६ अन्ति स्वर्गवास-वि. सं. १९८४, पोष सुदि ६



#### दानशील-साहित्यरसिक-संस्कृतिप्रिय स्व० बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघी



अजीमगंज-कलकत्ता

जन्म ता. २८-६-१८८५]

[मृत्यु ता. ७-७-१९४४

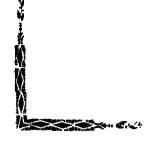

# सिंघी जैन ग्रन्थ मा ला

······· अन्यांक ४५ ]·····

दाक्षिण्यचिह्नाङ्क -श्रीमद् - उद्योतनसूरि - विरचिता

# कुवलयमाला

( प्राकृतभाषानिबद्धा चम्पुस्वरूपा महाकथा )

#### प्रथम भाग - मूल कथाप्रन्थ



#### SINGHI JAIN SERIES

\*\*[NUMBER 45]\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### KUVALAYAMALA

**OF** 

UDDYOTANA SÚRI

(A Unique Campū in Prākrit)

#### कलकत्ता निवासी साधुचरित-श्रेष्ठिवर्य श्रीमद् डालचन्द्जी सिंघी पुण्यस्मृतिनिमित्त प्रतिम्रापित एवं प्रकाशित

#### सिंघी जैन ग्रन्थ माला

[ जैन मागमिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कथात्मक-इत्यादि विविधविषयगुन्धित प्राकृत, संस्कृत, अपअंश, प्राचीनगूजैर,-राजस्थानी आदि भानाभाषानिबद्ध सावैजनीन पुरातन वाक्षाय तथा नृतन संशोधनात्मक साहित्य प्रकाशिनी सर्वश्रेष्ठ जैन प्रन्थाविक ]

श्रीमद्-डाल्चन्दजी-सिंघीसत्पुत्र स्व॰ दानशील-साहित्यरसिक-संस्कृतिप्रिय श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी



वधान सम्पादक तथा संचालक आचार्य जिन विजय मुनि अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ

ऑनररी डायरेक्टर राजस्थान ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर (राजस्थान) निवृत्त सम्मान्य नियामक भारतीय विद्या भवन, वम्बई

बॉनर्सा मेंबर जर्मन बोरिएण्टल सोसाईटी, जर्मनी; भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीक्यूट, पूना (दक्षिण); गुजरात साहित्यसभा, अहमदाबाद (गुजरात); विश्वश्वरानन्द वैदिक शोध प्रतिष्ठान, होसियारपुर (पञ्जाब)

संरक्षक

श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी

अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापी ठ

प्रकाशक - जयन्तकृष्ण ह. दवे, ऑनररी डायरेक्टर, भारतीय विद्या भवन, बौपाटी रोड, बम्बई, नं. ७ सुद्रक - लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, निर्णयसागर प्रेस, २६-२८ कोलभाट स्ट्रीट, बम्बई, नं २

#### दाक्षिण्यचिह्नाङ्क -श्रीमद् -उद्योतनसूरिविरचिता

# कुवलयमाला

( प्राकृतभाषानिबद्धा चम्पूस्वरूपा महाकथा )

\*

अतिदुर्लभ्यमाचीनपुस्तकद्वयाधारेण सुपरिशोध्य बहुविधपाठमेदादियुक्तं परिष्कृत्य च संपादनकर्ता

डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, एस. ए., डी. लिट्. प्राध्यापक, राजाराम कॉलेज, कोल्हापुर (दक्षिण)

#### प्रथम भाग – मूल कथाग्रन्थ



#### प्रकाशनकर्ना

#### अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ भारतीय विद्याभवन, बम्बई

विक्रमाब्द २०१५]

प्रथमाष्ट्रित

[किस्ताब्द १९५९

प्रन्थांक ४५ ]

सर्वाधिकार मुरक्षित

[ मूल्य रू० १५-५०

#### SINGHI JAIN SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF IMPORTANT JAIN CANONICAL, PHILOSOPHICAL, HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE AND OTHER WORKS IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRAMSA AND OLD RAJASTHANIGUJARATI LANGUAGES, AND OF NEW STUDIES BY COMPETENT RESEARCH SCHOLARS

**ESTABLISHED** 

#### IN THE SACRED MEMORY OF THE SAINT LIKE LATE SETR

#### ŚRÍ DÁLCHANDJI SINGHĪ

OF CALCUTTA

BY

HIS LATE DEVOTED SON

DANASILA-SAHITYARASIRA-SANSKRITIPRIYA
SRI BAHADUR SINGH SINGHI

DIRECTOR AND GENERAL EDITOR

#### ACHĀRYA JINA VIJAYA MUNI

ADHISTHATA, SINGHT JAIN SASTRA SIKSHA PITHA

Honorary Founder-Director, Rajasthan Oriental Research Institute, Jodhpur; General Editor, Rajasthan Puratan Granthamala; etc.

(Honorary Member of the German Oriental Society, Germany; Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona; Vishveshvranand Vaidic Research Institute, Hosiyarpur, and Gujarat Sāhitya Sabhā, Ahmedabad.)

**PUBLISHED** 

UNDER THE PATRONAGE OF

SRI RAJENDRA SINGH SINGHI

SRI NARENDRA SINGH SINGHI

BY THE ADHISTHATA

SINGHI JAIN SHASTRA SHIKSHAPITH
BHARATIYA VIDYA BHAVAN
BONKBAY

# UDDYOTANA-SŪRI'S KUVALAYAMĀLĀ

(A Unique Campu in Prakrit)

Critically Edited from Rare Mss. Material for the First Time with an Introduction, Various Readings, Notes etc.

AND

RATNAPRABHA-SŪRI'S

#### KUVALAYAMĀLĀ-KATHĀ

(A Stylistic Digest of the Above in Sanskrit)
Critically Edited with Various Readings etc.

BY

Professor A. N. UPADHYE, M. A., D. LML. RAJALAM COLLEGE, KOLHAPUR

8

#### Part I KUVALAYAMĀLĀ

PRAKRIT-TEXT & VARIOUS READINGS

₩

#### PUBLISHED BY

# Adhisthata, Singhi Jain Śastra Śikṣapitha BHĀRATĪYA VIDYĀ BHAVANA BOMBAY

V. E. 2015]

First Edition

[ A. D. 1959

Vol. No. 45]

# #

Price Rs. 15-50

#### ॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः॥

अस्ति बङ्गामिधे देही सप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशालिनी ॥ बहवो निवसन्त्वत्र जैना क्रकेशवंशजाः । धनाच्या नृपत्तनमान्या धर्मकर्मपरायणाः ॥ ₹ श्रीडालचन्द इत्यासीत् तेष्वेको बहुमाग्यवान् । साधुवत् सचरित्रो यः सिंघीकुलप्रमाकरः ॥ Ę बाह्य एव गतो यश्च कर्तुं व्यापारविस्तृतिम् । कलिकातामहापुर्या धतधर्मार्थनिश्चयः ॥ ક कुशाप्रीयया सदबुक्या सदस्या च सुन्निष्ट्या । उपार्ज्य विपुलां लक्ष्मी कोट्यधिपोऽजनिष्ट सः ॥ 4 तस्य मञ्जूकमारीति सञ्चारीकुरुमण्डना । जाता पतिवता पत्नी शीरूसौभाग्यभूषणा ॥ £ श्रीबहादुरसिंहारूयो गुणबाँस्तनयस्तयोः । सञ्जातः सुकृती दानी धर्मप्रियश्च चीनिधिः ॥ प्राप्ता पुण्यवता तेन पक्षी तिरुकसुन्दरी । बस्याः सौभाग्यचन्द्रेण भासितं तत्कुरुाम्बरम् ॥ श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्य ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदश्रत्वातः दक्षिणबाह्यत् पितः ॥ Q नरेन्द्रसिंह इत्याख्यसेजस्वी मध्यमः सतः । सनुवीरेन्द्रसिंहश्च कनिष्टः सौम्यदर्शनः ॥ 90 सन्ति त्रयोऽपि सरपुत्रा मासमक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भन्याः पितुर्मार्गानुगामिनः ॥ 99 भन्येऽपि बतुवस्तस्याभवन् स्वसादिवान्धवाः । धनैर्जनैः समृद्धः सन् स राजेव व्यराजत् ॥ 12

#### सन्यच --

99

38

94

98

99

96

99

२०

29

**२**२

₹\$

२४

२५

२६

₹ 9

२८

२९

30

2 8

3 3

**₹ ₹** 

£ 8

રૂ પ્ડ

₹ €

ž o

36

38

08

सरस्वत्यां सदासक्तो भून्वा छक्ष्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्राप्यामीत् सदाचारी तिश्चत्रं विदुषां खलु ॥ नाइंकारो न दुर्भीवो न विखासो न दुर्थियः । इष्टः कदापि यद्गेहे सतां तद् विसायास्पदम् ॥ भक्तो गुरुजनानां स विनीतः सजनान् प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तोऽभून् प्रीतः पोष्यगणेप्वपि ॥ देश-कालस्थितिकोऽसौ विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादि-साहित्य-संस्कृति-सत्कलाप्रियः ॥ समुन्नत्यै समाजस्य धर्मस्योत्कर्षहेतवे । प्रचाराय च शिक्षाया दत्तं तेन धनं धनम् ॥ गत्वा सभा-समित्वादौ भूत्वाऽध्यक्षपदान्वितः । दश्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साहिताश्च कर्मठाः ॥ एवं धनेन देहेन ज्ञानेन अभनिष्टया । अकरोत् म यथाशकि सत्कर्माण सदाशयः ॥ षधान्यदा प्रसङ्गेन स्विपतुः स्मृतिहेतवे । कर्तुं किञ्चित् विशिष्टं स कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥ पुज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानकृत्रिः स्वयम् । तसात् तञ्ज्ञानवृद्धार्थं यतनीयं मयाऽप्यरम् ॥ विचार्येवं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रद्धेयानां स्वमित्राणां विद्वां चापि तादशाम् ॥ जैनज्ञानप्रसारार्थं स्थाने शान्ति निकेत ने । सिंधीपदाक्कितं जैन ज्ञान पीठ मांतिष्ठिपत् ॥ श्रीजिनविजयः प्राक्तो सनिनामा च विश्रतः । स्वीकर्तं प्रार्थितस्तेन तस्याधिष्ठायकं पदम् ॥ तस्य सीजन्य-सौहार्द-स्थेयौँदार्यादिसङ्गणैः । बशीभूय सुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥ कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण स्वीयपावनपाणिमा । र्ह्स-नागार्श्व-चनद्वाब्दे तत्प्रतिष्ठा ब्यथीयत ॥ प्रारब्धं सुनिना चापि कार्यं तदुपयोगिकम् । पाठनं ज्ञानलिप्सुनां प्रन्थानां प्रथनं तथा ॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंचीकुलकेतुना । स्वपितृश्रेयसे चेषा प्रारम्धा प्रन्थमालिका ॥ उदारचेतसा तेन धर्मशीलेन वानिना । व्ययितं पुष्कलं द्वव्यं तत्तत्कार्यसासिख्ये ॥ छात्राणां वृत्तिदानेन नैकंषां विदुषां तथा । ज्ञानाभ्यासाय निष्कामसाहास्यं स प्रदत्तवान् ॥ जलवाञ्चादिकानां तु प्रातिकृल्यादसौ सुनिः । कार्यं त्रिवार्षिकं तत्र समाप्यान्यत्रावासितः ॥ तन्नापि सत्ततं सर्वं साहाय्यं तेन यच्छता । प्रन्थमाङाप्रकाशाय महोत्साहः प्रदर्शितः ॥ तन्दै-निध्येष्के-चन्द्रांब्दे कृता पुनः सुयोजना । प्रत्यावल्याः स्थिरस्वाय विस्तराय च नृतना ॥ ततो मुनेः परामशीत् सिंबीवंशनभस्वता । भा वि चा भ व ना येथं प्रन्थमाला समर्पिता ॥ **बासीसस्य मनोवाञ्छाऽपूर्वग्रन्थप्रकाशने । तद्ये व्ययितं तेन लक्षावधि हि रूप्यक्रम** ॥ दुर्विकासाद विधेर्दन्त ! दौर्भाग्याखात्मबन्धूनाम् । स्वल्पेनैवाथ कालेन स्वर्ग स सुकृती ययौ ॥ विर्यु-सून्य-व-नेत्री-इदे मासे बाषावसन्ज्ञके । कलिकातानगर्यो स प्राप्तवान् परमां गतिम् ॥ पितृशक्तिश्च तरपुत्रैः प्रेयसे पितुरात्मनः । तथैव प्रपितुः स्मृत्ये प्रकाश्यतेऽधुना स्वियम् ॥ सैवा प्रन्याविक: श्रेष्ठा प्रेष्ठा प्रज्ञावतां प्रथा । भूयाद् भृत्ये सतां सिंघीकुककीर्तिप्रकाशिका ॥ विद्वजनकृताहादा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्तियं लोके श्रीसैंची प्रन्यमालिका ॥

#### ॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः॥

3

Q

90

9 9

9 9

13

8 6

14

3 6

9 19

96

99

**२** 0

23

**२** २

23

**3**8

२५

३६

e 9

86

२९

g o

1

३२

11

8 8

24

Þ£

\$ 10

36

18

स्वस्ति श्रीमेद्गादाक्यो देशो-भारतिविश्वतः । रूपाहेलीति सश्चानी पुरिका यश्च सुस्थिता ॥
सदाचार-विचाराम्यां प्राचीननृपतेः समः । श्रीमबतुरसिंहोऽत्र रातोडान्वयभूमिपः ॥
तश्च श्रीनृद्धिसिंहोऽभूद् राजपुत्रः प्रसिद्धिभाक् । श्रात्रधर्मधनो यश्च परमारकुलामणोः ॥
सुञ्ज-भोजमुला भूपा जाता यस्मन् महाकुले । किं वण्यंते कुलीनत्वं तत्कुलजातजन्मनः ॥
पत्नी राजकुमारीति तस्माभूद् गुणसंहिता । चानुर्य-रूप-स्वावण्य-सुवाक-सौजन्यभूवितः ॥
श्वात्रयाणीं प्रभापणां शीर्योदीसमुखाकृतिम् । यां दृष्ट्वेव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वयम् ॥
पुत्रः किसनसिंहाख्यो जातस्तयोरतिप्रियः । रणमल् इति चान्यद् यद्याम जननीकृतम् ॥
श्वादेवीहंसनामाऽत्र राजपूज्यो वतिश्वरः । उयोतिभैवज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥
श्वात्योपतिभयेग्या स तत्स्नुः स्वसिद्धी । रक्षितः श्वीवृद्धिसहस्य प्रीति-श्रद्धास्पदं परम् ॥
तेनायाप्रतिभयेग्या स तत्स्नुः स्वसिद्धी । रक्षितः शिक्षतः सम्यक्, कृतो जैनगतानुगः ॥
दीर्भाग्यात् तन्छिशोर्बाक्ये गुरु-तासौ दिवंगतौ । विमृदः स्वगृहात् सोऽथ यद्दछ्या विनिर्गतः ॥

#### तथा च-

म्रान्त्वा नैकेषु देशेषु संसेव्य च बहुन् नरान् । दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा जातो जैनमुनिस्ततः ॥ जातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्यवृत्तिना तेन तत्त्वातत्त्वगवेषिणा ॥ अधीतः विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोऽप्येवं प्रव-नृतनकालिकाः ॥ येन प्रकाशिता नैके अन्या निद्वस्प्रशंसिताः । छिखिता बहुवो छेखा ऐतिहातथ्यगुम्फिताः ॥ बहुभिः सुविद्वित्तम्तन्मण्डलैश्च स सत्कृतः । जिनचिजयनाम्नाऽयं विख्यानः सर्वत्राभवद् ॥ तस्य तां विश्वतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना । भाहृतः साद्रं पुण्यपत्तनात् स्वयमन्यदा ॥ पुरं चाहम्मदाबादं राष्ट्रीयः शिक्षणालयः । विद्यापीठ इति ख्यात्या प्रतिष्टितो यदाऽभवत् ॥ भाचार्यत्वेन तत्रोचैनियक्तः स महात्मना । रर्स-मुनि-निधीन्द्रेडेंद् पुरात खा रुप म न्दि रे ॥ वर्षाणामष्टकं यावत सम्भव्य तत पटं ततः। गत्वा जर्मनराष्ट्रे स तत्संस्कृतिमधीतवान् ॥ तत भागत्य सँछप्नो राष्ट्रकार्ये च मिक्रयम् । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वातन्त्र्यसङ्गरे ॥ कमात् ततो विनिर्मक्तः स्थितः ज्ञानित नि केत ने । विश्ववन्यकवीनद्वश्रीरवीनद्वनाथभूषिते ॥ सिंघीपद्युतं जैन ज्ञान पी ठं तदाश्रितम् । स्थापितं तत्र सिंघीश्रीडालचन्दस्य सुनुना ॥ श्रीबहादश्मिद्देन दानवीरेण घीमना । स्मृत्यर्थं निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥ प्रतिष्ठितश्च तस्यासी पदेऽधिष्ठातृमञ्ज्ञकं । अध्यापयन् वरान् शिष्यान् प्रन्थयन् जैनवास्त्रायम् । तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंचीकुलकेतुना : स्वपितृश्रेयसे द्वोषा प्रारब्धा प्रन्थमालिका ॥ भर्थवं विगतं तस्य वर्षाणामष्टकं पुनः । प्रन्थमालाविकासादिप्रवृत्तिषु प्रयस्पतः ॥ बार्ण-रहे-नेवेन्द्रेव्दं भंबाईनगरीस्थितः । भंदीति बिरुद्ख्यातः कन्हेयालाल-घीसम्बः ॥ प्रवृत्तो भारतीयानां विद्यानां पीठनिर्मितां । कमैनिष्ठस्य तस्याभूत् प्रयक्षः सफलोऽचिरात् ॥ विदुषां श्रीमतां योगान् पीटो जातः प्रतिष्ठितः । भारतीय पदोपेन विधा भवन सञ्ज्ञया ॥ भाइतः सहकार्यार्थं स मुनिस्तेन सुहृदा । ततःप्रभृति तत्रापि तस्कार्ये सुप्रवृत्तवान् ॥ तज्ञवनेऽन्यदा तस्य सेवाऽधिका अपेक्षिता । स्वीकृता च सद्भावन साऽप्याचार्यपदाश्रिता ॥ नन्दै-निर्ध्यक्र-चन्द्राब्दे वैक्रमे बिहिता पुनः । एतद्ग्रन्थावलीस्यैर्थकृते नृतनयोजना ॥ परामर्शात् ततस्त्रस्य श्रीसिंबीक्रस्मास्वतः । मा विद्या भ व ना येयं प्रन्थमाला समर्पिता ॥ मदत्ता दशसाहस्री पुनस्तस्योपदेशतः । स्वपितस्यृतिमन्दिरकरणाय सुकीर्तिना ॥ दैनादक्ये गते काले सिंचीवर्यो दिवंगतः । यसस्य ज्ञानसेवायां साहाय्यमकरोत् महत् ॥ पितृकार्यप्रगत्वर्यं यक्षशिकैसत्तात्मजैः । राजेन्द्रसिंहसुर्य्येश्च सत्कृतं तद्वयसतः ॥ पुण्यस्रोकपितुर्नामा प्रस्थागारकृते पुनः । बन्धुज्येष्ठो गुणश्रेष्ठो ग्रार्ड्छक्षं धनं ददौ ॥ अन्यमानाप्रसिद्धार्थं पितृवत् तस्य कोक्षितम् । श्रीसिषीससपुत्रैः सर्वं तद्गिराऽनुविधीयते ॥ विद्वजनकृताहादा सिवदानस्ददा सदा। विरं नस्दलियं लोकं जिन विजय भारती॥

#### SINGHI JAIN SERIES

## Works in the Series already out. श्री अद्याविष मुद्रितग्रन्थनामाविले 🎥

- मेरुनुज्ञाचार्यरचित प्रवन्धचिन्तामणि मृल संस्कृत प्रन्थ.
- २ पुरातनप्रबन्धसंप्रद्व बहुविध ऐतिहातध्यपरिपूर्ण अनेक निबन्ध संचय.
- ३ राजशेखरसृरिरचित प्रबन्धकोश.
- ४ जिनप्रभस्रिकृत विविधतीर्थकल्प.
- ५ मेघविजयोपाध्यायकृत देवानन्दमहाकास्य.
- ६ यशोविजयोपाध्यायकृत जैनतर्कभाषा.
- ७ हेमचन्द्राचार्यकृत प्रमाणमीमांसा.
- ८ महाकलद्भदेवकृत अकलद्भग्रन्थत्रयी.
- ९ प्रबन्धचिन्तामणि हिन्दी भाषांतर.
- १० प्रभाचन्द्रसूरिरचित प्रभावकचरित.
- ११ सिद्धिचन्द्रोपाध्यायरचित भानुचन्द्रगणिचरित.
- १२ यशोविजयोपाध्यायविर्चित शामबिन्दुप्रकरण.
- १३ हरिषेणाचार्यकृत बृहत्कथाकोश.
- १४ जैनपुरतकप्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग,
- ९५ हरिभद्रस्रिविरचित धूर्तांख्यान. ( प्राकृत )
- १६ दुर्गदेवकृत रिष्टससुखय. ( प्राकृत )
- ९७ मेघविजयोपाध्यायकृत दिग्विजयमहाकाव्य.
- १८ कवि अञ्दुल रहमानकृत सन्देशरासक. (अपश्रंश)

- १९ भर्तृहरिकृत शतकत्रयादि सुभावितसंग्रह.
- २० शान्त्याचार्यकृत न्यायावतारवार्तिक-वृत्ति. .
- २१ कवि धाहिलरचित पडमसिरीचरिड. ( अप॰ )
- २२ महेश्वरस्रिकृत नाणपंचमीकहा. (प्रा॰)
- २३ श्रीभद्रवाहुआचार्यकृत भव्नवाहुसंहिता.
- २४ जिनेश्वरस्रिकृत कथाकोषप्रकरण. (प्रा॰)
- २५ उदयप्रभस्रिकृत धर्माम्युद्यमहाकाच्य.
- २६ जयसिंहस्रिकृत धर्मोपदेशमाला. ( प्रा॰ )
- २७ कोऊहलविरचित लीलावई कहा. (प्रा॰)
- २८ जिनदत्ताख्यानद्वय. ( प्रा॰ )
- २९ ख्वयंभूविर्चित पडमचरिड. भाग १ (अप॰)
- ३० ,, ", ,, २
- ३१ सिद्धिचन्द्रकृत काच्यप्रकाशस्यप्रकत.
- ३२ दामोदरपण्डित कृत उक्तिब्यक्तिप्रकरण.
- ३३ मिनभिन विद्वत्कृत कुमारपाकचरित्रसंग्रह.
- ३४ जिनपालीपाध्यायरचित खरतरगच्छ गृहदुर्वाविछ.
- ३५ उद्योतनस्रिकृत कुवलयमाला कहा. (प्रा॰)
- ३६ गुणपालमुनिरचित जं**बुचरियं.** ( प्रा॰ )
- ३७ पूर्वी वार्यविर्चित जयपायड निमित्तशाखः (प्रा॰)
- ३८ धनसारगणीकृत-भर्तृहरशतकत्रयटीका.

### Shri Bahadur Singh Singhi Memoirs Dr. G. H. Buhler's Life of Hemachandracharya.

Translated from German by Dr. Manilal Patel, Ph. D.

- स्व. वाब् श्रीबहादुरिबंहजी सिंची स्मृतिप्रन्य [भारतीयविद्या भाग ३] सन १९४५.
- 2 Late Babu Shri Bahadur Singhji Singhi Memorial volume. BHARATIYA VIDYA [Volume V] A. D. 1945.
- 3 Literary Circle of Mahamatya Vastupala and its Contribution to Sanskrit Literature. By Dr. Bhogilal J. Sandesara, M. A., Ph. D. (S.J.S.33.)
- 4-5 Studies in Indian Litary History. Two Volumes.

By Prof. P. K. Gode, M. A. (S. J. S. No. 37-38.)

#### Works in the Press.

#### 🕸 संप्रति मुद्यमाणग्रन्थनामाविछ 🎎

- १ विविधगण्डीयपद्दाविसंप्रह.
- २ जैनपुन्तकप्रशस्तिसंप्रद्द, भाग २.
- ३ विज्ञासिसंग्रह विज्ञाति महालेख विज्ञाति त्रिवेणी भादि भनेक विज्ञातिलेख समुख्य.
- **४ कीर्तिकौमुदी** आदि वस्तुपालप्रशस्तिसंप्रह,
- ५ गुणचन्द्रविर्चित मंत्रीकर्मचन्द्रवंशप्रवन्ध.
- ६ नयचन्द्रविरचित हम्मीरमहाकाच्य.
- ७ महेन्द्रस्रिकृत नर्मदासुन्दरीकथा. ( प्रा॰ )
- ८ कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र सटीक. ( कतिपयंअश )

- ९ गुणप्रभाचार्यकृत विनयसूत्र. (बौद्धशास्त्र)
- १० भोजनृपतिरचित श्रुकारमञ्जरी. ( संस्कृत कथा )
- ११ रामचन्द्रकविर्चित-मिक्कामकरन्द्रादिनाटकसंग्रह.
- १२ तहणप्राभाचार्यकृत षडावश्यकवाकाववोधवृत्ति.
- १३ प्रद्युप्रस्रिकृत मूळ्डु दिप्रकरण-सटीक
- १ ४ हेमचन्द्राचार्यकृत छन्दोऽनुशासन
- १५ खर्यभुकविरचित पडमचरिड. भा॰ ३
- १६ ठकुर फेरूरचित प्रन्थाविल (प्रा॰)

To Pandit Dr. Sukhalalaji Sanghavi and Āchārya Śrī Jina Vijayaji Muni

#### PREFACE

AFTER working for the last six years and more on the critical edition of this unique Prākrit Campū, the *Kuvalayamālā* of Uddyotanasūri (A. D. 779), it is a matter of pleasure and relief for the Editor that the Text with the Various Readings is being placed before the world of scholars, in this Part I.

The Second Part will include the Introduction which gives a description of the Mss. along with the principles of Text-constitution and presents an exhaustive study of the various aspects of the Kuvalaya-mālā. In it is included a critical edition of Ratnaprabhasūri's Kuvalaya-mālā-kathā which is a stylistic digest in Sanskrit of Uddyotana's Prākrit work. All this material is nearly ready, and it is hoped that the Second Part also will be published soon.

The Prakrit Text is edited according to the best standards of critical scholarship. Only two Mss. of this Prakrit Campū are available one written on paper in Poona (P) and the other on palm-leaf in Jaisalmer (J): both of them are used for this edition.

Muni Shri Jinavijayaji had undertaken a critical edition of this work; and, as early as 1931, he had even printed the first form of it. The students of Prākrit literature have to regret that due to various preoccupations and multifarious duties this great savent could not continue his work on this important Prākrit Text. A kalyāṇa-mutra as he is, he generously placed the Jaisalmer material at my disposal; and it is out of great respect for his wish that I undertook to edit this work. But for his help and constant encouragement I would not have been able to complete this arduous task. Words are inadequate to express my sense of gratitude towards him.

My sincere thanks are due to the ex-Government of Kolhapur and the University of Poons for their research grants which enabled me to continue my work on the Kuvalayamālā.

Two years back some unexpected developments were about to dislocate my work on the Kuvalayamālā. Thanks to Pt. Dr. Sukhalalji Sanghavi, Ahmedabad, Dr. Hiralal Jain, Muztfarpur, and other well-wishers that I could complete the text-constitution of this Kuvalayamālā which by its publication has positively enhanced the greatness of Indian literature in general and Prākrit literature in particular.

Karmanyevådhikāras te.

Rajaram College Kolhapur: 1-5-59.

A. N. UPADHYE

#### किञ्चित् प्रास्ताविक ।

#### (कुवलयमाला कथाके प्रकाशनकी पूर्व कथा।)

अनेक वर्षोसे जिसके प्रकाशित होनेकी विद्वानोंको विशिष्ट उत्कण्टा हो रही थी, उस दाक्षिण्य चिह्नाङ्कित उद्योतन स्रिकी बनाई हुई प्राकृत महाकथा कुवलयमाला, सिंघी जैन प्रनथमाला के ४५ वें मणिरकके रूपमें, आज प्रकट करते हुए मुझे अतीव हर्षानुभव हो रहा है।

इस क्या प्रन्यको इस रूपमें प्रकट करनेका आजसे कोई ४५ वर्ष पूर्व, मेरा संकल्प हुआ था । विद्वन्मतिक्कित मुनिवर्ष्य श्री पुण्यविजयजीके खर्गीय गुरुवर्ष्य श्री चतुरविजयजी महाराजने रत्नप्रमसूरिकृत गद्यमय संस्कृत क्वलयमाला कथाका संपादन करके भावनगरकी जैन आत्मानन्द सभा द्वारा ( सन् १९१६ ) प्रकाशित करनेका सर्वप्रथम सप्रयन किया. तत्र उसकी सक्षिप्त प्रस्तावनामें प्रस्तुत प्राकृत कथाका आधन्त भाग उद्भत करनेकी दृष्टिसे, पूनाके राजकीय अन्यसंग्रह (जो उस समय डेकन कॉ.रेजमें स्थापित था) में सुरक्षित इस प्रन्थकी, उस समय एकमात्र ज्ञात प्राचीन हस्तलिखित प्रति, मंगवाई गई। हमारे खर्गस्य विद्वान् मित्र चिमनलाल डाह्याभाई दलाल, एम्. ए. ने उस समय 'गायकनाडस् ओरिएन्टल सिरीह्न' का काम प्रारंभ किया था। प्रायः सन् १९१५ के समयकी यह बात है। उन्होंके प्रयत्नसे पूना वाली प्रति बडौटामें मंगवाई गई थी। मैं और श्री दलाल दोनों मिल कर उस प्रतिके कुछ पन्ने कई दिन टटोलते रहे, और उसमेंसे कुछ महत्त्रके उद्धरण नोट करते रहे । श्री दलालके हस्ताक्षर बहुत ही अन्यवस्थित और अस्पष्ट होते थे अतः इस प्रन्यगत उद्धरणोंका आलेखन मैं ही खयं करता था। प्रन्यका आदि और अन्त भाग मैंने अपने हस्ताक्षरोंमें सुन्दर रूपसे लिखा था । उसी समय कथागत वस्तुका कुछ विशेष अवलोकन हुआ और हम दोनोंका यह विचार हुआ कि इस ग्रन्थको ग्रुकट करना चाहिये। मैंने श्री दलालकी ग्रेरणासे, गायकवाड सीरीक्षके लिये. सोमप्रभाचार्य रचित कमारपालप्रतिबोध नामक विशाल प्राकृत प्रन्यका संपादन कार्य हागरें लिया था: और उसका छपना भी प्रारंभ हो गया था। मैंने मनमें सोचा था कि कुमारपालप्रतित्रोधका संपादन समाप्त होने पर, इस कुवलयमालाका संपादन कार्य हाथमें लिया जाय ।

श्री दलाल द्वारा संपादित गायकवाडस् ओरिएन्टल सीगिक्षका प्रथम प्रन्थ राजशेखरकृत 'कान्यभीमांसा' प्रकट हुआ। इसके परिशिष्टमें, कुवलयमालाके जो कुछ उद्धरण दिये गये हैं उनकी मूल नकल सर्वप्रयम मैंने ही की थी।

पूना वाली प्रतिका कपर जपरसे निरीक्षण करते हुए मुझे आभास हुआ कि वह प्रति कुछ अशुद्ध है। पर उस समय, जेसलमेरकी प्रति ज्ञात नहीं थी। उसी वर्ष जेसलमेरके ज्ञानभंडारोंका निरीक्षण करनेके लिये, स्वर्गवासी विद्याप्रिय स्थाजीराव गायकवाड नरेशका आदेश प्राप्त कर, श्री दलाल वहां गये और प्रायः तीन महिना जितना समय व्यतीत कर, वहांके मंडारोंकी प्रन्यराशिका उनने ठीक ठीक परिचय प्राप्त किया। तभी उनको जेसलमेरमें सुरक्षित प्राकृत कुक्छयमालाकी ताडपत्रीय प्राचीन प्रतिका पता लगा। पर उनको उसके ठीकसे देखनेका अवसर नहीं मिला था, अतः इसकी कोई विशेषता उनको ज्ञात नहीं हुई! बादमें बडौदासे मेरा प्रस्थान हो गया।

सन् १९१८ में मेरा निवास पूनामें हुआ । भांडारकर ओरिएन्टल रीसर्च इन्स्टिट्यूटकी स्थापनाके काममें, जैन समाजसे कुच्छ विशेष आर्थिक सहायना प्राप्त करानेकी दृष्टिसे, इन्स्टिट्यूटके मुख्य स्थापक विद्वान् स्वर्गवासी डॉ॰ पाण्डुरंग गुणे, डॉ॰ एन्. जी. सरदेसाई और डॉ॰ एस्. के. बेल्वलकर आदिके आमंत्रणसे में पूना गया था। मेरा उदेश इन्स्टिट्यूटकी स्थापनामें जैन समाजसे कुछ आर्थिक सहायता दिलानेके साथ, स्वयं मेरा आन्तरिक प्रलोभन, पूनाके उस महान् मन्थसंमहको मी देखनेका था जिसमें जैन साहित्यके हजारों उत्तमोत्तम प्रन्थ संप्रहीत हुए हैं। पूनामें जा कर, में एक तरफसे इन्स्टिट्यूटको अपेक्षित आर्थिक मदत दिलानेका प्रयत्न करने लगा, दूसरी तरफ में यथावकाश प्रन्थसंग्रहके देखनेका मी काम करने लगा। उस समय यह प्रन्थसंप्रह, डेकन कॉलेजके सरकारी मकानमेंसे हट कर, भांडारकर रीसर्च इन्स्टिट्यूटका जो नया, पर अधूरा, मकान बना था उसमें आ गया था।

अहमदाबादकी वर्तमान गुजरात विद्या सभाके विशिष्ट संचालक, प्रो० श्री रसिकलाल छोटालाल परीख, जो उस समय पूनाकी फर्गुसन कॉलेजमें रीसर्च स्कॉलरके रूपमें विशिष्ट अध्ययन कर रहे थे, मेरे एक अभिन्नहृदयी मित्र एवं अतीन प्रिय शिष्यके रूपमें, इस महान् प्रन्यसंप्रहृके निरीक्षण कार्यमें मुझे हार्दिक सहयोग दे रहे थे।

सन् १९१९ के नवंबर मासमें, भांडारकर रीसचे इन्स्टिट्यूटकी तरफसे, भारतके प्राच्यिवद्याभिन्न विद्वानोंकी सुविद्ध्यात ओरिएन्टल कॉन्फरन्सका सर्वप्रथम अधिवेशन बुलानेका महद् आयोजन किया गया। मैंने इस कॉन्फरन्समें पढनेके लिये महान् आचार्य हरिभद्रस्रिके समयका निर्णय कराने वाला निबन्ध लिखना पसन्द किया।

इन आचार्यके समयके विषयमें भारतके और युरोपके कई विख्यात विद्वानोंमें कई वर्षोंसे परस्पर विशिष्ट मतमेद चल रहा था जिनमें जर्मनीके महान् भारतीयविद्याविद्य डॉ० हेमीन याकोबी मुख्य थे।

जैन परंपरामें जो बहु प्रचित उल्लेख मिलता है उसके आधार पर आचार्य हरिभद्रमृरिका खर्गमन विक्रम संवत् ५८५ माना जाता रहा है। पर डॉ० याकोबीको हरिभद्रके कुछ प्रन्यगत उल्लेखोंसे यह हात हुआ कि उनके खर्गमनकी जो परंपरागत गाथा है वह ठीक नहीं बैठ सकती। हिग्मद्रके ख्यंके कुछ ऐसे निश्चित उल्लेख मिलते हैं जिनसे उनका वि० सं० ५८५ में खर्गमन सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरी तरफ, उनको महर्षि सिद्धर्षिकी उपमितिभवप्रपंचा कथामें जो उल्लेख मिलता है, कि आचार्य हरिभद्र उनके धर्मबोधकर गुरु हैं, - इसका रहस्य उनकी समझमें नहीं आ रहा था। सिद्धर्षिने अपनी वह महान् कथा विक्रम संवत् ९६२ में बनाई थी, जिसका स्पष्ट और ध्रुनिश्चित उल्लेख उनने खयं किया है। अतः डॉ० याकोबीका मत बना था कि हरिभद्द, सिद्धर्षिके समकालीन होने चाहिये। इसका विरोधी कोई स्पष्ट प्रमाण उनको मिल नहीं रहा था। अतः वे हरिभद्दका समय विक्रमकी १० वीं शताब्दी स्थापित कर रहे थे। जैन विद्वान् अपनी परंपरागत गाथा का ही संपूर्ण समर्थन कर रहे थे।

मेरे देखनेमें प्राकृत कुवलयमालागत जब वह उक्किंख आया जिसमें कथाकारने अनेकशास्त्रप्रणेता आचार्य हरिमद्रको अपना प्रमाणशास्त्रशिक्षक गुरु वतलाया है और उनकी बनाई हुई प्रख्यात प्राकृत रचना 'समराइस्वकहा' का मी बड़े गौरवके साथ स्मरण किया है, तब निश्चय हुआ कि हरिमद्र कुवलयमालाकथा-कार उद्योतनस्रिके समकालीन होने चाहिये। उद्योतनस्रिने अपनी रचनाका निश्चित समय, प्रन्यान्तमें बहुत ही स्पष्ट रूपसे दे दिया है; अतः उसमें आन्तिको कोई स्थान नहीं रहता। उद्योतनस्रिने कुवलय-मालाकी रचनासमाप्ति शक संवत् ७०० के पूर्ण होनेके एकदिन पहले की थी। राजस्थान और उत्तर भारतकी परंपरा अनुसार चैत्रकृष्णा अमावस्थाको शक संवत्सर पूर्ण होता है। चैत्र शुक्क प्रतिपदाको नया संवत्सर चास्र होता है। उदयोतनस्रिने चैत्रकृष्णा चतुर्दशीके दिन अपनी प्रन्थसमाप्ति की, अतः उनने स्पष्ट लिखा

कि एक दिन न्यून रहते, शक संवत्सर ७०० में यह प्रन्थ समाप्त हो रहा है। शक संवत्सर ७०० की तुलनामें विक्रम संवत् ८३५ आता है। इम दृष्टिसे हरिभद्रसूरि, विक्रमकी ९ वीं शताब्दीके प्रथम पादमें हुए यह निश्चित होता है। न वे जैसा कि परंपरागत गाथामें स्चित वि० सं० ५८५ में ही न्वर्गस्य हुए, और न सिद्धिके समकालीन वि० सं० ९६२ के आसपास ही हुए।

मैंने इस प्रमाणको सन्मुख रख कर, हरिभद्रस्रिके समयका निर्णायक निबन्ध लिखना शुरू किया था। पर साथमें पूनाके उक्त प्रन्थसंप्रहमें उपलब्ध हरिभद्रस्रिके अन्यान्य विशिष्ट प्रन्थोंके अवलोकनका मी मुझे अच्छा अवसर मिला। इन प्रन्थोंमें कई ऐसे विशिष्ट अन्य प्रमाण गिरे जो उनके समयका निर्णय करनेमें अधिक आधाररूप और ज्ञापकखरूप थे। डॉ० याकोबीके अवलोकनमें ये उल्लेख नहीं आये थे, इस लिये मुझे अपने निबन्धके उपयोगी ऐसी बहुत नूतन सामग्री मिल गई थी, जिल्का प्ररा उपयोग मैंने अपने उस निबन्धमें किया।

मैंने अपना यह निबन्ध संस्कृत भाषामें लिखा। और उक्त 'ऑल इण्डिया ओरिएन्टल कॉन्फरन्स'के प्रमुख अधिवेशनमें विद्वानोंको पढ कर सुनाया। उस कॉन्फरन्सके मुख्य अध्यक्ष, खर्गस्य डॉ० सतीशचन्द्र विद्वाभूषण थे, जो उन दिनों भारतके एक बहुत गण्य मान्य विद्वान् माने जाते थे। उनने भी अपने एक प्रन्थमें हरिभद्रसूरिके समयकी थोडीसी चर्चा की थी। मैने अपने निबन्धमें इनके कथनका भी उल्लेख किया था और उसको अतंगत बना कर उसकी आलोचना भी की थी। विद्याभूषण महाझय खर्य मेरे निबन्धपाटके समय श्रोताके ह्रूपमें उपस्थित थे। मेरे दिये गये प्रमाणोंको सुन कर, वे बहुत प्रमन्न हुए। मेरी की गई आहोचनाको उदार हृद्यसे बिल्कुल सत्य मान कर उनने, बादमें मेरे रहनेके निवासम्यान पर आकर, मुझे बढ़े आदरके साथ वधाई दी। ऐसे सत्यप्त्रिय और साहित्यनिष्ठ प्रमन्द विद्वान्की बधाई प्राप्त कर मैंने अपनेको धन्य माना। पीछेसे मैंने इस निबन्धको पुस्तिकाके रूपमें छपवा कर प्रकट किया और फिर बादमें, 'जैन साहित्य संशोधक' नामक संशोधनात्मक हैमासिक पत्रका संपादन व प्रकाशन कार्य, स्वयं मैंने शुक्त किया, तब उमके प्रथम अंकमें ही "हरिसद्रसूरिका समयनिर्णय" नामक विस्तृत लेख हिन्दीमें तैयार करके एकट किया।

मैंने इन लेखोंकी प्रांतयां जर्मनीमें डॉ० याकोबीको मेजी जो उस समय, आयुनिक पश्चिम जर्मनीकी राजधानी **बॉन** नगरकी युनिवर्मिटीमें भारतीय विद्यांके प्रस्थात प्राध्यापकके पद पर प्रतिष्ठित थे। डॉ० याकोबीने मेरे निवन्धको एढ कर अपना बहुत ही प्रमुदित भाव प्रकट किया। यद्यपि मेंने तो उनके विचारोंका खण्डन किया था और कुछ अनुदार कहे जाने वाले शब्दोमें भी उनके विचारोंकी आलोचना की थी। पर उस महामना विद्वान्ने, सल्बको हृदयसे मुल्य मान कर, कटु शब्दप्रयोगका कुछ भी विचार नहीं किया और अपनी जो विचार-आन्ति थी उसका निक्छम भावसे पूर्ण स्वीकार कर, मेरे कथनका मंपूर्ण समर्थन किया।

हरिभद्रमृरिकी समराइचकहा नामक जो विशिष्ट प्राकृत रचना है उसका संपादन डॉ॰ याकोबीने किया है और बंगालकी एसियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित 'विविष्टयोधिका इन्डिका' नामक संगित्रमं वह प्रकट दुई है। इस ग्रन्थकी भूमिकामें डॉ॰ याकोबीने मेरे निवन्धकी प्रश्नामा करते हुए वे मार्ग। वाने वडे विस्तारसे लिखी हैं जिनका संक्षिप्त परिचय मैंने ऊपर दिया है।

डॉ० याकोबीके विचारोंको जब मैंने पढ़ा तो मुझे जर्मनीके महान् विद्वानोंकी सत्यप्रियता, ज्ञानोपासना एवं कर्तव्यनिष्ठाके प्रति अत्यन्त समादर भाव उत्पन्न हुआ । मेरे मनमें हुआ कि कहां डॉ० याकोबी जैया महाविद्वान्, जिसको समप्र भारतीय साहित्य और संस्कृतिका हस्तामण्यत्यत् स्पष्ट दर्शन हो रहा है, और कहां मेरे जैसा एक अतीन अल्पन्न और यथाक्यंचित् पुस्तकपाठी सामान्य विद्यार्थी जन, जिसको अमी संशोधन की दिशाकी मी कोई कल्पना नहीं है—वैसे एक सिखाऊ अम्यासीके लिखे गये लेखके विचारोंका खागत करते हुए, इस महान् विद्यानिधि विद्वान्ने कितने बढे उदार हृदयसे अपनी मूलका खीकार किया और मुझे धन्यवाद दिया। मेरे मनमं उसी समयसे जर्मन विद्वत्ता और विद्याप्रियताके प्रति अतीन उत्कृष्ट आदरमाव उत्पन्न हुआ और मैंने उन्हींके प्रदर्शित मार्ग पर चल कर, अपनी मनोगत जिज्ञासा और ज्ञानिपपासाको तृस करते रहनेका संकल्प किया। में मान रहा हूं कि मेरी यह जो अल्प-खल्प साहिस्रोपासना आज तक चलती रही है उसमें मुख्य प्रेरक वही संकल्प है।

इस कुत्रलयमालाके अन्तभागमें जहां हरिभद्रसूरिका उल्लेख किया गया है वह गांचा पूनावाली प्रतिमें कुछ खण्डित पाठवाली थी। मैंने त्रुटिन अक्षरोंको अपनी कल्पनाके अनुसार वहां बिठानेका प्रयत्न किया। इसी प्रसंगमें पुनः कुत्रलयमालाकी प्रतिको वारंवार देखनेका अवसर मिला और मैं इसमेंसे अन्यान्य भी अनेक इतिहासोपयोगी आंट भाषोपयोगी उल्लेखोंके नोट करते रहा जो आज भी मेरी फाईलोंमें दबे हुए पढे हैं।

पूनामें रहते हुए खि॰ डॉ॰ गुणेसे घनिष्ठ संपर्क हुआ। वे जर्मनी जा कर, वहांकी युनिवर्सिटीमें भारतीय भाषाविद्यानका विशिष्ट अध्ययन कर आये थे और जर्मन भाषा भी सीख आये थे। अतः वे जर्मन विद्वानोंकी शैलीके अनुकरण रूप प्राचीन प्रन्थोंका संपादन आदि करनेकी इच्छा रखते थे। वे प्राकृत और अपभंश भाषा साहित्यका विशेष अध्ययन करना चाहते थे। मुझे भी इस विषयमें विशेष रुचि होने लगी थी, अतः में उनको जैन प्रन्थोंके अवतरणों और उल्लेखों आदिकी सामग्रीका परिचय देता रहता था। उनकी इच्छा हुई कि किसी एक अच्छे प्राकृत प्रन्थका या अपभंश रचनाका संपादन किया जाय। मैंने इसके लिये प्रस्तुत कुकलयमाला का निर्देश किया, तो उनने कहा कि—'आप इसके मूल प्रन्थका संपादन करें; मैं इसका भाषाविषयक अन्वेषण तैयार करूं; और अपने दोनोंकी संयुक्त संपादनकृतिके रूपमें इसे भांडारकर रीसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित होने वाली, राजकीय प्रन्थमालामें प्रकट करनेका प्रवन्ध करें।' इस विचारके अनुसार मैंने खयं कुनलयमालाकी प्रतिलिपि करनेका प्रारंभ भी कर दिया।

सन् १९.१९.-२० में देशमें जो भयंकर इन्प्छएंजा का प्रकोप हुआ, उसका शिकार में भी बना और उसमें जीवितका भी संशय होने जैसी स्थिति हो गई। ३-४ महिनोंमें बडी कठिनतासे खस्थता प्राप्त हुई। इसी इन्प्छएंजाके प्रकोपमें, बडौदानिवासी श्री चिमनलाल दलालका दुःखद स्वर्गवास हो गया, जिसके समाचार जान कर मुझे बडा मानसिक आघात हुआ। मैं गायकवाडस् ओरएन्टल सीरीझके लिये जिस सुमारपालप्रतिबोध नामक प्राकृत विशाल प्रन्थका संपादन कर रहा था उममें भी कुछ व्याघात हुआ। श्री दलाल खयं धनपालकी अपश्रंश रचना मविस्सयत्तकहा का संपादन कर रहे थे। उसका कार्य अधूरा रह गया। सीरीझका इन्चार्ज उस समय जिनके पास रहा वे बडौदाके ओरिएन्टल इन्स्टीट्यूटके क्युरेटर डॉ० ज. स. कुडालकर मेरे पास आये और दलाल संपादित अधूरे प्रन्थोंके कामके बारेमें परामर्श किया। भविस्सयत्तकहा का काम डॉ० गुणेको सोंपनेके लिये मैंने कहा और वह स्वीकार हो कर उनको दिया गया।

महात्माजीने १९२० में अहमदाबादमें गुजरात विद्यापीठकी स्थापना की, और मैं उसमें एक विशिष्ट सेवकके रूपमें संलग्न हो गया। मेरे प्रस्तावानुमार विद्यापीठके अन्तर्गत 'मांडारकर रीसर्च इन्स्टीट्यूट'के नमूने पर 'गुजरात पुरातस्व मन्दिर'की स्थापना की गई और मैं उसका मुख्य संचालक बनाया गया।

मेरी साहिस्थिक प्रवृत्तिका केन्द्र पूनासे हट कर अब अहमदाबाद बना । मैंने गुजरात पुरातस्व मन्दिर द्वारा प्रकाशित करने योग्य कई प्राचीन प्रन्थोंके संपादनकार्यकी योजना बनाई । इन प्रन्थोंमें यह कुवलयमाला मी सम्मीलित थी। डॉ० गुणे पीछेसे क्षयरोगप्रस्त हो गये। उनके साथ जो इसके सहसंपादन का विचार हुआ था वह अब संमव नहीं रहा। पर मेरी इच्छा इस प्रन्थको प्रकट करनेकी प्रबल बनी हुई थी, उसके परिणामखरूप मैंने अहमदाबादमें एक उत्तम प्रतिलिपि करने बाले कुशल लेखकसे पूरे प्रन्थकी प्रेस कॉपी करवा ली।

इसी बीचमें ख० पुज्यपाद प्रवर्तकाजी श्री कान्तिविजयजी व श्री चतुरविजयजी महाराजके प्रयक्तसे जेसलमेरकी ताडपत्र वाली प्राचीन प्रतिकी फोटो कॉपी उतर कर आ गई। इसके आधार पर अब प्रन्थका संपादनकार्य कुछ सुगम मान कर मैंने दोनों प्रतियोंके पाठमेद लेने शुरू किये। गुजरान पुरातत्त्व मन्दिरकी ओरसे अनेक प्रन्योंका संपादन – प्रकाशन कार्य चाछ किया गया था, इस लिये इसका कार्य कुछ मन्द गतिसे ही चल रहा था । इतनेमें मेरा मनोरथ जर्मनी जानेका हुआ और जिन जर्मन विद्वानोंके संशो-धनात्मक कार्योंके प्रति मेरी उक्त रूपसे विशिष्ट श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी. उनके कार्यकेन्द्रोंका और उनकी कार्यपद्धतिका, प्रत्यक्ष अनुभव कर आनेकी मेरी इच्छा बजवती हो गई । इंग्रेजी भाषाके प्रति मेरी कुछ विशेष श्रद्धा नहीं थी और मुझे इसके ज्ञानकी प्राप्तिकी कोई वैसी सुविधा भी नहीं मिली थी। पर जब मुझे जात हुआ कि जर्मन भाषामें, हमारी भारतीय विद्या और संस्कृति पर प्रकाश डालने वाला जितना मौलिक साहित्य प्रकाशित हुआ है उसका शतांश भी इंप्रेजी भाषामें नहीं है; तब मेरी आकांक्षा जर्मन भाषाके सीखनेकी बहुत ही बलवती हो ऊठी। मेरे जैसी परिस्थिति और प्रकृति वाले व्यक्तिके लिये, इस देशमें कैठे वेठे जर्मन भाषात्रा विशेष परिचय प्राप्त करना कठिन प्रतीत हुआ । क्यों कि जर्मन सीखनेके लिये पहले इंग्रेजी भाषाका अच्छा ज्ञान होना चाहिये: उसके माध्यमसे ही जर्मन भाषा जल्दी सीखी जा सकती है। मेरे िंये वैसा होना संभव नहीं लगा, अतः मैंने सोचा कि जर्मनीमें जा कर कुछ समय रहनेसे अधिक सरखताके साथ, जर्मन भाषा सीधे तै।रमे सीखी जा सकेगी: और साथमें वहांके विद्वानों, लोगों, संस्थाओं, कारखानों, विद्यालयो, पुस्तकालयों एवं प्रदेशों, नगरों, गांवों आदिका साक्षात परिचय भी प्राप्त हो सकेगा।

मैंने अपना यह मनोरथ महात्माजीके सम्मुख प्रकट किया, तो उनने बड़े सद्मावपूर्वक मेरे मनोरथको प्रोत्साहन दिया आंर मुझ २ वर्षके लिये गुजरात विद्यापीठसे छुट्टी ले कर जा आनेकी अनुमति प्रदान कर दी। इतना ही नहीं परंतु अपने गुरोपीय मित्रोंके नाम एक जनरल नोट भी अपने निजी हस्ताक्षरोंसे लिख कर दे दिया। उधर जर्मनीसे मी मुझे प्रो० याकोबी, प्रो० शुशींग आदि परिचित विद्वानोंके प्रोत्साहजनक पत्र प्राप्त हो गये थे – जिससे मेरा उत्साह द्विगुण हो गया। सन् १९२८ के मई मासकी २६ तारीखको मैं बंबईसे P. and O. की स्टीमर द्वारा विदा हुआ।

जर्मनीमें जाने पर प्रो० याकोबी, प्रो० शुनींग, प्रो० ग्लाजेनाप, डॉ० आल्सडोर्प, प्रो० ल्युडर्स और उनकी विदुपी पत्नी आदि अनेक भारतीय विद्याके पारंगत विद्यानोंका घनिष्ट संपर्क हुआ और उन उन विद्वानोंका खेहमय, सौजन्यपूर्ण, सद्भाव और सहयोग प्राप्त हुआ। जर्मन राष्ट्र मुझे अपने देशके जितना ही प्रिय लगा। में वहांके लोगोंका कल्पनातीत पुरुषार्थ, परिश्रम और विद्या एवं विद्वानविषयक प्रमुख देख कर प्रमुदित ही नहीं, प्रमुख हो गया। हांबुर्गमें डॉ० याकोबीसे भेंट हुई। उनके साथ अनेक प्रन्थोंके संपादन—संशोधन आदिके बारेमें बात-चीत हुई। उसमें इस कुवलयमालाका भी जिक्र आया। उनने इस प्रन्थको प्रसिद्ध कर देनेकी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। मैंने जो पूना वाली प्रति परसे प्रतिलिप करवा ली पी उसका परिचय दिया और साथमें जेसलमेरकी ताडपत्रीय प्रतिकी फोटू कापी भी प्राप्त हो गई है, इसका मी जिक्र किया। मैंने इन दोनों प्रतियोंके विशिष्ट प्रकारके पाठमेदोंका परिचय दे कर अपना अभिप्राय प्रकट किया कि

!

कुनलयमालाकी आज तक ये दो ही मूल प्रतियां उपलब्ध हो रही हैं। तीसरी प्रांत अमी तक कहीं बान नहीं है। ये दोनों प्रतियां विल्कुल स्वतंत्र हैं। इनमें जो पाठमेद प्राप्त हो रहे हैं वे ऐसे हैं जो खयं प्रन्थकार ही के किये हुए होने चाहिये। डॉ० याकोबी इस वातको सुन कर चिकत हुए। उनने खयं कुनलयमालाके इस प्रकारके पाठमेद वाले १०-२० उदाहरण देखने चाहे। पर मेरे पास उस समय इसकी, प्रतिलिप थी नहीं। मैने पीछेसे उनको इसके मेजनेका अभिवचन दिया। जैन मण्डारोंमें ऐसे कुछ प्रन्थ मेरे देखनेमें आये हैं जो इस प्रकार खयं प्रन्थकार द्वारा किये गये पाठान्तरोंका उदाहरण उपस्थित करते हैं। प्रो० वेबरके वर्लिन वालं हस्तिलिन्त प्रन्थोंके विशाल केटेलॉगमें से धर्मसागर उपाध्यायकी तपागच्छीय पद्वावलिका मैंने उछेल विया, जिसको उनने अपना नोटबुकमें लिख लिया। प्रो० याकोबीने वार्ताके अन्तमें अपना अभिप्राय पुनः देशिया कि आप भारत जा कर कुनलयमालाको प्रकट कर देनेका प्रयक्त अन्नश्य करें।

हाम्बुर्गमें मे ३-४ महीने रहा और जैन साहित्यके मर्मज्ञ विद्वान् प्रो० शुक्रींगके और उनके विद्वान् ज्ञिष्य डो० आन्मडोर्फ वगैरहके साथ प्राकृत और अपभ्रंश भाषा विषयक जैन साहित्यके प्रकाशन आदिके वारेमें विशेष रूपसे चर्चा वार्ता होती रही। डॉ० ऑल्सडोर्फ उस समय, गायकवाडस् ओरिएण्टल सीरिक्समें प्रकाशित 'कुमारपालप्रतिवोध' नामक बृहत् प्राकृत प्रन्थका जो मैंने मंपादन किया था उसके अन्तर्गत अपभंश भाषामय जो जो प्रकरण एवं उद्धरण आदि थे उनका विशेष अध्ययन करके उस पर एक खतंत्र प्रन्थ ही तैयार कर रहे थे।

ाम्बुर्गसे में फिर जर्मनांकी जगिद्धस्यात राजधाना वर्छिन चला गया । वहांकी युनिवर्सिटीमें, गारतीय विद्याओंके पारंगत विद्वान् गेहाइमराद्द, प्रो० हाइन्रांक न्युडर्म् और उनकी विद्वान पत्नी डॉ० एड्जे ल्युडर्म्से विन्नष्ठ खेरसंबन्ध हुआ । मै वारंबार उनके युनिवर्सिटी बाल रूपमें जा कर मिरुता और बैठता । वे भी अनेक बार मेरे नियासस्थान पर बहुत ही सरल भावमें चले आते । उस वर्षकी दीवालीके दिन मैने उन मनामंगिषी दग्पतीको अपने स्थान पर मोजन के लिये निमंत्रित किया था जिसका सुम्बद स्मरण आज तक मेरे मनमें बडे गीरबका मूचक बन रहा है। डॉ० न्युडर्म्की व्यापक विद्वाना और भारतीय मंस्कृतिके ज्ञानकी विशालता देख देख कर, मेरे मनमें हुआ करता था कि यदि जीवनके प्रारंभकालमें — जब विद्याध्यमकी रुचिका विकास होने लगा था, उस समय,—ऐसे विद्यानिधि गुरुके चरणोंमें बैठ कर ५—७ वर्ष विद्या महण करनेका अवसर मिलता तो मेरी ज्ञानब्बीति कितनी अन्छी प्रक्ति चरणोंमें बैठ कर ५—७ वर्ष विद्या महण करनेका अवसर मिलता तो मेरी ज्ञानब्बीति कितनी अन्छी प्रक्ति चरणोंमें बैठ कर ५—७ वर्ष विद्या महण करनेका अवसर मिलता तो मेरी ज्ञानब्बीति कितनी अन्छी प्रक्ति चरणोंमें बैठ कर ५—७ वर्ष विद्या महण करनेका अवसर मिलता तो मेरी ज्ञानब्बीति कितनी अन्छी प्रक्ति हो मकती और मेरी उत्कट ज्ञानिपासा कैसे अधिक तुम हो सकती । डॉ० ल्युडर्म् भारतकी प्राग्निव देशोंकी बोलियोंके उस उद्घेखका जिक्क किया जो प्रस्तुत आवृत्तिके पृत्र १५१-५३ पर मुद्रित है । उनकी बहुत इच्छा रही कि मैं इस विषयके संबन्धका प्रस्तुत अव्हित्ति प्रतिलिपि करके मेज सके ऐसा प्रवन्ध हो नहीं सका ।

जर्मनीसे जब वापस आना हुआ तब, थोडे ही समय बाद, महात्माजीने भारतकी खतंत्रताप्राप्तिके लिये नमक-मलाग्रहका जो देशव्यापी आन्दोलन शुरू किया था उसमें भाग लेने निमित्त मुक्के ६ महीनेकी कठोर कारावास वाली सजा मिली और नासिककी सेंट्रल जेलमें निवास हुआ। उस समय मान्य मित्रवर श्री कन्हैया-लालजी मुन्शीका भी उस निवासस्थानमें आगमन हुआ। हम दोनों वहां पर बढे आनन्द और उल्हासके साथ अपनी साहित्यक चर्चाएं और योजनाएं करने लगे। वहीं रहते समय श्री मुन्शीजीने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'गुजरात एण्ड इटस् लिटरैचर' के बहुतसे प्रकरण लिखे, जिनके प्रसंगमें गुजरातके प्राचीन साहित्यके

विषयमें परस्पर बहुत ऊहापोह होता रहा और इस कुवलयमाला कथाके विषय और वर्णनोंके बारेमें मी इनको बहुत कुल जानकारी कराई गई। नासिकके जेलनिवास दरम्यान ही मेरा संकल्प और मी अधिक दृढ हुआ कि अवसर मिलते ही अब सर्वप्रथम इस प्रन्थके प्रकाशनका कार्य हाथमें लेना चाहिये।

जेलमेंसे मुक्ति मिलने बाद, बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघीके आग्रह पर, गुरुदेव रवीन्द्रनाथके सालिध्यमें रहनेकी इच्छासे, मैंने कुळ समय विश्वभारती — रान्तिनिकेतनमें अपना कार्यकेन्द्र बनानेकी योजना की । सन् १९३१ के प्रारंभमें शान्तिनिकेतनमें सिंघी जैन ज्ञानपीठकी स्थापना की गई और उसके साथ ही प्रतृत सिंघी जैन ग्रन्थमालाके प्रकाशनकी भी योजना बनाई गई।

अहमदाबादके गुजरात विद्यापीठस्थित गुजरात पुरातत्त्व मन्दिरकी श्रन्थाविल द्वारा जिन कई श्रन्थोंके प्रकाशनका कार्य मैंने निश्चित कर रखा था, उनमेंसे प्रवन्धित्ततामणि आदि कई ऐतिहासिक विषयके शंथोंका मुद्रणकार्य, सर्वप्रथम हाथमें लिया गया। प्रवन्धित्तामणिका कुछ काम, जर्मनी जानेसे पूर्व ही मैंने तैयार कर लिया था और उस श्रन्थको बंबईके कार्णाटक श्रेसमें छपनेको भी दे दिया था। ५-६ फार्म छप जाने पर, मेरा जर्मनी जानेका कार्यक्रम बना और जिमसे वह कार्य वहीं रुक गया। मेरे जर्मनी चले जाने बाद, गुजरात पुरातत्त्व मन्दिरका वह कार्य श्रायः सदाके लियें स्थिगत-सा हो गया। इस लिये शान्तिनिकेतनमें पहुंचते ही मैंने इसका कार्य पुनः शारंभ किया और बंबईके सुविख्यात निर्णयसागर श्रेसमें इसे छपनेके लिये दिया।

इसीके साथ ही मैंने कुवलयमालाका काम भी प्रारंभ किया । शान्तिनिकेतनमें विश्वभारतीके मुस्य अध्यापक दिवंगत आचार्य श्री विधुशेखर भट्टाचार्यके साथ इस प्रन्यके विषयमें विशेष चर्चा होती रही । उनको भैने इस प्रन्थके अनेक अवतरण पढ़ कर सुनाये और वे भी इस प्रन्थको शीघ प्रकाशित करनेका साम्रह परामर्श देते रहे ।

इस प्रन्थको किस आकारमें और कैसे टाईपमें छपत्राया जाय इसका परामर्श मैंने प्रेसके मैन जरके साथ बैठ कर किया। और फिर पहले नम्नेके तौर पर १ फार्मकी प्रेसकॉपी ठीक करनेके लिये, पूना और जेसलमेर वाली दोनों प्रतियोंके पाठमेद लिख कर उनको किस तरह न्यत्रस्थित किया जाय इसका उपक्रम किया।

पूना वाली प्रति परसे तो मैंने पहले ही अहमदाबादमें उक्त रूपमें एक अच्छे प्रतिलिपिकारके हाथसे प्रतिलिपि करवा रखी थी और फिर उसका मिलान जेसल्मेरकी प्रतिके लिये गये फोटोसे करना प्रारंभ किया। जैसा कि विद्य पाठक प्रस्तुत मुद्रणके अवलोकनसे जान सकेंगे कि इन दोनों प्रतियोंमें परस्पर बहुत पाठमेद हैं और इनमें से कीनसी प्रतिका कीनसा पाठ मूलमें रखा जाय और कीनसा पाठ नीचे रखा जाय इसके लिये प्रत्येक शब्द और वाक्यको अनेक बार पढ़ना और मूल पाठके औचिल्लका विचार करना बडा परिश्रमदायक काम अनुभूत हुआ। इसमें भी जेसलमेरकी जो फोटोकॉपी सामने थी वह उतनी स्पष्ट और सुवाच्य नहीं थी, इस लिये वार्तवार स्क्षमदर्शक काचके सहारे उसके अक्षरोंका परिज्ञान प्राप्त करना, मेरी बहुत ही दुर्बल ज्योति वाली आंखोंके लिये बडा कष्टदायक कार्य प्रतीत हुआ। पर मैंने बडी साइझके ८—१० पृष्ठोंका पूरा मेटर तैयार करके प्रेसको मेज दिया और किस टाईपमें यह प्रन्थ मयपाठमेदोंके ठीक ढंगसे अच्छा छपेगा और सुपाठ्य रहेगा, इसके लिये पहले १—२ पृष्ठ, ३—४ जातिके मिन मिन टाईपोंमें कंपोज करके मेजनेके लिये प्रेसको सूचना दी और तदनुसार प्रेमने वे नमूनेके पेज कंपोज करके मेरे पास भेज दिये। मैंने उस समय इस प्रन्थको, डिमाई ४ पेजी जैसी बडी साइझके आकारमें छपवाना निश्चित

किया था। क्यों कि सिरीझके मूल संरक्षक ख० बाबू बहादुर सिंहजी सिंघी, ग्रन्थमालाके सुन्दर आकार, प्रकार, मुद्रण, कागज, कतर, गेट-अप आदिके बारेमें बहुत ही दिल्ल्चस्पी रखते थे और प्रत्येक बातमें बडी स्क्ष्मता और गहराईके साथ विचार-विनिमय करते रहते थे। ग्रन्थमालाके लिये जो सर्वप्रथम आकार-प्रकार मैंने पसन्द किया, उसमें उनकी पसन्दगी भी उतनी ही मुख्य थी। प्रेसने जो नमूनेके पृष्ठ मेंजे उसमें से मैंने निर्णयसागर प्रेसके स्पेशल टाईप ग्रेट नं. ३ में ग्रन्थका छपवाना तय किया। क्यों कि इस टाईपमें ग्रन्थकी प्रत्येक गाथा, पृष्ठकी एक पंक्तिमें, अन्छी तरह समा सकती है और उस पर पाठ-मेद और पाद-टिप्पणी के लिये सूलक अंकोंका समावेश भी अन्छी तरह हो सकता है। प्रेसने मेरे कहनेसे इसके लिये बिल्कुल नया टाईप तैयार किया और उसमें २ फार्म एक साथ कंपोज करके मेरे पास उसके ग्रुफ मेज दिये।

जिन दिनों ये शुफ मेरे पास पहुंचे, उन दिनोंमें मेरा खास्थ्य कुछ खराब था और उसी अवस्थामें मैंने प्रुफ देखने और मूल परसे पाठमेदोंका मिलान करके उनको ठीक जगह रखनेका विशेष परिश्रम किया। खास करके जेसलमेर वाली फोटोकॉपीको, प्रतिवाक्यके लिये देखने निमित्त आंखोंको जो बहुत श्रम करना पड़ा उससे शिरोवेदना शुरू हो गई और उसका प्रभाव न केवल मस्तकमें ही ज्यापक रहा पर नीचे गर्दनमें मी उतर आया और कोई २-३ महिनों तक उसके लिये परिचर्याकी लंबी शिक्षा सहन करनी पड़ी। तब मनमें यह संकल्प हुआ कि कुवलयमालाका ठीक संपादन करनेके लिये, जेसलमेर बाली प्राचीन ताडपत्रीय प्रतिको खयं जा कर देखना चाहिये और उसकी शुद्ध प्रतिलिप खयं करके फिर इसका संपादन करना चाहिये। विना ऐसा किये इस प्रन्थकी आदर्शमून आदृत्ति तैयार हो नहीं सकती। इस संकल्पानुसार जेसलमेर जानेकी प्रतीक्षामें, इसका उक्त मुद्रणकार्य स्थागत रखा गया और प्रन्थमालाके अन्यान्य अनेक प्रन्थोंके संपादन प्रकाशनमें मैं ज्यस्त हो गया। सन् १९३२-३३ का यह प्रगंग है।

उसके प्राय: १० वर्ष बाद (सन १९४२ के अन्तमें) मेरा जेसलमेर जाना हुआ और वहां पर प्राय: ५ महिनों जितना रहना हुआ। उसी समय, अन्यान्य अनेक अलभ्य-दुर्लभ्य प्रन्थोंकी प्रतिलिपियां करानेके साथ इस कुत्रलयमालाकी सुन्दर प्रतिलिपि मी, मूल ताडपत्रीय प्रति परसे करवाई गई।

द्वितीय महायुद्धके कारण बाजारमें काग जकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ हो रही थी, इसलिये प्रन्थमालाके अन्यान्य प्रकाशनोंका काम भी कुछ मन्द गतिसे ही चल रहा था। नये प्रकाशनोंका कार्य कुछ समय बन्द करके पुराने प्रन्थ जो प्रेसमें बहुत अर्सेसे छप रहे थे उन्हींको पूरा करनेका मुख्य लक्ष्य रहा था। पर मेरे मनमें कुबलयमालाके प्रकाशनकी अभिलाषा बराबर बनी रही।

कुवलयमाला एक वडा प्रन्थ है एवं पूना और जसेलमरेकी प्रतियोंमें परस्पर असंख्य पाठमेद हैं, इसिलिये इसका संपादन कार्य बहुत ही समय और श्रमकी अपेक्षा रखता है। शारीरिक खास्थ्य और आयुष्पकी परिमितताका खयाल मी बीच-बीचमें मनमें उठता रहता था। उधर प्रन्थमालोके संरक्षक और संस्थापक बाबू श्री बहादुर सिंहजीका खास्थ्य मी कई दिनोंसे गिरता जा रहा था और वे क्षीणशक्ति होते जा रहे थे। उनके खास्थ्यकी स्थिति देख कर मेरा मन और मी अनुत्साहित और कार्य-विरक्त बनता जा रहा था।

इसी असेंमें, सुद्धद् विद्धदर डॉ० उपाध्येजी बंबईमें मुझसे मिलने आये और ४-५ दिन मेरे साथ ठहरे। उन दिनोंमें, डॉ० उपाध्येने मेरे संपादित हरिभद्ध्य्रिके धूर्तीख्यान नामक प्रन्थका इंमेजीमें विशिष्ट कहापोहात्मक विवेचन लिख कर जो पूर्ण किया था, उसे मुझे दिखाया और मैंने उसके लिये अपना संपादकीय संक्षित प्रास्ताविक वक्तच्य लिख कर इनको इंप्रेजी भाषनुवाद करनेको दिया। इन्हीं दिनोंमें इनके साथ कुक्लयमालाको प्रकाशनके विषयमें भी प्रासंगिक चर्चा हुई। कुक्लयमालाको सुन्दर रूपमें प्रकाशित

करनेका मेरा चिरकालीन उरकट मनोर्थ बना हुआ है पर शारीरिक दुर्बलावस्था, कुछ अन्य कार्यासक्त आन्तरिक मनोबृत्ति और चाल अनेक प्रन्थोंके संपादन कार्यको पूर्ण करनेका अतिशय मानसिक भार, आदिके कारण, मैं अब इस प्रन्थका अति श्रमदायक संपादन करनेमें समर्थ हो सकूंगा या नहीं उसका मुझे सन्देह था। अतः डॉ० उपाध्येजी — जो इस कार्यके लिये पूर्ण क्षमता रखते हैं, — यदि का इस भार उठाना स्वीकार करें तो, मैंने यह कार्य इनको सींप देनेका अपना श्रद्धापूर्ण मनोभाव प्रकट किया।

डॉ० उपाच्ये अपने प्रौढ पाण्डिस और संशोधनात्मक पद्धतिके विशिष्ट विद्वान्के रूपमें, भारतीय विद्याविद्व विद्वनंडलमें सुप्रसिद्ध हैं। इतःपूर्व अनेक महत्त्वके प्रन्थोंका, इनने बडे परिश्रमपूर्वक, बहुत विशिष्ट रूपमें संपादन एवं प्रकाशन किया है। इसी सिंघी जैन प्रन्थमालामें इनके संपादित 'बृहत्कथाकोप' और 'लीलावई कहा' जैसे अपूर्व प्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। इनके द्वारा 'कुवलयमाला' कहा का संपादन सर्वथा उत्तम स्वरूपमें होनेकी मुझे पूर्ण श्रद्धा थी। अतः मैंने इनको इसका भार उठानेके लिये उत्साहपूर्वक प्रीरित किया। इनने बडी नम्रता एवं आत्मीयताके साथ मुझसे कहा कि 'यदि आपको मेरे कार्यसे पूर्ण सन्तोष हैं, तो इस सेवाका सहर्ष स्वीकार करनेमें मैं अपने जीवनका एक बहुत ही श्रेयस्कर कार्य समझ्ंगा' इस्यादि। चर्चिक परिणामस्वरूप इनने बडे उत्साह और सद्धावपूर्वक इस कार्यका स्वीकार किया।

कुछ दिन बाद, कुत्रलयमालाकी जो प्रतिलिपि आदि सामग्री मेरे पास थी, उसको भैंने कोल्हापुर डॉ॰ उपाध्येजीके पास मेज दी। पर उस रामय इनके हाथमें, 'लीलावई कहां' का संपादन कार्य चाछ था— जो सन् १९४९ में जा कर समाप्त हुआ। उसके बाद सन् १९५०—५१ में, वास्तिवक रूपसे इस प्रन्थका मुद्रण कार्य प्रारंभ हुआ। बंबईके नि॰ सा॰ प्रेसके मैनेजरके साथ बैठ कर, मुझे इमके टाईप आदिके बारेमें फिरसे विशेष परामर्श करना पडा। क्यों कि २० वर्ष पहले जब मैंने (सन् १९३१—३२ में) इस प्रन्थका मुद्रण कार्य प्रारंभ किया था तब इसके लिये जिस साईझके कागज आदि पसन्द किये थे उनकी सुलभता इस समय नहीं रही थी। अतः मुझे साईझ, कागज, टाईप आदिके बारेमें समयानुसार परिवर्तन करना आवश्यक प्रतित हुआ और तदनुसार प्रन्थका मुद्रणकार्थ प्रारंभ किया गया—जो अब प्रस्तुत खरूपमें समापन हुआ है।

जैसा कि मुखपृष्ठ परसे ज्ञात हो रहा है — यह इस प्रन्थका प्रथम भाग है। इसमें उद्योतन स्रिक्ष मूळ प्राकृत कथा पूर्ण रूपमें मुद्धित हो गई है। इस विस्तृत प्राकृत कथाका सरळ संस्कृतमें गध-पधमय संक्षिप्त रूपान्तर, प्रायः ४००० श्लोक परिमाणमें, रत्नप्रभस्रि नामक विद्वान्ने किया है जो विक्रमकी १४ वीं शताब्दीके प्रारम्भमें विद्यमान थे। जिनको प्राकृत भाषाका विशेष ज्ञान नहीं है, उनके लिये यह संस्कृत रूपान्तर, कथावस्तु जाननेके लिये बहुत उपकारक है। अतः इस संस्कृत रूपान्तरको भी इसके साथ मुद्धित करनेका मेरा विचार हुआ और उसको डॉ० उपाध्येजीने भी बहुत पसन्द किया। अतः उसका मुद्रण कार्य भी चाल्य किया गया है। इसके पूर्ण होने पर डॉ० उपाध्येजी प्रन्थके अन्तरंग — बहिरंगपरीश्चण, आलोचन, विवेचन वगैरेकी दृष्टिमे अपना विस्तृत संपादकीय निवन्ध लिखेंगे जो काफी बडा हो कर कुछ समय लेगा। अतः मैंने इस प्रन्थको दो भागोंमें प्रकट करना उचित समझ कर, मूल प्रन्थका यह प्रथम भाग सिंघी जैन प्रन्थमालाके ४५ वें मिणरक्षके रूपमें विज्ञ पाठकोंके करकमलमें उपस्थित कर देना पसन्द किया है। आशा तो है कि वह दूसरा भाग भी यथाशक्य शीघ्र ही प्रकाशित हो कर विद्वानोंके सम्मुख उपस्थित हो जायगा।

प्रन्य, प्रन्थकार और प्रन्थगत वस्तुके विषयमें डॉ० उपाध्येजी अपने संपादकीय निबन्धमें सविस्तर लिखने वाले हैं, अतः उन बार्तोके विषयमें मैं यहां कोई विशेष विचार लिखना आवश्यक नहीं समझता। यह जो मैंने अपना किश्चिद् वक्तन्य लिखा है वह केवल इसी दृष्टिसे कि इस प्रन्थको, वर्तमान रूपमें प्रकट करनेके लिये, मेरा मनोरथ किवना पुराना रहा है और किस तरह इसके प्रकाशनमें मैं निमित्तभूत बना हूं।

प्राय: १२०० वर्ष पहले (बराबर ११८० वर्ष पूर्व) उदयोतनसूरि अपर नाम दाक्षिण्यचिह सूरिने वर्तमान राजस्थान राज्यके सुप्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जाबालिपुर ( आधुनिक जालोर ) में रहते हुए, वीरभद्रसरिके बनवाए हुए. ऋष्मदेवके चैस्य (जैनमन्दिर) में बैठ कर. इस महती कथाकी मन्य रचना की । प्रम्थकारने प्रन्यान्तमें अपने गृहजुनों एवं समय, स्थान आदिके बारेमें जानने योग्य योडी-सी महत्त्वकी बातें लिख दी हैं। शायद, उस समय इस प्रन्थकी १०-२० प्रतियां ही ताडपत्रों पर लिखी गईं होंगी। क्यों कि ऐसे बडे प्रन्थों का ताडपत्रों पर लिखना - लिखवाना बडा श्रमसाध्य और व्ययसाध्य कार्य होना था। इस प्रन्थकी प्रतियोंकी दर्जभताके कारण अनुमान होता है कि पीछेसे इस कथाका वाचन - श्रवणके रूपमें विशेष प्रचार नहीं हुआ । कारण, एक तो कथाका विस्तार बहुन बडा है। उसमें पत्तेके अन्दर पत्ते वाले कदली वृक्षके पेडकी तरह, कपाके अन्दर क्या, एवं उसके अन्दर और क्या – इस प्रकार क्याजालके कारण यह प्रनय जटिख-सा हो गया है। दूमरा, प्रन्थमें इतने प्रकारके विविध वर्णनों और विषयोंका आलेखन किया गया है कि सामान्य कोटिके वाचक और श्रोताओंको उनका इदयंगम होना उतना सरल नहीं लगता। अतः विरल ही रूपमें इस कथाका वाचन-श्रवण होना संभव है। यही कारण है कि इस प्रन्थकी पीछेसे अधिक प्रतियां लिखी नहीं गई। हरिभद्रसूरिकी समराइचकहा की एवं उससे भी प्राचीन कथाकृति, वसुदेवहिंडी आदिकी जब अनेक प्रतियां उपलब्ध होती हैं तब इस कथाकी अभी तक केवल दो ही प्रतियां उपलब्ध हुई हैं। इनमें जेसलमेर बाली ताडपत्रीय प्रति विक्रमकी १२ वीं शताब्दी जितनी पुरानी लिखी हुई है और यद्यपि पूना वाली कागजकी प्रति १६ वीं शताब्दीमें लिखी गई प्रतीत होती है. पर है वह प्रति किसी विशेष प्राचीन ताडपत्रीय पोयीकी प्रतिलिपिमात्र। ये दोनो प्रतियां परस्पर भिन्न मुख्याठ वाली हैं। हमारा अनुमान है कि ये जो भिन्न भिन्न पाठ हैं, वे स्वयं प्रन्थकार द्वारा ही किये गये संशोधन-परिवर्तनके सूचक हैं। प्रन्थकारने जब अपनी रचनाके. मर्वप्रथम जो एक-टो आदर्श तैयार करवाये होंगे, उनका संशोधन करते समय, उनको जहां कोई शब्दविशेषमें परिवर्तन करने जैसा लगा वहां, वह वेसा करते गये। एक आदर्शमें जिस प्रकारका मंशोपन उनने किया होगा उसकी उत्तरकालीन एक प्रतिलिपिरूप जेसलमेर वाली प्रति है, और दूमरे आदर्शमें उनने जो संशोधन-परिवर्तन बादि किये होंगे, उसकी उत्तरकालीन प्रतिलिपिरूप वह प्राचीन ताडपत्रीय प्रति है जिस परसे पूना वाली कागजकी प्रतिका प्रस्मालेखन किया गया है।

प्रानीन प्रन्थोंके संशोधनकी दृष्टिसे कुवल्यमालाकी ये दोनों पाठमेद वाली प्रतियां बहुत ही महस्वकी जानकारी कराने वाशे हैं। इन दो प्रतियोंके सिवा और कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है, अतः यह कहना कठिन है कि कीनसी प्रतिका विशेष प्रचार हुआ और किसका कम। पर इससे इतना तो ज्ञात होता ही है कि इस कृतिका प्रचार विशेष रूपमें नहीं हुआ।

प्रन्यकारको अपनी रचनाके महत्त्वके विषयमें वडी आत्मश्रद्धा है। वे प्रन्यके अन्तिम भागमें कहते हैं कि—"जो सज्जन भागयुक्त इस कथाको पढ़ेगा, अथना वंचानेगा, अथना सुनेगा, तो, यदि वह भव्य जीन होगा तो अनक्ष्य ही उसको सम्यक्त्वकी प्राप्ति होगी, और जिसको सम्यक्त्व प्राप्त है, तो उसका वह सम्यक्त्व अधिक स्थिर—इड होगा। जो विदग्ध है वह प्राप्तार्थ ऐसा सुकवि बन सकेगा। इस लिये प्रयक्तपूर्वक सन जन इस कुन्नलयमालाका वाचन करें। जो मनुष्य देशी भाषाएं, उनके लक्षण और धातु आदिके मेद जानना चाहते हैं, तथा वदनक, गाया आदि छन्दोंके मेद जानना चाहते हैं, वे भी इस कुन्नलयमालाको अनक्ष्य पढें।

¥.

जो इन बार्तोको नहीं जानते, वे भी इसकी पुस्तक ले कर उसका बाचन करावें जिससे उनको किवताकी निपुणताके गुण ज्ञात होंगे — इस्यादि । जिस भगवती ही देवीने मुक्के यह सब आख्यान कहा है उसीने इसकी रचना करवाई है — मैं तो इसमें निमित्तमात्र हूं । यदि इस प्रन्थके लिखते समय, ही देवी मेरे इदयमें निवास नहीं करती, तो दिनके एक पहरमात्र जितने समयमें सौ-सौ स्लोकों जितनी प्रन्थरचना कोन मनुष्य कर सकता है।" इस्यादि — इस्यादि ।

\*

सचमुच प्रनथकार पर बाग्देवी भगवती ही देवीकी पूर्ण कृपा रही और उसके कारण आज तक यह रचना विद्यमान रही। नहीं तो इसके जैसी ऐसी अनेकानेक महत्त्वकी प्राचीन रचनाएं, कालके कुटिल गर्भमें बिलीन हो गई हैं, जिनके कुछ नाम मात्र ही आज हमें प्राचीन प्रन्थोंमें पढने मिलते हैं, पर उनका अस्तित्व कहीं झात नहीं होता। पादलिस स्रिकी तरंगवती कथा, गुणाट्य महाकविकी पैशाची भाषामर्था महत्कथा, हलिक कविकी विलासवती कथा आदि ऐसी अनेकानेक महत्त्वकी रचनाएं नामशेष हो गई हैं।

प्राकृत वास्मयका यह एक बड़ा सद्भाग्य समझना चाहिये कि ही देवीकी कृपासे इस दुर्छम्य प्रन्थकी उक्त प्रकारकी दो प्रतियां, आज तक विद्यमान रह सकीं; और इनके कारण, अब यह मनोहर महाकथा शतशः प्रतियोंके व्यापक रूपमें सुप्रकाशित हो कर, केवल हमारे सांप्रदायिक ज्ञानभंडारोंमें ही छिपी न रह कर, संसारके सारे सम्य मानव समाजके बढ़े बढ़े ज्ञानागारोंमें पहुंच सकेगी और सैंकडों वर्षों तक हजारों अभ्यासी जन इसका अध्ययन-अध्यापन और वाचन-श्रवण आदि करते रहेंगे।

जिस तरह प्रन्थकार उद्योतन सूरिका मानना है कि उनकी यह रचना हृदयस्थ ह्या देवीकी प्रेरणांके आध्यात्मिक निमित्तके कारण निष्पन्न हुई है; इसी तरह मेरा क्षुद्र मन भी मानना चाहता है कि उसी वागधिष्ठात्री भगवती ही देवीकी कोई अन्तः प्रेरणांके कारण, इस रचनांको, इस प्रकार, प्रकट करने-करानेमें में मी निमित्तभूत बना हो ऊंगा। कोई ४४-४५ वर्ष पूर्व, जब कि मेरा साहित्योपासना विषयक केवल मनोर्यमय, अकिश्वित्कर, जीवन प्रारंभ ही हुआ था, उस समय, अज्ञात भावसे उत्पन्न होने वाला एक क्षुद्र मनोर्य, धीरे घीरे साकार रूप धारण कर, आज जीवनके इस सन्ध्या-खरूप समयमें, इस प्रकार जो यह फलान्वित हो रहा है, इसे अनुभूत कर, यह लघु मन भी मान रहा है कि उसी माता ही देवीकी ही कोई कृपांका यह परिणाम होना चाहिये।

यद्यपि इस कथाको, इस प्रकार प्रकाशित करनेमें, मैं मुख्य रूपसे निमत्तभूत बना हूं; परन्तु इस कार्यमें मेरे सहृदय विद्वत्सखा डॉ० उपाध्येजीका सहयोग भी इतना ही मुख्य भागभाजी है। यदि ये इस कार्यको अपना कर, संपादनका भार उठानेको तत्पर नहीं होते, तो शायद यह कृति, जिस आदर्श रूपमें परिष्कृत हो कर प्रकाशमें आ रही है, उस रूपमें नहीं भी आती। मैंने ऊपर स्चित किया है कि जेसलमेर वाली ताडपत्रीय प्रतिकी प्रतिलिपि खयं करा लेने बाद, सन् १९४३-४४ में ही मेरा मन इसका संपादन कार्य हाथमें लेनेको बहुत उत्सुक हो रहा था; पर शारीरिक शिथिलता आदिके कारण कभी कभी मेरा मन उत्साहहीन भी होता रहता था। पर डॉ० उपाध्येजीने जब इस भारको उठानेका अपना सोत्सुक उत्साह प्रदर्शित किया तब मेरा मन इसके प्रकाशनके लिये हिगुण उत्साहित हो गया और उसके परिणामखरूप यह प्रकाशन मूर्त खरूपमें आज उपस्थित हो सका।

डॉ० उपाध्येजीको इसके संपादन कार्यमें कितना कठिन परिश्रम उठाना पढा है वह मैं ही जानता हूं। जिन लोगोंको ऐसे जिटल और बहुश्रमसाध्य प्रन्थोंके संपादनका अनुभव या कल्पना नहीं है, वे इसके श्रमका अनुमान तक करनेमें भी असमर्थ हैं। 'निह कच्या विजानाति प्रस्तिजननश्रमम्' वाली विद्वजनोक्ति

इसमें सर्वथा चरितार्थ होती है। पिछले ७—८ वर्षोंसे डॉं० उपाध्येजी इस प्रन्थके संपादन कार्यमें सतत व्यप्न बने रहे हैं। कई बार इनको इसमें अनुःसाह उत्पन्न करने वाले प्रसंग मी उपस्थित होते रहे। ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा था, उसे देख कर, मैं भी कमी कमी व्याकुल होता रहा हूं कि क्या यह रचना मेरे जीते-जी प्रसिद्धिमें आ सकेगी या नहीं। पर माता ही देवीकी कृपासे आज मेरा चिर मनोरथ इस प्रकार सफल होता हुआ जान कर अन्तर्मन एक प्रकारकी 'कुछ' सन्तोषानुभूतिमे समुक्किसन हो रहा है'।

\*

१ इस आवृत्तिका अन्तिम फार्म जब मेरे पास आया तव मुझे एका - एक इस प्रन्थका, प्रस्तुत - मूलप्रन्थात्मक प्रथम भाग, तुरन्त प्रकट कर देनेका विचार हो आया और उसको मैंने डॉ उपाध्येजीको स्चित किया। इनने भी इस विचारको बहुत पसन्द किया और ता. २९, अप्रेल, ५९ को, मुझे नीचे दिया गया भावनात्मक पत्र लिखा। इस पत्र हारा विज्ञ पाठकोंको इसका भी कुछ इंगित भिल जायगा कि इस कथाके संपादन कार्यमें डॉ. उपाध्येजीको कितना शारीरिक और मानसिक - दोनों प्रकारके कटोर परिश्रमका सामना करना पड़ा है।

1 obey you and accept heartily your suggestion to issue the Part First of the  $Kuvalayam\bar{a}l\bar{a}$ . As desired by you, I am sending herewith by return of post, the face page, the Preface and the page of Dedication.

You alone can appreciate my labours on this works: .....

I have tried to be very brief in the Preface. The Notes for the longer Preface were ready, and I just took those items which could not and should not be omitted. If you think that I have left anything important, please give me your suggestions so that the same can be added in the proofs.

Dr. Alsdrof, Dr. A. Master and others in Europe are very eager to see the work published. From June I can difinitely start drafting the Intro.; and you will please do your best to start printing of the Sanskrit Text. I have spent great lobour on that too. Unless this text is printed soon, some of my observations in the Notes cannot be sufficiently significant. So let the printing start early. You may approve of the types etc. and send to me the speciman page. I shall immediately send some matter. I send the press copy in instalments, because now and then I require some portion here for reference.

I fully understand your sentiments and thrilling experience on the publication of the Kuvulayamälä. You know, I paid my respects to Girnar on my way back from Sommath. That early morning Dr. Dandekar, Dr. Hiralal and myself started climbing the hill at about 3 o'clock. If I had seen the height before climbing I would not have dared to undertake the trip. Luckily the dark morning did not disclose the height. Well the same thing has happened in my working on the Kuvalayamālā. If I had any idea of the tremendous labour the text-constitution demanded, perhaps I would not have undertaken it. It is really good that you also did not tell me that, from your own experience. There is a pleasure in editing a difficult text. I enjoyed it for the last six or seven years. The work was heavy, exacting and irritating; still I could do it using all my leisure for the last six or seven years. I really wonder what sustained my spirits in this strenu. ous work-at least you know how strenuous it is: it must be something spiritual, perhaps the same Hreedevi behind the scene! I know, the Second Part is still to come; but 1 find all that within my reach, within a year or so.

यहां पर यह 'क़ुछ ' शब्दका प्रयोग इसलिये हो रहा है कि यदि आज इस महतीप्रतिष्ठाप्राप्त और यग-यगान्तर तक विद्यमान रहने वाली सिंघी जैन प्रन्थमालाके संस्थापक और प्राणपोपक स्व० बाबू श्री बहादर सिंहजी सिंघी विद्यमान होते तो उनको इससे भी अधिक आनन्दान भव होता. जितना कि महको हो रहा है। पर दर्भाग्यसे ने इस प्रकाशनको देखनेके लिये हमारे सम्मख सदेह रूपमें विद्यमान नहीं हैं। इस लिये मेरी यह सन्तोषानुभृति 'कुछ' आन्तरिक खिन्नतासे संमिश्रित ही है। योगानुयोग, इन शब्दोके लिखते समय, आज जुलाई मासकी ७ वीं तारीख पड रही है। इसी तारीखको आजसे १५ वर्ष (सन् १९४४ में) पूर्व, बाबू श्री बहादुर सिंहजीका दु:खद खर्गवास हुआ था। उनके खर्गवाससे मुझे जो आन्तरिक खेद इआ उसका जिन्न मैंने अपने लिखे उनके संसारणात्मक निबन्धमें किया ही है। सिंधी जैन प्रन्थमालाका जब कोई नया प्रकाशन प्रकट होता है और उसके विषयमें जब कभी मुझे 'यत्किश्चित प्रास्ताविक' वक्तव्य लिखनेका अवसर आता है, तब मेरी आंखोंके सामने खर्गीय बाबूजीकी उस समय वाली बह तेजोमयी आकृति आ कर उपस्थित हो जाती है, जब कि उनने और गैंने कई कई बार साथमें बैठ बैठ कर, प्रन्थमालके बारेमें अनेक मनोरथ किये थे । दुर्दैवके कारण और हमारे दुर्भाग्यसे वे अपने मनोग्योंके अनुसार अधिक समय जीवित नहीं रह सके । इन पिछले १५ वर्षोमें प्रन्थमालामें जो अनेक महत्त्वके प्रन्थ प्रकाशित हुए हैं और जिनके कारण आज यह ग्रन्थमाला आन्तरराष्ट्रीय ख्यातिको ग्राप्त कर, विश्वके अनेक विद्वानों एवं प्रतिष्ठानोंका समादर प्राप्त करने वाली जो बनी है, इसके यदि वे प्रत्यक्ष साक्षी रहते, तो मैं अपनेको वहत ही अधिक सन्तष्ट मानता ।

\*

पर, बाबूजीकी अनुपस्थितिमें, उनके सुपुत्र बाबू श्री राजेन्द्र सिंहजी सिंघी और श्री नरेन्द्र सिंहजी मिंघी अपने पूज्य पिताकी पुण्यस्मृतिको चिरस्थायी करनेके लिये, उनकी मृत्युके बाद, आज तक जो इस प्रत्यमालाके कार्यका यथाशक्य संरक्षण और परिपोषण करते आ रहे हैं, इससे मुझे बाबूजीके अभावके खेदमें अवश्य 'कुछ' सन्तोष भी मिलता ही रहा है। यदि इन सिंघी बन्धुओंकी इस प्रकारकी उदार सहानु-भृति और आर्थिक सहायता चाछ् न रहती, तो यह कुकलयमाला भी, आज शायद, इस मन्यमालाका एक मृत्यवान् मणि न बन पाती। इसके लिये में इन सिंघी बन्धुओंका भी हृदयसे कृतज्ञ हूं। में आशा रखता हूं कि भविष्यमें भी ये बन्धु अपने पूज्य पिताकी पवित्रतम स्मृति और कल्याणकारी भावनाको परिपुष्ट करते रहेंगे और उसके हारा ये अपने दिवंगत पिताके स्वर्गीय आशीर्वाद सदैव प्राप्त करते रहेंगे।

अन्तमें में कुवलयमालाकारकी अन्तिम आशीर्वादात्मक गाथा ही को यहां उद्धृत करके अपनी इस कुवलयमालाके प्रकाशनकी कथाको पूर्ण करता हूं।

> इय एस समत्त चिय हिरिदेवीए वरप्पसाएण । कहणो होउ पसण्णा इच्छियफलया य संघस्स ॥

अनेकान्त विहार, अहमदाबाद जुलाई ७, सन् १९५९ आषाद क्युका १, सं. २०१५

– मुनि जिन विजय

#### आभार-प्रदर्शन

\*

प्राकृत भाषाकी इस अद्भुत महाकथाके प्रकाशनमें जो मुद्रण संबन्धी व्यय हुआ है, उसका अर्घ भाग, भारत सरकारने देनेकी कृपा की है। तदर्थ सरकारके प्रति हम अपना धन्यवाद पूर्वक सादर कृतज्ञ भाव प्रकट करना चाहते हैं।

– मुनि जिनविजय

#### उज्जोयणसूरिविरइया

#### कुवलयमाला

卐

िर्द्धाः ॥ औं नमो बीतरागाय ॥

ì

\S १) पढमं णमह जिर्णिदं जोएँ णर्चात जम्मि देवीओ । उग्बेल्लिर-बाहु-रूया-रर्णन-मणि-वरूय-तालेहिं ॥ पुरिस-कर-धरिय-कोमल-णलिणी-दरू-जल-तरंग-रंगतं । जिब्बत्त-राय-मजण-र्बिबं जेणप्पणो दिहुं ॥ विसें किरं कुलहरे कुला-कक्षाव-सहिया गरिंदेसु । धूय व्य जस्स लच्छी अज वि य सर्यवश भमह ॥ अपूर जेण कमो गुरु-गुरुणा गि<u>रि-वर</u>-गुरु-णियम-गहण-समयम्मि । स-हरिस-हरि-<u>वासुः</u>दत्त-भूसणो कस-पडभारो ॥ तव-तिबय-पाव-कलिणो णाणुष्पत्ती ए जस्स सुर-णिवहा । संसार-<u>णीर-णाहं</u> तरिय ति पणिबरे तृहा ॥ 🔭 🖓 के भी जस्स य नित्थारंभे तियस-बद्दत्तण-त्रिमुक्क-माइप्पा । कर-कमल-भउलि-सोहा चलणेसु णर्मान सुर-बद्दणो ॥ तं पढम-पुहह्-पालं पढम-पवसिय-सुधम्म-वर-चक्कं । जिव्याणु-गमण-इंदं पढमं पणमह् मुजि-गर्णिदं ॥ अहवा । उद्भिण्ण-चूय-मंजरि-रय-मारुय-विलुलियंबरा भणइ । माहुव-सिरी स-हरिसं कोइल-कुल-मंजुलालाया ॥ 9 भहिणव-सिरीस-सामा भाषंबिर-पाङ्करिक्ठ-जुयिक्छा । दीहुण्ड-पवण-णीसास-णीसहा गिम्ह-कच्छी बि ॥ उण्णय-गरुय-पन्नोहर-मणोहरा सिहि-फुरंत-धम्मिल्ला । उडिभण्ण-णयंकुर-पुरुय-परिगया पाउस-सिरी वि ॥ 🦙 🗥 🥬 वियसिय-तामरस-मुही कुवलय-कलिया विलास-दिद्विहा । कोमल-मुणाल-वेह्नहरू-बाहिया सरय-रुच्छी वि ॥ हेमंत-सिरी वि स-रोद्ध-निलय-स्रीणालि-सललियालद्द्या । मल्लिय-परिमल-सुद्दया णिरंतरुब्भिण्ण-रोमंचा ॥ भणवरय-भमिर-महुयरि-पियंगु-मंजरि-कयावयंसिङ्का । विष्फुरिय-कुंद-दसणा सिसिर-सिरी सायरं भणह ॥ किंि। प्रतिक दे सुहब कुण पसायं पसीय एसेस अंजली तुःका । णव-णीलुप्पल-सरिसाऍ देव दिट्टीऍ विणिएसु ॥ 🗻 भागः 🧸 इय जो संगमयामर-कय-उउ-सिरि-राय-रहस-भणिको वि । झाणाहि णेय चलिको तं वीरं णमह भत्तीए ॥ अहवा । जाइ-जरा-मरणावत्त-सुत्त-सत्ताण जे दुहत्ताणं । भव-जळहि-तारण-संहं सब्वं श्विय जिणवंर णमह ॥ सब्वहा, बुज्तंति जल्थ जीवा सिज्तंति य के वि कम्म-मल-मुक्ता । जं च णमियं जिणेहि वि तं तित्थं णमह भावेण ॥ 🐧 २) इह कोह-लोह-माण-प्राया-मय-मोह-महाणुत्यल्ल-मृल्ल-णोल्लुणावडण-चमढणा-मृढ-हिययस्य जंतुणा तहा-संकिलिट्ट-

The references 1 >, 2 >, etc. are to the numbers of the lines of the text, put on both the margins.

1 > उम उं नमी after the symbol of bhale which looks like Devanagari ६०. 2 > म नमह, म नवित, म जैमि, उ उविवहतवाह, म नोलेहि. 3 > उ विम्वं. 4 > म सहिआ, उ धूअ. 5 > उ गुरुवहणणियमसमयंमि, म नियम, म थैमि, उ इन्त. 6 > उ गाणुप्पत्तीय म नाणुप्पत्तीय, उम निवहा, उम नीर नाहं. 8 > उ विवित्तय, उ जेवनण म निव्वाण, म इसे वम इक्कुं, उ वहमं रिप्पामह, उ от. अहवा. 9 > म उविभन्न, उ व्यव्या अमर । सहिम वसंगलच्छी कोशल 10 > म आयंवर म निर्माल, म उत्वाहिया 13 > म लीलाल, उ सल्लेआलडआ, उ मिलिअ मिलिअ म निर्माल 11 > उ धम्मेहा, म उविभन्ननवं 12 > उ नाहिया 13 > म लीलाल, उ सल्लेआलडआ, उ मिलिअ म निर्माल 14 > उ महामाल उ तिक्राल 14 > उ महामाल उ तिक्राल 15 > म नाहिया 13 > म लीलाल, उ सल्लेआलडआ, उ मिलिअ म निर्माल 14 > उ महामाल उ तिक्राल 15 > म नाहिया 15 > म नाहिया 16 > उ क्यानिर, उ हाणाउ म नाहिया 17 > म जाविया सिराल अहवा 18 > उ ज्ञानित, म आ रिराल य, म वं.म, उ कि रिप्पाल म स्वार अस्ति सिराल म स्वार अस्ति सिराल म स्वार अस्ति सिराल म सिराल म सिराल म सिराल प्रमान सिराल म सिराल

परिणामायास-सेव-सलिख-संसगग-खगग-कम्म-पोगालुग्ग-जाय-द्यण-कलिण-कळंक-पंकाणुलेवणा-गरुय-भावस्स गुरु-लोद्द-पिंडस्स

1 व अलिम इसि जरए चेव पढणं। तत्थ वि अणेव-कस-च्छेय-ताव-तावणाहोडण-घडण-विहडणाहिं अवगय-बहुं कम्म-किह्स्स । अब-सुवण्णस्स व अण्ड-जीव-भावस्स किंचि-मेत्त-कम्म-मल्स्स् (तिरय-लोए समागम्णुं)। तत्थ वि कोइल-काय-कोल्स्व १००० वि कास्य-काल्स्व १००० वि कोइल-काय-कोल्स्व १००० वि कास्य-काल्स्व १००० वि विद्यान्य-वार्य-काल्स्व विद्यान्य-वार्य-काल्स्व १००० विद्यान्य-वार्य-काल्स्व १००० विद्यान्य-काल्स्व १००० विद्यान्य-काल्स्य १००० विद्यान्य-काल्स्व १००० विद्यान्य-काल्य-काल्स्व १००० विद्य १००० विद्य १००० विद्य विद्य १००० विद्य विद्य १०० विद्य १००० विद्य विद्य

६३) बहु-जम्म-सहस्स-णीरए बहु-वाहि-सहस्स-मयरए । बहु-दुक्ख-सहस्स-मीणए बहु-सोय-सहस्स-णक्कप ॥
प्रिस्तप् संसारप् जुल्लाह-समे हिंडिजण पावपुँहिं । पावइ माणुस-जम्मप जीवो कह-कह वि पुक्व-पुण्णार्हिं ॥ ५००० ।
तथ वि सय-जवण बव्बर-चिलाय-सस-पारस-मिल्-मुरंडोड्ड-बोक्स-स्कर-पुलिंद-सिंघलाइसु परिभमंतस्स दुल्लहं चिय ।
सुकुल-जम्मं नि । तथ वि काण-कुंट-मुंट-अध-बहिर-कल्लायगमो होइ । तओ एवं दुल्लह-संपत्त-पुरिसत्तगेण पुग्सिण
पुरिस्तथेसु बायरो कायन्वो ति । अवि य ।

12 ह्यामि सव-समुद्दे तुलाग-लद्धामि कह वि मणुयत्ते । पुरिसा पुरिसत्येसुं णिउणं वह वायरं कुणह ॥

§४) सो एण निविहो । नं जहा । धम्मो अत्थो कामो, केसि पि मोक्सो वि । एएहिं विरहियस्स उण पुरिसस्स महस्र-दंसणाभिरामस्य उच्छु-कुसुमस्स व णिप्फलं चेय जम्मे ति । अवि य ।

15 धममत्य-काम-मोक्खाण जस्स एकं पि णिख सुवणिमा। किं तेण जीविएणं कीडेण व दृष्ट्-पुरिसेणं॥

एए श्विय जस्स पुणो कह वि पहुण्पंति सुकय-जम्मस्स । सो श्विय जीवर पुरिसो पर-कज-पसाहण-समस्यो ॥

हमाणं पि अहम-उत्तिम-मिक्सिमे णियच्छेसु । तत्थ्ययो कस्स वि अण्ययो चेव केवलो, जल-जलण-णार्रेष्ट्-चौराईणं साहा- प्रें वि रणो । ताण जुक्को वि धरणि-तल-णिहिओ चेव खयं पावह । बल-किविण-जणस्स दुस्सील-मेच्छ-हिंसयाणं च दिण्णो 18

पावाणुकंभको होइ । कह वि सुपत्त-परिग्गहाओ भम्म-कलं पावह काम-कलं च । तेण अथ्यो णाम पुरिमस्स मिन्सिमो पुरिसत्यो ।

कामो पुण अण्यो चेव देवलं । जं पि एपं पक्तवाय-गडम-णिटभर-मृह-हियएहिं भणियं कामसत्थ्यरोरिं जहा 'धम्मत्थ21 कामे पहिषुण्णे संसारो जायइ' ति, नोतिं तं पि परिकण्यणा-मेत्तं चिय । जेण एयंत-भम्म-विरुद्दो अन्ध-क्वय-कारको य कामो, ३१

तेण दुग्गय-रंडेकल-पुत्तओ विव लहुट-कंटयाभरण-वल्य-सिंगार-भाव-रस-रसिओ ण तस्स धम्मो ण अथ्यो ण कामो ण जसो ण मोक्सो ति । ता बलं इमिणा सन्वाहमेण पुरिसाणत्येणं ति । धम्मो उण तुल्य-भणवद्-भण-सार-भण-फलो । तहा

24 णरिद-सुर-सुररी-णिवंब-विंबुतुंग-पनोहर-मर-पमार्लिगण-सुहेल्डि-णिडभरस्स कामो वि धम्माणुवंधी य । अत्यो धम्माओ चेव , ३४

मोक्सो वि । जेण भणियं ।

लहह सुकुलिम जम्मं जिणधम्मं सन्त्र-कम्म-णिजरणं। सासय-सिन-सुह-मोक्लं मोक्लं पि हु धम्म-लामेण ॥

27 तेण धम्मो चंव एख पुरिनरथो प्रयो, तिहें चेव जुजह आयरो धीर-पुरिसेण काउं जे। अति य।

27 अख्यउ होह अणस्यउ कामो वि गलंत-पेम्म-विरसओं य। सन्द्रत्थ-दिण्ण-सोक्खउ धम्मो उण कुणह तं प्रयत्तेण ॥

28 १५) सो उण गोविंद खंद-लंदार्विंदणाहु-गहंद-णाहंद-चंद-कविल-कणाद-वयण-विसेस-वित्थर-विरयणो बहुविहो लोय-

1) ए जर्लान उसत्ति, १ भिन्न जैनक्षयन्त्रेय, उ होडणावण 2) १ भवश्वस्त भाषद्व, उत्तत्य कोदला, उ कोल्हुनाः 3) उनाण्ड<sup>®</sup>, श्याय कि याबी, उनोहिना श्योहिष, शतरछाछ<sup>®</sup> 4 > उन्तय, श्रमूत्रण, उन्त्यात्र संत्र श्रम्तम् उन्स्वर, उन्तय, श सडणेसु र मडणिसवाईन, भणानिल र बीच्छ भगुन्छ. 🛛 5) र "समई, र सवस्थमेग, मसंकुरुम्, Pom. सागर, र "हिण्डि", र वि तद्दाबिह, गसमाश्रद्धिशोः 6> गमणुशक्तणं, गअवि अ 7> गणव्य १ तीरणः, गबद्दसीयमञ्ज्यस्य बहुमाणतरंगणः संसारण कलिंह सम हिण्डि. 8) १ हिडिकम य पानह, र माणुस्म, र वि पुण्लएहिं १ वि पुन्तपुत्रएहिः 9) र मुक्डोण्डवीकस, र दुलहं चैव आरियखेतं ति। 10) म काणकाण्डमण्डमन्धः P कललला, मसंवत्तमान्यत्तर्णे पुरिसेणः 12) P हंदमि, P लब्दंमि, म मणुअति, P निडणं, उत्तह for अह. 13) उसी उण, उएएहि रहियस्म पुण 14) उ णाहिर(, P बंमं. 15) P एकं, उ भुभणंभि P भुवर्णान, र इङ्गपुरिसेणः 16 र र कहाउ पहुप्तन्ति सक्द्य, P जमस्स 17 र मिन्झमे विद्यारेस ।-P 000. चैव केवलो. P नॉरेंद, P राईण 18) उ -य गणिहिसं P तलनिहिओ, P वश्वर for पावर, उ किमिण, उदिकां 19> अधम्मकार्लः 20> अकामा उण, P केवलम्, अधअ, P ध्यंतपक्तवायगंतिकमर्, अ वियएहिः 21> अपि धपुण्ण, P संपावइ for संभारो जायर, rom. तेर्सि, र कस्मणा, र चिअ, र जेण प्रअंतधस्म ए जेण अस्थी धम्म. 22) र एव्हेकल पुत्त उ विअ', र has a marginal note thus: विचित्तरूपयाम पाठांतरं with a reference to अट्टूड, र बंडुया । बंठिया, । न तस्स 23) P न मोन्स्तो, J वालमिमिणा, J ण ति ॥ छ ॥, P धणप्पत्नी, J सन्वता for तहा. 24) P नरिंद, P णिश्रंव, P मुद्रेखि, P ono. य, मिक्सो नि for अत्यो, मेंय 25 ) गono. मोक्सो नि. 26 ) गुकुसलिम्म P सुकुलीन, P धम्मे, P निर्द्धाः 27) Pons. एत्य, उ बीराण कार्ज 28) Here in उ 3 looks like ओ. P अत्थी, P अणत्यओ, उ विभलंत, P पेस्मं, P दिन्न, म मोक्लउ for सोक्लउ 29) म हंदारविंदणागिदगइंदवंदकविलक्षणय, म लोअ.

18

21

27

36

पतिहों। तार्ण व सब्हें सजीज व कोत्युहों, गयाज व सुर-गणों, समुहाज व वीरें दिहें, पुरिसाज व चक्कहरों, दुमाज व कप- ।
पायवों, गिरीज व सुरगिरी, युराज व पुरंदरों, तहा सन्व-धम्माणं उविरें रेहह जिजयंद-भासिओ धम्मो सि । सो उज चउशिवहों। तं जहां। दाजामहणों, सीलमहणों, तवोमहणों, भावजामहणों सि । तत्य पढमं चिव पढम तित्यवर-गुरुजा हमिजा 3
चेव चउिवह-धम्म-कमेण सयक-विमल-केवलं वर-णाणं पि पादिवं। जेज अविभाविय-णिज्जुज्जाय-जल-यल-विवराइ-भिरयभृवजेजायाल-काल-जलहरेज विव वरिसमाणेण जीसेस-पुणहॅंबिज-मंजीरहब्मिह्य-दिण्ज-विहव-सारेज पविस्था पढमं तेलोकशृंकुणा 'भो मो पुरिसा दाजमहणों धम्मो' सि । पुणों 'सुर-सिल-गंधव्य-किज्जरोरय-जर-दृहच-पवन्तं सब्वं मे पावं अकर- ६
णिजं' ति पह्ज्जा-मंदरमार्ख्देज प्रयासिओं तेलोक-गुरुजा सीलमहणों धम्मों ति । पुणों छट्टम-दसम-दुवालस-मासदमास-संवय्व्या-विवास-परिसंटिएज प्रयासिओं लोए 'तवोमहलों धम्मो' सि । तिहीं चिव प्रशासरणत्त-संसार-भाव-कम्म१ व्याणायाज-वंश-मोक्ख-सुह-दुक्ख-जारय-जरामर-तिरिय-गइ-गमणागमण-धम्म-सुक-ज्ञाणाइ-भावजाओं भावयंतेज भासिओं १
भावया 'माव्यामहओं धम्मो' सि । तओ ताव अम्हारिसा तारिसेहिं दाज-सील-तवेहिं वृरओं चेव परिहरिया, जेज धणसत्त-मंघ्यण-विज्ञा संपर्य । एसो पुज जिजवर-वयणविव्यावद्ध-हरूबोल-विद्य-कारणों भावजामहओं सुह-करिजों धम्मों सि ।

12 कहं । जाव महा-पुरिसालिय-दोस-सय-वयण-विव्यरावद्ध-हरूबोल-विद्य-पहरिसस्स दुज्ज-सत्यस्य मन्द-गया पर-मम्म-12
मताज-मणा विद्य-ह, ताव वरं जिजयंद-समज-सुपुरिस-गुज-कित्रजेज सहलीक्यं जम्मों ति । अवि य ।

जा सुपुरिस-गुण-वित्थार-महरूणा-मेत्त-वावडा होमो । ता ताव वरं जिणयंद-समण-चरियं कर्यं हियए ॥ 15 इमं च विचितिकण तुब्से वि णिसामेह साहिजमाणं किंचि कहावत्थुं ति । अत्रि य ।

मा दोसे बिय गेण्डह विरले वि गुणे प्यासह जगस्स । अक्ख-पुउरो वि उयही भण्णह रयणायरो लोए ॥

(१ ६) तओ कहा-बंधं विचितिमि ति । तत्थ वि क्रिक्रो व व्यक्त

पालित्य-सालाहण-छप्पणणय-सीह-गाय-सहेहिं। मंसु इ-सुद्ध-सारंगओ व्य कह ता पयं देशि ॥

ि गिम्मल-मंगण गुण-गरुयएण परमत्य-स्यण-सारंग। पालित्तएण हालो हांग्ण व सहह गोट्टीसु ॥

चक्काय-जुबल-सुहया रम्मतण-राय-हंस-कय-हारेसा। जस्स कुल-पच्चयस्स व वियर्ह् गंगा तरंगवई ॥

भाणाइ-विलासवहत्तण-चोल्लिके जो करेड् हलिए वि। कन्बेण किं पउत्थे हाले हिलो-वियारे व्य ॥

पणईहि कड्यणेण य भमरेहि व जस्स जाय-पणपृष्टिं। कमलायरो व्य कोसो विलुप्पमाणो वि हु ण झीणो ॥

सथल-कलागम-णिलया सिक्खाविय-कह्यणस्स मुह्यदा। कमलायणो गुणहो सरस्सई जस्स वहुकहा ॥

जे भारह-रामायण-दलिय-महागिरि-सुगम्म-कय-मग्गे। लेघेड् दिसा-करिणो कहणो को वास-बम्मीपु ॥ व्यापनियः

छप्पणण्याण किं वा भण्णा कह-कुंजराण भुवणिमा। अण्णो वि छेय-भणिको अज वि उद्यक्षित्वपु जिहिं॥ २००० स

लायण्य-वयण-सुह्या सुवण्य-रवणुजला य बाणस्स । चंदावीडस्स वणे जाया कायंबरी जस्स ॥ जारिसयं विमलंको विमलं को तारिसं लह्ड अत्यं । अमय-मृह्यं व सरसं सरसं चिय पाइयं जस्स ॥ ति-पुरिस-चरिय-पिसलो सुपुरिस-चरिएण पायडो लोए । सो जयह दंवगुत्तो वंसे गुत्ताण राय-रिसी ॥ बुह्यण-सहस्स-दृह्यं हरिवंसुप्पत्ति-कारयं पढमं । वंदामि वंदियं पि हु हरिवरिसं चेय बिमल-पयं ॥ संणिहिय-जिणवरिंदा धम्मकहा-वंध-दिक्खिय-णरिंदा । कहिया जेण सुकहिया सुलोयणा समवसरणं व ॥ सत्तूण जो जस-हरो जमहर-चरिएण जणवए पयडो । कलि-मल-पमंजणो बिय प्रंत्रजो आसि राय-रिसी ॥

<sup>1)</sup> Р भयों. 2) उ म्माण, Р от. मासिओ, Ј от. धम्मां. 3) उत्तत्रीम, १ महंओ (last three) उ दमंति. 4) Р कम्मेण, Р от. दरणाण 5) Р अयणे का १, Ј विज, उ माणेण सेस १ समाणे णीसेस, Ј विविद्द शिंट विद्द , पदमं तेलोक १ पदमंतिलकः 6) उ मोलो पुँ, १ पुरिस, १ किंकरोर्यणायर 7) १ मंदिर, १ भईओ, उ पुणो च्छं 8) उत्तओ, शिंत तथों, १ महंओ, उ विज १ शिंत, १ सर्वित्त १ सर्वित्त १ सर्वित्त १ सर्वित्त १ सर्वेत १ सर्वेत

1

3

6

9

12

| जेहि कप् रमणिजे वरंत-पडमाण चरिय-वित्थारे । कह व ण सलाहणिजे ते कहणो जिंब-रविसेणे ॥                                                                                                                                                                                                                      | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| जो इच्छइ भन-विरहं भवविरहं को ण वंदए सुयणो । समय-सय-सत्थ-गुरुणो समरमियंका कहा जस्स ॥                                                                                                                                                                                                                    |    |
| क्रवणे वि महा-कडणो गरुय-कहा-बंध-चिंतिय-मईको । अभिमाण-परकम-साहसंक-विणए विहेतेमि ॥ कि                                                                                                                                                                                                                    | 3  |
| एयाण कहा बंधे तं णिय जयम्मि जं कह वि चुक्कं। तह वि अर्णतो अत्यो कीरइ एसी कहा-बंधी ॥                                                                                                                                                                                                                    |    |
| ६७) तालो पुण पंच कहाओ । तं जहा । सयलकहा, खंडकहा, उल्लावकहा, परिहासकहा, तहा वरा कहिए ति                                                                                                                                                                                                                 | ı  |
| एयाओं सम्बाओं वि पृथ्य परिसद्धाओं संदर-कहाओं । पृथाण लक्सण-धरा संकिण्ण-कह सि णायम्बा ॥                                                                                                                                                                                                                 | 5  |
| कत्यह रूतय-रहया कत्यह वयणेहि रुलिय-दीहेहिं। कत्यह उलायेहिं कत्यह कुरुएहि णिम्मविया॥                                                                                                                                                                                                                    |    |
| कत्यह गाहा-रह्या कत्यह दुवईहिँ गीह्या-सहिया । दुवलय-चक्कलपृहिं तियलय तह मिष्णपृहिं च ॥                                                                                                                                                                                                                 |    |
| कस्थइ दंडय-रहया कत्थह णाराय-तोडय-णिबद्धा । कत्थह वित्तेहि पुणो कत्थइ रहया तरंगेहिं ॥                                                                                                                                                                                                                   | 9  |
| कत्यइ उल्लावेहिं बवरोप्पर-हासिरेहिँ वयगेहिं। माला-वयगेहिँ पुणो रह्या विविहेहिँ भण्नेहिं॥                                                                                                                                                                                                               |    |
| कत्यह् उद्घावेहिं अवरोप्पर-हासि रहिं वयणेहि । माला-वयणोहं पुणा रहया विविहेहिं अण्णहि ॥  पाह्य-भासा-रहया मरहट्टय-देसि-वण्णय-णिबदा । सुदा सयल-कह बिय-तावस-जिण-सत्य-वाहिह्या ॥ पेर्टर्स विविह्य क्या विविहेहिं अण्णहि ॥  कोऊहलेण कत्यह पर-वयण-वसेण सक्य-णियदा । किंचि अवव्भस-कर्या दाविय-पेसाय-भासिह्या ॥ |    |
| कोऊहरुण कव्यह पर-वयण-वसेण सक्कय-णियदा । किंचि अवन्भंस-कर्या दाविय-पेसाय-भासिक्षा ॥                                                                                                                                                                                                                     | 12 |
| सम्ब-महा-गुण-जुक्ता सिंगार-मणोहरा सुरइयंगी । सम्ब-मङागम-सुहया संकिण्ण-कह सि णायम्बा ॥                                                                                                                                                                                                                  |    |
| एयाणं पुण मउझे एस बिय होइ एत्य रमणिजा । सन्व-भणिईण सारो जेण इमा तेण तं भणिमो ॥                                                                                                                                                                                                                         |    |

16 ्रिट) पुणो सा वि तिबिहा। ते जहा। धम्म-कहा, भत्य-कहा, काम-कहा। पुणो सम्ब-छक्खणा संपाइय-तिवासा 15 संक्रिण्ण ति । ता एसा धम्म-कहा वि होजण कामत्य-संभवे संक्रिण्णत्तणं पत्ता। प्रिता पसियह मह सुयणा खण-मेत्तं देह ताव कण्णं तु । अब्सन्धिया य सुयणा अबि जीर्य देंति सुयणाण ॥ अर्ष्णं च । 18 सालंकारा सुहया छल्यि-पया मडय-मंजु-संलावा। महियाण देइ हरिसं उब्बृहा णव-बहु चेव ॥

सालकारा चुक्का काळवन्यचा नज्यन्त जुन्तकाया । नाह्याय द्व हारस उन्यूदा भवन्यहू चव ॥ सुकह्-कहा-हय-हिययाण तुम्ह जह वि हु ण लग्गण एसा । पोढा-स्याओ तह वि हु कुणह विसेसं णव-वहु व्व ॥ अर्णा च । णजाह अम्माधरंग कजाकजी हियं अणहियं च । सुम्बह सुपुरिस-चरियं तेण इमा जुज्जप् सोउं ॥

ा ६०) सा उण धम्मकद्दा णाणा-बिह-जीव-परिणाम-माव-बिभावणत्यं सन्वोवाय-णिउ गेहिं जिणवरिंदेहिं चउन्विद्दा २१ भणिया । तं जहा । अन्स्वेवणी, विन्स्वेवणी, संवेग-जणणी, णिब्वेय-जणणि सि । तत्य अवस्वेवणी मणोणुकूला, विन्स्वेवणी मणो-प**िकू**ळा, संवेग-जणणी णाणुप्पत्ति-कारणं, णिब्वेय-जणणी उण वेरगगुष्पत्ती । भणियं च गुरुणा सुहम्म सामिणा ।

अक्लेविण अिक्लता पुरिसा विक्लेवणीएँ विक्लिता । संवेयणि संविग्गा णिविवण्णा तह चउत्थीए ॥ 24 जहा तेण केविल्णा अरण्णे पिक्लिकण पंच-चोर-सयाई राम-णवण-च्छलेण महा-मोह-गह-गिहियाई अिक्लिविकण इमाए चव्रिरीए संबोहियाई । अवि य ।

21 संबुद्धाह किंण बुद्धाह एतिए वि मा किंचि मुद्धाह। कीरउ जं करियब्वयं पुण बुद्धाह तं मिरियब्वयं ॥ इति धुवयं । 27 कमिण-कमळ-दल-लोयण-चल्र-रेहंतको । पीण-पिहुल-थण-कडियल-भार-किर्रुतको । ताल-चलिर-बलयावलि-कलयल-सहभो । रासयम्मि जह लब्भह जुवई-सल्यको ॥

30 संबुज्यह किं ण बुज्यह । पुणो पुत्रयं ति । तजो अक्लिवता । असुइ-सुत्त-मल-कहिर-पवाह-विरुवयं । वंत-पित्त-दुर्गाधि-सहाव-विरुगियं ।

1) म जेहि, मन, उन्नडिन-, म भेगो 2) एको न वंधए, उत्प्रणो, उसवर रे 3) ए अक्वे, उगरुअ-, उचिन्तिअमई आ, P अहिमाण, P ैर्यक्रवियणे 4 🗦 में बेढे, P वस्थि जयाये कहाँब, J कविवि चुक्कं, J कहान हो 🛮 5 > P puts numbers after each kahn, उ खण्ड, १ नाकहिय, उ तकिन सि. 6 > १ एयात्र सब्बाड एत्थ, उ ए आण १ पथाण, १ संकिल, १ सि व नायव्या ॥छ॥. 7) P नत्थ्य (in both the places), P वयंगीह, P दिवसहि i, I adds वृत्यह उहावेहि on the margin in a later hand [ उलालेहि रे, १ कुलगिंह निम्मवि मार्क 8) १ १६आ, उ दुवतीहि. १ तिर्वालय, १ भिन्न ื 9) उ दण्डय (१), १ नाराय, उ चित्तेदि १ वितेष्टि. 10) १ हासिएहि, उ अणेहि १ अश्वेष्टि 11 > उ पायय, १ चण्णयणिबद्धा, उ बाहिला. 12 > १ निबद्धा, अक्षत्रा, ए तो विय 13) ए कलागुण, अ इअंगी, ए संकिल, ए नायन्या, अ भणिमी ॥ छ ॥ 15) अभपाडिअ ए संपाईय. 16) उ साग परंथ, P संक्रिक 17) उ पांसेय महत अभाग P पांसथह महाम्यणा, P देम्, उ क्रणा ति P क्रंत्र तु, उ मुअणा, उ जीवें दैन्ति मुभणाण, १, अत्रं. 18) उम ३४, १ मं जुल्हाना, १ न३, उथेव for चेव 19 > उमुकय, १ जब वि हुन लगाए, १ पोडः P नव, P अर्थ 20) P तज्जर, J धम्माहरनं, J हिअं, J हिअं 21) P सो उण, P लाणा, P विभावणसन्त्री, P जेण'. 22) प्रभाषिता, प्रसिवेशणी, प्रशिब्वेसणी ।, P निब्देस, P गणाणुकुला 23 > प्रस्तेस, P अल उल, प्रभाणिओं, P सुहंस 24 > प्र विवस्तेवणीय १ किवलेवणीए, १ निव्विता, उसंजमह ति ॥ for नद etc. 25) उ अर्णणं पहिंते, १ अरनं, १ - स्वणक्रकेण, र हिआई, ए मोरुग्गहम्मार 26 ए हिंदाणि 27) उम् किण्या, म एतिहर, म बुक्क, उ मरिअ . 28 > म लोवण वलारहतस्रो, P पिहुलभणकदियल, J कडिअल, P किरंतको 29) J न्वलिर, P वयलाविल, P रासभंमि, J जुअतीसम्थओः 30) JP किण्ण, Jom. ति, Pतत्तों for तओ. 31 > J मंस for वंत, P वित्तं . P विह्नवयं ।

4

1

3

6

मेय-मज-बस-फोप्फस-हड्ड-करंक्यं । चरम-मेत्त-पच्छायण-जुवई-सन्थयं ॥ संबुद्धाह कि ण बुद्धाह । तको विक्लिता ।

कमक-चंद-जीलुप्पल-कंति-समाणयं । मृदण्हि उविमेजह जुवई-अंगयं । धोवयं पि भण कत्यह जह रमणिजयं । असुह्यं तु सन्वं चिय ह्य पश्चक्खयं ॥ संबुज्जह किं ण बुज्जह । तभो संविग्गा ।

> जाणिकण एयं चिय एत्य असारए । असुर्-मेत्त-रमण्सव-कय-वावारए । कामयम्मि मा रुग्गह भव-सय-कारए । विरम विरम मा हिंदह भव-संमारए ॥

संबुज्यह किं ण बुज्यह ।

9 पृषं च जहा काम-णिब्वेओ तहा कोह-छोह-माण-मायादीणं कुतित्थाणं च । समकालं चिय सब्द-भाव-वियाणण्ण गुरुणा १ सम्बन्धणुणा तहा तहा गायंतेण ताहं चोराणं पंच वि सयाहं संमिरिय-पुब्ब-जम्म-बुतंताहं पिडवण्ण-समण-लिंगाहं तहा क्यं जहा संजर्म पिडवण्णाहं ति । ता पृत्तियं पृत्य सारं । अम्हेहि वि पृरिसा चउव्विहा धम्म-कहा समादत्ती तिण किंचि । काम-सत्थ-संबद्धं पि भण्णिहिइ । तं च मा णिरत्थयं ति गण्जा । किंतु धम्म-पिडवित्त-कारणं अवस्थेवणि ति काऊण । श्व बहु-मयं ति । तओ कहा-सरीरं भण्णह । तं च केरिसं किंति

\$ १० ) सम्मत्त-कंभ-गरुवं अवरोप्पर-<u>णिवेडंतें सुहि</u>-कंजा । णिव्वाण-गमण-सारं रहवं दिस्खण्णहंघेण ॥

15 जह सो जाओ जस्य व जह हरिओ संगण्ण देवेण । जह सीह-देव-साहू दिट्टा रण्णिम सुण्णिम ॥

15 जह तेण पुब्ब-जम्मं पंचण्ह जणाण साहियं सोउं । पिडवण्णा सम्मतं सग्गं च ग्या तवं काउं ॥

भोत्तृण तत्थ भोण् पुणो वि जह पाविया भरहवासे । अण्णोण्णमयाणंता केवलिणा बोहिया सब्वे ॥

18 सामण्णं चरिकणं संविग्गा ते तवं च काकणं । कम्म-कलंक-विमुक्ता जह मोक्सं पाविया सब्वे ॥

18 एयं सब्वं भणिमो एएण कमेण इह कहा-बंधे । सब्वं सुणेह सुवणा साहिजंतं मण् प्णेंह ॥

एयं तु कहा-करणुज्जयस्म जह देवयाएँ मह कहियं । तह वित्यरेण भणिमो तीण् पमाण्ण णिसुणेह ॥

21 तत्थ वि ण-याणिमो बिय केरिस-रूवं रण्मि ता एयं । किं ता वंकं रहमो किं ता ललियक्तं काहं ॥ जेण,

मुद्दो ण मुणह वंकं छेओ पुण हसइ उजुयं भणियं । उज्ज्य-छेयाण हियं तम्हा छेउज्ज्यं भणिमो ॥

अलं च हमिणा विहव-कुल-बालियालोल-लोबण-कडक्ल-विक्लेव-विलास-वित्यरेण विय णिरत्थण्णं वाया-पवित्यरेणं । एपं

24 चियं कहावत्थुं ता णिसामेह । अण्य च उसागरुजल-नेहला ।

१११) अहह, परहुट्टं परहुट्टं किंनि, पृतियह, तं ता णिसामेह । किं च तं । हूं,

अस्तिय समुद्दमह्सुद्दरो विय पर्छा-भायिम मंगुलो होइ । विद्वा-गिरि-वारणस्म व सलस्स बीहेह कह लोको ॥

27 तेण बीहमाणहिं तस्स थुइ-वाको किंचि कीरइ ति । सो व दुज्जणु कहस्स । हूं, सुणाउ जहस्स , पढम-देमण विय 27

अस्रणसीलो पिट्ट-मासास व्य । तहेव मंडलो हिं अपचिमिण्णाय भेसहें, मयहिं च मासाई असह । सलो घई

मायाहि वि भसह । चडप्फडंतहं च पिट्ट-मासाई असह ति । होउ काण्ण सरिसु, णिव्य-करयण-सीलो छिट्ट-पहारि व्य ।

30 तहेव बायसो हि करयरेंतो पउत्थ-बह्या-यणहो हियय-हरो, छिट्टेहिं च आहार-मेत्तं विलुपइ । सलो घई पडन्य-बह्या ५०

कुळ-बालियाण विज्ञा-संप्रयाणहिं दुक्ल-जणद, अध्छिट्टे वि जीवियं विलुपइ । जाणिउ सरो जहसड, सुवण-रिहि-वंसणे

<sup>1 🗦</sup> र मय, र वसप्को 🔭 पच्छाअणज्ञभती - 2 🗦 र किण्ण, Рिक्त बुङ्गडा 3 🗦 मे नील् 🔭 पिंट, र जुवती -4 > १ भणहरू तस्थ जर, १ तुfor तु, J इ.स. 5 > Jकिण्ण १ किइन बुट्स सा, J मंबिय्यात १ संकिय्या. 6 > J विश्र प्रस्थ P चियत्थ, P रमण्यासववावार रा. 7) JP वैमि, J हिण्डह. 8) J OD. कि न बुङ्गह of P. 9) P निब्देशी, P मायाईं णंतु ति , गचित्र, गविद्याण ै 10 > P व्वित्रणा, P गाडपण, गनाण चोराण, ग०ळा. ख, P सवाणि, ग ैरित्र-, P विज्ञ-, P लिंगाणिः 11 > P संयमं, उपवण्णाङ त्ति, P पवचायं ति, उपत्तिओं, उवि एया 12 > P °सन्यपटिवद्धं, P मण्णिहिई, P सा निर°, मभाण जा. 14) उपरुजं, म-निब्ब°, उपेब्बाण मिणै, उरङ्जं, उद्किलण्याः देशं मदक्लिल ॥ छ॥ 15) मत for व, उजह परिश्रोसं, शजह हिओ व सं°, उरण्णिम मृण्णिम शर्म्नाम सुन्नीम सुन्नीम 16) शपवन्त, उ°हिआं, श°वन्ना, स्सैमक्तं. 17 > म्ब्रोजभवार्यनो, J भोहिशाः. 18 > म्समक्षं, उचकातूण म्व काळगं, म्याविशाः. 19 > उैबढे, उस्त्रणा साहिप्पर्तः 20 > P कहं-, P तत्थ for तह, P निद्युणेमः 21 > P विन-, J लिश क्यरः 22 > P न याणः, J तसः, गर्हः । उज्जुभ-, J हिज्ञं, J \*उज्जुञं- 2.3. ) J वि णि विद्व, J बालिभा°, J लोक्षण, J विश १ चित्र, १ वायाए वि\*- 2.4. ) J एयं चित्रं P प्रशुरंथं, P ति निसा ।। छ ॥, for ता etc., P मातरजल. 25 > J om. one परहुटूं, J प्रमिश्रह, P निमामेह, P व for च, P हुं. 26 > प्रश्चिम, प्रभावंति P भायति, P विज्ञा, P क्यलो श्री। 27 > P सी व्य, उin Jattimes looks like ओ, P 'णो कहसभी, P हुं, P जडमुओ. 28) P 'सालो, J तहे मण्ड', J om. हि, J 'चिंभण्णाअं P 'व्विमिन्नाहयदं, P ैमयाहिं स मा , Р वयं मायहे • 29 > र °फाउं Р °प्फाउंताइं, र चमहिनासइं, Рसरिसओ निचा • 30 > र तहे, Р °यर्रनो, Р बहयाण होइ हिययरो, P घरं, J "वश्या...बालिआण P बालियण. 31) P सपयाणीई, P जण हो (even in J sometimes उ looks like ओ), उ जीविजं P जीविय विलुंप भी, P जाणिओ, P जहसहजी, उ मुअण-

& Land Wash

AGR MET 2 क्रिकड़, पिछजो महलेण च सहें उल्लवह । तहेव रासहो हि इमं तण-रिद्धि-महले बासिउं ण तीरह कि विचए शिकड़, 1 **अविभाविजात-अक्स**रं च उल्लवह । खलो वहं आयहो किर एमहल-रिद्धि जायश्चिय सि मच्छरेण शिखाइ, पयड-होसक्ख-ह राष्ट्राई च उल्लवह । अबि कालसप्तु जहसद, छिडु-मगाण-वावडो कुबिल-गह-मगो ब्व । तहेव भुवंगमो हि पर-कवाई ३
क्रिक्टाई मगाइ, सब्वहा पोट्टेणं च कसह । सलो घई सई जे कुणह छिडुाई, यही व्य मगह । चितेमि, हूं, बिसु जहसद, पसुदरसिउ जीयंतकरो वि । तहेव महुरउ सुहै, महुरं मंतेष्टिं च कीरइ रसायणं । खलो घई सुहे जे कहुक्य मंतह, 6 घडियह वि विसंघटह । हूं, बुज्जह, वहह सन्तु सन्तो जि जहसउ, उज्ज्ञिय-सिणेहु पसु-भत्तो य । तहेव सन्तो नि गराओं 6 पीलिजंतो विमुक्त-गेहु अयाणंतो य पसूहिं सजह । इयर वहं एक्स्पण् जे मुक्त-गेहु, जाणंतो जे पसु तह वि सज्जह । किं च भण्णतः । सन्वहा खलु असुद्द जद्दसन्द, विसिट्ट-जण-परिहरणिजो अपरिष्फुब-सद्दाबद्ध-सुद्ध-मंडली-गिणिगणावित स्व ।

तहे मी वि वरड किं कुणड अण्णहो क्रि कस्सह वियारः। खलो घइं सहं जे बहु-वियार-संगि-भरियझड ति ॥ सम्बहा 9 ्రాన్ मह प्तियासु एवं फुडं भणंतस्स संसयं मोतुं। मा मा काहिसि मेतिं उग्ग-सुयंगेण व खलेण ॥ जेण, जारजायहो दुजणहो दुट्ट-तुरंगमहो जि । तेण ण पुरको ण मग्गको हूं तीरह गंतुं जि ॥ अवि य ।

अकए वि कुणइ दोसे कए वि णासेह जे गुणे पयडे । विहि-परिणामस्स व दुःजणस्स को वा ण बीहेइ ॥ अहवा । 12 कीरउ कहा-णिबंधो भसमाणे दुजाणे भगणिकण । किं सुणएहिँ धरिजाइ विसंखलो मत्त-करिणाहो ॥

\delta १२) होति सुचण बिब परं गुण-गण-गरुयाण भावणं छोए । मोत्तूण णई-णाहं कत्थ व णिवसंतु रयणाई ॥ 16 तेण सज्जण-सत्थो श्वय एत्य कहा-बंधे सोडमभिउत्तो ति । सो व सज्जणो कइसउ । रायहंसो जइसउ, विसुद्धो-भय- 15 पक्लो पय-विसेसण्णुको व । तहेव रायहंसो वि

उद्भड-जरुयाइंबर-सर्रेहिँ पावइ माणसं दुक्खं । सज्जणु पुण जाणइ जि खल-जरुयहं समावाई ॥ 18 तेण इसिउं भच्छइ । होइ पुण्णिमाईद् जइसउ, सयरू-कला-भरियउ जण-मणाणंदो व्व । तहे पुण्णिमायंदो वि करूंक- 18 र्भे र प्रेर के विस्तारियाण मण-दमिन्नो व । सजाणो पुण भकलंको सन्व-जण-दिहि-करो व्व । भवि मुणालु जइसउ, खंडिजंतो वि अक्लुबिय-गेह-तेतु सुसीयको व, तहेव मुणालु वि ईमि-कंडुल-सहाउ जल-संसग्गि विद्विशो व्व । सज्जणु पुणु महरसहाबु 21 वियहु-बह्निय-रसो व्व । हूं, दिसागओ जहसठ, सहायुण्णड अणवरय-पयट्ट-दाण-पयरो व्व । तहे दिसागओ वि मय- 21 **नियारेण भेप्पड्, दाण-समए व्य सामार्यत-वचणो होड् । सज्जणु पुणि भजाय-मय-पसरु देंतहो व्य वियसइ वयण-कम**लु । होउ सुत्ताहारु जइसउ, सहाव-विमलो बहु-गुण-सारो व्व । तहेव सुत्ताहारो वि छिह्न-सय-णिरंतरो वण-वहिउ व्व । सज्जजो 94 पुण **मच्छिट्ट-**गुण-पसरो जायरउ व्व । किं बहुणा, समुहो ज**इसओ, गंभीर-सहाओ महत्यो व्व । तहेव स**मुद्दो वि 24 उक्कलिया-सय-पउरो णिव-कळयलाराबुव्वेविय-पास-जणो व्य दुग्गय-कुडुंबहो जि अणुहरइ । मजणु पुण मंथर-सहाओ महु-महुर-वयण-परितोसिय-जणवड व्य ति । अधि य ।

<sup>1 )</sup> र हिज्जह P जिप्रजाह नि , P सदेश, र नहे, र हिस्मुत्तगरिद्विमह्ल अभित ग, P वा इम नूगरिद्धिमहलं पाभित न, P वितय. 2) उ<sup>°</sup>तक्तर, उन्नल एउं, Рош. आयहो, उम्नं एमहल Рिकर मदल, उजायलिन Рजाणला, Рदोमाखरलाद वः 3) Р जदमंत्री, ए once गर, व व for बा, व नहे भुजापनी दि ए मुख्यो वि 4) ए छिद्दार नग्यारं, व सब्बरं, ए पोर्ड्णंव कसारं, ष्ट्रमा सर्वजे छिद्दा कुणहा, प्रथ हो, उर्वाजस्व, प्रतिवेद्द, प्रजद्म श्री (in उट looks like श्री). 5 > प्रदेसिओ, उ जीअंतकरो वि P जीयतहरो ६४, P मुहरु for महुर, P व for च, P रमायण, P यय मुहे जे कडुयउं, J कडुअउ मंतर्डव 6) P विदियां वि विसंपदित, P हो for हूं, P om. बुउनर, P खलो for खलु, P om. जि., P नहमओ, P शिणेहो, उव for य, उ तह जलो, Pom. वि, उ वरत. 7) P पीटिजातो, उणेहो, उव for य, P प्साहं for प्साहे, उ इनक P इयरो, उधई P वयं, P यक्रपयमुक्रणेहो, ग्रजाणह जे, १ को एम्. 8) ग्राका. सन्वहा, १ खन्ते, १ जहस्त्रो, १ परहर्रावको, १ कुट, ग्राह्स for खुटू, ग्र मण्टली, उब for ब्व. 9) ! अण्यहिव कस्मह, ३ विभार, ३ विभार, १ तंनभरिछ ३, ३ मरि अछ ३. 10) अपत्तिआसू, १ सुयणा for पर्य, र अणन्तस्म, र भुअंगेण, P वि (for व) ख्वरुणेण 11 > र "ज्ञाअहो, P जेण नरायहो, P जि for िज, P 2nd line thus; ह ण आस्मारण पिन्छम गतुं हु तीरह । 12) P न for म. 13) P क्तारड, उ मिनको P निवंघो, P माणो, उ माही !! अ !!. 14) म्होन्ति मुत्रण अध्य, म् गरुपाण भाअण, P निव", P स्याणाई. 15 ) म्बेश P नेव, म "बंद्रे, P "मभिम उत्ती, P सोब्ब, ष्ट कहसओ (1n 13 and ओ look alike), १ तहसओ 16) १ "ण्यू उच्च, । तहे. 17) १ माणस, १ सब्बर्भो, 1 पुणु, १ जे for जिल, उसहाबहं P समावाहिं 18 > उम्होत, उभायंदु P मादंती जहनयल, P हरि भी for भरियत, उ adds जगाण नण , उ om. ब्ब, P तहेव पु , P भाइदो 19 > P अहिसारियाजगद्सिउब्ब, P जहसभी 20 > J हियनरतंतु मुसीतली, P ब्ब for a, गतहे, P ईसनदुल्सहाबी, गबहियो व P विद्वार बब, P सज्जागो पुण, P सहाबी. 21 ) म वियह, म रसी व, P हु, J सदाउण्णओ P सवाबुक्र उ, J व for व्व. 22 ) प्रविशहेण, J व for व्व, P सङ्घमो पुण, J व for व्व, प्रविशसव 23 ) P होर, P हारो, P सओ, P गुणसीरो, J a for ब्द, J तहे, J om. मय, JP निरंतरो, J a for ब्द. 24 > P शिक्छरुगुणपयरो णोय", उन हिं for ब्व कि, उसमुद, P सहाबो, उन for ब्व, उतहे. 25 ) उ लिआ, उणिब्लु P निष्य, P वृदेविषयासजाणो, उन for ब्ब, P कुटुबहो, P om. जि, P सज्जनो, उ पुरिनमधिर. 26 ) उ om. ब्ब.

म्लास

्र स्तरको विश्ववनी दिवसण्यो चाई गुणण्युनी सुहवो । मह जीनिएण वि चिरं सुवणी सिय जियद कोयिन्स ॥ महवा । 1 गुण-सायरिन्स सुवणे गुणाण अतं ण चेव पेच्छामि । रवणाई रवण-दीवे उसेर्ड को जणो तरह ॥ 🔾 रिण हो ने राज में विकास स्वाणं च केवलयं । तहे णिसुणैतु भडरय ति ।

(१३) ब्राध्य दह-मेरु-णाहिं कुळ-सेकारं ससुद-जिमिल्लं । जंबुद्दांवं दीवं छोए चक्कं व जिनिस्तंतं ॥ अदि य ।

तस्सेव दाहिणांद्रे बहुए कुळ-पच्छए विलंबेदं । वेयद्वेण विरिक्तं सासय-वासं भरहवासं ॥

वेयद्व-दाहिणेणं गंगा-सिंपूय मज्ज्ञायारिमा । अत्यि बहु-मज्ज्ञा-दंसे मज्ज्ञिमा-देसो ति सुपसिद्धो ॥

तो य देसो बहु-खण-धण्ण-समिद्धि-गव्विय-पामर-जजो, पामर-जण-बद्धावाणय-नीय-मणहरो, मणहर-नीय-रव-सुक्तंतिय-सिहिउलो, सिहिउल-केया-रवाबद्ध-हलबोलुव्भिक्तमाण-कंदल-जिहाओ, कंदल-जिहाय-गुंजत-अमिर-अमरदलो, अमरदल
असिर-संकार-राव-वित्तत्य-हिरणउलो, हरिणउल-पलायंत-पिक्क-कलम-कणिस-कय-तार-रवो, तार-रव-संकिद्धाण-कीर-पंता
भिषाय-दलमाण-तामरसो तामरस-कंसरुच्छलिय-बहुल-तिगिच्छि-पिजरिक्कत-कलम-गोवियणो, गोवियण-महुर-नीय-रव-रसाविष्णमाण-पहिययणो, पहिययण-लडह-परिहास-हारि-हसिक्कमाण-तरुजियणो, तहिजयणावद्ध-रास-मंहली-ताल-वस-चिलर
विष्णमाण-पहिययणो, पहिययण-लडह-परिहास-हारि-हसिक्कमाण-तरुजियणो, तहिजयणावद्ध-रास-मंहली-ताल-वस-चिलर-

बहु-जाइ-समाइण्णे महुशे अत्थावगाद-जइ-जुतो । देसाण मज्झदेसो कहाणुर्वघो व्य सुकइ-कभो ॥

\$98) तस्स देसस्स मज्ज्ञ-भाए दूसह-खय-काल भय-पुंजियं पुण्णुप्पत्ति-सूसमेक्क-बीयं पिव, बहु-जण-संवाह-मिलिय- कि हिला-हलारावुप्पाय-खुहिय-समुद-सह-गंभीर-सुख्यमाण-पडिरवं, ृतुंग-भवण-मणि-तोरणाबद्ध-ध्वज्ञल-ध्वन्यद्वद्धुक्वमाण्-संखुद- 15 द्व मुद-रवि-तुरय-परिहरिजंत-भुवण-भागं, णाणा-मणि-तिणिग्मविय-भवण-भित्ति-करीबिजंत-किरणाबद्ध-सुर-वाब-रम्म-णहयलं, महा-कसिण-मणि-विडय-भवण-सिहर-प्पहा-पडिबद्ध-जलहर-वंद्रं, णिह्य-करयल-ताडिय-मुरव-रविजंत-नीब-गाज्ञय-णिणायं, १८ तिवय-त्वणिक-पुंजुज्जल-ललिय-विलासियण-संवरंत-विज्जु-लगं तार-मुत्ताहलुद्ध-परमंत-किरण-वारि-धारा-णियरं णव-पाठस- १८ समयं पिव सब्ब-जण-मणहरं मुख्यए णयरं । जं च महापुरिम-रायाभिसेय-समय-समागम-वासवाभिसेय-समर्गतर-संपत्त-णिलिय-पत्त-णिक्वत्त-वारि-वावड-कर-पुरिस-मिहुण-पल्हल्यिय-चलण-जुयलाभिसेय-दंसण-सहरिस-हरि-मणिय-साहु-विजाब21 पुरिस-विणयंकिया विणीया णाम णुयर्त् ति ।

\$ १५) सा पुण क<u>इसिय</u> । समुदं पिव गंभीरा महा-रयग-भारेया य, सुर-गिरी विय थिरा कंचणमया य, सुवणं पिव सासया बहु-मुत्तंता य, सग्गं पिव रम्मा सुर-भवण-गितंतरा य, पुहर्ड् विय विश्विण्णा बहु-जण-सय-संकुला य, पायार्छ 24 पिव सुगुसा रयण-पदीबुज्जोइया य ति । अवि य ।

चंद-मणि-भवण-किरणुच्छलंत-विमलु-जल-हीरण-भएण । घडिजो जीए बिहिणा पायारे सेउ-बंधो व्व ॥

जन्य य विविण-मग्गेसु वीहीओ वियङ्ग-कामुय-लीलांजा विवय कुंकुम-कप्पूरागर-मयणाभिवास-पढवास-विच्छडांजो ।

य काओ वि पुण नेला-वण-राईओ इव पुला-लवंग-ककोलय-रामि-गव्भिणांजा । अण्णा पुण इव्म-कुमारिया इव मुत्ताहरू- था
सुवण्ण-रयणुजलांजो । अण्णा छेछहुं औं हुँचे पर-पुरिस-दूसर्ग वित्थारियायंब-कसण-धवरू-दीहर-णेत्त सुयलांजो । अण्णा
खलयण-गोहि-मंडली इव बहु-विह-पर-वसण-भरियाओ । तहा अण्णांको उण स्वोर-मंडलिको इव संणिहिय-विदालो

<sup>1) 🕑</sup> वेड, उदिक्लण्यायचाई, उस्हृशो, उद्धिय त्रिअउ, उलोअसि ए लोयंमि, उअवि य for शहबा. 2) उप रिमि, उ सुअणी, JP न, J चेय, P पेक्खामि, P उद्येषं 3 > P एत्य पुण, J डोक्खह, J केवला, P तह, P निगुणत्, JP ति ।। छ ॥ 4 > P णाही, P नेमिल, P चर्क, P om. अनि यः 5) P बहुनिहक्त, P अ for नि P नेयडूनगरि 6 > J वारंमि, म मन्सदेसी, P व for मृ. 7) प्रभूत for बहु, प्रगठित्र मादिय 8) P "उलासमयकेया, P - निहासी, P - निहास, P उस for उल. 9) P उद्दरिः 10) P पत्रश्वामिषायक्षत्रण्, उनोवियणो गोविश्य, Pरमस्विष्यं 11) उपहिभयणो पहिभयण, P हामिञ्जं, उैिमभ्यो, J ° गिभणा, र मण्ड ° 12 ) र ° हरी व ति, P माणहरें 13 ) P कल्वावंधी, र कउ ॥ छ ॥ 14 > P काले, र वंत्विय P पुंजिया, P पुण्णपत्ति, र बीअं, र पिवा. 15 > P "हलहला, र "बुरपय", P पश्चिरवा, P मेखुद. 16 > P भाया, P नाणामणिनिम्मविय, र ैविअ, P कराविजंत, P गाववड, P नहयंका 17 > P om. महा, उ पहिंख, J has a danda after 'प्यक्त, P बद्धा for बंदें J करबल, P ताडियम्रवरगिजांन, P निनायाः 18> P "सिणीवण, P लया, J ताल-, P "हलुहुए", P "णघरवारे, P जिवरा, P महा for जब. 19) Jom. सन्द, P मणीहरा, P सुन्द्रह, P नयरी, P जा य महारिस, P सेयमणंतर 20) Jom. नलिणि of P, P निक्लि, Jom. कर, J प्रवृहिषश. 21) P विणीयंकिया, P नाम, P नयरि. 22) P सिया, P समुद्दी विय, J मिरि विश, P च for व. 23 ) P बुत्तंता च, P निरं°, J व for विय, P विच्छन्ना, J om. सय. 24 ) J सगुत्ता, P पर्वं वु°, J क्लोहर त्ति ॥ छ ॥ 25) P लंबण for हीरण, P घडिय व्व जीय, उ व्व ॥ छ ॥ 26) उ om. य, उ विमणि, उ बीहिओ विश्रद्धकासुभ P बीही-बिह्य ति कामुज, J विय, P नवणाहिवास, P पडिवामविष्छद्वाओ. 27 > P चिय for हव, P कंकोलय, P गताणाउ, P कुमारियाउ निय. 28) P निव for इव, P ढंमणत्य for दंसणे, उ वित्थारियअवकतण, P रियायं च कतिण, P नेता, उ जुन P अक्ता∙ 2.9 ) र मण्ड°, P मंडलीओ इय, रविवित्वहुयर for बहुetc., र वाओ ॥ छ ॥, P अक्ता उण, र मण्ड°, र मण्जि°, P मितिहिय-

27

1 कच्छउद-जिक्शित-सरस-जहवयाओ य । अन्जा गाम-जुवईओ इव रीरिय-संख-वळय-काय-सणिय-सोहाओ कच्चूर-वयण- 1 जिम्महंत-परिमलाओ य । अन्जा रण-भूमीओ इव सर-सरासज्कभसं-चक्क-संकुलाओ मंडलगा-जिवियाओ य । अन्जा मत्त-३ मायंग-घडाउ इव प्रंत्रंत-संख-वामर-घंटा-सोहाओ ससंवूराओ य । अन्जा मलय-वज-राईओ इव संजिहिय-विविद्द-जोस्हीओ ३ बहु-चंद्णाओ य । अन्जा सज्जा-पीईओ इव सिजेह-जिरंतराओ बहु-खज-पेज-मजोहराओ य । अन्जा मरहट्टिया हव उदाम-हलिही-स्थ-पिंजराओ प्रयद-समुग्गय-प्रशेहर-मजोहराओ य । अन्जा जंदण-भूमिओ इव ससुराओ संजिहिय-महुमासाओ ति ।

६ §१६) र्माच य ।
जं पुर्दृष्ट्रं सुणिजङ् दीसङ् जं चिंतियं च हियण्ण । तं सब्दं चिय लब्भङ् मग्गिजंतं विवणि-मग्गे ॥ जस्य य ।
णुष्दृष्टेयण-णिम्मल-मुद्द-मियंक-जोण्डा-पवाह-पसरेण । घर-वाबी-कुसुयाई मटलेठं णेय चापंति ॥

ं जंडर-रब-रस-चित्रधा मग्गालगंति-रेहिर। हंसा । जुनईहिँ सिक्खविजंति जल्प बाल व्य गङ्-मग्गे ॥ भणिए विकासिणीहिं विकास-भणियम्मि मंजुले वयजे । पश्चिभणिएहिँ गुजेइ व घर-पंजर-सारिया-सत्थो ॥ जल्य य पुरिसो एकेकमो वि भयर-दुओ महिलियाण । महिला वि रई रइ-वम्महेहिँ ठाणं विय ण लर्द्ध ॥

15 ह्य जं तत्थ ण दीसह तं णिथ जयभिम किंचि अच्छित्यं । जं च कहासु वि सुव्वह तं संगिहियं तिहैं सब्वे ॥ अह एको बिय दोसो आउच्छ-नियंत-बाह-महन्छाहं । दहना-सुहाईँ पहिया दीणाईँ ण संभरंति जर्हि ॥

\$ 29 ) जत्य य जणवए ण दीसह खर्जी बिहर्ली व । दीसह सज्जणी समिद्धी व , वसर्ण णाणा-विण्णाणे व , उच्छाही 18 घणे रणे व , पीई दांण माणे व , अब्भासी घम्मे व ति । जत्य य दी-मुहद णवर मुद्दंगी वि । खली तिल-वियारी वि । <sup>18</sup> म्यूयओ क्यह कुसुमुग्गमी वि । फरुपो पत्थरो वि । तिक्खओ <u>मेडिली</u> वि । अंतो-मलिणो चंदो वि । भमणसीलो महुवरी वि । पत्यस्द हंसी वि । विचलओ बरहिणओं वि । जल्ज कीखालो वि । अवाणओ बालओ वि । चंचलो बाणरो वि । 21 परोवयावी जल्लणो वि ति । जत्य य

वयानी जलणो वि ति । जत्य य पर-कोय-तत्ती-रय णवर दीमीत साहु-महरय । कर-भगाह णवर दीमीत वर-कोरिह्न महदुमई ॥ वंडवायाई जबरि दीमीत छत्ताज य जन्नजहै । माया-वैचजाई जबरि दीमीत इंदियालिय-जजहे ॥

24 विसंवर्थात णवर सुनिणय-जंपियई । खंडियई णविर दीसंति कामिणियणहो अहरई । दह-बद्धई णविर दीसंति कणय-24 संगहेर्हि महारयणई । वलामोडिय घेप्पंति णवर पणय-कलह-कथ-कारिम-कोव-कृतिय-कंत-कामिणियणहो अहरई नियद्ध-कामुणुहिं ति । अहवा ।

कह विष्णज्ञह जा किर तियसेहिं सक्क-वयणेण क्रपढम-जिण-णिवामत्थं णिम्मविया सा अउज्झ ति ॥
 \$१८) तम्मिय राया

दरियारि-वारण-घडा-कुंभ-त्थल-पहर-दलिय-मुत्ताहलो । मुत्ताहल-गिवह-दलंत-कंत-रय-धृति-धवल-करवालो ॥

<sup>1 &</sup>gt; P निविद्यत्त, P अक्षा, P रीरीया-, उ वया for वयण. 2 > P निम्म", P अक्षा, उ मरासणस्मम P सराणस्मसं, उ मण्ड", उ णिचिमात P निचिलानी, P मन्ना. 3 > P निय for इच, उभ for म. P अन्ना, उसलम, उराइछ, उसलिए P सन्नि, P विवित्तेम . 4) P अला, उपीतीओ इव Pपाईती यन, P निर, उपेन्म for पेब्न, P अला, उसरहिंद्वआ P सरहिंद्वयाओं 5) Jadds य before प्रवह, ए समुस्म for समुसाय, J सणिन " ए सिन्न " 7 ) J हिजरन उप ॥ छ ॥, ए जीए च for जस्य यः 8) म जुन्हें अण P जुहें यण, P तिम्मल, म जुनुआर P नेय नायंति 9) P निम्मल, P संकत्राविकत्रमोहि ।, म कस्तेहि ।, म दिश्र P निब्बि, म जबर P नवरि, म विभर्सत 10> P जर्मगणा नीय, P न 11> म गिम्हमि, P जला 12) P नेवर, P सं tor रस. P जुयई हिं 13 > J विकागः, J सणियं वि Pवस्यमि, J सारिआः 14 > J विञ्ज, P नः 15 > P न, P निरंथ, JP जयंत्रि, J ण for बि, JP सर्णिण . 16 > P श्विय, P नियत्तवाह, P न. 17 > P व्व for व, P व्व for ब, J बसणुणाणा, व्यसणबाणे विकाणे च, ग्रब्छाहुः 18 > ग्रीती, ग्रुश्माणे च ग्रथम्मे । अस्मे च सि ॥ छ॥, व्यन्से थस्मे च, P नवर, P तिलवयारी. 19) प्रसूत्रत P गुन्न औ, प्रकार P केइ, P कुमुम, प्रकरस, प्रतिकावत P तक्खाओ, प्रमण्ड P मंडलो वि, J सीलु. 20) र वरहिणउ P विरहिणो, र वालउ वालउ वि, P ब्वि for वि, र चवलु वी (य)णवी वि for चवलो eto., P बानरोः 21 > P व for वि, J ति ll छ ॥, J om. यः 22 > J लोअ, P भरव ।, P भगई नवर, P करहिं, P महादुसई. 23) P दंडवायर्श नवरि, J adds on the margin इसाण... नवर दीसीति, P नवाणहं, P वंचणयं, J नवर P जवरि. 24) J जेपिअइं, अ खण्डिनाइं, में नवरि, अ प्रियाणही, में पीणावही, अ णवर में नवरि. 25) में रयणाइं, अ वलवासीडिय घेष्पति, P बलामोडिए, P नवर, P म कारियकोव, J कुविश, J कामिणिशणहो P कामिणीशणहो. 26) J ति ॥ छ ॥, P धिह सि. 27) मिनवा, मिनमा, मसाविड, उत्ति॥ छ॥ मिति॥ छ॥ 28) मतीम, उ००. य 29) म्बारणायड, मिनवह, P भूलिचवलः

करवाल-सिहा-किक्रिय-महंत-सामंत-विवह-जय-चळको । चळण-जुयळ-मिक-विणव्विय-कंत-महा-मटर-घरिय-सुपीडो ॥ 1 ति। णवरं पुण ससि-वंस-संभवो वि होऊण सयं चेय सो चोरो मुज्ड-छडह-विकासिणि-हियब-हरणेहिं, सयं चेय पर-कछत्त-रमो उ वृतिय-रित्तु-सिरी-बकामोडिय-समाकद्वणेहिं, सबं चेय सो वाडो पडिवक्स-गरिंद्-बंद्र-वाडणेहिं ति । जो य दोगगच-सीय- उ मंतादियाण वृह्दणो, ण उण वृह्दणो । णियय-पण्ड्णि-त्रयण-कुसुयायराणं मयलंडको, ण उण मय लंडणो । विभिज्ञयासेस-पुरिस-रूबेणं अणंती, ण उण अणंगी। दरियारि-महिहर-महावाहिणीणं जलही, ण उण जलही। सुवण-त्रमण-कमलावराणं हतवणी, ज उज तवणी ति । जो य घण समभी बंधुयण-कवंबयाणं, सरवागमी पणइयण-कुमुय-गहणाणं, हेमंती परि- ६ वक्स-कामिणी-कमल्पिणं, सिसिर-समनो णिय-कामिणी-कुंद-कइयाणं, सुरहि-मान्नो मित्तवण-काणणाणं, गिम्हायवो हिब-जलासयाणं, कय-जुओ णियय-पुहड्-मंडले, कलि-कालो वहरि-गरिंद-रजेसुं ति । अण्णं च ।

असरको महुरो पियंवको चाई दक्को दक्किको दवाळ् । सरणागय-वच्छको संविभागी पुग्वाभिभासि ति ॥ संतुद्रो सक्छत्तेषु, ण उण कित्तीषु । लुद्धो गुणेषु, ण उण मध्येषु । गिद्धो सुहातिएसु, ण उण अक्जेषु । सुतिनिसमी कळासु, ण उण मलिय-बाहु-कवड-वयणेसु । भसिक्सिओ कहुय-वयणेसु, ण उण पणईवण-संमाणणेसु त्ति । भहुवा ।

12

गहिय-सगाइ-दलम्म तम्म अचुण्णण् वियद-यच्छे । जंदण-वणे व्व कसो अतो कुसुमाण व गुणाणं ॥

बह सो णिय-साहस-सम्म-मेत्त-पृतिदार-पणय-सामंतो । वच्छत्थल-दृद-सम्मो दृदप्रमो णाम णरणाहो ॥ \$ 19) तस्स प मुहुमहस्स वं उच्छी, हरस्स व गोरी, चंदस्स व चंदिमा, प्राधणस्स व मय-लेहा, कोत्थुहस्स व 15 पमा, सुरगिरिस्स व चूला, कप्पतरुणी हव कुसुम-फल समिद्ध-तरुण-साहिया, पसंसिया बणेणं अवहसिय-सुर-सुंदरी-बंद्ध- 15 लायण्ण-सोहस्स अंतेउरिया-जणस्स मज्झे एक बिय पिययमा पियंगुसामा णाम संयंवर-परिणीया भारिय सि । मह तीए तस्स पुरंतरस्स व सङ्गेप अंजमाणस्स विसय-सुहे गच्छह् कालो, वबंति दिवहा व ।

🖔 २०) श्रह अण्णिम्म दिवसे अन्भंतरोवत्थाण-मंडवमुवगरस्स राष्ट्रणो क्ड्वय-मेत्त-मंति-पुरिस-परिवारियस्स पिय- 18 पणइणी-सणाह-वाम-पातस्स संकरस्स व सव्य-जण-संकरस्स, एक-पण वेय समागया पिहुन्छ-णियंब-सडिप्फडण-विसमंदोन्छ-माण-मंडलगा-सणाह-वामंस-देसा वेश्वहरू-णियय-बाहु-लहुर्या-कोमलावलंबिय-वेश्तलया परिहारी। तीय य पविनिक्रण कोमल-21 करयलंगुळी-दळ-कमळ-मउळि-ळळियंजाळं उत्तिमंगे काऊण गुरु-णियंब-विंब-मंथरं उत्तंग-गरुब-पन्नोहर-भरोवणामियाप्21ईसि णमिऊण राहणो विम<del>ळ-क</del>मल-चरुण-जुवलयं विण्णत्तं देवस्स । 'देव, एसो सबर-सेणावह-पुत्तो सुसेणो णाम । देवस्स चेय भाणाए तह्या भाखव-णरिंद-विजयत्थं गभो । सो संपयं एस दारे देवस्स चरुण-दंसण-सुहं पत्थेह ति सोडं देवो <sup>प्रा</sup> 24 पमाणं' ति । तओ मंतियण-वयण-णयणावस्रोयज-पुब्वयं भणियं राष्ट्रणा 'पविसउ' ति । तओ 'जहाजवेसि' ति ससंमम-24 मुट्टिजण तुरिय-पय-णिक्सेवं पहाइया दुवार-पाली उयसप्पिजण य भणिओ 'अज पविससु' ति ।

🖔 २९) तक्षो पविद्वो सुसेणो । दिद्वो य णरव**इणा वच्कत्थलामोय-मंडलग्गाहिघाय-गरुय-<u>वण</u>ाबद-दीहर-धवल-स्रोम**-27 वण-पट्टको त्ति, तियस-णाहो इव पांडरीय-वयणोवसोहिको, पहरिस-वस-वियंभमाण-वयण-सवबत्तेण साहेतो इव सामिणो 27 जय-रुच्छि सेणावइ-सुत्रो सि । उवसप्पिऊण य पणिसभो लेण राया । राष्ट्रणा वि 'मासणं मासणं' ति माइसमाजेण पसारिय-दीहर-दाहिण-भुया-दंड-कोमरू-करवलेणं उत्तिमंगे छिबिऊण संमाणियो । तथो कय-देवी-पणामो असेस-मंतियण-30 कय-जहारुह-विणन्नो य उवविद्वो भारत्ने। सुहासणत्यो य हि्ययब्भंतर-घर-मरिय-उष्वरंत-पहरिसामय-णीसंद-विंदु संदोहं 80 Y GOLTAI

1) I corrects मणि into मण and adds हर on the margin in a later hand, P विभिन्मविव, P गुवीही. 2) P संभमो, P होउं, P सिणी, P लेहिम, P चेव. 3) प्रदारियारियंमि , प्रवासकडू , प्रवीडो for वाही P सुबमेव वाडो , ग्वडुणेहि सि, ष्टोगसः 4 > प्रणाइणी- 5 > प्रभाष्ण for रूदेण∙ 6 > ग्राटा, ग्रंबुअण प्रबंधूयण, प्रकथंबाणे, उसरयगमो, P गहवाणं. 7 रे उकामिणि-, उकामिणीणं, P लयाणं 8 रे किय, उ "सु त्ति 9 रे विस्त्रणो, P पुन्वातिमासी वे त्तिः 10 > r °हो करुं, P लुदा, J मुद्दासिए, P मुसुक्लिओः 11 > r अलिया-, J कवट for कड्डय, J पणईणसम्मा", P संमायण". 12) P संगाह, P -फलंमि, P निम । अञ्चण्य, P नंदणवर्ण वः 13) P दढधम्मी टढधम्मीः 14) म 'महुस्त 15) म पहा, म समिद्धा, उपव for अव'. 16) म मोहरगअं, उ 'रियाण, म एकं चिय, म पिया ior पिययमा, उ परिणिया, उतीय. 17) उसुद्देहि य, P दिहहा, P om. य. 18) P अन्नंसि टियहे, P मंटलमुं, P पुरिपरि , उ 'बारयस्स, उ बियप्पिय for पियः 19 > २ जनपर, उ चेब, उ पिहुण-, उ नियंत्रयदुष्फि , २ विसर्जनीरूण-20) J देसे, P निययनिश्रय, P om. य, P 'सित्तल. 21) P कर्यंगुली, P मउलल्लियमंगे, P गरुयनिर्यंब, J गुरुय, P भारावणा. 22) P अब for हिंति, P om. क्रमल, P जुबलं विश्वतं, P om. देवस्म, J om. देव, P वहणी उत्ती, P द्यसेणे नामा ।, P देवपासे चेव- 24 > उपमाणो, उ 000. ति ।, P वयणही हावणोवणा-, P 000. मणियं, P ज आण<sup>°</sup>. 25 > <sup>ु भ</sup>सुद्धि, उपयणुक्खेवं P निक्खे , उदुभार , उप उअस , P अज्ञाउत्तः 26) उ 'स्थलोभयसमण्ड', P गुरुयः 27) P दियस, P बिससमाण, P विश्वेणं, P बिय for इव. 28 > P वहओ तो ति, P 000. य, P रायणी बि, J आसणिहि आहे. 29) ग "रिया दी हं ता", ग्रभुअदण्ड, ग्रकरेणं, ग्रसम्मा" मसमा", म्रदेवि . 30) ग्राठक, स्व, म्रव for य, म्डपविही, P या for यु, P om. वर, P भरिउच्च , अ णिसंदः

- 1 पित्र ग्रुंचमाणेणं जिद्र-धवल-विलोल-पम्हल-बलंत-जवण-जुवलेणं पलोइऊण राहणा 'कुमार, कुसलं' ति पुष्छिषो । सविणयं 1 प्रजिमेक दिसमंगेण 'देवस्स चलण-जुवल-दंसणेणं संपयं खेमं' ति संलत्तं कुमारेण ।
- 12 ई २६) कुमारो वि भविस्स-महा-गंधगओ विय अर्दाण-विमणिहिं दिट्टि-वाएहिं पलोएंतो सयलमत्थाण-मंहलं उवगानो 12 राहणो स्थासं । तश्रो राहणा पमनंतर-सिणह-जिटभर-हियणण पसारिओअय-दिहर-भुया-दंहिं गेण्हिलण अन्तणो उच्छंते जिवेसिओ, अवगृहो च एमो । मणियं च जरवहणा 'अहो वज्ज-कटिज-हियओ से जणओ जो हमस्स वि विरहे जियह' ति । 15 देवीए वि पुत्त-जेहेजमवलोइजण भणियं 'घण्णा सा ज्याई जीए एम पुत्तओ, दारुणा य सा जायस्स विरहम्म संबीरए 15 अन्ताणयं' ति । मंनीहिं भणियं 'देव, किं कुणड, एरिमो एस विहि-परिणामो, तह पुण्ण-विलसियं च एयं । अवि य । कस्स वि होंति ज होंति व अहोंति होंति व कस्स वि पुणो वि । एयाओं संपयाओ पुण्ण-वसेणं जणवयम्मि ॥
- 18 ई २४) एत्यंतरिम हिययब्भंतर-गुरु-दुक्ख-जलण-जालाविल-तत्तेहिं बाह-जल-लवेहिं रोविडं पयत्तो कुमारो । तस्रो 18 राहणा समंभमेण गलिय-बाह-विदु-प्यवाहाणुसारेणावलोइयं से वयणयं जाव पेच्छइ जल-तरंग-पव्यालियं पिव सयवत्त्रयं। तस्रो 'बहो, बालस्स किं पि गरुवं दुक्खं' ति भणमाणस्स राहणो वि बाह-जलोलियं णयण जुवलवं । पयइ-करूण-हिययाण् 21 देवीस्रो वि पलोहो बोहे-पसरो । संतियणस्य वि णिविडिस्रो असु-वाओ । तस्रो राहणा भणियं। 'पुत्त कुमार, मा अदिहं 21 कुणसु' ति भणमाणेण णियय-पहंसु-अतिण पमित्रयं से वयण-कमलवं । तस्रो परियणोवणीय-जलेण य पक्खालियाहं णयणाई कुमारस्स अत्रणो देवीय मंतिवणेणं ति ।
- - 1) P "णेण निद्ध", P पम्हलं, P नयणज्ञयलेणं, P सर्विणय पणउत्ति". 2) P has ज्ञयल twice. 4) P "एसेण, P चेव विश्वहे, P सहन्ध, P फुड्रमाण. 5) म संनाह, P कड्डमाणिदिसी", P देवमस्त्यं, P जुदं. 6) P दरळ", P सल्लाह, P च्छणसं". 7) म देवम्हचलेण, म om. विवरंतळ्त्वं, P बलितविध्यं. 8) P रिपु., P भंडायाराइं, म ताणिएहि for सेणिएहि. 9) P चरिड, P सस्ती . 10) P पिनयो, म "हि ति, P प्रमेसमु, P "मेस स्ति, म अ for a which P om. 11) मणियं व for मणिय च. 12) P गंधराओ, म विश्व P विद्याण है P पत्थेमों, P उवायओं. 13) म om. तओ, म हाइणा वि, P "देनसिणेह, P विमिद". 14) P च राइणा, म किलिणों से. 15) P देवीय, म आय, P सा ना इमस्स, P ते चीरेह for संबीए. 16) P मंतीहि, P विश्वसियं. 17) P s for वि, म वि for व, P अह होति व कस्स वी पुणो हुति।, P पुन-18) P "वठी, म तत्तिहि. 19) म वहान, P पवाहा", P "लोवियं, P वयणं, P तरकज्ञरण्व्वा". 20) म तओ बाजस्स अही कि, P ज्ञयलयं, P पह for पवह. 21) P देविय, P पलोट्डिओ बाहु, P निवाओ for बाओ, P ततो, P अदियं. 22) P अदंतेण, P om. य. 23) P नयणीह. 24) P "पुना, म om. मह. 25) म वि मणिओं. म पिनिवि". 26) P "मरिए ति, म ति ता हमिणा. 27) P तहा तिम समर ण याणीयह करब, म देवी वा के P देवी व वा, P अवस्तरं अणुहवंति. 28) P पुच्छामि, P om. य, म ताय for पुन, P साहमहं, म ला. महं, म एयन्तए, P रूव्वह ति, P इसि. 29) P महुयर, P तारिसवस्स, P om. एवस्स. 30) P -गणसत उत्संग, P मनुणा, P om. में, P मंति for रंभि.

क्रिंग ति । तभी राहणा विम्हवाबद्ध रस-पसर-सिप्पमाण-हियएण भणियं । 'कहो, बाकस्स भहिमाणो, अहो सावदंभराणं, 1 कहो वयण-विण्णासो, भहो फुडम्बराङावराणं, अहो कजाकजा-वियारणं ति ।(सम्बहा विम्हावणीयं एयं, जं हमाए वि अव- 8 त्याए एरिसी बुद्धि-वित्थरो ववण-विण्णासो य' सि भणमाणेण राहणा पळोड्याई मंति-वयणाई)। तभो मंतीहिं भणियं । 3 'देव, को एत्य विम्हणो । जहा गुंजाहळ-फळ-प्यमाणो वि जळणो हहण-सहावो. सिद्धत्य-प्रमाणो वि वहर-विसेसी गुर-सहावो, तहा एए वि महावंस-कुळ-प्यस्या रायउत्ता सत्त-पोरुस-माण-प्यम्य-गुंगिहें संबद्धिय सरीरा एव होति । 6 अण्णं च देव, ण एए पयइ-पुरिसा, देवत्तण-चुया सावसेस-सुह-कम्मा एत्य जायंति' ति । तभो राहणा भणियं 'एवं विवय पूर्व, ण एत्य संदेहो' ति ।

\$ २६) भणिको य साणुणयं कुमारो राइणा 'पुत्त महिंदकुमार, मा एवं चितेसु जहा बहं तुम्हाणं सन् । जं सर्वं धा १ अतिस ण उण संपर्थ । जत्तो बेय तुमं अम्हाण गेहे समागको, तको चेव तुह दंसणे मित्तं सो राया संयुत्तो । तुमं च मम १ पुत्तो ति । ता एवं जाणिकण मा कुणसु असिहं, मुंचसु पहिंदें के की हैं, अमिरमसु एत्य अप्पणो गेहे । अवि य जहा सच्चं सुंदरं होहिइ तहा करेमि' ति भणिकण परिहिओ से सर्वमेव राहणा रयण-कंटओ, दिण्णू चू करे करेणं तंबोलं । 12 'पसाओ' ति भणिकण गहियं, समिष्पओ य देव-गुरुणो । भणिओ य मंतिणो 'एस तण् एवं उत्यूतियंको जहा ण कुरुहरं 12 राष्ट्री संमरह ति । सम्बहा तहा कायको जहा मम अदत्तस्य एस पुत्तो हवह' ति । तको कि के कि अध्यक्ष समुद्धिओ राया आसणाओ, कय-दियह-वावारस्स य अहक्षतो सो दियहो ।

16 § २७) बह अण्णिम दियहे बाहिरोवत्थाण-मंहवमुवगयस्त दरिय-महा-गरिद-वंद-मंडली-परिगयस्स णरबहुणो 16 सुर-गिरिस्स व कुल-सेल-मज्झ-गयस्स, आगया धोय-धवल-दुगुङ-जुबलय-णियंसणा मंगल-गीवा-सुत्तमेत्ताहरण-रहिरा छलिय-सुणाल-धवलुजल-केस-कलाविया सरय-समय-सित-दोसिणा-पवाह-पूर-पञ्चाल-धवला ह्व छण-राहे सुमंगला णाम राहणो ति अतेउर-महत्तरि ति । दिहा य राहणा पोठ-रायहंसी विय ललिय-गाह-मगगा । आगंत्ण य ताए सविणयं उवरिम-वत्यकंत- 18 ठह्य-वयणाए वर-रयण-कोंडलालंकिए विविह-सत्यत्थ-वित्थर-सयण्णे दाहिण-कण्णे कि पि साहियं । साहिज्य णिक्सता । उक्टन) तओ राया वि किंचि विभाविज्ञमाण-हिययब्यंतर-वियंत्रत-विद्युप्पणा-सुण्ण-णयण-जुयलो खणं अच्छिजण विसिज्ञिचासेस- विद्यु परिंद-लोओ समुद्विजो आसणाओ, पयहो पियंगुसामाए वास-भवणं ।

§ २८) चिंतियं च णरवहणा 'अहो हमं सुमंगलाण साहियं जहा किर अज देवीण पियंगुसामाण सुबहुं पि रूणणमाणाण अलंकारो विय ण गहिओ आहार-विख्यरो, अमाणो विय अवलंबिओ चिंता-भारो, परिमल्पि-पत्त-लेक्सं पिव विच्छायं

24 वयण-कमलयं, माणसं पिव दुक्सं अंगीक्यं मोण्यं ति । किं पुण देवीप्र कोव-कारणं हवेजा' ति । अहया सयं चेव चिंतिमे । 24 मी
'महिलाणं पंचिहें कारणेहिं कोवो संजायह । ते जहा । पणय-वल्लेणंण, गोत्त-खल्लेणं, अविणीय-परियणेणं, पश्चिवस्थकल्लहणेणं, सासु-विचारयणेणं ति । तथ्य ताव पणय-क्लल्णं ण संभाविज्ञह ति । जेण मह जीवियस्य वि एस चेष सामिणी,
अत्र अच्छा ता घणस्स ति । अह गोत्त-खल्लं, तं पि ण । जेण इमीण चेष गोत्तेण स्वरूपंतेडरिया-जणमहं सहेमि ति । अह अत्र
परियणो, सो वि किहिंचि मम वयण-खंबणं कुणह्, ण उण देवीण् ति । पिडवक्स-कल्लहो वि ण संभाविज्ञह । जेण सम्ब
चेय मम भारियायणो देवयं पिव देवी मण्णह ति, तं पि णिथ्य । सेसं सासु-भंडणं, तं पि दूराओ चेव णिर्थ । जेण अम्ह
30 जणणी महाराहणो अण्णारुहिय देवी-भूय ति ता किं पुण इमं हवंजा' । चिंतयंतो संपत्तो देवीण् वास-भवणं, ण उण ३९

<sup>1&</sup>gt; P रायणा वयणवि, J om. रस, P वस for पसर, J क्लिप्स. 2> P विज्ञासत्तणं, J रालवत्तणं, P वणीयमेयं, P रमाप व उवस्थारिप परिसी बुदी- 3> J om. य, P पुलो, P ततो. 4> P om. इल, P स्थप 5> J प्यस्ता । रायपुत्ता । सी पोक्से । माणप्यभूतीहिं सह संबद्धिय, P चेव for एव, J होनि ति । 6> J om. ण, J चुना एव, P मम 8> P ना for पुत, P अम्हं, J तुम्हाण, JP सन्तुः 9> J जाउ चेव तुम्हं अम्हाणं, P मित्तन्तं, P संवुत्तं । 10> P अदेदुं, P पहिवज्ञ-, अहिर, J om. एथ, J गेहं for गेहे, J om. अवि य 11> P सन्वसुं, J होहि ति, J करीषामो, J राहणा वयणे, J करें करेण P करें करें । 12> P om. ति, P om. य, [ मणिओ ] added by Ed., P जह णं. 13> P हवउ, J किचि. 14> J व after आसणाओ, P om. य, P om. सो. 15> P निर्द्यंह. 16> J र for व, P दुगल, P om. जुनलय. 17> P om. समय, P पच्छालण- 18> J महंतेडर महंतारिअत्ति ।, P om. य. 19> ठहय in J looks like a later correction, P न्हुद्द्य, P णाप व वर, J कीण्डला P कुंडला 20> P कि for वि, J om. वि, J विअभंन omitted by P, P प्रणासुन्न 21> P समुबहुओ. 22> J हमें मम मु, P मन्त for क्णा. 25> J यमाणो विअ P मोणो विय, P om. परि, P लेखं. 24> J क्यंमाण ति । ता कि, J जं नि ।, J om. चेव. 25> J संज्ञायह ति । P जायह ।, P क्ललणेण, P क्लल, P णीयं. 26> J सासवि, J क्ललणे P जलणं, P वियह, P om. वि, P खेव or च्येव. 27> P ता वण्णस्म, P णो for ज, J हमीय, J अद्वा for अह. 28> J कहवि मम, P देवीउ, P न्तलणं पि for कलहो वि, J विज्ञह ति P सामविद्र 29> P om. चेय, J om. देती, P om. ति, J om. तेषि णरिय, P निर्यं गर्त, P देवीयास, P तओ ण for ण लण.

- 1 विद्वा देवी । पुष्क्रियः एका विकासिणी 'कस्य देवि' सि । तीण ससंममं मणियं 'देव कोवहरयं पबिट्ट' सि । गर्भो कोव- 1 इर्स । विद्वा य जेव देवी उम्मूलिया इव यक कुमुलिणी, मोबिया इव वण-स्वा, उक्क्षुबिया इव कुमुम-मंत्ररी । पेक्कमाणो द्वा अवगन्नो से समीवं । तभो पट्टंसुय-मस्दर्श-जिमिय शिस्तु कोमस-करयका गुरु-घण-जहण-मरुम्बहण-सेयु-जीसास-जीसहा ३ द सिवं साथियं सस्सायमाणी अवशुद्धियां जासणाओं । विष्णं च राहणो णिययं केय आसणं ति । उवविद्धो राया देवी य ।
- ह २९) तओ अणियं च राहणा 'पिए पिए सकोवणे, कीस एयं सकारणे चेय सरय-समयासार-वारि-धारा-ह्यं पिव

  16 पृष्टुत्यं कोमल-वाहु-छह्या-मुणाल-णालालीणं समुध्वहसि वयण-कमलयं ति । कीस एयं अणवरय-वाह-जल-पवाह-जयण'पुणाल-गाल-वसु-पव्वालियं पिव थणवर्द्र समुध्वहसि । णाहं किंचि अवराह-ट्राणमप्पणो संभरामि ति । ता परिष पिए,
  साह किं तुष्टम ण संमाणिओ बंधुयणो, किं वा ण पहुँ को गुरुयणो, किं ण महिओ सुर-संखे, किं वा ण संतोसिओ पणह
  9 द्यारो, अह्वाविणीओ परियणो, अह्वा पविकृतो सवसी-सत्यो ति । सन्वहा किं ण पहुँ पहँ मेए भिष्टिम च पिययमाए, १
  जेण कोवमवलंबिजण टिवासि ति । अह्वा को वा वियड-दाढा-कोडि-कराल-भीम-भासुरं क्यंत-वयण-मज्झे पविसिजण

  इच्छह् । अह्वा णहि णहि, जेण तुमं कोविया तस्स सुवण्णद-सहस्सं देमि । जेण कोवायंब-णयण-मुखलं सपवत्त-संपत्ता
  12 इरिल-सिरी-सोहियं किंचि णिवोछियाहर-दर-फुरंत-दंत-किरण-देसरालं कजल-सामल-विलसमाण-सुमया-लवा-ममर-रिक्कोलि- 12

  रोहिरं चाह-णवण-कोस-बाह-जल-महु-बिंदु-णीसंदिरं अडब्ब-कमलं पिव अदिटु-उच्वयं मम वंसयंतेण अवकरेंतेणावि

  अपूर्ण
  - 15 ६०) तभो इंसि-वियसिय-विहडमाणाईर उदंवर-फुरंत-दंत-करण-सोहियं पहिसकण संख्तं देवीए । 'देव, तुह पसा- 15 एण सन्दं मे अध्य किंतु णवर सयक-धरा-मंडळ-णीरंद-चंद्र-मंडळी-मउड-मणि-णिहसण-मसणिय-चळण-जुयळस्स वि महा-राहणो पिव-पणहणी होकण हमिणा ककेण विस्तियो, जं जारिसो एस तीए धण्णाए कीए वि जुयईए पिय-पुत्तको सिणेह- 18 भायणं महिंदकुमारो तारिमो मम मंद-भागाए तह्यं पि णाहेण णिध । इमं च भावयंनीए अत्ताणयस्स उविरं णिब्वेजो, 18 तुह उवीरं मम कोवो संजाको ति । तभो राहणा हियएण पहिसकण चितियं । 'अहो पेच्छह अधिवेहणो महिलायणस्स असंबद्ध-पळविवाई । अहवा,
  - श्री प्रिसं खेव अलिया-मिलियासंबद-प्राक्ताविप्रहिं । हीरंति हिययाइं कामिणीहिं कामुययणस्स' ति ॥ 21 विंतवंतिण मिणियं 'देवि, जं एवं तुह कोव-कारणं, प्रथ को उवाओ । देखायत्तमेयं, ण एत्य पुरिसयारस्म अवसरो, अण्णस्स वा । भण्णवृ थ ।
  - 24 मत्यो विजा पुरिसत्तणाईँ भण्णाईँ गुण-सहस्साई । देम्यायते कजे सन्वाईँ जणस्स विहर्डनि ॥ 24 ता पूर्व बुवुखिए कीस मकारणे कोवमवरुंबसि'। यमिनियते
  - § ३१) तको भणियं देवीए 'णाह, णाहमकजे कुविया, अवि य कजे श्विय । जेण पेष्ण्यह सयख-धरा-मंडस्डमंतरे श्र जोय-जोयणी-सिद्ध-तंत-मंत-सेवियस्स महाकालस्स व तुन्ता देव-देवा वि आणं पिड्य्लंति, तह वि तुह ण एरिसी चिंता श्र संपज्जद्द । किं जह महाराको उज्जमं च काऊण किंपि देवयं आराहिऊण वरं पत्थेह, ता कहं सम मणोरहो ण संपज्जह ति । ता पसीय मम मंद-भागिणीए, कीरउ पसाको' ति भणमाणी णिवडिया से चलण-जुवलए राइणो । णिवडमाणी चेव अवर्ल-20 विवा दीहरोभय-बाहु-डंडेहिं पीणेसु भुवा-सिहरेसु । तको वण-गएण व कर-पटभार-कलिया भुणालिण व्य उक्तिविद्धण ३०

<sup>1 &</sup>gt; P पुष्किया थ, P चेहिया for विल्लासिणी, J भणियं ति, P पविट्वेति. 2 > P om. बल, P इव चल्लयणया, P हियाज.
3 > J om. से, P च्रायदं, P करल्या, J om. घण, P न्स्तेय, P णीसास twice. 4 > P णियमलं, J णियं, P om. चेथ, P om. ति. 5 > J om. च, J कोवणे 6 > P नालालीलं, P क्षयण, J विलि ।, P न्यवाहप्पवाह. 7 > P न्यणाल, P नाल्यसर्पच्यां, P वृद्धमुक्चं, P रावि ति. 8 > J तुभ ण P तुह न, J अणो P जणो for यणो in both places, JP क्षिणण, P सुरं, P ता for बा, P पणय- 9 > P आउण for अहवां, P अह प , P सवत्ति, J क्षण्ण P कि वा ण, P om. य. 10 > P om ति, P चिवल, P भज्ज. 11 > J मृत्रण्णहुन, J कोवासंयंवणं P वंचणं, P जुयलं, P स्वपत्त. 12 > J सिरे, J हरहर् P इर्रत for हर, P om. दर, P विमलसं, P नुमवालिया, JP रिच्छोलि. 13 > P कोवसवाह, P निसं, P पुर्व for उच्चंयं, J अपकरेंते P अवकारेते. 15 > विहसिय, J उद्वंतर. 16 > P किंतु पकं नवर, J मण्डव, P नार्रेदचंद्व, J हिस्णा17 > P विहाजण, J तीज, P कीअ, P जुवईपिय, पियय- 18 > J द्यक् , P तप व for तद्यं पि, P णाहे जिस्ति ति, P om. च. 19 > P उवरि, J om. मस, J संजाओ P जाउ, P अविवेतिणो. 20 > P om. अहवा. 21 > P वाहि कामिणीहि कामुजजणस्त य ति for the whole stanza: परिसं... नि ॥ 22 > P चितियं, J जं तप एयं, J om. तुह, P कोव ओवां, P देवायं. 24 > J seme marginal addition of missing words, P सत्त्रणं च अवारं. 26 > P om. णाह, P वेच्छ, P कंतर. 27 > J जोयणी P जोयणो, P वि न तुह. 28 > P महाराउ, P om. न, P om. नरं. 29 > P पित्रय, P आइणीय, J जीअडिआ, P निवहिया, P जक्खिंव, P जवख़िंव, P अववित्र, P जक्ख़िंव.

1 कारोबिया वासन्मि अस्वन्मि । तथो ससञ्ज्ञास-सङ्खंप-छजावणय-वयण-कमछा भनिया राष्ट्रणा । 'विय, जं तुसं भनित 1 तं मए अवस्त कायम्य । तेण विमुंच विसायं, मा कुणसु अविष्ठं, जिल्भक्छेहि सोगं, परिहरसु संतायं, मजसु जहिष्कियं, Ampon Prof. 3 भुजसु भोयणं ति ।

§ ३२) सम्बद्धा जह वि पिए,

णिसियासि-छेय-घारा-गर्छत-रुहिर-रुव-छिमिछिमायंतं । तिणवण-पुरुवो इणिकण णियय-मंसं सुय-प्यालिहा ॥ 61 जह वि तिसुल-निविदय-महिसोबरि-णिमिय-चारु-चल्रणायु । कचाहणीपु पुरको सीसेण बर्लि पि दादाण ॥ अड वि दर-दड्ड-माणुस-पहरिस-वस-किलिकिलेत-वेवाले। गंतुं महा-मसाणे विकेतणं महामंसं॥ ढजांत-बहरू-परिमरू-फुरंत-सिर-सबरू-मिसिमिसायंतं । धरिकण गुग्गुरूं सुवणु जद्द् वि साहेमि भत्तीण् ॥ जियय-बहु-रुहिर-विष्छाडु-तप्यणा तुट्ट-भूब-सुर-संबं । भाराहिउं फुढं चिय रोइं जह माह-सत्यं पि ॥ इय सुयणु तुज्जा कजे परथेऊणं पुरंदरं जह वि । तह वि मए कायव्यो तुज्जां पिय-पुत्तको एक्को'॥ इय जरवहणा भणियं सोऊजं हरिस-जिब्भरा देवी । भणिउं 'महा-पसाओ' सि जिवहिया चरूज-जुब्ह्निस्स ॥

🖔 ३३) तम्रो समुद्धिमो राया भासणाम्रो देवी य । कय-मजण-भोयणा य संबुत्ता । णरबङ्गा वि भाइट्रा मंतिणो 12 'सिन्घमागच्छह' ति । बाएसाणंतरं बागया उवहट्टा उवविट्टा जहारुहेसु बासणेसु सुहासणस्या य । भनिया य राहणा 'मो हो सर-गुरु-पमुहा मंतिणो, अज परिसो परिसो य वृत्तंतो'। देवीए कोच-कारण अन्तणो पहजारुहणं सन्त्रं साहियं। 'तन्नो 16 एयरिम प्रिसे बुत्तंते किं करणीयं ति मंतिऊण साहइ तुब्मे किं कीरउ' ति । तभो मंतीहिं भणियं 'देव, 15 तण-मेत्तं पिव कर्जं गिरि-वर-सरिसं असत्तिमंताणं । होड गिरी वि तण-समो अहिओय-सकक्क्ते पुरिसे ॥ तेण देव. जं तए चिंतियं

18 तं कुविय-क्यंतेण वि हु अण्णहा जेय तीरए काउं। कुविओ वि जंबुओ कुणह कि व भण तस्स केसरिणो ॥ 18 भण्णह य देव.

जाव व ण देंति हिययं पुरिसा कजाईँ ताव बिहडंति । बह दिण्णं चिय हिययं गुरुं पि कर्ज परिसमत्तं ॥ 21 तओ देव, जं तए चिंतियं तं तह श्रेय । सुंदरो एस एरिसो देवस्स अज्ज्ञवसाओ । जेण मिण्यं किर रिसीहिं होय-सत्येस 21 'अउत्तस्स गर्ड गरिव' ति । अव्यं च देव, सुब्बाई किर कजाई पिइ-पिंड-पाणिय-प्याणाईणि विणा पुत्तेण ण संपर्दति पुरि-साणं । तहा महा-मंदर-सिहरोयरि-परूढ-तुंग-महावंसो विय उम्मूलियासेस-तर-तमाख-साल-मालेण परूप-कालुग्वाय-👊 मारुप्ण विय रिबुयणेण राय-वंसी बहुहिं णाणुण्णामण-वियत्थणाहिं उम्मूलिजङ्, जङ् ण पुत्ती दृढ-मूल-बंधण-सरिसी हबङ् 🔏 त्ति। भण्णह्य।

जस्स किर णिथ पुत्तो विजा-विश्वम-भणस्स पुरिसस्स । सो तह कुसुम-पसिद्धो फल-रहिको पायको चेव ॥ 27 ना देव, संदर्श एस देवस्स परक्रमी, फिंनु फिंचि विष्णवेसि देवं। बिट्टंनु पुण ससिसेहर-सामि-महामास-विक्रय-कवायणी- 🛭 🛴 समाराहण-प्यमुहा पाण-संसय-कारिणो उवाया । अध्य देवस्स महाराय-वंस-प्यसूया पुच्य-पुरिस-मंजेक्सा रायसिरी भगवई निश् कुछ-देवया । तं समाराहिउं पुत्त-वरं पत्थेसु'ति । तमो राहणा भणियं 'साहु, हो विमन्त-बुद्धि साहु, सुंदरं संखत्तं ति । ३० जेण भण्णह ٤Ú

<sup>1 &</sup>gt; P वामयंमि, J सेउक्तर 2 > J अवरस, P वर्व ति ।, P अधिई, J णिक्भत्येहि P निक्मच्छेहि, P सीयं, P जहिच्छं. 4 > P पिए जह वि. 5) ग-च्छेय, P-च्छिमिच्छिमायंतं, ग ैयंत, गपुर औ।, P कण हुयासणं नियमासं, ग भीसं (१), P सुयद्गलिया।. 6 > P निवाडिय, र्गणययः 7 > र वेयाहोः 8 > P फुट्टंत, र-सिइर-, P-सिमिसिमायंतं, P मुयलणु, P वि वामंत्रि भित्तीयः 9 > P नियबाहु, J विच्छवंत", P "हियं, P माणसरथं. 10 > J द्राए । for कजो. 11 > P जुयलंमिः 12 > P भोवणो, P om. य, P ैबुत्तो । 13 > P "गच्छं ति ।, P om. उवहहा, P सहास". 14 > P भी for हो, P न्पमुहा, P अब्बंदि परिसो बु", P पहण्णार Pom. सब्दं. 15 > Jom. तुरुमे, P देवा. 16 > P gives here the verse जाव...परिसमर्श्व instead of तणमेश्वं... पुरिसे, P 'तिवन्नाणं, J होति भि', P व for बि, P तणसोमो, J सहिउन्वस P अहिओगस, P पुरिमो 17) P तओ for तेण. 18) Pom. दु, J अणहा, J जंबुओ किं कुणह किं व अणह, Pच for ब, Jom. तस्स P तंसि. 20) Phas here the verse तणमेत्तं.....पुरिसे || instead of जान.....परिसमत्तं |, P य नादंति, P ताइं वि . 21 > P एसी, P om. परिसी, J ैस्सज्ज्ञवसाओ, P सत्वेष्ठ जहा अ°. 22) J देव किर सन्वाइं कज्जाइं, J पिनि P पिई, J र्डांत त्रि पुरि 23) J सिंहरीअरोअरिषदमतुंग, P 'नोयर्प', J दि for दिय, P तमालमाल, P पेलय-, J कालप्पय 24 > J रिबुअणेण P रिबुअणेणा, P नामुचामण, १ वियङ्कणाहि, १ om ज, उ गूढ for मूल. 26) १ समिद्धो for पश्चित्तो, १ पावयं चेव. 27) १ तेण for देव, १ द्धंदरी देवस्त एस पर , उ एससिसिर (some corretion seen), P सामिहामंस, उ विकर्ष कचाइणि: 28 > P गावहण, उ om. प्यमुद्दा, उ भगवदः 29 > P शाहिय, P मणिओयं, उ om. साहु ( second ).

प्रिय-पुरिसाणुवरियं अं कम्ममाणिदियं हम्ह छोए । पुत्तेण वि कायक्वं तं विष एसो जणे जिसमो ॥

प्राप्त प्राप्त स्वयन्त तेलोक गरिंद वेंद्र परथणिक दरिसणाए भगवईए रायसिरीए दंसणं पि हुक्कं, अब्बुड ता वरो चि । दंसणेण
अवेष तीए सक्वं सुंदरं होहि' ति भणिकण समुद्विको राया महासणाओ भंतियणो व ।

\$ ३४) बह बण्णिम पूस-णक्खक-जुत्ते भूय-दियहे असेस-तिय-चउक चक्कर-सिंघाडग-सिवाणं खंद-रूंद-गोविंद-चंद-तियसिंद-गाईव-णाईवारविंदणाहाणं तहा जक्ख-क्खस-भूय-पिसाय-किंणर-किंपुरिस-महोरगाईंणं देवाणं बिंद राजण तिवासिंद-गाईव-पिदाय-मिक्सभोय-णिगांय-सुक तावसाईणं दाउं जहारहं अत्त-पाण-णिवंसणाईयं, तहा दुग्गय-दुक्खिय-पंय- त कम्पिड्यादीणं मणीरहे पृतिजणं, तहीं सुण्य-सउण-कृषुल-प्यमुहे पुण्य-सुहे काजण, आयंत-सुह-भूवो घोष-अवक-दुगुष्ट्य-णिवंसणो सिय-चंदण-सुमण-मालाहरो पासिट्टय-परियणोधिरिय-सुसुम-बिल-पहल्य-णिहाओ पविट्टो राया देवहर्यं। तत्त्र य वार्ष व जहारिहं पृहजण देवे देवीओ य, तओ विरह्ओ मणिकोद्दिमयले चंदण-गोरीयणा-दोव्यंकुर-गोर-सिद्धत्य-सिख्यक्खय- १९ सिय-कुसुमोचयार-णिरंतरो परम-पवित्तेहिं कुसुमेहिं सत्थरो ति। तओ पेसियासेस-परियणो राया णिसण्यो कुस-सत्थरे, णिसमिजण य कमक-मउल-कोमलेहिं अणवरय-महाधणु-जंत-समायहण-किंगक-कटिणिपृहिं करेहिं अंजलिं काजण हमं 12 शुह-कुल्यं पटिउमारखो।

§ ३५) 'जय महुमह-वच्छत्यल-हारंदोलिर-रुखंत-दुख्लिए । जय कोरथुह-वयण-विसहमाण-कुड-किरण-विच्छुरिए ॥ जय बीरोय-महोवहि-तरंग-रंगंत-धवल-तणु-वसणे । जय कमलायर-महुयर-रंगंत-कल-कणिर-कंचिछ् ॥ जय सागागा-णिवासिणि णरणाह-सहस्स-वच्छ-दुख्लिए । जय कोमल-कर-पंकय-गंधायिह्य-मर्मेत-भमरउले ॥ 15 देवि णिसुनेसु वयणं कमला लच्छी सिरी हिरी किसी । तं विय रिद्धी णेव्वाणी णिच्बुइ-संपया तं सि ॥ ता दायव्वं मह दंसणं ति अव्भंतरे नि-रसस्स । अहवा पिडिच्छियव्वं सीसं मह मंडलगाओ' ॥

18 ति भणिकण य अवणडितसंगेणं कको से पणामो । काकण य णिवण्णो कुस-सत्यरे, ठिओ य रायसिगिए चेय गुण-गहण 18 वावब-हिससो एकसहोरतं दुइयं जाव तह्यं पि । तह्य-दियहे य राहणा अदिग्ण-दंसणामित्स-वस-विलसमाण-किसण-कृषिल-सुमया-कर्ण आवद-मिडि-संगुर-मीम-वयणणं लिलय-विलासिणी-कमल-दल-कोमल-कर्यलालिहण-दुल्लिओ 21 कविलो दीहर-किसण-कृषिल-कंत-केतल-कलावो, गहियं च पडर-वहरि-करि-कुंम-मुत्ताहलुदल्णं दाहिण-हत्येण समा-रयणं। 21 मिणयं च 'कि बहुणा

जह सग्ने पायाले बहवा खीरोयहिन्मि कमल-वणे । देवि पश्चित्रसु एयं मह सीसं मंडलगाओं ।।
24 ति मणिकण समुक्रिरिसेको णिवय-संघराभोए पहारो । ताव य हा-हा-रव-सह-गठिमणं काउं थंमिओ से दाहिणो भुयादंडो । 24
उच्चामिय-वयणेण णियन्स्त्रियं राङ्णा, जाव पेच्छह

वयण-सियंकोहासिय-कमलं कमल-सरिष्ट-सुर्विजर-धणयं । यणय-भरेण सुणासिय-मज्ज्ञं मज्ज्ञ-सुराय-सुपिहुल-णियंवं ॥ पिहुल-णियंव-सम्थर-ऊर्ठ ऊर्ठ-भरेण सुसोहिय-गमणं।

27

30

रविर मामण-विराविय-जेडर-कडबं जेडर-कडय-मुसोहिय-चलजं ॥ ति । अवि य ।

30 ) मसलालि-मुहुक-हर्ज्बोल-वाउलिजांत-केसरूपीले । कमलग्मि पेसियर्ष्टि लच्छी बह पेच्छा गारिंदो ॥ दहुण य अवणउत्तर्भगेण कन्नो से पणामो ।

- 1 § ३६) अणियं च रायखण्डीए 'भो भो णरिंद, जणेय-परिवक्स-संदणुद्द्रण-पउर-रिउ-सुंदरी-वंह-बेह्न्य-दाण-पुक्सं 1 कीस एयं तए खाग-रथणं अयसिरि-कोमल-भुय-रुपार्लिगण-फरिस-सुह-दुक्किए णिय-कंघरामोए जायासिज्जद्द । तजो णर- 3 वहणा भणियं 'देवि, जेण तिरत्तं मम णिरसणस्स तह वि दंसणं ज देसि' ति । तजो ईसि-वियसिय-सिय-दसण-किरण- 3 विभिज्ञंताहर-रायं भणियं रायसिरीए 'अहो महाराय दववम्म, तिरत्तेणं विय एस एरिसो तवस्सी असहणो संवुत्तो'। भणियं च राइणा 'देवि,

सन्त-कलागम-णिकभो रज-धुरा-धरण-धोरिभो धवलो । णिय-कुल-माणक्संमो दिजाउ मह पुत्तभो एको'॥ १ तम्रो सपरिहासं सिरीए संलत्तं । 'महाराय, किं कोइ मम समस्पिभो नए पुत्तभो जेणेवं मं पत्थेसि'। भणियं च राहणा 'ण १ समस्पिभो, णिववं चेव देसु' ति । लच्छीए भणिवं 'कुभो मे पुत्तभो' ति । तभो राहणा ईसि इसिऊण भणियं

समाध्यक्षा, ाणवय चय दसु' ति । रूच्छाए भाणय 'कुक्षा म पुराक्षा' ति । तेषा राहणा हास हासकण माण्य 'देवि, भरह-सगर-माहब-णरू-णहुस-मंश्राह-दिलीम-प्यसुह-सन्त्र-घरा-मंडरू-पश्यिव-सत्थ-<u>वित्यय</u>-बच्छ्रश्यलाभोय-पर्स्नक-सुह- े 12 सेजा-सोविरीए तुह एको वि पुत्तो णिखे' ति । संस्त्रं सिरीए 'महाराय, कको परिहासो ।

रूर्ण जो अणंगो दाणे धणओ रणम्मि सुरणाहो । पिहु-बच्छो मह वयणेण तुःका एको सुनो होउ'॥ ति भणिद्रण बदंसणं गया देवी ।

- 15 १३७) णरवर्ष्ट वि छन्द-रायिसरी-वर-प्यसाओ णिगओ देवहरयाओ । तओ ण्हाय-सुइ-भूओ महिकण सुर-संबं, पण-15 ' मिकण गुरुवणं, दिन्सकण विष्पवणं, संमाणिकण पणह्यणं, सुमिकण परिवणं, कं पि पणामेणं, कं पि पूर्वाणं, कं पि किणगुणं, कं पि माणेणं, कं पि दाणेणं, कं पि समाछिंगणेणं, कं पि वायाणं, कं पि दिहीणं, मन्वं पहरिस-णिग्भरं सुमुहं काळण
  19 णिसण्णो भोषण-मंदवे । तत्थ जहाभिरुह्वं च भोषणं भोसूण आयंत-सुह-भूओ णिगाओ अव्भंतरोवत्थाण-मंदवं । तत्थ 18
  पा व वाहिता मंतिणो । समागया कथ-पणामा थ उवविद्वा आसणेसुं । साहिओ य जहाबत्तो सथलो सिरीणं समुह्लावो । तओ भाषेथं मंनीहिं 'देव, साहियं चेय अव्हेहिं, जहा
- 21 जावय ण देंनि हिययं पुरिसा कजाहूँ ताब विहडंति । शह दिण्णं चिय हिययं गुरुं पि कर्ज परिसमर्स ॥ 21 नं सब्बहा होउ जं रायसिरीए मंळसं' ति ।
- ्र ३८) तको समुद्धिको राया। गको पियंगुसामाण मंदिरं। दिट्टा य देवी णियम परिदुब्बलंगी। श्रद्धभुट्टिफण दिण्णं २१ भामणं, उवविद्धो राया। माहियं च राइणा सिरि-वर-प्पयाणं। तको पहरिस-णिद्धभराण भणियं च देवीए 'महापसान्नो' सि । २४ तभो समाइट्टं बढ़ावणयं। जाओ य णयरे महूसवो। एवंबिह-खज्ज-पेज्ज-मणोहरो छणमको विय वोत्रीणो सो दियहो। तावय,

कुंकुम-रसारुणंगो अह कत्थ वि पत्थिको सि णाउं जे । संझा-दूई राईप् पेसिया सूर-मुगोणं ॥ पिके णिकं पसारिय-करो सूरो अणुराय-फिक्भरा संझा । इय चिंतिकण राई अणुमुगोणेव संपत्ता ॥ जिल्ला संझाप् समासत्तं रत्तं दृहुण कमल-वण-णाहं । बहुइ गुरु-मञ्जरेण व सामार्यतं मुहं रयणी ॥ पश्चन्स-बिल्य-दंसण-गुरु-कोबायाव-जाय-संतावे । दीसंति सेय-बिंदु व्व तार्या रयणि-देहम्मि ॥

<sup>1 &</sup>gt; ए नाइलुइल्ज, ए नंद्रलेह्ब्ब. 2 > ए जयसिरी-, ए सुय for भुम, उ फरम, ए om. सह, ए नियंक्षरा. 3 > ए जेणं, ए om. मम, ए नहा वि, ए विहस्तियदसण. 4 > ए विहिन्जंना, ए om. राय, ए दृढ्यंम तिर्सरणं चिय परियो तं सि असहणो जाओ। 6 > ए य for हु, ए तजय-, ए जीवियं for परिभवं, ए मंदिर. 7 > ए देवि मृजम् सम्ब 8 > ए न्यारिओ, ए मह पोर्तओ. 9 > ए कीवि, ए तओ for तप, उ ममं for मं. 10 > ए चेव, ए पुस्तिर, ए विहस्तिज्य 11 > उ महिंब for माहब, उ मंघाई ए मंघाय, ए दिलीपमुद्ध. 12 > ए से ओ-, ए तु for तु र, ए om. ति, ए हासो। अहवा. 13 > ए स्वेण, ए दाणेण घणउरिम, ए वन्छ मन्स व, उ होहि. 15 > ए सिरि. 16 > ए कि for के (throughout). 17 > उ om. के (ए कि) पि दाणेणं. 17 > ए निक्सरसमुहं कान्जणं. 18 > ए ह्राइं जहारहंच मुत्तूणं भोवण, उ सुमूहं 19 > उ तत्व वाहराविता, ए य आमीणा आसणेसु।, उ साहियं च जहावित्तं, ए om. स्वको, ए सिरिए, उ सहमुद्धावो 20 > ए om. देव, ए चिह पिट चेय. 21 > ए नंदित, ए विव विव. 22 > ए सा for तं, उ om. कि. 23 > ए समुबद्धिओ 25 > ए स्ळूणमओ विवय. 26 > उ स्सावणंगो ए "रसावणंगो, ए अकत्थव ए", ए माउं for णाउं, ए पिसिया सिर. 27 > ए एई इयमण्येणं व. 28 > उ संशासमोसर्ततं, उ मुद्दं for मुद्दं. 29 > उ विक्थ-, ए व्यास जायसितावा.

ı

- उत्तार-सारवाए बिलुलिय-सम-णियर-कसिण-केसीए । चंद-कर-घवल-दसणं राईऍ समच्छरं हसियं ॥
   पुष्त-दिसाऍ सहीय व दिण्णा णव-चंद-चंदण-णिडाली । रवि-विरह-जलण-संतावियरिम वयणिम रयणीए ॥
- असियर-पंडर-देहा कोसिय-हुंकार-राज-शिल्यामा । मह झिजिडं पयत्ता रपुण राई विणा रविणा ॥ २२ महणारण-पीडिं आर्म्बिर-तारवं सुरय-हुणि । दृहण पुष्य-संझं राई रोसेण व बिल्लीणा ॥ दृशा इथ राई-रवि-संझा-तिण्डं पि हु पेण्डिडं इसे चरियं । पल्हत्थ-सुद्ध-धवलं मह इसियं दियह-रूप्कीए ॥
- ५ १९) तमो एयम्मि एरिसे बवसरे घोव-घवल-पडच्छाइए सुवित्थिणो पहुंके पसुत्ता दुद-घवल-जल-तरल-ब्लोल । माला-पञ्चालिए बीरोय-सायरुख्नो व्य लच्छी पियंगुसामा देवी सुविणं पेच्छइ । तं च केरिसं ।

जोण्हा-पबाह-जीरोरू-पूर-पसरंत-भरिय-दिसिषकः । वेच्छह् कुसुयाजदं सयसं पि कर्लक-परिहीणं ॥ बह् बहुस-परिमकायद्वियालि-हरूबोरू-जिब्मर-दिसाए । कुवलयमालाऍ दढं बवगूढं चंदिमा-जाहं ॥

- तनो नावय इमं पेच्छइ तावय पह्य-पद्य-पद्य-पिरव-संखुद-विउद्ध-मंदिरुज्ञाण-वादी-करूहंस-कंठ-करुयलाराव-रिवर्जन-सिविसेस-सुष्ट-सुहेणं पिड्युद्धाः देवी। पाहाउय-मंगल-त्र-रवेणं पिड्युज्ञिक्षकण य णियय-भावाणुसरिस-सुमिण-दंसण-रस-19 वस-पहरिसुच्छलंत-रोमंच-कंयुब्वहण-पहाण् देवीए आगंत्ण विणनोणय-उत्तमंगाए साहियं महाराष्ट्रणो जहा-दिहं महा-12 सुविणयं ति। तनो रावा वि हियय-द्विय-संवयंत-देवी-वर-प्यसानो समय-महाससुदे विच मजमाणो इमं भणिउमावत्तो। 'पिए, जो सो रायमिरीए भयवर्ष्ट्रण तुह दिण्णो पुत्त-वरो सो अज णूर्ण तुह उदरत्यो जानो' ति। तनो देवीए संवर्त्त। 16 महाराय, देवयाणं अणुग्वहेणं छच्छीए वर-प्यसाण्णं गहाणं साणुक्लत्त्वेणं गुरुयण-आसीसाए तुह य प्यभावेणं एवं चेय 16 एयं इन्छियं मए पिडिन्छ्यं मए अणुम्यं मण् पसानो महं' ति अणमाणी णिवडिया राहणो चलण-ज्ञुयलए नि।
- \$ ४०) तमो राया कयावस्सय-करणीमो महिजण सुर-संघं दिक्खजण य दिक्खणिजने पूह्जण प्यणिजने संमाणिजण

  18 संमाणिको वंदिजण वंदणिको णिक्कंतो बाहिरोवत्याण-भूमिं, णिसण्यो तिवय-तदणिज-रयण-विणिम्मविण् महिरहे सीहासणे । 18

  भासीणस्स य भागया सुर-गुरु-सिरसा मंतिणो, उविवट्टा कण्ण-णिदंस्स व महाणिरंदा, पणमंति दुग्गहय-सिरसा महावेरा,
  दग्गाहेंति आज-सत्यं घण्णंति-समा महावेजा, सिव्यकारेंति चडवयण-समा महावेभाणा, सुहासणत्या वास-महिरिम-समा

  21 महाक्रणो, विण्णंवेंति छम्पुह-समा महासेणावहणो, पविसंति सुक्र-सिरसा महापुरोहिया । णिय-कम्म-वावदानो अवहासिय-21

  सुर-सुंदरी-वंद्र-स्वायण्याभो वारविस्तासिणीको सि । केण्य पायय-पादया, वेह्न्य सक्रय-पादया, अण्णे अवहासिय-वाणिणो,
  अण्णे मारह-सत्थ-पत्तट्टा, अण्णे विसाहिस्त-मय-णिउणा, अण्णे इस्तन्य-मन्य-पादया, अण्णे चित्तयम्म-कुसला, २४

  अण्णे ह्य-स्वन्यण-जाणिणो, अण्णे गय-स्वन्यकाणण्यू, अण्णे मंतिणो, अण्णे घाउ-वाहणो, अण्णे जोइसिणो, अण्णे उण सउण-सत्थ-पादया, अण्णे सुविणय-वियाणया, अण्णे ग्रामित्य सि । अवि य ।
  - 27 सा जिथ कला तं जिथ कोउयं तं च जिथ विज्जाजं । जं हो तत्थ ज दीसह मिलिए अत्थाणिया-मज्झे ॥ 27

<sup>1 &</sup>gt; P बिद्धालिसयः, उ चंद्र P वंद्र, P -दंसण. 2 > P सहियं त, P बिर for रिव 3 > P पंद्रा, P िच्छामाः 4 > P पाणोट्ठि आयंबिर, उ सेक्षा P संज्ञं, P रोसेण बोलीणोः 5 > P उ for हु, P -हच्छीए [= इत्बीए?]. 6 > P धोहः-, P पहलक्षाहरूए, P सुविच्छिण्णं 7 > P सुमिणं 8 > P -भीरोह, P स्वणं ि 9 > P अह for अह, P अवकढं 10 > P जाव हमं, J om. पहय, P बिव्हसुद्धमंदिरुकाणो वार्ति 11 > P पहाओ य , P 'सरसः 12 > P कंचवज्वहणरोहाए, P गंतूण विणयावणउत्तर्मगाणः 13 > J हियअद्वियमहासंवयंत वर', P पसाउ ति, P मज्जमाणा, J भणिउं समाहत्तोः 14 > P मगवईए, P अजुत्तणं, P उअरखो, P संक्तिः 15 > P अणुग्गहो णं कच्छीय वरप्पहाणेणं महणाणं साणुं, P गुरूणं आं, J चेवः 16 > P में for मए, J पसाओ ति महं, J om. राहणो, J जुवलिसः 17 > J om. य, P दक्कीणिजे, P पूर्वणिजेः 18 > P भूमी, P तिविच्छोः, P विणम्मविद्द महरिहः 19 > P निरंदसमा महां, P महा for महावीराः 20 > P आजसत्यं, P 'बंभणोः J महारिसि, P om. समाः 22 > J बंद्र P विद्र J जीयण्णाओ, P केहय पाह्य, P om. के हत्य सक्क्ष्यपाद्या, P अवनंसः 23 > P भरह, P हंसल्बत्थपाद्या, J om. अण्णे फरावेहुजवज्ञसायाः 24 > J क्य for बाण, P भिहिक्तः 25 > P गयुक्वस्तणं अक्षे, J om. उण. 26 > P न्याव्या अक्षे सुविणसत्य-, J वीणया for विद्यां, P नेमित्तवः 27 > P हो जत्य, P अत्थाणमञ्चांमः 28 > P सिक्रमे, P मंहवे 29 > J om. य, P 'देवीप पच्छिमजामे रिद्धो, J पुण हक्तित, J धिमण, J om. सत्थः 30 > P सुविणसत्थे

18

21

ा तेण प्यस्स प्रिस्स सथल-चंद-दंसणस्य महापुरिस-जम्मं साहेंति' सि । राष्ट्रणा भिषयं 'देवीप पुत्त-जम्म-फलं सिरीप् । चेव साहियं भगवर्षेप् । जो पुण सो ससी कुवल्यमालाप् अवगृद्धा तं किंचि पुत्तिकमो'। तओ भिषयं सुमिण-सत्य-पाहपृहिं उ'देव, तेण एसा वि तुद्द दुद्दया धूया भविस्सह' सि । तओ देव-गुरुणा भणियं 'देव, जुजह एयं, जह कुवल्यमाला उ कवला चेय ईसिज मिण्णा चंदाओ, ता होज इमं। एसा पुण तं चेय मियंकं अवगृहिजण दिया, तेण एसा का वि एयस्स राय-पुत्तस्स पुन्व-जम्म-णेह-पडिचदा कुवल्यमाला विय सम्ब-जण-मणोहरा पियवमा होहि सि । नीप बेय कसालिंगिओ एस दिद्दो' सि । भणियं च राहणा 'एयं संभाविज्ञह'। तओ ठिया किंचि कालं विविद्द-णरिंद-केसरि- कला-कलाव-सत्य-विण्णाण-विज्ञा-कहालुं। ससुद्विओ राया कथ-दियह-वावारो कथ-राह-वावारो य अस्कितं पयस्तो ।

९४२) अह देवी तं सेय दियहं घेसूण क्रायण्य-जल-प्यविद्धया इव कमलिणी अहिययरं रेहिडं पयसा । १ अणुदियह-पयडूमाण-कला-कलाव-कलंक-परिहीणा विय चंदिमा-णाह-रेहा सम्ब-जण-मणोहरा जाया । तहा परिवद्धमाण-इाण- १ द्या-दिक्खण्ण-विज्ञा-विण्णाण-विणय-णाणाभिमाणा सुसंमया गुरुयणस्स, पिययमा राष्ट्रणो, सुपमाया परियणस्स, बहुमया सविन-सत्यस्स, दाण-परा बंधु-वगास्स, सुमुहा पउर-जणस्स, अणुकूला साहुयणस्स, विणीया तवस्सीणं, साणुकंपा १३ सम्ब-पाणि-गणस्स जाव गर्ब्स समुख्यहर्इ ति ।

क्षह तीऍ डोहलो सुंदरीऍ जाओ कमेण चित्तम्मि । जो जं मग्गह तं चिय सब्वं जड् दिक्रण् तस्स ॥ मंपुन्ना-दोहला सा पणड्यणब्भहिय-दिग्णा-घण-सारा । छन्द्-रड्-प्पसरा वि हु सुपुरिस-गब्भं समुख्वहहु ॥

प्रश्चे मध्वहा सहा-पुरिस-ग्राट-भ्रमुध्विहउमाहना । कहं ।

अतो-णिहिन्त-सुपुरिस-मुणाल-भ्रवलुच्छलंत-जस-णिवहो । भ्रवलेह व नीएँ फुडं गडम-भरापंडु-गंहयले ॥

संदर-गिरि-वर-गरुयं तसुव्वहंतीय भार-स्थिण्णाए । अलमायंति अलंबिय-मुणाल-प्रउपाई अंगाई ॥

तुंगं ससुव्भहयरं तीय वहंतीय अप्पणो गढमं । सामायंति सुहाई क्रिंगि-गहियाण व थणाण ॥

जापुरमाण-गटभा अणुदियहं जह पबदृष् देवी । तह सरय-जलय-माल व्य रेहण् पुण्णयंदण ॥

शह देल-थ्वणं पि कथं संमाणिजंत-गुरुयणं रममं । णिखर-विलासिणीयण-जण-णिवहुद्दाम-पूरंतं ॥

अह तिहि-करणिम सुहे णक्लते सुंदरिम लग्गिम । होरासुई-सुहासुं उध-त्याणिम गह-चक्षे ॥

वियसंत-वेकय-सुहो कुवलय-कलिया-दुरंत-णयण-जुओ । सरय-मिनीण सरो इव जाओ रहरो वर-कुमारो ॥

१४४) अह तिम्म जाय-मेते हिरस-मिरजंत-वयण-कमलाणं । अंतउर-विख्याणं के वावारा पर्यहेति ॥

24 'हला हला पडमे, विरायु मरगय-मिण-मिसि-यलुष्क्रलंत-कमिण-किरण-पिड प्रकंत-बहलंघयार-पथार-रहिर मिण-पहेवय-24

शिह्नाणं । पियसिह पुरंदरदत्ते, सर्व चेव किंण पिडयुगासि सयल-भवण-मिसि-संकंत-कंत-चित्तयम्म-मंकुलाओ पोण्णमायंदरिक्केलि-रिह्नाओ मंगल-दप्पण-मालाओ सि । हला हला जयसिरि, किंण विरुप्स सरय-समय-सिस-दोसिणा-मऊहोहा
१११ वर्व वर्व वर्व मिय-मिय-माहप्पे महाणील-कोहिम-तलेसु णलिणी-दलेसु धवल-सुणालिया-णिवहे व्य भूह-रक्खा-परिहरंतए । पियसिह २७

हिसिए, इंसडल-पन्सावली-पम्ह-मडहर्ष किं ताण गेण्हिस चामरं । वयंसि सिद्धाव्यण्, गोर-सिद्धाव्य-क्रंबियाओ द विरुप्स अहिणवक्खय-पंदावत्त-स्वयन्त-पत्तलेहाओ । तुमं पुण सुहिडए, रिड-सुहड-करि-वियड-कृंभयड-पाडण-पर्दु गेण्हसु बालयस्स

30 देवीण् य इमं रक्खा-मेडलगां' ति ।

<sup>1)</sup> प्रतेणेयरस, P व for चंद्र, J om. दंसणस्स, P माइद्द, J om. ति, J राइणो, J जम्महलं 2) P भगवतीण, P अवक्टो P किंगि, P गुविमणयपसस्य 3) प्रदेशेणा P देवताणा P तुह दह्या, प्रजुज्ञस्य. 4) प्रसिद्ध, P एसा उण, P चेर्य, प्र प्रायक P मियंगा, प्र हिया. 5) P ज्वहासु, P मणहरा, P होहिष्ट ति, प्र writes ति twice. P चेर्य. 6) P om. एम, P संभागि ज्ञद, P किंगि for किंचि. 7) P कहासु, P राईवावारों 8) P चेर्य, P अह्ययर. 9) प्रणिय हुमाण. 11) प्र मत्यम्य य राण, P वर्गा for प्रा, P समुद्दा, प्र साधुअणस्म 12) प्रणिश्रणस्स, प्र om. ति 13) F टोइलो, प्र मंदरीय. 14) P संपत्तरों, "म्मद्र्य, P न्यस्ता, P सपुरिस. 15) प्र ति प्र महा, प्र कह. 16) प्र जहा (for जस) corrected as मह, प्र तीय, प्र विवायक P पंदग्ववदरें। 17) P om. या, प्र मज्ञाह P समजवादं 18) P अत्याणो, P भूनिय for किंग्स. 19) P आकरमाण, P हे देवी, P जलह. 20) P कल्ड्वण व कयं मामाणिजंत 21) P गुहो, P मग्नामि, P होरामुद्धमुहासु उम्मत्याणीमें गहस्तवें 22) P कुरंत, P हिरो अह कुं, प्र has three letters after कुमारों।। which look like the Nos. कि and ३ with छां the middle. 23) P बहु for के, P प्रदृति 24) प्र त्यालाल, प्र मणिमहंवय 25) P लिबहे, प्र पुरंदरयने, प्र मुज्ज, P कंति, प्र चित्तपम्मस्स संकुला 26) P रछांलि, P अवसिंग, प्र सिणामक्रीहामियमाहप्य कि करम्म कर्य, P किंग्न for ति गण, प्र सुरंदेश for ते हु, प्र om. णिलणीदलेसु, प्र मुणाल्या इन्व, प्र मूर्ड. 28) प्र हीसीए, P मक्यं, P किंग्न for किं गण, प्र सुरंदेश for दे, प्र has a marginal note in a later hand: किंग्स विरुप्ति रचलापुहिल्याओं। पाठांतरं 29) प्र खर्मणेंदावता, J om. स्ववत्ता, P वियारण for विवद, P पुद्धं for पुट्टी

12

18

\S ४५) इय जा बिकासिणियणो पबिहारीए णिउंजए ठाणे । वद्धाविया सरहसं उद्धावह ता णरिंदस्स ॥ अहं ।

कानुमसम्ह वृश्चिता रहसुद्दाम-विसंतुख-गमणं गमण-खलंत-सुणेउर-खलणं । चलण-चलंतुत्तावख-हिययं हियउत्तावख-फुरिय-णियंबं ॥

फुरिय-णियंब-सुविज्ञर-रसणं रसण-विक्रमा-पन्नोहर-सिचयं ।

सिचय-पंडत-सुल्जित-चयणं वयण-सियंकुजोइय-सवणं ॥ ति । अवि य ।

6 वित्थय-णियंब-गुरु-भार-मंथरुव्वहण-सेथ-सुदिया वि । उद्धावह णरवहणो विरुपा वद्धाविया एका ॥ प्रिकृती 6 साल य सा संपत्ता णरवहणो वास-भवणं । भणियं च णाए 'देव, पियं पियं णिवेप्सि सामिणो, सुद्दं-सुद्देणं वो देवी रूपयं कुमारं पस्य' ति । ताव य राहणो पियंबह्या-चयण-परितोस-रस-वस-रोमंच-कंचुओव्वहण-समूससंत-श्रुवासु सविसेसं गाढ-४ हुण् वि समोधारिकण सर्व चेव विरुप्द पियंबह्याण् कृडय-कंटय-कुंडलाहण् भाहरण-णिहाण् । समाहृद्वं च राहणा वद्धावणयं । १ भाष्सांगतरं च,

पवण-पहय-सीसणुरवेल्ल-मंचल्ल-मच्छ-च्छडाचाय-भिजात-गंभीर-धीरुच्छलंताणुसदाभिपूरंत-लोयंत-संखुद्ध-कीलाल-णाहाणुघोसं समुद्धाहयं त्र-सदं [तहा] । 12

पवर-विलय-हत्थ-पम्मुक-गंधु दु रुद्धु व्वमाणुल्लमंतेण कप्पूर-पूरुब्छलेतेण कन्धू रिया-रेणु-रागुण मंछण्ण-सूरं दिसा-मंडलं तक्खणं चेय तं रेहिरं राहुणो मंदिरं ।

मय-स-वस-युग्मिरं णद्ममाणाण पीण-स्थणाभोग-घोलंत-हाराण तुर्दृत-मुत्तावळी-तार-मुत्ता-गळंतेक्क-विंदु व्व छायण्णयं 15
 णद्ममाणाण विक्लिप्पए कामिणीणं तहा ।

सरहस-विलया-चलंतावडंतेहिँ माणिक-सारंतराणेडरेहिं तहा तार-तारं रणेनेहिँ कंची-कलावेहिँ ता किंकिणी-ताल-माला-रतंत - नारंतिक राजित राजित स्वारंतिक स्वरंतिक स्वारंतिक स्वार

्र ४६) तावय खगगग-धारा-जलण-जालावली-होमियाइं णीसेस-इड्राइं वहरिर्वस-सुद्वृमंकुराइं ति । तेण णिश्य 21 बंधणं । तह वि विमुक्काइं पंजर-सुय-सारिया-सउण-सत्थाहं । दिर्जात मय-जलोयलिय-बहल-परिमलायिइयालि-गुंजत-कोव-21 किश्रान्यं गुंकेवुलिंताओ वियरंत-महामायंग-मंडलीओ । पर्णामिर्जात सजल-जलय-गंभीर-सहं हेसा-स्वहं हसंतीओ इव दरिय-वर-नुर्य-भारिको । उवणिर्जात महासामंताणं गुरु-चक्क-गमी-घणघणाराव-बहिरिय-दिस्विवहाओ हारि-रहवर-णियर-पत्थारीओ । 24 समिप्तिजीत सेवयाणं महापडिहारेहिं गाम-णयर-खेड-कब्बड-पट्टणाणं पत्तलाओ ति । अवि य । किश्राने किश्

तो पश्चि जम्स दिज्जइ रूक्षं ऊर्ण च दिज्जप् पेय । तह परवइणा दिण्णं जह गेण्हंत श्चिय ण जाया ॥ तह वि दिज्ञंति महामणि-णिहाण्. विक्खिप्पिज्ञंति थोर-मुत्ताहले, अवमण्णिज्ञंति दुगुह्चय-जुवलुप्, उज्ज्ञिज्ञंति रह्मय-कवलुप्, 27 फालिज्ञंति कोमले णेत्त-पहुण्, णियंसिज्ञंति चित्त-पहिणिहाण्, पविखविज्ञंति सुवण्ण-चारिमे, पसाहिज्ञंति कडय-कोडले, 27

<sub>7</sub> फालिजीत कोमले णेत्त-पहुण, णियंसिजीत चित्त-पडिणिहाए, पक्खिविजीत सुवण्ण-चारिमे, पसाहिजीत कहय-कीहले, 27 अवहिथर्जीत कणय-कलघोय-थाल-संकरे, कणस्ळिजीत वाम-लोयणर्जुत-कडस्ळिप्हिं दीणार-णाणा-स्वय-करंबय-कयारुक्केर ित । अबिय ।

30

30 तं पन्थि जं ण दिज्ञह् णूणमभावो ण लब्भए जं च । ण य दिज्जह् ण य लब्भह् एकं चिय णवर दुब्वयणं ॥ णवह् णायर-लोओ हीरह् उवरिलुयं सहरिसाहिं । अण्णोण्ण-बद्ध-रायं रायंगणयम्मि बिलयाहिं ॥

1 > ग बिलासिणी प्रणां P बिलासिणी य लेणो, P पविलारी निउजप द्वाणे, P उद्घावह ता, J 0 m. कहं 2 > P "सुद्धाम P लएण 3 > ग हिथ्युत्ता" 4 > P सल जिर 5 > P "कु जोविय 6 > P बद्धावह 7 > P य संपत्ता स तर ", प्रथियं only once, P cm. वं 8 > प्रपासत्ति, J राहणा, J "तोसवसरसरो", P भुवासविसे प्रमादहए वि समोआयि " 9 > प्रविल्ह्स प्रणा. कल्यकंठयकुंडलाइए, P तेनेवहाए 11 > P मीसण्ण्येख्यं चसमञ्जूद्धा P मिर्जतमंगीरवीर " 13 > प्रविल्ह्स प्रणा. कल्यकंठयकुंडलाइए, P तेनेवहाए 11 > P मीसण्ण्येख्यं चसमञ्जूद्धा P मिर्जतमंगीरवीर " 13 > प्रविल्ह्स प्रणास P -प्रमुक्त प्रणास P -प्रमुक्त प्रणास प्रवित्व पर्णा 15 > प्रविव्यत्त प्रणास P -प्रमुक्त प्रणास प्रणास प्रविद्व पर्णा 15 > प्रविव्यत्त प्रणास प्रणास P -प्रमुक्त प्रणास प्राप्त प्रणास प्रणास प्रणास प्रणास प्रणास प्रणास प्रणास प्रणास प्राप्त प्रणास प्रणास प्रणास प्रणास प्रणास प्रणास प्रणास प्रणास प्राप्त प्रणास प्रणास प्रणास प्रणास प्रणास प्रणास प्रणास प्रणास प्राप्त प्रणास प्

१४०) जावय एस बुनंतो वावय राहणा सहाविको सिद्धत्य-संवर्किरो । आएसाणंतरं च समागमो धवल-बुवलयः ।
 लियंसणो वृद्धिय-सिद्धत्य-रोयणा-रहिर-सुद-निर्वको हरियाल-हरिय-(हरियाल फुढं रुव्वंकुरं)पवितृत्तमंगो । आगंत्ए य उण्णा सिय-दाहिण-करयलेणे सिव्धिकारियो राया, वद्धाविको पुत्त-जःमब्सुद्रपूर्णः । उवविद्वे य परियणोवणीए आसणे ति । तभो ३
 मणियं राहणा 'भो भो महासंवर्क्टर, साह कुमारस्स जम्म-जनस्तरस्म गहाणं दिद्वि' ति । संवर्क्टरेण भणियं 'दंव, जहाणंविसे
 ति, णिसुजेसु संवर्करो एस आणंदो, उद्धू सरय-समभो, मासो कित्रओ, तिही विजया, वारो बुहस्स, जक्सत्ते हत्थो,
 रासी कण्णो, सुकम्मो जोगो, सोम-गह-णिरिविखयं क्रमां, उश्व-द्वाण-द्विया सब्वे वि गहा। उद्ध-पुहा होरा, एक्कारस-ठाण-द्विया ।
 सुहयरा पाव-गहय ति । अवि य ।

गह-रासि-गुणिम सुहे जाओ एयिम पुरिसे जेण । होड् कुमारो चक्की चक्कि-समो वा व राय' ति ॥

१ ६४०) अह णरवहणा भणियं 'अहो महासंवच्छर, काओ रासीओ के वा रासि-गुण ति, जं भणित पृरिसे रासि- १ गुणिन्म जाओ कुमारों ति । भणियं संवच्छरेणं 'देव, रासीओ तं जहा । मेसो बिसो मिहुणो कह्नडो लिंघो कण्णो तुलो विश्विको घणू मगरो कुंभो मीणो ति । एयाओ रासीओ, भंपयं एयासु जायस्स गुगे पुरिसस्स महिलाए वा णिसामेह । १२ मेसस्स ता वदंते ।

णिच्चं जो रोग-मागी णरवइ-सवणे पूइओ चक्खु-लोलो, धम्मत्ये उज्जमंतो सहिचण-वलिओ उरु-जंघो क्यण्णू । सुरो जो चंड-कम्मे पुणरवि मुख्नो बह्नहो कामिणीणं, जेट्टो सो भाउवाणं जल-जिचय-महा-मीरुओ मेस-जानो ॥ अट्टारस-पणुवीसो चुक्को सो कह वि मरइ सय-वरिसो । अंगार-चोइसीए कित्तिय तह अडू-रत्तिस ॥ १ ॥ 16 भोगी बत्यस्स दाया पिहुल-गल-महा-गंड-वासो सुमित्तो, दक्को सच्चो सुई जो सललिय-गमणो दुट-पुत्तो कलतो। तेयंसी भिरुच-जुत्तो पर-जुवइ-महाराग-रत्तो गुरूणं, गंडे खंघे व्व चिण्हं कुजण-जण-पिजो कंठ-रोगी विसम्मि ॥ चुको चउप्पयाओ पणुर्वीसो मरइ सो सर्व पत्तो । मग्गमिर-पहर-संसे बुह-रोहिणि पुण्ण-खेत्तिम ॥ २ ॥ 18 18 मिद्रण्ण चक्खु-लोलो पडिवयण-सही मेहुणासत्त-चित्तो, कारुण्णो कण्ण-वाही जण-णयण-हरी मिद्रामो कित्ति-भागी। रोघट्वं गृह-जुनो जुवइ-जण-कणु भट्ट-छाओ घणड्डो, गोरो जो दीहरंगो गुण-सय-कठिओ मेहुणे रामि-जाओ ॥ जह किर जलस्स चुक्क्ट मोलस-वरिसो मरेज्ज सो उसीती। पोसे मिगसिर-बारे बुहिम्म जलगे जले वा वि ॥ ३ ॥ 21 21 रोगी सीसे सुबुद्धी धण-कणग-जुनो कज्ज-सारो कथण्णू, सूरो धम्मेण जुत्तो विबुह-गुरु-जणे भित्तमंतो किसंगो । जो बालो दुक्ख-भागी पवसण-मण्स्ते भिश्व-कजेहिँ जुत्तो, ग्वप्पं-कोवी सघममो उदय-सिम-समो मित्तवंतो चडत्ये ॥ जह कह वि वीसको सो चुक्कह प्रहेणस्य जियह सो ऽसीती । पोसे मिगम्पर-सुके राईए अट्ट-जामन्मि ॥ ४ ॥ मार्ण-माणी सुक्षेती गुरुवण-विणको मज्ज-मास-प्यिको य, दसादेमं भमंतो वसण-परिगओ मीय-भीरू किवास् । खिप्पं-कोबी सुपुत्तो जणि-जण-पित्रो पायुडो सब्बलोए, सिं<u>घे जाक्षो मणू</u>सो सुर-गिरि-सरिसो णाण-विज्जाण पुज्जो ॥ जह् जीवह पंचासो मरह वमंते सण्ण वरियाणं । णक्खत्तम्मि मघासुं सणिच्छर पुण्ण-बेत्तम्मि ॥ ५ ॥ / धम्मिट्रो बुद्ग-मावे धण-कणग-जुओ सन्ब-लोयस्स, इर्ट्रो, गंधन्ये कन्व णहे वसण-परिगक्षो कामिणी-चित्त-चोरो । Lang. l दाया दक्को कवी जो पमय-जण-कए<sup>7</sup>डीय-भंसेण जुत्तो, इंट्रो देवाण पुज्जो पवर्मण-मणसो कृण्ण-जाओ मणूर्सो ॥ सत्थ-जरुाणं चुक्को तीसङ् वरिस्रो जिएउज सो उसीनी । मूर्लणं वहसाहे बुह-चित्ता-पुण्ण-खेत्तिम ॥ ६ ॥ 30

तओ देव, प्रिस-गुण-जुत्तो रायउत्तो । एसो ण केणह पाव-गहेण णिरिक्सिओ, नेण जहा-भणियं रासि-गुण-विश्यरं पावइ ।

जेण सुह-गुण-णिरिक्सिओ तेण अच्चंत-सुह-फलोदओ भवह' ति ।

<sup>1)</sup> Pom सिद्धां Jom. च, J आगओ P समागतो, P धोयघवलं सुय- for धवल etc. 2) J वंदिया, P सिद्धरोवणा, J हरिताल हरिआले फुंड दुव्वंकुर । अविचुत्त P हरियाल हरियालिया फुंड कुरू पविचुत्त P ए फ्रामिय 3) J वर्णाण 4) P जहाणवसे ति 5) P संवन्सरो, P उक, P कत्तिगोत्तिही, P बुद्धवारों for बुह्रस्स 6) J सुक्षम्मो, P निरिक्खं, P सम्बन्धा, P-ट्ढाण 7) P नगह ति 8) J चक्कीममो जहा राय, P महाराय for गय 10) P संवन्सरेण 11) P विश्वित्रओ, P ति । अवि य । एमो उ रामीओ 12) P जा for ना 13) P धम्मिंय, J सहिण्यविल्ओं P म रणव विल्ओं 14) प्रकामो, P जो for सो 15) J ॥ छ ॥ P ॥ १ ॥ 16) P लद्ध for दुट्ट 17) P ते अस्मी, P जुयह, J वरणो लंदे व for गंडे etc., P विष for निष्टं 19) P मिटुण्णो, J मेटुणासचु-, P नयणकरो 20) J कूए for जुत्तो, P अट्ट-, JP च्छाओ 21) P जम्मस्स, JP सो सीनो (अवग्रह is put here because J puts it once below), P मियसिर 22) P कणव-, P सित्तिवतो 23) P निर्ख for विल्यं, P खुक्मो 24) P किर जम्मस्स for कृत वि बीसओ मो, P पडमेस्स, P सो मीति।, P पत्ती for पीसे 25) J मांस, P परिगनो 26) P सिद्दो जाओ, P गिरिस्ट-, P नामधे जण for णाणविज्ञाण 27) उ वसती सित्तेण 29) प्रदुक्तिकाो, प्रच्याक्तिसी, P सणुस्मो 30) प्रज्ञ मोडसीती (note प्रवक्त अवग्रह here) P सीसीई, प्रवेसाई, P बुद्धिता 31) P गुणो for गुणजुत्तो, 1 om रायउत्ती, P निरक्तिवरओ, प्रव for जहा, प्रस्मी- 32) P निरक्तिकाो, P हवड for मवह

, # 6 4

१ ४९) मिणवं च राइणा 'श्रह केण एस एरियो गुण-वित्यरो भणिको' ति । भणियं च संवच्छरिएण 'देव, श्रासि । किर को वि सम्बन्ध्य भगवं दिव्य-णाणी, तेण एयं सुसिस्साणं साहियं तेहि वि अण्णेसिं ताव, जाव वंगाल-रिसिणो । संपर्य विहे एयं भणियं । तेण एयं वंगाल-जायगं भण्णह्' ति । भणियं च राइणा 'सुंदरं एयं, ता सेसं पि उदाहरणं णिसुणेमि' विहा । संवच्छरेण भणियं 'देव णिसुणेसु ।

अत्यागे रोसमंतो फुर-वियह-वजो सोय-दुक्खाण भागी, पत्तहो जो विणिज्ञे णिय-घर-महिला स्र-वित्तो विरागी। दवाणं भित्तमंतो चिर-सुहिय-महा-मित्त-वच्छल्ल-बुत्तो, णिच्छ-क्खंनी-पवासो चल-णयण-धणो बाल-भावे तुल्हिम् ॥ कुर्ह्वाईणं चुक्को वीसङ्-विरसे मरेज्ज मो सीती। जेहे सिव-खेत्तम्मि य अणुराहंगार-दियहिम्म ॥ ७ ॥ कृतो जो पिंगलच्छो पर-घर-मणसो साहसा साहियत्थो, सूरो माणेण जुत्तो सयण-जणवप णिटुरो चोर-चित्तो।

बालो जो विष्य-पुत्तो जणि-परिजंग दुट्ट-चित्तो मणूमो, भागी अत्थस्त जुत्तो पुणरिव विद्दलो विच्छिए होइ जाओ ॥
 सट्टारम-पणुत्रीमो जह चुकह चोर-सम्थ-सप्पाणं । जेट्टिम्म सिव सित्ते अंगारे सत्तरो मरह ॥ ८ ॥
 स्रो जो बुद्धि-जुत्तो जण-णयण-हरो सत्तवंतो य सन्धो, सिष्पी णेउण्णवंतो घण-रयण-धरो सुंदरा तस्स मजा ।
 माणी चारित्त-जुत्तो सललिय-वयणो छिट्ट-पाओ विदृष्णू, तेयस्सी थूल-देहो णिय-कुळ-महणो होइ जाओ घण्मिम ॥

अमाणी चारित्त-जुत्तो सलालेय-वयणां छिट्ट-पान्ना विहण्णू, तेयस्सी धूल-दहां णिय-कुल-महणां होइ जानां घुण्णिम ॥ पढमहारस-दिवसे चुक्को या सत्तसत्तरो मरह । सवणे सावण-मासे अणसणण्णं मरह सुक्के ॥ ९ ॥ सीयाल्, दंसणीओ जण-जणणि-पिओ दास-भूनो पियाणं, चाईं जो पुत्तवंतो पर-विसय-सुही पंडिमो दीह-जीवी । मण्णे कोऊहलो जो पर-महिल-रओ लंखिओ गुज्झ-मागे, गेजेसुं जुत्त-विश्तो बहु-सयण-घणो कृम-विधाम जानो ॥

निसङ्ग्वरिसो बुक्को सत्तरि-वरिसो मरेज सूलेणं । भद्दवयस्मि य मासे सयभिस-णक्खर्से सणि-दियहे ॥ १०॥ दाया दिट्टीण् लोलो गय-तुरय-सणो थद्ध-दिट्टी कथग्घो, भालस्मो अत्य-भागी करयल-चवलो माण-विज्ञाहि जुत्तो ।

दाया दिहाण काका गय-तुरय-सणा यद्-ादहा कथग्धा, आकस्मा अध्य-माना करयळ-चवका माण-विज्ञाह जुत्ता।
पुण्णो साह्य-कुच्छी पर-जण-धणदो णिव्मको णिष्य-कार्ल, कुंमे जाओ मणूमो सबि पिति-जणणी-विक्किंग सत्तिवंतो ॥
मो चुक्को वन्धाओ अहारसओ जिएज चुलसीनि । रेवइ अस्सिणिमासे आइश्व-दिणे जले जाह ॥ ११॥
मूगे गंभीर-चेहो अइपदु-वयणो सज्जणाणं पहाणो, पण्णा-बुद्धी-पहाणो चल-चवल-गई कोव-जुद्ध-पहाणो ।

21 गाउवेणं जो पहाणो इयर-जणवयं सेवए णेय चाई, मीणे जाओ मणूसो भवइ सुद्द-करो बंधु-वग्गस्स णिचं ॥ १२ ॥ 21 देव, एए गुणा थिरा, भाउ-प्यमाणं पुण काल-मेएणं जं सुयं ति भणियं। तं तिण्णि पह्याई, दुवे पह्ले, एक पह्ले, पुव्व-कोडीओ, पुब्ब-लक्खाई, वास-कोडीओ, वास-लक्खाई सहस्साई सयाई वा । णियय-कालाणुमावाओ जं जहा भणियाई तं तहा द्य अवंति। तओ देव, एरिमं एयं वंगाल-रिसी-णिहिट्टं। जह रासी बिल्झो रासी-सामी-गहो तहेव, सब्वं सच्चं। अह एए ण 24 बिल्झा क्रस्माइ-णिरिक्खिया य होति, ता किंचि सच्चं किंचि मिच्छं' ति ।

ूप्पः) तभी मणियं राह्णा 'एवमेयं ण एत्थ मंदेहो'ति । 'ता बीसमसु संपयं' ति आइट्टं च राह्णा संवच्छरस्स

थि सत्त-सहस्मं रूवयाणं । ससुट्टिओ राया कय-मज्जणो उवविट्टो आवाणय-भूमी । सिजया से विविह-कुसुम-वण्ण-विरयणा था

प्राप्तः आवाणय-भूमी, सिजयाहं च अहिणव-कुंद्रोष्ट-रेणु-रंजियाहं महु-विसेसाहं, दिण्णाहं च कप्पूर-रेणु-परिसप्पंत-धवलाहं आसव- स्पूर् विसेसाहं, पिजंति अहिणव-जाई-कुसुम-सुरहि-परिमलाबिड्डयालि-रुयाराध-रूणरुणेताओ जिडभर-रसमुकंटियाओ सुराओ

30 ति । पाऊण य जहिच्छं संस्त्रीणो भोयणन्थाणि-मंडवं । तस्य जहाभिरुह्यं भोत्तृण भोयणं उवगओ अत्थाण-मंडवं ति । एवं 30

<sup>1&</sup>gt; प्रणा for एम, Р मंबस्सरेण, ग om. देव 2> प्रकोड, ग भगवान् Р भयवं, Р सुमीमाणं, Р साहितेण अन्नोसि, Р वंगालं. 3> Р om एवं, Р वंगाल एवं जायगं भन्नह ति, J om. ति, Р सिसं, J उद्दाह . 4> J om. ति, Р संवस्तरेण. 5> Р अत्थोणं, Р कुडवयणव तो, पर शो for वओ, Р सोग-, Р जो मंविक्जो. 6> Р भत्तिवंतो, Р सुहिदः, Р निच्छंती 7> Р कुट्दीदीणं, Р बीसी, प्रिते हें से सिन से कि. प्रकोते, प्रकार के प्रकार के

mid

152

9

19

15

। च विविह-खज्ज-पेज-साण-विष्णाण-परियणाकाव-कहासुं महकंतो सो दियहो । एएणं चेय कमेणं सेस-दिवसा वि ताव जाव । संपुष्णो बारसो दियहो । तत्य राहणा सहाविया वास-महारिसि-समा महा-बंभणा । संपूह्तण भणियं राहणा 'एयस्स 3 बाकस्स किं णामं कीरउ'सि । तेहिं भणियं 'जं चेय महाराहणो रोयह'सि । भणियं राहणा 'जह एवं ता णिसामेह ३ दियाहणो ।

कुवलबमाला चंदो दोणिण वि दिट्टाईँ जेण सुमिणम्मि । णामं पि होउ तम्हा कुवलयचंदो कुमारस्स ॥ जेण य सिरीऍ दिण्णो गुरू-साइस-तोसियाऍ रहुसेणं । सिरिदत्तो त्ति य तम्हा णामं बिहयं पि से होउ ॥'

्रिपः १) एवं च कथ-णामधेओ पंच-धाई-परिक्सित्तो अणेय-णरवइ-विख्या-सहस्स-धवल-छोयण-माळा-कुमुय-वण-संहर्यम् मुद्दह-नियंकओ विय विद्वितं पयत्तो । अवि य ।

हत्थाहित्यं घेप्पड् पिज्जड् णयणेहिँ वसह हिययिमा । भमयमङ्को व्य घष्टिको एसो णूणं पयावड्णा ॥ भह छित्यक्खर-महुरं जं जं कुमरस्स णीड् वयणाको । सुकड्-मणियं व छोण् तं तं चिय जाड् वित्थारं ॥ किं बहुणा, चंकमिएहिं वह पुछड्एहिँ इसिएहिँ तस्स छित्यिहिं । चरिएहिँ राय-छोको गयं पि कालं ण छक्खेड् ॥

भणुदियह-बहुमाणो छायण्णोयर-समुद्द-णीसंदो । बहु-क्छो व्य मियंको बहु जाको बहु-विरसो सो ॥ बहु तिहि-करणिम सुद्दे णक्कते सुंदरिम छमाम्मि । सिय-चंदण-वासहरो छहायरियम्स उवणीको ॥ जल्य ण दीसह सुरो ण य चंदो जेय परियणो सयलो । तिम्म प्एसिम क्यं विजा-वर्य कुमारम्स ॥

ठेहायरिय-सहाओ तिम्म कुमारो कलाण गहणट्टा । बारस विरसाईँ ठिओ भदीसमाणो गुरुयणेणं ।; भह बारसिम्म विरसे गहिय-कलो सयल-सत्थ-णिम्माओ । उक्कंठियस्स पिउणो णीहरिओ देव-घरयाओ ॥

तो कथ-मज्जणोवधारो घोव-घवल-इंसग्डम-<u>णियंसणे</u> सिय-चंदण-चिश्वय-सरीरो सुपसत्थ-सुमण-माला-घरो णियय-वेस-सिरस18 पसाहण-प्यसाहिय-गुरु-जण-मगालगो नागजो पिउणो चलण-जुयल-समीवं कुमारो । उयमप्यिजण य गह्य-सिणह-णिडम- 18
हकंट-प्रमाण-हियय-मर-गह्ह्एण विय कभो से राहणो पणामो । तभो राहणा वि भसिरस-णह-चिर-विरह-वियंभमाण-बाहजल-णिडमर-णयण-जुवलएणं पसारिय-दाहिण-बाहु-दंडेण संलत्तं 'उवज्हाय, किं अभिगभो कला-कलाओ कुमारेण ण व'

11 ति । भणियं च उवज्हाएण 'देव, कुडं भणिमो, ण गहिनो कला-कलावो कुमारेण' ति । तभो राहणा गुरु-वज-पहार- 21
णिहउद्दल्य-कुंभत्यलेण विय दिसा-कुंजरेण भाउद्विय-घोर-दीहर-कुरेण भणियं 'कीस ण गहिनो'। उवज्हाएण भणियं 'देव, मा विसायं गेण्ह, साहिमो जहा ण गहिनो'।

१५२) 'भासि किर एत्थ पढम-पत्थिवो कय-धन्माहम्म-वन्ध्यायारो भयवं पयावई । तेण किर भरह-णरिंद-प्पमुहस्स ११ ण्यय-पुत्त-सयस्स साहिओ एस कला-कलावो । तेहिं वि महा-मईहिं गहिओ । तओ तेहि वि अण्णोण्ण-णिषय-पुत्त-णत्याणं । एवं च देव, कमेण णरणाह-सहस्सेसु रायपुत्त-सएसु राय-कुमारिया-णिवहेसु य महामईसु मंचरमाणा पारंपरेण एस कला१७ कलावो एयं कालंतरमुवागओ । तओ अणुदियहं हाणीए कालस्स ण कोइ तारिसो कला-कलाव-गहण-धारण-समरथो एथ्य १७ पुहह-मंडले अख्यि चि । तओ देव, असरणण प्रतिण-कुल-वंस-णाहेण दुस्पील-महिला-सरथेण विय कला-कलावेणं चेव संपयं संयवं गहिओ कुमारो ति । तेण णाह, भणिमो ण गहिओ कुमारेणं कला-कलावो' ति । तओ सविसंस-जाय-पहरिसेण १० गहिओ कुमारो राहणा, ठविओ य उच्छंगे, उवकडो य णेह-णिक्सरं, चुंबिओ उत्तिमंगे, पुव्छिओ य 'पुत्त कुमार, कुसलं ३० तुह सरीरस्स' । तओ सविलय-पणउत्तमंगेण 'देवस्स चल्लण-दंसणेणं संपयं कुसलं' ति संलत्तं कुमारेणं ति । भणियं च राहणा 'उवक्साय, काओ पुण कलाओ गहियाओ कुमारेणं ति । उवक्साएण भणियं 'देव, णिसुणिकंतु । तं जहा ।

<sup>1&</sup>gt; P दिवसी पतेणं चेन, P मेसदिवहा 2> P महरिसि, P महानंनणा, P भणिया. 3> P नेन गं महा, J णयं for एवं 5> P कुनलयमाला नंदी कुमारस्म for the entire verse कुनलयमाला etc., J नामंम 6> P जेणे य सिरंय, P रहसेणा, निरिपुत्ती व य, P बीयं for बिह्यं. 7> P किय for कय, P धार, P आणंडनरवर्हं. 9> P तत्याहन्याहन्यं, P अमहम, P पयानवणो. 10> P नयणीओ, P च for न, P वित्यरमुनेह for जाह नित्यारं. 11> J नंह्रंमिएहि P नक्षमिं 12> P नहमाणो लायण्णोदर. 13> J नासधरो. 14> परियणे सयणे, P विज्ञाहरहं. 15> P नासाई for नरिमाई, J द्विगी, P अमीममाणो. 16> P नारसमे, F कला. 17> P धोयधनल, P गमिमणि, J सुपसत्यो, P समणमालाहरो, J णियपवेम, P सरियस. 18> J पसाईणसमाहियगुरूणमग्गा, J om. जुवल, J जुमारो त्ति उनस, P ठाल. य, P गुस्त, J णिव्यर्नेम, P सरियस. 18> J पसाईणसमाहियगुरूणमग्गा, J om. जुवल, J जुमारो त्ति उनस, P ठाल. य, P गुस्त, J णिव्यर्नेम, P पर्रिक्ति विज्ञमें 19> P हिययभगपण त्ति य. 20> P संलक्तत्तम्, P गहिओ for अभिगओ, J जुमारेण त्ति य. 21> J कलाओ, P पहर्गनिहलियकुम. 22> J रेण निय आउष्टियं, P om. थीर, P दीह for दीहर, P कीम न कहिओ. 23> J जह for जहा, J गहिआओ. 24> J परियओ P पदमस्थिते. P कम्म for हम्म, J कम्मधनत्यारो, P पमुहस्स निययस्म माहिओ. 25> P निर्हि नित्रहिमिगहामइगहिओ, P नेहि मि अक्षणनियय. 26> P नत्नाह मसोसुरायउत्त, P महामइस, J परंपरेण, J एक्क for एम. 27> J एवं for एय, J सुनगओ, P न कोह, P धारणा- 28> P दुसील, P कलाने य संपरं. 30> J om. उन्हें य. 31> J पणनृत्त.

श्वालेक्सं णृटं जोइसं च गणियं गुणा य रयणाणं ! वागरणं नेय-सुई गंघडवं गंध-जुत्ती य ॥
संसं जोगो वारिस-गुणा य होरा य हेउ-सत्यं च । छंदं विसि-णिरुत्तं सुमिणय-सत्यं सउण-जाणं ॥
श्वाडाजाणं तुरयाणं लक्स्वणं लक्स्वणं च हत्थीणं । वत्थुं वहा खेट्टं गुहागयं इंदजालं च ॥
इंत-कवं तंब-कवं लेण्यय-कम्माइँ चेय विणिओगो । कव्वं पत्त-च्छेजं फुछ-विही श्रष्ठ-कम्मं च ॥
घाउष्वाओ अक्स्वाह्या य तंताइँ पुष्फ-सयही य । अक्स्वर-समय-णिघंटो रामायण-भारहाई च ॥
कालायस-कम्मे सेक्क णिण्णओ तह सुवण्ण-कम्मं च । चित्त-कला-जुतीओ जूर्य जंत-प्यओगो य ॥
वाणिजं मालाइत्तणं च लारो य वत्थ-कम्मं च । आलंकारिय-कम्मं उपणिसयं पण्णयर-तंतं ॥
स्वे णाडय-जोगा कहा-णिवंधं फुढं घणुव्वेओ । देसीला सूव-सत्यं शावहवं लोग-चत्ता य ॥
श्वोसोवणि ताल्याडणी य मायाओं मूल-कम्मं च । लावय-कुक्ड-जुढं सवणासण-संविहाणाइं ॥

§५३) तजो भणियं राहणा 'उवज्झाय, एताणं कळाणं मज्झे कथरा पुण कला विसेसओ रायउत्तेण गहिया परिणया 12 वा, कहिं वा बहिओ अब्मासो' ति । भणियं च उवज्झाएण 'देव,

काले दाणं दक्तिवण्णया य मउयत्तणं महुरया य । बाहत्तरिं कलाओ वसंति समयं कुमारिम्म ॥'

जं जं दावेह करूं हेलाएँ कह वि मंथरं राथ-सुत्रो । णजह तिहें तियं अहिययरं एस णिम्माभो ॥ तह वि
सोहगा-पढम-इंधं स्थल-कला-कामिणीण मण-दह्यं । सुपुरिस-सहाव-सुलहं दिन्छणंणं सिन्छियं पढमं ॥ तको देव,

16 णियय-कुल-माण-पिसुणं गुरु-कुल-वासस्स पायुद्धं कर्जा । लच्छीएँ महावासं दुह्यं विणयं अदुह्यं से ॥ अति ।

अति जाणह काले दाउं जाणह महुरसणं मुख्यवा व । एकं णविर ण-याणह वेसं पि हु अप्पियं भणिउं ॥ देव स्वत्व-कला-पस्ति एक्षो दोसो णिरंद-कुमरिम । पणह्यण-अमिसाण य दाउं पि ण-याणए पिट्टं ॥'

18 ताव य राहणा 'सुंदरं सुंदरं' ति मणमाणेण जलहर-पलय-काल-वियलंत-कुवलय-दल-लिव्य-लायण्णा वियारिया रायउत्त-18 देहिमि दिट्टी । दिट्टी य अणवरय-बेणु-वायणोग्ग-लगांत-लेखुमा-लेखिमो महासेल-सिहरद्वेतो विय तुंगो वामो औस-सिहरो ति । ५२% तहा अण्वियह-बाहु-जुढ-जोगा समय-सुया-समण्कोडण-किण-किण-किण-किण-किण विदे लच्छीय मंदिरं पित वच्छयलं, तहा अणवरय21 धणुकंत-कहुणा-किण-गुण-वाय-कक्कमं वामं सुया-फिलहं, दाहिणं पि विविह-असिधेणु-अविसेस-बंधण-जोग्गालिक्सजमाण-21 किणेकियं वेच्छह् ति । तहा अणवरय-सुरय-ताडण-तरिलयाओ दीह-कविष्णाओ पुल्ल्प्ट् अंगुलीओ नि । अणय-षट्-करणंगहार-हम्मभाव विकानकामेलाइं सेसवाइं पि से पलोण्ड् अंगवाइं । सिंगार-बीर-बीहच्छ-करण-हास-रस-सुययाइं णयणाणि वि से 24 शिक्साहुवाइं, अणेय-सत्थस्थ-वित्यर-हेजदाहरण-जुत्ति-सावटुंमं वयुपुयं ति । अवि य ।

दीसंति कला कोसल-जोग्गा संजाणिय-लंकणं पयडं । पेच्छहं सुणील-मउयं रायंगं अह कुमारस्स ॥

्रिपश) दट्टूण य णेह-णिब्मरं च भिणयं राह्णा 'कुमार पुत्त, तृह चिर-विश्वोग-दुब्बलंगी जणणी तृह दंगणासा27 बिमुजंत-संघारिय-हियया दढं मंतप्पइ । ता पेच्छमु तं गंतूणं ति । एवं च भणिय-मेते राहणा 'जहाणबेसि' ति भणमाणो 27
समुद्रिशो राहणो उच्छंगाओ, पयद्दो जणणीए भवणं । ताव य पहावियाओ वर्ध्वर-वावण-खुजा-वडिभयाओ देवीए
वद्धावियाओ ति । ताव य कमेण संपत्तो जणणीए भवणं । विद्वा य णेण जणणी । तीए वि चिर-विओग-दंसणाणंद-बाह-भर80 पण्युपच्छीए विद्वो । संमुद्दं उयमप्पिकण य णिविडिओ से राय-तणको जणणीए चळण-जुयळए । तीए वि श्रवयासिओ सुद्द- 30
सिलेह-णिब्भर-हिययाए, परिउंबिओ उत्तमंगे, क्याई सेस-कोउवाई । उयारिकण य पळोडिओ से पाय-मूळे दृष्टि-फळ-

ा झक्खब-णियरो । तनो कथासेस-मंगलो परिसेस-माइ-जणस्स जहारिहोवथार-कथ-विणय-पणामो णिवेसिनो जणणीए णिय- । उच्छो । भणिनो च 'पुत्त, दद-वज-सिर्छिका-णिम्मवियं पिव तुद्द हिययं सुपुरिस-सहाव-सिरसं, ता दीहाउमो होहि'। 'माऊर्ण 3 सईर्ण रिसीणं गाईणं देवाणं यंभणाणं च पभावेणं पिउणो च भणुहरसु' ति भणिऊणं बहिणंदिनो माह-जणेणं तु ।

५५५) ताब य समागओ पिडहारो जरवहणो सयासाओ । आगंत्ण य पायवहणुटिएणं विज्ञासं महा-पिडहारेणं कुमार, तुमं राया आजवेह जहा किर संगाम-समय-धावण-वहण-खरूण-चरूण-पिडह्य-जोगगाजिमितं धोवं-थोवेसुं चेय किर्मार तुमं राया आजवेह जहा किर संगाम-समय-धावण-वहण-खरूण-पिडह्य-जोगगाजिमितं धोवं-थोवेसुं चेय किर्मार विवाहेसुं जाणा-तुरंगमा आवाहिर्जात, ता कुमारो वि आगच्छज, जेण समं चेव बाहियालीए जिगच्छामों ति । तभी 'जे किर्मार विवाह कार्यो कि आणवेह ताओं 'ति भणमाणेण पेसिया कुवल्य-दल-दीहरा दिट्टी जगणीए वयण-कमलिम । तभी भणियं च से जणणीए । 'पुत्त, जहा मेहावीओ आणवेह तहा कीरउ' ति भणमाणीए विसिक्तओ, उवागओ राहणो सयासं । भणियं च राहणा । 'पुत्त, जहा मेहावीओ आणवेह तहा कीरउ' ति भणमाणीए विसिक्तओ, उवागओ राहणो सयासं । भणियं च राहणा । 'पुत्त, जहा मेहावीओ आणवेह तहा कीरउ' ति भणमाणीए विसिक्तओ, उवागओ राहणो स्थासं । मणियं च राहणा । 'पुत्त, जहा मेहावीओ आणवेह तहा कीरउ' ति भणमाणीए विसिक्तओ, उवागओ राहणो स्थासं । मणियं च राहणा । 'पुत्त, जहा मेहावीओ आणवेह तहा कीरउ' ति भणमाणीए विसिक्तओं, उवागओं राहणो स्थासं । मणियं च राहणा । 'पुत्त, जहा मेहावीओ आणवेह तहा कीरउ' ति भणमाणीए विसिक्तओं, उवागओं राहणो स्थासं । सिक्त च राहणा । 'पुत्त, जहा मेहावीओ आणवेह तहा कीरउ' ति भणमाणीए विसिक्तओं, उवागओं राहणो स्थासं । सिक्त च राहणा । 'पुत्त, जहा मेहावीओं आणवेह तहा कीरउ' ति भणमाणीए विसिक्त के विस्ति कार्यो सिक्त विस्ति के सिक्त के

12 कणयमय-घडिय-खलिणं रयण-विणिम्मविय-चारू-पञ्जाणं । तुरियं तुरंगमं दह कुमारस्स उयहिक्कोलं ॥' 12 ताव य आएसाणंतरं उवहृतिको कुमारस्स तुरंगमो । जो व करिसको । वाउ-सिरसको, गमणेक्व-दिण्ण-माणसो । मणु- जह्सको, लण-संपत्त-दूर-देसंतरो । जुवह-सहावु-जहसको, अहणिरह-चंचलो । खल-संगह-जहसको, लिखरो । चोरु-जहसको, 15 णिचुन्विगो ति । अवि य खलु-णारिव-जहसेण) णिचुन्बदेण कण्ण-जुवलुलुएणं, पिप्पल-किसलय-समेण चलचलेतेण सिर- 15 चमरेण, महामुरुक्च-जहसियए खमलमैतियए गीवए, परिहव-कुविय-महामुण-जहसएण फुरपुनंतेण णासउडेण, महादहु- जहसएण गंभीरावत्त-मंहिएण उराथलेण, विमुणि-मग्गु-जहसएण माणप्यमाण-जुत्तेण मुद्देण सुपुरिस-बुद्धि-जहसियए 18 थिर-विसालए पट्टियए, वेस-महिल-पेम्म-समेण अणवट्टिएण चलण-चउद्धेणं । अवि य न्यर-मान्द्रिप । अवि य क्रार-मान्द्रिप । अवि य क्रार-मान्द्रिप । अवि य क्रार-मान्द्रिप । अवि य क्रार-मान्द्रिप । विष्ठिप जलहि-तरंग व्य चलं विज्ञलया-विलसियं व दुलुक्खं । गाजिय-हसा-रावं अह तुरंथ पेच्छए पुरको ॥

े ५६) दहुण य तुरंगमं भणियं राइणा 'कुमार, किं तण णजण तुरय-छक्खणं'। ताहे भणियं कुमारेणं 'गुरु-चळण21 मुस्सूसा-फर्छ किंचि णजह 'ति । भणियं च राइणा 'कइवय तुरयाणं जाईको ति, किं वा माणं, किं वा लक्खणं, अह 21
अवलक्खणं' ति । कुमारेण भणियं 'देव, णिसुणेसु । तुरयाणं ताव भट्टारस जाईओ । तं जहा । माला हायणा कळ्या
सता कक्कसा टंका टंकणा सागिरा सहजाणा हुणा सेंधवा वित्तचला चंचला पारा पारावया हंसा हंसामणा वत्यव्य ति
24 एतियाओं चेव जाईको । एयाणं जं पुण वोल्लाहा क्याहा सेराहाइणो तं वण्ण-लंखण-विसंसेण भण्णह । अवि य ।
24 जासस्स पुण पमाणं पुरिसंगुळ-णिम्मयं तु जं भणियं । उकिट्टवयस्स पुरा रिसीह किर लक्खणण्णूहिं ॥
वत्तीस अंगुलाइं मुहं णिढालं तु होइ नेरस्तयं । तस्स सिरं केमं तो य होइ भट्टट विच्छिण्णं ॥
23 चउवीस अंगुलाइं उरो हयस्स भणिओ पमाणेणं । अमीति से उस्तेहो परिहं पुण तिउणियं बेंनि ॥ तओ देव,
24 एयप्पमाण-जुत्ता जे तुरया होंति सन्ब-जाईया । ते राईणं रजं करेंति लाहं तु इयरस्स ॥ भण्णं च ।
तिरुप रिधे उवरंघिम य आवत्ता णूण होंति चतारि । दो य पमाण-णिडाले उर्ग सिरे होंति दो दो य ॥

दस णियमेणं एए तुरयाणं दंव होति आवत्ता । एतो उणहिया वा सुद्दासुद्द-करा विणिदिहा ॥

1 > उपरिक्षमागयस्त जगस्य जहारिहोवयारा-, ए जगसीए उत्संगे 2 > उवज्जले for बज्ज, ए हियवयं सपुरिस, उ दीहाउथ होह. 3 > P सर्ताणं, प्रमाइजणेण । ताव. 4 > P ैरो त्ति नर , प्रणरवदसया . 5 > P on. तुम, P महाराया for राया, Pom. बहण, Jom. चलण, Pचचलण परिवृत्थ, Pयोयधोएसुं, बिश्य for चैयः 6) Pवाहयालीए, P नहाओ जहाणवेड. 7) उ वैत्ति नाओ ति, उ णिवेसिया for पेसिया, Pom दल 8 रे उ जहाणत्रेह नहा, उ उपराओ, Pराइणा समासं अवहुबेह तुरंगमे, P रावहंम, J om. रावन्यं 10 > J सेसं for ससं, P रणमाइसहूण, J सिला , P चारुवत्तहो, P om. च. 11) मसेनो सेसाण उबद्रवेहा, P पवणवेत्तुं. 12) P खलणं, P भमं त देव बुमरस्स य उअहि . 13) म उबद्विओ, P जो नाव सो केरिसो बाओ जइमड़ी 14) ग्रसहाउ, Pom. अइ, Pसंगो for संग्रह, Pअधिस्थोरी 15) Pom. अदिय, र जहसेमा P जहस्पण, P निश्चत्यद्वएणं, P जुबल्हः°, P किसलजहस्पणं सीसेण चलत्रलं°, P om. सिरवमरेण 16) P महामुख्कखुक्कखुक्रश्तिभाए खर्मखमंतीए गीवाए, ग जब्सिए, P पुरुपुरतेण, P महद्दतो 17 > P विवर्णि, P जुन्तण अंगेण सु पुरिस", P जहसियाए थिरविलासीए पट्टीए. 18) P महिला, P पेमं for पेम्म, P च उक्कपण. 19) P र्च for ब्व, P इसारावं, र्ग द्वरिओ for पुरओ. 20 > P नजार निमिन् तुरंगलक्खणं। तओ भणियं, र 010. चलणः 21 > P सुरससाराहणकर्छं, P कर for कहबय, P om. ति, P om. वा before लक्षणं, P om. अह 22) P च ति for ति, P सुणेन, J तुरियाण, P अद्वारसुः, J साला for माला, P भावला कलाया for हायणा etc. 23) P साहजाणा, P सैंधवा, P वित्ताः, P पेरा पेरावत्ता. 24) Pom. एति, Pवत्तरुंभणं, र भणंति for भण्णहः 25) र हुण for पुण, P शुणनियमयं, P कर for करः 26) P नेरसबा, P स for य. 27) P ऊरो, P य for प°, P अस्सीति, J om. से, P om. तओ देव. 28) J एथपमाण, P जाईओ, 29) P व for य, I has a marginal note प्रवान उपरितानीय: possibly for the word आवसा, I डरं. 30) । एमे, P आवत्तो, J अद्दिया वा P कणहिया य वसुहा-

1 <sup>प्रेर</sup> पोष्टम्मि क्षोयणाण य मञ्जे घोणाएँ जस्स भावत्तो । रूसह भवस्स सामी भकारणे बंधु-वग्गो य ॥ भुँप-गयण-मज्जायारे भावत्तो होइ जस्स तुरयस्स । सामी घोडय-पालो य तस्स भत्तं ण मजेह ॥ णासाएँ पास-क्रमा। भावत्तो होइ जस्स तुरयस्स । सो सामियं च णिहण्ड् खलिय-प्याहेए ण संदेही ॥ जाणूसु जस्स दोसु वि बावत्ता दो फुढा तुरंगस्स । खल्यि-पढिएण णिहणह् सो भत्तारं रण-सुहम्मि ॥ कण्णेसु जस्स दोसु वि सिप्पीओ होंति तह णुळोमाओ । सो सामियस्स महिलं द्मेइ ण एत्य संदेहो ॥ 6 ता देव, एते बसुह कक्खणा, संपर्य सुह कक्खणेमे जिलामेहि सि । संघाडपुसु जङ् तिभ्णिसु द्विया रोमया विडास्टिमा । जण्लेहिँ तस्स पहु दक्किलेहिँ विश्वं जयह सामी ॥

उवरंघाणं उवरि भावत्तो जस्स होइ तुरयस्स । वहुंइ कोट्टयारं घणं च पइणो ण संदेहो ॥

बाहुसु जस्स दोसु नि बावत्ता दो फुडा नुरंगस्स । मंडेइ सामियं भूसणेहिँ सो मेहली तुरओ ॥'

🖇 ५७) जाव य एपं एत्तियं आस-रुक्सणं उदाहरह कुमारो कुवळवचंदो ताव राहणा भणियं। 'कुमार, पुणो बि सत्था सुणिहामों ' ति भणमाणी आरूढो पवणावते तुरंगमे राया । कुमारो वि तम्मि चेव ससुहक्क्लोले वलग्गो तुरंगमे । 12 सेसा वि महा-सामंता केइत्य तुरंगमेसुं, केइत्य रहवरेसुं, केइत्य गयवरेसुं, के एत्य वेसरेसुं, अण्णे करहेसुं, अवर णरेसुं, 12 कारनी अवरे जेपाणेसुं, अवरे जंगएसुं, अण्णे झोलियासुं ति । अवि य ।

हय-गय-रह-जोहेर्हिं य बहु-जाण-सहस्स-वाहणाहण्णे । रायंगणं विरायह हंदं पि हु मडह-संचारं ॥ अन्य लेक्टर भी सेंद्र

15 तओ उद्देब-पुंडरीय-सोहिनो चलंत-सिय-चारू-चामरागय-हंस-सणाहो हर-हार-संख-फेण-घवरू-णियंसण-सल्लि-समोत्थओ 15 सरव-समय-सरवरो विय पयहो राया गेतुं। तस्स मगगाणुरुग्गो कुमार-कुवरूयचंदो वि। तम्मि पयहे सेसं पि उद्घाइयं बर्छ। वहारे तको जिह्य-पय-जित्रक्षेत्र-चमहणा-मीया णराणं जरा, खराणं खरा, वेसराणं वेसरा, तुरयाणं तुरया, करहाणं करहा, रहवराणं 18 रहवरा, कुंजराणं कुंजरा वि,पहाबिया भीया शियय-हत्थारोहाणं ति । ताव य केरिसं च नं दीसिउं पयत्तं बलं । अवि य । 18

) तुंग-महागय-सेलं चलमाण-महातुरंग-पविष्हिं। णजह उप्पायस्मि व पुढवीए मंडलं चलियं॥

! तओ फुरंत-खग्गयं चलंत-कुंजरिह्नयं । सुनुंग-चारु-चिंधयं फुढं तुरंगमिह्नयं ॥ 🗗 🛵 🥫 हम्मद्भ 21 सुसेय-छत्त-संकुलं खलंत-संदृणिह्नयं । तुदंत-हार-कंठयं पहाचियं ति तं बलं ॥

शिक्षत रहत थ।

27

30

भोसरह दह पंथं अह रे कह णिट्टरो सि मा तूर्। कृष्पिहिइ मज्झ राया देह पसाएण मरंग मे ॥ जा-जाहि तूर पसरसु पयट्ट वृद्धाहि सह करी पत्ती । उच्छलिय-कलयल-एवं मगगालगं बलं चलियं ॥

गमर्ने 24 तजो एवं च रह-गय-गर-नुरय-सहस्स-संकुलं कमेण पत्तो राय-मगं। ताव य महाणई-पूरो विय उत्थरिउं पयत्तो महा-राय- 24

**भद्द जयरी**ऍ करुयलो परियद्वइ जिय समुद्द-जिग्बोसो । कुबलयचंद-कुमार चंदम्मि व जीहरंतम्मि ॥ णीहरइ किर कुमारो जो जत्तो सुणइ कवलं वयणं । सो तत्तो ब्रिय भावह जहुज्जयं गो-गहे व्व जणो ॥ **भइ**कोउय-रहस-भग्त-हियय-परियल्यि-रूज-भय-पसरो । भह धाइ दंसण-मणो णायर-कुरू-बाल्यिया-सत्यो ॥

ताव य कुमारो मंपनो धवलद्वालय-सय-सोहियं णयरी-मञ्ज्युदेसं रायंगणाओ सि ।

🖔 ५८) ताव य को बुत्तंतो णायरिया-जणस्स वट्टिउं पयत्तो । एका णियंब-गरुई गंतुं ण चपुद्द दार-देसस्मि । सहियायणस्स रुस्सइ पढमं चिय दार-पत्तस्स ॥ अण्णा धार्वात श्विय गरुय-थणाहार-भोय-सुहियगी । णीससङ् श्विय गर्वरं पिययम-गुरु-विरह-तविय व्व ॥

<sup>1 &</sup>gt; म सुआवत्ता P होइ आवत्तो ।, P आकरणे 2 > P सुययाणे मन्मायाए, P 'त्तो जस्त होइ तु', P बालो for पालो, ज सजाह P अर्जीत 3) उ सामाय P णाहीए पामगो, P 'त्तो जस्स होइ तु , P तो for मो, P om. च, P निहणए. 4)'उ निहणण. 5) P वि सिष्पिओं होति आणुरुषे , P दूसेर 6 > P सुझलक्खणा मेति निसामेड त्ति 7 > P सिघाड , उ द्विता, P ता जाण for जण्णेहि, J बहु for पहु, P जयनि 8 > J उवरंगाणं, P आवत्ता, P होति, P बहुद कोहायारं, P पहण्णोः 9 > P यस्स, ा दुवा for पुढ़ा, P मंबिहिं, P मूसणाहि, J तुरगो 10 > P एवं च एत्तियं, P उआहरह कुमार, P पुणो वीसत्था समारूढो for आरूढो, P य for चेव. 12) P om. केरस्थ रहवरेसु, J om. केरस्थ गयवरेसुं के एस्थ वेसरेसुं. 13) P होलियासु त्ति 14 > P वास्णादनं, P वियारहः 15 > P पुंडरिय, P चामररायहंस, J समत्थओः 16 > J तम्मि पयद्दो, P सेसं पसेसं पि 17) P निद्धय, P 010. गराणं, उ बेगमराणं वेगमरा. 18) P य for भीया णिययः, P हत्थि for हत्था. 19) P उत्पायं पित पुढर्शर 20) P खमामार्थ, Jom. चलनकुजरिह्नयं. 21) J सिदिणिह्नयं P से gop, J तुर्हन P उद्दंत, J पहावियं तं बर्ल ति P चलति for बलंति. 22) P कुध्पिही. 23) प्रची for रवं, प्रतओ (on the margin) for बलं 24) P संपत्त for पत्ती, र मधाणक्षपही. 25 > P सम्बन्धात. 26 > P जुनारी. 27 > P जुत्ती for जत्ती. 28 > P रहमरंति, उ इव for अह 29) P सयलसाहिजं नयरिनग्गुदेसं. 30) P विद्वृत्वपयहोः 31) P न एका नियंदगरुयी तुंगं न, P स्तर 32> P धावन, P धणाभायभीय.

Medical and style

19

24

30

गुक्का लजाप्र वरं भाषिजङ् कोउएण दारदं । अंदोलङ् म्य बाला गयागपृहिं जण-समक्सं ॥ अक्का गुरूम दुरमो हियएंग चेय किम्मया बाहिं। लेप्यमह्य व्य जावा मिववा वि ण जंपुए किंवि॥ गुरुवण-वंचण-तुर्वे रच्छा-मुइ-पुरुवणे व तिक्षुच्छं । एकाए णवण-पुबलं मुत्ताहूर्ब् व घोलेह ॥ > ५भाना गमण-स्य-खुर्दिय-हारा थणबद्द-लुढंत-मोत्तिय-पयारा । जण्णा बिग्रुंचमाणी धावह छायण्ण-बिंदु म्ब ॥ पसरिय-गईए गलिया चलणालग्गा रसंत-मणि-रसणा । मा मा भगणिय-छन्ने कीय वि सहिय म्व बारेह् ॥ विचलिय-किंड-सुत्तय-चलण-देस-परिखलिय-गमण-मिगला। करिणि व्य सहह अण्णा कणय-महा-संकर्ल-दुहया॥

इय जा त्रंति दढं णायर-कुरू-बालिबाओ हियएणं । ता णयरि-राय-मन्गं संपत्तो कुवलयमियंको ॥ न्द्रभी ताब य का वि रच्छा-सुहम्मि संठिया, का वि दार-देसद्धण, का वि गवक्सएसुं, अण्णा माल्एसुं, अण्णा चौंपालएसुं, 9 अच्या रायंगणेसुं, अच्या णिख्नहण्सुं, अच्या वेह्यासुं, अच्या कजीलवालीसुं, अच्या हम्मिय-तलेसुं, अच्या भवण-सिहरसुं, १ अन्ना धयग्गेसुं ति । सवि य । अनीत्र विकासन के इपान

जत्तो पसरइ दिही णजह पुर-सुंदरीण वयणेहिं । उप्पाउगाम-सिस-विव-संकुलं दीसए भुवणं ॥ 🕒 🕬 ७ मोउना 12 तजी के उण भाळावा सुन्विड पयुत्ता । 'हला हला, कि णोल्लेसि इमेणं दिसा-करि-कुंभ-विवसमेणं मान पजीहर-आरेणं'। 12 'सहि, दे आमुंच सुपट्टि-देसिम तहु विय-सिहंडि-कळाव-सच्छहं केस-मारं'। 'अह सुखिए, मुण्यं वालेसु कणय-कवाड- अल्ब संपुड-वियां जियंबयां । पसीय दें ता अंतरं, किं तुह चेय एकीए कोड्यं'। 'अह अहुख्ये, उक्खुर्ख्याए हारलयाए दारूंग म्भ ं विभा मोडियाई कृणय-तल-वत्ताई'। 'शह वज मे सुसुमूरियं कुंडलं'। 'दा श्वडिय-णिखिणे,' जियउ कुमारो । शलजिए, 16 संजमेसु थण-उत्तरिजं' ति । अंगर्भ अंगर्भ अम्बेर्स अभिन्ति और्थ्य अन्तर्भ निकारी हो संजमेसु थण-उत्तरिजं' ति ।

अह सो एसी बिय पुरओ मगोण होइ सो बेय । कत्थ व ण एस पत्तो णूर्ण एसो बिय कुमारो ॥ इय जा मृहिका-कोंबो जंपह अवरोप्परं तु तुरमाणो । ता सितिदत्तो पत्तो जुबईणं दिद्वि-दसिम्म ॥ ताब य, एकम्मि अंगेयाओ सलोगए तस्मि दीह-धवलाओ । सरियाओ सायरम्मि व समयं पढियाओ दिट्टीको ॥

🖔 ५९) तजो केरिसाहिं उण दिट्टीहिं पुलइको कुमार-कुवलयचंदो जुवईयर्गणं । णिहय-सुरय-समागम-राई-परिजनगणा-किंलताहिं । वियसंत-पाडलापाडलाहीँ काणं पि सवियां ॥ दइयाणुराय-पसरिय-गंडूसासव-मएण मनाहिं। रचुप्पल-दल-रत्ताहिं पुलक्षो काण वि विलक्षं ॥ पिययम-विदिग्ण-<u>नासय-वंडण-संताव-गलिय-बाँहाहिं</u>। पउम-दलायंबिर-तंबिराहिँ काणं पि दीणाहिं॥ 🔑 🤲 ुमाहीण-दइय-संगम-वियार-विगलंत-सामलंगीहिं 🛊 णीलुप्पल-मालाहिँ, व ललियं विख्याण काणं पि ॥ ुन्मः इमि-पमरंत-कोउय-मयण-रसामाय-धुम्ममाणाहिं । णव-त्रियसिय-चंतुःजय-दल-मारुविं व काणं पि ॥ ्रास्कृतके रहस-वलंतु-वेह्निर-धवल-विलोलाहिँ पम्हलिह्नाहि । णव-वियसिय-कुंद-समप्पमाहिँ सामाण जुवईण ॥

विश्विदिलियाण पुणो पसरियमासण्ण-कोउह्हाहिं । कसणोयय-तारय-मच्छहाहिँ ताबिच्छ-सरिसाहिं ॥ एवं च णाणा-त्रिह-वण्ण-कुसुम-विसंस-वि्लम्मिव्य-मालावलीहिं व भगवं अइट्टउब्वो विव विरूष-विरूविय-रूवो ओमालिओ विकासित दिट्टि-मालाहिं कुमारो । अवि य । 可在这个人的

णीलुप्पल-मालियाहिँ कमळ-दलहिँ सणेहयं वियसिय-सिय-कुसुमएहिँ अहिणव-पाडल-मोहयं। 'रतुप्पळ-णिवहुपृहिं तह<sup>र्</sup>कुद्-कुसुम-सोहयं अधियओ <sup>ग</sup>णयणपृहिं कुसुमेहिं व सो मैयणओ ॥

अंगम्मि सो पएसो पत्थि कुमारस्स बाल-मेत्तो वि । भुमुया-घणु-प्यमुक्का णयण-सरा जम्मि णो पढिया ॥ 🤾 33 तओ कुमार-कुवलयचंदं उद्दिलिय कि भाणिउं पयत्तो जुबह्-अणो । एकाए भणियं 'हला हला, रूवंण णजह अणंगो कुमारो । 33 भण्णाण् भणियं 'मा बिरुच मुद्धे,

1) P लज्जाइ, P दारतं for दारदं: 2) P गुरुवण, P चेव: 3) P पुलवणेण तिच्छिला, P नभणजनं: 4) । (ग) मणिरयण, P रइ for रय, J ैवट्र-, P लुर्दन, P लावण्ण. 6) P विद्रिष्टय, P ैखलियत्रियनमणिष्टा, P कर्णण, P कण्यमय संखल. 8) P मुहं संठिया, P दारमदेसद्धंतएसुं, P आलएसुं. 9) P रायासण्णेनु, P कवोलवासीसु, P अमियपलेसु for इस्मिय", P om-अण्णा before अवण-. 10 ) मध्यक्तएम् सि. 11 > उत्तर् for पुर, मदीसद सुवण 12 > मण्या-तभो, उर्विभवेण, Pomo. सर्स. 13) प्रदेशासुंच, Pपट्टदेसीम, Pसुधिए, Pक्वाहसीपुड नियंबयड. 14) Pनाटे for देता, Pणय for चैय, P उनस्विदया हारलया दारूगो मोहियाई कणयथत्ताई. 15) P बज्जा मे, P हा हा यविष्या 16) र संजमग्र अणुत्तरिज्ञयं ति. 17) P चेय for बेय. 18) Pom. g, P तुर्यमाणी, J जुबईयण. 19) P धवली. 20) J पुण पुलहत्री दिहीहि, उ विगेण। अबि या. 21) म्परिजनिगणा किलंतीहि, उक्तोबं for काग. 22) म्मयण for मएण, उक्तोबि व for काण वि. 23 > P विश्त-, J नांडण, J न्विविवासाहि, J काहि for काणं. 24 > P निविध्यासमानिकाहि, J विव्याहि काहि । 25 > P विविध्यनंदुञ्जलः, उ काहि for काण. 26) P पम्हलीलाहि, उ समस्पद्दाहि. 27) उ दिलिदियाण, P पसरियमार्थनु कोजयहिलाहि, P कसिणोभइनरेय, P तापिच्छ. 28) P अदिहुपुरुषो, P विक्वविधक्ताः 30) उ णितुर्यल्याली शहि, P विर्वासय, P जुसुवर्षाह. 32) P य देली for परलो, उ-पन्युका. 33) P जुक्क वृणी, उमर कीए मिणेयं 34) P उन for विश्व-

```
होज अणंतो जह पहरह दीण-जुबह्-सत्यस्मि । पूसी पुण वहरि-गहंद-दंत-सुसुसूरणं कुणहं ॥
        अज्जेकाए अजियं 'सहि, पेच्छ पेच्छ जजह बच्छत्यलाभोगेज जारायजो' ति । अज्जाए अणियं ।
      ४ 'सिंह होज फुड णारायणो ति जइ गुक्छ-कजल-सवण्णो । एसो पुण तिवय-सुवण्ण-सच्छहो विहरू तेण ॥'
        मण्जेक्काए भनियं 'कंतीए जजह हला, पुण्जिमायंदो' ति । भण्णाए भणियं ।
           'हूँ हूँ घरह मिथंको सामलि जह झिजह जह य मय-कलंकिलो । एसो उण सयक-कलंक-योजनो सहह संपुण्जे ॥'
       ६ मण्णेकाए भणियं 'सत्तीए पुरंदरो य णजह' । अण्लेकाए भणियं ।
           'भो ए पुरंदरो विय जह अच्छि-सहस्स-संकुलो होज । एसो उण कक्सह-बलिय-पीण-दद-सखलिय-सरीरो ॥'
        अण्जेकाए अजियं 'अंगेहिं तिणयणो णजह्'। अण्जेकाए भणियं 'हला हला, मा एवं अलियं पलवह ।
         होज हरेण समाणो जह जुवई-प्रविय-हीण-वामद्धो । एसो उण सोहह सयल-पुण्ण-चडरंस-संठाणो ॥'
                                                                                                                 9
        अव्लोक्काप् भणियं 'सहि, जजह दिसीए सूरो' ति । अव्णाए भणियं ।
            'सहि सर्च चिय सुरो चंडो जड् होज तविय-भुवणयलो । एसो उण जण-मण-णयण-दिहियरो अमयमङ्को भ्य ॥'
      12 मण्जापु भनियं 'हला हला, जजह मुद्धत्तजेज सामिकुमारो'। मण्जापु भणियं।
                                                                                                                12
            'सबं होज कुमारो जह ता बहु-संद-संघिषय-देहो । रूवाणुरूव-रूवो एसो उण कहसो सहह ॥'
Willer,
            इय किंचि-मेत्त-शरिको देवाण वि कह वि जाव मुद्धाहिं। विहरिजङ् ता बहु-सिक्खियाहिँ जुवईहिँ सिरिणिखओ ॥'
               🖇 ६०) ताव य कुमार-कुवलयचंद-रूव-जोन्वण-बिलास-लायण्ण-हय-हिययाओ कि कि काउमाहत्ताओ णायर-तरण- 15
         जुवाणीओ ति ।
                              नामा विशेष
            एका वायइ वीणं भवरा वश्वीसयं मणं छिवइ । भण्णा गायइ सहुरं भण्णा गाहुलियं पढइ ॥
           देह मुरबम्मि पहरं भण्णा उँण तिसरियं छिबह् । वंसं वायह भण्णा छिबह् मउंदं पुणो तहा भण्णा ॥ ऋदेग
                                                                                                                18
            उन्नं भासद् अण्णा सद्दावद् सहियणं रूणरूणेष्ट् । हा ह सि हसद् अण्णा कोद्रुल-रिडयं कुणह् अण्णा ॥
            जइ णाम कह वि एसो सहं सोऊण कुवलय-दलच्छो । सहसा विलोल-पम्हल-रूलियाईँ णिएइ अच्छीणि ॥
      <sup>21</sup> तओ कुमार कुवलयचंदस्स वि
            जसो वियरइ दिही मंधर-धवला मियंक-लेह न्व । शृब्दो विवसंति तहिं जुवईयण-णयण-कुमुवाई ॥ रखे- अरहर्जे
         तमो कुमार-कुवलयचंद-पुलइ्याओं कं भवर्ष्य उवगयाओं णायरियाओं ति।
            अंगाई वर्किन समूससंति तह णीससंति दीहाई । रूजिति हुमंति पुणो दसणिहिँ दमंति अहराई ॥
                                                                                                                24
            दंसैति णियंबयदं विलियं पुरूण्ति ईसि वेवंति । अत्यक्ष-कण्ण-कंड्यणाईँ पसरंति अण्णाओ ॥
            भार्किंगर्यति सहियं बालं तद्द चुंबयंति भण्णाओ । दंसैंति णाहि-देमं सेयं गेण्हंति अवराओ ॥
            इय जा सुदरिय-जणो मयण-महा-मोह-मोहियाहियओ । ताव कमेण कुमारो वोलीणो राय-मग्गाओ ॥ ति ।
         कमेणं संपत्तो विमणि-मगां अणेय-दिसा-दस-वणिय-णाणाविह-पणिय-पसारयाबन्द-कोलाहरूं । तं पि त्रोरंडेऊण पत्तो वेरोणं चेव
         वाहियार्लि । भवि य ।
                                                           PATHATIO
           सम्बन्धि-आस-प्यसरं समुजुयं णिच्चिन्ठीय-परिसुद्धं । दीहं सज्जण-मेति व्व वाहियानि पन्नोएइ ॥
         दहुण य वाहियालि धरियं एकस्मि पदेसे सयल बलं । णोहरिको पवणावस-तुरंगमारूढो राया, समुद-कल्लोल-तुरयारूढो
                                                     500
                                  TREES FINE
         कुमारो य । ताव य
      कुमारा य । तान य
व्यक्ति प्रमुख्यकंति व्यमित तह णिमजंति । पलय-पवणोवहिन्समे महिन्छंघण-पञ्चले तुरए ॥
                                                                                                                33
         तको णाऊण तुरमाणे तुरंगमे पसुको राष्ट्रणा कुमारेण य । णवरि य कह पहाडुउं पयसा ।
            पवणो भ्व तुरिय-गमणो सरो न्व दढ-घणुय-जंत-पम्युक्तो । धावह पवणावसो तं जिणह समुहक्क्षोलो ॥
      36 तं तारिसं दट्टण उदाइयं बलिम क्लयलं।
```

<sup>1&</sup>gt; P होज्जांगो, P उल. 2> P om. वेच्छ पेच्छ णाजर, P सिंह च्छत्थलाभीएण नजार णारा. 3> P गवलस्स नजी.
4> P पुणिणमाईरो. 5> P जव अमय, P सप्तक. 6> J om. य. 7> P होज्जा. 8> P नजात्ति, P पलवह अलियं.
9> JP जुवर, P एसो पुण. 10> P om. सिंह, णजार दिसीए etc. to सामिनुमारो ! अण्णाप भणियं !. 11> J दीहियरो.
14> P om. वि after देवाणं. 15> P जुवलव-ंतो, P om. हय, P om. one किं. 16> P जुवर्र इत्ति. 17> J वायर्र J अण्णा for अवरा. 18> P मुरवंमि, P अण्णाउ तिसरियं, P छिवर मुद्धा !, P om. तहा. 19> P सहावेद, P हणवणित, J हा, हित. 20> P निमेद 22> P रेह for लेह, J जुवरवण. 25> P देसेर, J निअवन इं, P दुलापंति, J अत्थवण्डकण्डअणारं, P कदुयारं पकरेति, P अवराओ for अण्णाओ र् 26> J अण्णाओ for अवराओ. 27> P जाव सुंदरियणो, J om. मोह J मोहियं. 28> P विवणि, P अश्वे य, P विण्या-, P पणय, J वोलेक्जा, P वेषण, J om. चेर. 30> P अक्खिलय आसपसरं, P सेति वाहवार्लि. 31> P om. य, P वाहवार्लि, J भारिअं, P परसे, P सवर्लवणनीरं, P कहोल्याह्लो. 33> J पच्चए. 34> P om. णाऊण, P तुरमाणो, P पहाइयं पवत्ती. 35> J तिरिय for तुरिय, JP पमुको. 36> J om. कल्यलं.

j

うかがは、それの意味の変

1

3

12

15

18

अय जय जय इसारो कुबलयचंदी समुद्दक्कोले । कव्य-सहोदर-तुरए मारूदो तियसणाहो म्य ॥

§ ६१) जावय जय-जय-सह-गटिमणं जणो उल्लब्ह तावय पेच्छंताणं तक्सणं समुप्पहंचो तमाल-दल-सामलं उरायणवर्लं तुरंगमो ।

जावह उप्पह्नो विव उप्पह्नो एस सम्बंध तुरको । एसेस एस व्यक्त दीसह अदेसणं जानो ॥ इय माणितस्स पुरको जणस्स उच्छलिय-बहल-बोलस्स । निस्सत्तो तुरएणं देवेण व तक्कणं कुमरो ॥

बह जह रूपण-तुरिको उद्धावह दिक्खणं दिसा-आगं। पट्टि-जिवेसिय-बङ्की गरूको हव तक्खणं तुरको ॥ धार्वतस्त य तुरियं अणुधार्वति व्य महिपले रुक्खा । दीसंति य धरणिधरा ओसंधिय-महाय-सरिच्छा ॥ निर्देश पुरिसा पिपीलिया इव जयराई ता ज जयर-सरिसाई । दीसंति य धरणियले सराय-बहाय मेसाबो ॥

अभे<sup>(2)</sup> १ दीसंति दीहरामो धवकामो तुस्यंक-विख्यामो । वासुद्-िशस्मीयं पिव सहा-गईको कुमारेण ॥ तभो एवं च हीरमार्थणं चितियं कुमार-कुवक्यचंदेण । भिर्माणे 'अच्यो जह ता तरमो कीस हमो णहयकसम् उपण्डाने । क्या केन्न केन्न केन्न केन्न

'अन्त्रो जह ता तुरनो कीस हमो णहयलमिम उप्पहनो । नह होज कोइ देवो कीस ण तुरन्नतं भुयह ॥

12 ता जान जो समुई पानह एसो रएण हरि-रूवो । निसिधेणु-पहर-विहलो जाणिजाउ तान को एसो ॥

जह सर्व चिय तुरनो पहार-वियलो पढेज महि-पीढे । नह होज को नि भण्णो पहनो पयदेज णिय-रूतं ॥'

एवं च परिचितिद्रण कुमारेण समुक्खया जम-जीह-संणिहा खुरिया । णिवेसिन्नो य से णिह्यं कुव्छि-पएसे पहरो

16 कुमारेण । तनो

णिवर्डत-रुहिर-णिवहो लुर्छत-सिरि-चामरो सिटिछ-देहो । गयणयलाभी तुरंगो णिवडह् मुख्या-णिमीलिबच्छो ॥ थोवंतरेण जं चिय् ण पावए महियर्छ सरीरेण । ता पासम्मि कुमारो मचु व्व तेण से पिडेबो ॥

18 तुरको ति णीसहंगो घरणियळं पाविऊण पहरंतो । सुसुमृत्यिंगमंगो समुज्यिको णियय-जीएण ॥ तको ते च तारिसं उजिमय-जीवियं पिष तुरंगमं पेक्किऊण चिंतियं कुमारेण ।

'भन्दो विम्हयणीयं जह ता तुरस्रो कहं च णह-गमणो । भहवा ण एस तुरस्रो कीस विवण्णो पहारेण ॥'

ध ई ६२) तको जाव एवं विम्हय-स्वित्त-हियको चिंतिरं पयत्तो, ताव य णव-पाउस-सज्जल-जलय-सह्नांभीर-घीरोरिह्न- 21 महुरो समुद्राहमो मदीसमाणस्स कस्स वि सहो। 'भो भो, णिम्मल-सिन-वंस-विभूसण कुमार-कुवलयचंद, णिसुणेसु मह वयणं। جربين

24 गंतव्वं ते अज वि गाउय-मेरं च दिक्कण-दिसाए। तत्थ तए दृष्ट्यं अइटु-पुव्यं च तं कि पि॥'

इमं च सोऊण चिंतियं कुमार-कुवलयचंदंण। 'अहो, कहं पुण एस को बि णाम गोरं च वियाणइ महं ति। अहवा कोइ

एस देखो अख्यी इह-दिओ विय सब्दं वियाणइ। दिब्ब-णाणिणो किर देवा भवंति' ति। भणियं च इमिणा 'पुरको ते

27 गंतव्यं। तत्थ तए कि पि अविटु-पुव्यं दृष्ट्यं 'ति। ता कि पुण तं अविटु-पुन्यं होहि ति। दे दिक्कण-दिसाहुत्तो चेय 27

ववामि। 'अलंबणीय-वयणा किर देवा रिसिणो य होंति' ति चिंतियं च तेण। पुल्ड्या गेण चउरो वि दिसि-विदिसीविभागा, जाव पेच्छइ अणेय-गिरि-पायव-विली-लया-गुनिल-गुम्म-दूमंचारं महा-विकाडिं ति। जा व कहिसया। पंदव
30 सेण्ण-जहिसया, अजुणालंकिया सुभीम व्व। रण-भूमि-जहिसया, सर-सय-जिरतरा खग्ग-जिच्य व्व। जिसायरि-जहिसया,

भीसण-सिवारावा द्व-मिस-महलंगा व। सिरि-जहिसया, महागइंद-सणाहा दिव्य-पउमासण व्य। जिजिंद-आण-जहिसया,

महन्वय-दूसंचारा सावय-सय-सेविय व्व। परमेसरत्थाणि-मंडिल-जइिसया, रायसुवाहिट्टिया अणेय-सामंत व्व।

33 महाजयरि-जहिसया, गुंग-साकालंकिय सप्पागार-सिहर-दुलंघ व्व। महा-मसाण-भूमि-जहिसया, मय-सय-संकुला जलंत- 33

<sup>1 &</sup>gt; P कहोलो. P सहोबर. 2 > P जाव जवासल. 4 > P बच्च for धावर J चेव for एस. 5 > P मामिरस, P हल for बहल, P om च. 6 > P उउद्धावर, P मायं, P गरुं . 7 > P वि for य तुँ, J मिल्लिय but मंथिय is written on the margin. 8 > P पिनीलिया, J वर्ष for इव, J णरवाइं (corrected as नयराइं on the margin) P नवणाई, J सराव (इर्र) 11 > P नइवलं समुप्पइओ, J कीवि, P दिन्दी for देवो. 12 > P नएण for एएण, J विश्रलो. 13 > P विहलो, P वीढे, P कोइ. 14 > P जमह for जम, P विश्रेसिओ सो निह्यं, P पहारों. 16 > J ललंत सिअना , J गयणाओ. 17 > P थोयंनरेण इच्चिय र. P मच्छु, JP देवा. 18 > P वी for वि, P परहरतों. 19 > P जीयं, P om. दिन्त ए om. दिनियं. 20 > J ता नो for ता, J om. तुरओ. 21 > P एल, P repeats पथतों. 22 > P अदीणमा , P om. कस्म, P महा, P वीस for वंम, P निमुणे मृत्वयणं. 24 > P तत्थु तए, P अदिट्ट. 25 > J कुमारेण for कुमार, P एवं for एम, J कीवि for कोइ. 26 > P अद्ध्रह कहिंडिओ हुने सन्वं, P एवंविहा for देवा. 27 > J om. तए, P पुन्वं for पुन्वयं, J ति होहिति चि, P रदिवसणा for दे etc. P विय for चेय. 28 > P अलंविण्य, P देवया for देवा, P य हवंति, P om. जेण, P om. वि, P दिसीविभाया. 29 > P वेच्छब किर पायवाणेय, P om. गिरिपायन, P गुहिलगुंमबुरसंचारा, P विज्ञाहिति ति, P om. कहनिया. 30 > J सेण्णों, J अजुज्यालंकियनभीमं च P अजुज्योलंह , P सिरितर, J णिचित्रं व P निच्च ब्व. 31 > P सिवारावरवरमिसश्लेण्ड, JP सणाह, JP प्रमासणं च उर्थे प्रमासणं व दुसंचारा, P सा साविया सवियं वा, J सेवियं च, J सामंतं च 33 > P हेसागारसोहदुहंधं च, J संकुलं च P सेकुल.

l घोराणक व्व । लंकाडरि-जइसिया, पवय-चंद्र-भजंत-महासास्र-पलास-संकुक व्व सि । स्रवि व कर्हिंपि मत्त-माबंग- 1 मजामाण-चंदण-वण-णिम्महत-सुरहि-परिमला, कहिंचि झोर-वग्ध-चवेडा-बाब-णिह्य-वण-महिस-रुहिरास्णा, कहिंचि दरिय-3 इरि-णहर-पहर-करि-सिर-णीहरंत-तार-मुत्तावयर-णिरंतर-रेहिरा, कर्हिचि पक्कख-महा-कोख-दाढामिघाय-न्नाइजंत-मत्त-वण- 3 महिसा, कहिंचि मत्त-महा-महिस-जुझ्यत-गवल-संबद्द-सद्द-भीसणा, कहिंचि पुलिद-सुंदरी-बंद्द-सुम्बोयमाण-गुंजाहला, कहिंचि दव-ड-समाण-नेणु-वण-फुडिय-फुड-मुत्ताहलुजला, कहिंचि किराय-णिवहाणुहम्मसाण-सय-कुछा, कहिंचि प्वय-ैं 6 वंद्र-संचरत-बुकार-राव-मीसणा, कहिंचि खर-फरुस-चीरि-विशव-राविया, कहिंचि उद्दंड-तद्रविय-सिहंडि-कळाव-रेहिरा, f कहिंचि मह गत्त-भुइय-भमिर-ममर-संकार-राव-मणहरा, कहिंचि फल-समिद्धि-मुइय-कीर-किलिक्लित-सइ-सुंदरा, कहिंचि वास्त्र-मेत्त-मुझ्लेत-हम्ममाण-चमर-चामिर-गणा, किहिंचि उद्दाम-संचरंत-वण-तुरंग-हेसा-रव-गिक्मणा, किहिंचि किराय-दिंभ-9 हम्ममाण-महु-मामरा, कहिंचि किंगर-मिहुण-संगीय-महुर-गीयायण्णण-रस-वसागय-मिलंत-णिक्क-द्विय-गय-गवय<u>-मय</u>उक 9 ति। अविय। सललिय-वण-क्रिकराया तहा सल्लई वेणु-हिंताल-तालाउला साल-सजजुणा-णिव-बब्बूल-बोरी-क्यंबंब-जंबू-महापाउला-स्रोग-पुण्णाग-णागाउस्रा । 12 12 कुसुम-भर-विभग्ग-फुछाहिँ साळाहिँ सत्तच्छयामोय-मजंत-णाणा-विहंगेहिँ सारंग-वेहेहिँ कोछाहछुदाम-संकार-णिहाय-माणहिँ ता चामरी-सेरि-सत्येहिँ रम्माउला । पसरिय-सिरिचंदणामोय-लुद्धालि-संकार-रावाणुबज्जंत-दण्डुदुरं सीह-सावेहिँ हम्मंत-मायंग-कुंभत्यलुच्छञ्च-मुत्ताहलुग्<u>धाय</u>- 15 पेरंत-गुंजन-तारेहिँ सा रेहिरा। KINDEN THAT स्वर-णियर-सह-गहरूअ-प्रंत-बाह्नार-बीहच्छ-सारंग-धावंत-वेथाणिलुन्य-फुलिल साहीण-साहा-विलगाववतेहिँ फुलेहिँसा सीहिय, ति । अवि य । 18 18 बहु-सावय-संविय-भीसणयं बहु-रुक्ख-सहस्स-समाउलयं । बहु-सेल-णई-सय-दुग्गमयं हय पेच्छइ तं कुमरो वणयं ॥ ति 🖔 ६३) नं च नारिसं वेडळंतो महा-मीसणं वणंतरं कुमारो कुवलयचंद्रो असंमनो मैंयेनेइ-किसोरबो इव जाव थोवंतरं AH. AM 2) बच्चड ताव पेच्छह खेलंति वन्ध-वसहे सुइए कीलंति केसरि-गईदे । <u>मय-दीवि</u>ए वि समयं विहरंति मसंकिय-पयारे ॥ वेच्छइ य तुरय-महिसे सिंगग्गुखिहण-सुह-णिमीलच्छे । कोल-बगहे राहे अवरोप्पर-केलि-कय-हरिसे ॥ हरि-सरहे कीलंते पेच्छइ रिण्णं-दुरेह-मजारे । अहि-संगुसे य समयं कोसिय-काए य रुक्खमी ॥ 24 भण्णोण्ण-विरुद्धाइँ वि इय राय-सुभी समं पलोएइ । वीसंम-णिब्भर-रसे सयले वण-सावए तत्य ॥ तमो एवं च एरिसं बुसंतं पुलोइऊण चिंतियं कुमार-कुवलयचंदण । 'मञ्जो, किं पि विम्हावणीयं एयं ति । जेण अण्णोण्ण-विरुद्धाईँ वि आईँ पिटजंति सयस-सत्थेसु । इह ताईँ चिय रइ-संगयाईँ एयं तु अच्छरियं ॥ 27 ता कंग उण कारगण इमं पुरिसं ति । भहवा चितेमि ताव । ई, होह विरुद्धाण वि उप्पाय-काले पेरमं, पेरम-परवसाण कलहो ति । अहवा ण होइ एमो उप्पाओ, जेण सिणिद्ध-सारा अवरोप्परं केलि-सुद्वया संत-दिसिद्वागेस् चिट्टति, उप्पायम् पुण 30 दित-सरा दित्त-हाण-हिया य अणवरंय सुइ-विरसं कत्यरेति सउण-सावय-गणा । एए पुण एवं ति । तेण जाणिमो ण 30 उप्पानी ति । ता किं पुण इमं होजा । महवा जाणियं मण् । कोइ एत्य महारिसी महत्या मंणिहिको परिवसह । तस्स भगवओ उत्रसम-प्यभावेण विरुद्धांगं पि पेम्मं भवरोप्परं सरण-सावुपाणं जायइ'ति । एवं च चितयंतो कुमार-कुवलयचंदो 33 जाव वचह धोवंतरं ताव 33

## **बह्-**णिद्ध-वहल-पत्तल-णीलुम्बेछंत-किसलय-सणाहं । पेच्छड् कुवलयचंदो महावडं जलय-वंदं व ॥

<sup>1&</sup>gt; प्रम for ख, P चर्ड for बंद्र, प्रसंकुलं च 2> P मुर्सा, प्रमह for वाय, J om. जिह्य. 3> P निवर for जिरतर, P om. मत्त. 4> P ग्रंजाफला. 5> P मेणुयण for वेणुवण, P किह किराय, P जुनम्ममाणमयद्यका. 6> प्र विरिवराय, प्रतकृति, P नहविवह. 7> P om भिर, प्रदेश हिल कर, P किलिगिलं 8> P तुरंगमहिसारव. 9> P हियागय. 11> P नव for वण, JP किकिराय, P गाउला for तालाउला, P स जुजाणा, P वच्युक्या, P क्यंव वेषुष्ववाह्यासीयपुष्णायनायाउला. 13> P विहम, प्र फुलिफ, P नवंत for मज्जन, P संकारिणिदायमणिहहो. 14> P सिर for सेरि. 15> P जुक्संतदुष्पुदरं, प्र मुत्ताहलुष्पाय, P मुलाफलुम्पायाकेत्वज्ञानार्शे व सा. 16> प्र om तारिहे सा. 17> P बोकाहि बीभच्छ, प्र वेताणिलुहू म, प्र वहीलया for फुलिछ, P विवमावड , P om. फुलिह, P विवस्ता कान. 22> P वेलित, P मुह्या, P मेयदीवपहि समयं, P प्रवारो. 23> P तुरियमहिभो, P हिल्ला, P वराहराहे. 24> P कीलितो, J दुरेय P दुरेहि, P मगुसेहि, P om. य. 25> प्र व for वि, P रायमुयमुयं पर्छो . 26> प्र यं for एव, P पुत्रहकण, P इमं ति । तेण for एवं eto. 27> प्र कह for एव. 28> P हुं. 29> P एरिसो for एसं, J जेग ण, P जेणासनिब , P होणे महत्या, P om. च विहेति, उथायए to एख महारिती. 32> प्र मगवतो, J स्वण for एसं, P विवित्यंतो. 34> P निद्धता, P नीलवेलंत, J चंदु व्य P चंदं व.

कर प्रकार राज्याने केंग्रेस कराया केंग्रिया करियो । समाप्तिक पर

| वद्ध-जडा-पदमारं छंबत-कळाव-कुंडिया-कळियं । पवण-वस-थरचरेतं तावस-थरं व वड-रुक्तं ॥                                                                                                              | 1                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ी बहु-दिय-कय-कोळाहळ-साह-पसाहा-फुरंत-सोहिछं । बंभाणं व णियच्छह पढमं कप्पाण पारोहं ॥                                                                                                           |                                      |
| s तमो ते च पेष्डिकण तं चैव दिसं चलिमो ति मचलिय-चलंत-छोयणो राय-तणको ।                                                                                                                         | 3                                    |
| §६४) ता चितियं च 'महो हमो वड-पायवो रमणीको मम णचण-मणहरो, ता एयं चेय पेच्छ                                                                                                                     | ामो'। चिंतयंत्रो                     |
| संपत्तो वर-पायव-पारोह-समीवं, जाव पेच्छह                                                                                                                                                      | .,                                   |
| <ul> <li>तव-णियम-सोसियंगं तहा वि तेएण पजालंत च । धम्मं व सरूवेणं रुविं पिव उचसमं साहुं ॥</li> </ul>                                                                                          | 6                                    |
| अबि य मार्वासं पिव छच्छीए, घरं पिव सिरीए, ठाणं पिव कंतीए, भायरं पिव गुणाणं, स्नाणि पिव संत                                                                                                   | ीए, मंदिरं पिव                       |
| बुद्धीए, काथवर्ण पिव सोम्मवाए, णिकेयं पिव सरूववाए, हस्मिवं पिव दक्किणगाए, वरं पिव तव-सिरीए                                                                                                   |                                      |
| 9 मय-वंकत्तण-रहिए अउम्ब-चंदे व्व तम्मि दिट्टम्मि । चंद-मणियाण व जलं पञ्चरइ जियाण कम्म-रयं ॥                                                                                                  | 9                                    |
| जावय कुवलयचंदो णिजनायइ तं मुर्णि पुल्ड्यंगो । ताव बिह्यं पि पेच्छह दिष्वायारं महा-पुरिसं ॥                                                                                                   |                                      |
| णिब्बण्लेह य ण स्रो तं पुरिसं वाम-पासमझीणं । चंदाहरेय-सोम्मं कंतिल्लं दियह-लाहं व ॥                                                                                                          |                                      |
| 12 चलणंगुलि-णिम्मल-णह-मंजह-पसरंत-पिडहय-प्यसरो । जस्स मियंको पूर्ण जान्नो लजाएँ रमणियरो ॥                                                                                                     | 12                                   |
| ह्य किंद्रपणय-णिम्मल-णिक्कंक-सोहेण च्हल-जुबलेण । कुम्मो वि जिजिक्षो णूण जेण वद्यणं पि गुप्पेह ॥                                                                                              |                                      |
| दीहर-थोर-सुकोमल-जवा-जुबलेण णिजिओ वस्तं । सोयइ करिणो वि करो दीहर-सुंकार-ससिएहिं॥                                                                                                              | 14 m 212 - 253.                      |
| , 15 अहककस-पीण-सुविष्टिएण ओहामिओ णियंबेण । वण-वासं पिववण्णे हमस्स णूणं मयवई वि ॥ दिंह                                                                                                        | 15                                   |
| कइपीण-पिहुल-कक्कर-कणय-सिकाओय-रहर-वच्छेण । एयस्स विणिजिको हामिएण सामी हरी जासी ॥                                                                                                              | l                                    |
| पिहु-दीह-णयण-वंतं फुरंत-दिय-किरण-केसर-सणाहं । दट्टण इसस्स सुद्दं खजाएँ व मउलियं कमलं ॥                                                                                                       |                                      |
| 18 अइणिड्-ऋसिण-क्रुंचिय-मणहर-सोह्रेण केस-भारेण । णूर्ण विणिजिया इव गयणे भमरा विरंटित ॥                                                                                                       | 14                                   |
| इय जं जं किंचि वणे सुंदर-रूत्रं जणिम संयलिम । भक्तिविजणे तं चिय सो श्विय णूणं विणिम्मविश्रं                                                                                                  | tu                                   |
| एवं च चितयंतेण कुमार-कुवल्यचंदेण मुणियो दाहिण-पासे वियारिया कुवल्य-दल-सामला दिही । जाव य                                                                                                     | Ī                                    |
| 21 आविलय-दीह-लंगूल-रेहिरं तणुय-मज्स-रमणिजं । उद्धय-कंसर-भारं बह सीहं पेच्छए तह्यं ॥                                                                                                          | 21                                   |
| तक्खण-गहंद-विहबिय-कुंभ-णक्खगा-छगा-सुत्ताहं । भावुर-सुह-कुहरंतर-खखंत-तणु-दीह-जीहालं ॥                                                                                                         | )                                    |
| मीसण-कराल-सिय-दंत-कंति-करवत्त-कत्तिय-गईदं । णह-कुलिस-घाय-प्रचल-पुरुहत्थ्य-मत्त-वण-महिसं ।                                                                                                    | ıl                                   |
| 24 इय पेच्छइ सो सीहं कराल-वयणं सहाव-भीसणयं । तह वि पसंत-मुह-मणं रिसिणो चलण-प्यहावेण ॥                                                                                                        | 24                                   |
| §६५) तओ तं च दट्टण चिंतियं रायउत्तेण । <b>अ</b> हो                                                                                                                                           |                                      |
| धम्मो अत्थो कामो इमिणा रूवेण किंच होजाउ । अहवा तिण्ह वि सारं लोयाण इमं समुद्धरियं ॥                                                                                                          |                                      |
| <sup>27</sup> ता जारिसं पुण लक्सेमि एयं तं जं भणियं केणह देखेण जहा ।                                                                                                                         | 27                                   |
| गंतव्वं ते अज्ञ वि गाउय-मेत्तं च दक्खिण-दिसाए। तत्थ तुरु दहुष्वं अदिह-पुष्वं व तं किं पि॥                                                                                                    |                                      |
| एत्थ य एस को वि महरिसी, दोण्ह वि णार्रेंद-महंदाणं मज्झद्विको तव-तेपुण दिप्पमाणो                                                                                                              | यार्थनो निग                          |
| ३७ अत्तर्णो मुर्णिदत्तणं दीसङ् । सुन्दङ् य संध्येसु जहा किर देवा महारिसिणो य दिन्व-णाणिणो ।                                                                                                  |                                      |
| सयल-तेलोक-वंदिय-वंदणिजं वंदिय-चलण-जुवलं गंतूण पुच्छिमो भत्तणो सस्सावहरणं । कंणाहं भवहरिमो, व                                                                                                 |                                      |
| को वा एस तुरंगमो ति चिंतयंतो संपत्तो पिहुळ-सिळावट्ट-संठियस्स महामुणिणो सयासं । भावरिको व                                                                                                     |                                      |
| का वा ५स तुरंगमा । ता विवयता संयता । यहुक-सिकावष्ट्-साठ्यस्त महासुणिया संयास । जायारणा य<br>33 गंभीर-सह-संका-उहुंह-तंडविय-सिहंबिणा धीर-महुरेणं सरेणं साहुणा 'भो भो ससि-वंस-मुह्यंद-तिक्रय कु | । राजराजरान-<br>मार-कर्राक्ष्यचंद ०० |
| क्रा नार्यात्यन प्रकार के क्रा वास नार्या कार नार्या कर नार्यात्य के                                                                                                                         | ure Same a ad 1 22                   |

<sup>1)</sup> उ कुलाव, P थरेंत. 2) उ कल for कय, P सीहा for साहपमाहा, J न्पसाहा, P भेरलं, P पारोव्वं. 3) उ चेय, उ तियवलिय for त्ति अचलिय. 4) P om. ता, उ णयणमणोरहो, P चितंयतो. 6) P धम्मं स्वसस्त्वेण स्वं पिव चलसमं साह ! 7) P हाणं, P आयरयं, P खाणी विय, उ कित्तीए for खंतीय, P मंदरं. 8) P णिक्केवणं पिव. 9) P मयं, P रहिय. 10) उ ताव वितियं P ताव य विश्यं, P om. पि. 11) P सोमं. 12) उ उन्ह P मयूर. 13) उ णिक्वण for णिम्मल, P कम्मो वि णिक्वजत्तण, P गुत्तेह. 14) P क्व for वि, P रिष्टिपर्टि. 15) P सुवंकिएण. 16) उ अश्विहुल्पणिककह, P सिल्लालोय, P वत्वेण, P विज्ञियो हामणाए. 17) P वत्त, P जजाए मचं. 18) उ विश्वंति P विश्वंति . 19) P पसो for सो, P नूण निम्मविओ. 20) P चितियं तेण, P चंदेणक for दल, P om. य. 21) P नंगूल, उ तणूय, उ उद्धुअ P अहुय, P सिह आहा inter. 22) उ मुत्तोहं, P जुलंत. 23) P वत्तिय for कित्तिय, P कुल्यिन, P पम्हत्यिय. 24) P पसरेतमणहर रिसिणा, P न्पयोगेण. 26) उ किंच होज्जाओ P किंचि होज्जाणु, P तिण्ण, P सारो, P व्हरियं. 27) P एतं for एय नं. 28) P सुदं for व तं. 29) P महारिसि, P नाइंदाणं, P साहेति विअत्ताणो. 30) P om. य, P किरि, P महिरिसीणा. 31) P चलणगगजुयलं, P आसावहरणं, उ केण अहं. 32) P om. ति, P चितियं तो, उ om. संपत्तो, P आयािसओ, P om. य, P om. जल. 33) P उदंबतहिवय, J सिहिण्डणा P विद्विणा, P कुलल्व for कुमार.

24

27

30

83

्रात्ये न १ सागर्य तुह, भागच्छसु' ति । तजो णाम-गोत्त-कितण-संभाविय-णाणाहसएण रोमंत्र-कंत्रुव्वहृष-रेहिरंगेण विणय-गण्एण १ पणमियं जेज सयख-संसार-सहाव-मुण्णिजो महामुन्निजो चल्लप-जुयलयं वि । भगवया वि सयल-भव-भय-हारिणा निद्धि-8 सुद्द-कारिणा कंभिजो धम्मलाद्द-महारयणेणं ति। तेण वि दिग्व-पुरिसेण प्रसारिणो ससंभमं सुर-पाषव-किसलय-कोमलो माणिक- 3 कडयाअरण-रेहिरो दाहिणो करवलो । तमो राय-सुएणावि पसारिय-सुय-करबलेण गहिवं से ससंग्रम करवर्ल, ईसि विजडत्तरंगेण क्यो से पणामो । मयवङ्णा वि द्रिय-मत्त-महावण-करि-विवड-गंडयक्य-गलिय-मय-जलोक्रणा-जिम्महंत-बहल-6 केसर-जडा-कडप्पेण उन्बेखमाण-दीह-पंगूलेण पसंत-कण्ण-जुयलेण ईसि-मउखियष्टिणा अणुमण्णिको राय-तणको । कुमारेण ६ वि हरिम-वियसमाणाए स्इन्जंनंतर-सिणेहाए पुलहबो जिद्ध-धवलाए दिट्टीए। उवविट्टो य णाइदूरे सुणिणो सलण-जुवलब-संसिए 'इंदमणि-सिलायलें ति । सुदासणत्यो य मणिनो भगवया 'कुमार, तए चितियं, पुच्छामि ण एयं मुर्णि जहा केणाई 9 अवहरिओ, किं वा कारण, को वा एस तुरंगमो ति । एयं च तुह सध्वं चेय सवित्थरं साहेमो, अवहिएण होयक्वं' ति । 9 भणियं च सविणयं कुमारेण । 'भयवं, अहगरुओ बेय पसाओ जं गुरुणा मह हियहच्छियं साहिज्जह' ति भणिकण कर-यकंगुकी-णह-रयण-किरण-जाला-संवलियंत-क्यंजली दिश्रो रायदत्तो । भगवं पि **अ**विलंबिओ अचवलो वियार-रहिको अणुब्भडाडोवो । अह साहिउं पयत्तो भव्वाणं हिवय-णिव्ववर्ष ॥ 12 § ६६ ) संसारिम्म मणंते जीवा तं णिख जं ण पार्वेति । णारय-तिरिय-णरामर-भवेसु सिर्द्धि भपार्वेता ॥ जस्स विओए सुंदर जीयं ण घरेंति मोह-मूढ-मणा । तं चेय पुणो जीवा देसं दर्ह पि ण चयंति ।। कह-कह वि मृद-हियएण विद्वानों जो मणोरह-सएहिं। तं चिय जीवा पच्छा ते श्विय खुयर व्य छिंदंति॥ 15 जो जीविएण णिषं णियएण वि रिक्सिनो सससीए । तं चिय ते बिय मूटा सम्ग-पहारेहिँ दारेति ॥ जेणं चिय कोमल-करयलेहिँ संवाहियाहँ अंगाइं। सो श्विय मृद्रो फालइ बच्चो करवस-जेतेहिं॥ 18 18

अन् नियं कालक स्तर्भाव कि स्ति है जिस मुद्देश स्ति है स्ति से स्ति स्ति से सिक्ष सि

27 खर-पवणाहर्षं विसमं पर्तं परिभमइ गिरि-णिउंजिमा । इय पाव-पवण-परिहृष्टिओ वि जीवो परिब्समइ ॥ तेण कुमार, इमं भावेयक्वं ।

ण य कस्म वि को वि पिया ण य माया णेय पुत्त-दाराई । ण य मित्तं ण य सन् ण बंधवो सामि-भिष्ठो वा ॥

णिययाणुमाव-सिरमं सुहमसुई जं कर्य पुरा कम्मं । ते वेदंति अहुण्णा जीवा एएण मोहेण ॥

बर्जन तत्थ वि पुणो तेसिं चिय कारणेण मृद-मणा । भव-सय-सहस्स-भोजं पार्व पावाए बुद्धीए ॥ अहवा ।

जह वालुयाए बाला पुलिणे कीलंति अलिय-कय-घरया । अलिय-वियप्पिय-माया-पिय-पुत्त-परंपरा-मूहा ॥

कलई करेंति ते बिय भुंजीत पुणो घराधि जेति । बाल म्व जाण बाला जीवा संसार-पुलिणिमा ॥

<sup>1)</sup> P अंचउब्बहण, P विणयपण . 2) P जुबलयं, J सय for मय. 3) P धमालाभिओ for लंभिओ, P धम्मलाभ. 4) P कहवाहरण, P पसार्तिभय. 5) P विणिमित्र , P महवयणा, P om. तंह. 6) P जहाजहरणे, P दीहरलं मूलेणं पसमंत, P अणमओ, P कुमारेणा. 7) प्रही विधसमाण सह , P पुलोहओ, J om. धवलाय, P दिहाए । व्यविदि हो, P मुणिणा, P जुबलसं . 8) J has a marginal note. समीवे-पा. on the word संसिए, P सिलायलए ति, P भयवया. 9) P om. ति, P एयं वा दुरंगमाहरणापेरंवलंत क्यंजली for एयं च तुह सब्वं etc. to संबल्धिनंत्रक्यलली 10) प्र चेए for खेय. 11) P रायपुत्तो, J adds something like मगब पि in later hand. 12) P अवलंबिओ. P साहियं, P निव्वहणं. 13) P पावंति, P अपावंता. 14) P जायं for और. 15) P om. two lines: तं चिय जीवा to रिचलो ससत्तीए. 16) P चिय जीवा प्रदा. 17) P om three lines from य कोमल to गणिओ सं. 20) P चल्यण, P पहारेहिं. 21) P ल्यपण वयणेण. 22) P जणणजणिणि, P मिहल for महिल. 23) P में for विय, P होई, P से for सो, P विय से पुणो लाया. 24) P पुण दोसो. 25) P सो भवे for हवह से, J om. संसारम्पि to जीवाणं । 27) P पवणाहंदं, J वसमं, P परिहिंद्रिओ. 28) P हमं संभावे . 29) J सत्तं. 30) P वेयंती अक्रे जीवा. 31) P वंधंति. 32) P बाले, J अणियक्रयमर ए, J पिह for पिय. 33) P अंजीत, P विरं धीं, अवित, J बाले व्य.

21

24

3¢

1 तक्षो कुमार कुवलवर्षद, एयम्मि एरिसे बसारे संसार-वासे पुण कोह-माण-माया-कोह-मोह-मूद-माणसेहिं शब्देहिं चेय जं 1 समजुसूर्य नं तुमे तुरंगावहरण-पेरंतं एगमणो साहिकांतं जिसामेहि सि ।

- 3 ६६७) बल्पि बहु-जण्णवाह-जूप-संकुलो अणवरय-होम-धूम-धूसर-गयणंगणो महिसि-वंद्र-सय-संचरंत-कसिण-च्छवी 3 गो-सहस्त-विचरंत-भवलावंबिर-पेरंतो जील-तण-मण-सास-संपया-पम्हलो कोयण-जुवलं पिव पुहर्ड्-महिलाए बच्छो णाम जणवन्नो । जस्य य
- ववण-पहिल्लर-पुंदुच्छु-पत्त-सिलिसिलिय-सइ-विक्तत्थं । एसरइ रण्णुदेसं मय-जूहं पुण्ण-तरलच्छं ॥
   पुण्ण-तरलच्छ-दंसण-विय-दइवा-संमरंत-णयण-जुओ । बच्छइ लेप्प-मओ विय सुण्ण-मणो जत्थ पहिचयणो ॥
   पहिचयण-दीण-पुलयण-विन्हय-रस-पन्हुसंत-कायच्चो । बच्छइ पामरि-सत्थो चळ-णिव्ह-घरिय-णयण-जुओ ॥
- 9 णिबल-णयण-तुर्व विष कुवलय-संकाए जल्म ब्राहिलेइ । ब्रगाणिय-केयइ-गंबा पुणो पुणो भमर-रिछोली ॥ महुयर-रिंडोलि-मिलंत-भमर-रुणुरुणिय-सइ-जिण्एण । मयणेण जुवाण-जणो ढकंठुलंय रुणुरुणेइ ॥ इय किंचि-मेस-कारण-परंपरुप्पण्ण-कज्ज-रिंडोली । जम्मि ण समप्पइ विष विम्हय-रस-गृहिभणा णवरं ॥
- 12 जत्य य पिसुणिजंति सालि-तृण-महाखलेहिं कलम्-रिद्धीओ, साहिजंति सुर-भवण-मंदवेहिं जणस्स घरम-सीलक्तणाइं, सीसंति 12 उच्छिट्टाणिट्ट-मल्लपृहिं गाम-महा-भोजाइं, उप्पालिजंति उद्ध-भुय-दंद-जुवल-सिरेसोहिं केवल-जंतवापृहिं उच्छुवण-साम-गोओ, लिघिजंति महा-समुद्द-सच्छमेहिं तलाय-बंधिहं जणवय-विह्वइं पि, सृद्द्रंति जत्य पिष्पया-मंदवासक्तायारेहिं दाण15 वद्क्तणाइं, वज्ञरिजंति खर-महुर-फल्स-महाधंटा-सदेहिं गोहण-समिद्धीओ कि । जिहें च दिय-वर-खंबियाइं दीसंति कमल- 15 केसरइं विलासिणीयण-शहरयं व, राय-इंस-परिगयाओ दीसंति महत्याण-मंदिकों दीहियाओ व, कीलंति राय-सुया पंजरेसु रायंगणे व, दीसंति चक्कवायाइं सरिया-पुलिणेसु रहवरेसुं व, सेवंति सावया महारण्णाइं जिण-भवण्हं व कि । अवि य ।

  - इस्मिय-तल्लेषु जस्मि य मणि-केट्रिम-विष्फुरंत-पश्चिंबा । पिडिसिह-जायासंका सहसा ण णिलेंति सिहिणो वि ॥ इय केत्तियं व भणिमो जं जं चिय तत्थ दीसए णवरं । भण्ण-णयरीण तं चिय णीसामण्णं हवइ सम्वं ॥ जत्थ य फरिहाओं वि णत्थि जाउ ण विमल-जल-भरियओं । विमल-जलहँ जे णा्थि जाईँ ण सरस-तामरस-विद्वृसियईं ॥ सरस-तामरसईं जे णा्थि जाईँ ण इंस-कुल-चंचु-चुण्णियईं । इंसउलईँ जे णा्थि जाईँ ण णािलुप्पल-दल-भूसियईं ॥ णािलुप्पलईँ जे णा्थि जाईँ ण भमिर-भमरउल-चंचियईं । भमरउलईं जे णा्थि जाईँ ण कुसुम-रेणु-पिंजरियईं ॥ कुसुमईँ जे णा्थि जाईँ ण णिम्महंत-बहल-मयरंद-परिमलाईं ति । श्रवि य ।
    - जलहि-जलोयरिमा रहेज व महु-महणस्स वल्लहा । अहव तिकूड-सेल-सिहरोयरि लंका-णयरिया इमा ॥ अहव पुरंदरस्स अलया इव रयण-सुवण्ण-भूसिया । इय सा अमरएहिँ पुरुह्जह विन्हियएहिँ णयरिया ॥
- ्रे ६९) तं च तारिसं महाणयारें पिय-पण्रह्णिं पिव परिभुंजह पुरंदरदत्तो णाम राया । 3 वुंग-कुळ-सेळ-सिहरे जो पण्ड्र-सउणयाण विस्सामो । जह चिंतिय-दिण्ण-फळो दढ-मूळो कप्य-रुक्खो स्व ॥

<sup>1 &</sup>gt; P संसारं 2 > P तुरामापहरण, J णिसाहेमि. 3 > P जन्नवाडु खुआसंकुलो. 4 > P वियलंत, J धवलायंपिर P धवलायंचिर, J बहलो for पम्हलो, J जुवलं, P पुहद्द, J बच्छा P बच्छ. 5 > J om. य. 6 > J पुण्णुच्छु, P सिलिसिय, P पहसद, P जुन्न for पुण्ण. 7 > P जुन्न for पुण्ण, P सुन्नजणो. 8 > P पुलह्य-, J पासरी. 10 > P महुरवर, J भिर, P उक्कुहुलयं बणक्णेद, 12 > P तत्थ for जत्य, P तण for तुण (a line is added here on the margin), P सीलचणहं. 13 > P महोहिं सि गाम, P भोज्जदं, P उक्कालिक्जंति उद्द-, P कंबल for केवल, P उत्थुर्यणसमिगाओ संविक्जंति. 14 > P om. पि, J सुणिक्जंति, P तत्थ for जत्थ, P महन्नसपायारेहितो पावदन्तणई. 15 > P वयरिक्जंति, P वंट-, P जिं विद्यास्तरं हिंदियस्तरं हिंदियस्तरं

1 जो आक्रिइय-करवाल-किरण-जालावली-करालो रिउ-पणइणीहिं जलमो सुदुस्सहो पिय-विभोषिम, दरिय-पुरंदर करि-कुंम- 1 विकास-स्थण-कलसोवित मुणाल-मउय-वाहा-लया-संदाणिमो णियय-कामिणि-जणेण, पश्चम्ल-मंतु-दंसण-कय-कोथ-पसायण-उ चलणालमो माणंसिणीहिं, णिश्च-पयत्तिय-दाण-पसारिय-करो पणईयणेणं, सब्भाव-णेह-परिहास-सहत्य-ताल-हिंसेगे मित्त- 3 चलणालमो माणंसिणीहिं, णिश्च-पयत्तिय-दाण-पसारिय-करो पणईयणेणं। तस्सेय गुण-सायर-परिपयत्त-सेय-सुविय-पसुत्तेहिं मंडलेणं, सब्ब-पसाय-सुमुहो मिश्च-वम्गेण, सविणय-मित्त-पणओ गुरुवणेणं। तस्सेय गुण-सायर-परिपयत्त-सेय-सुविय-पसुत्तेहिं सुविणंतरसु वि एरिसो एरिसो य दीसइ ति । जस्स य अत्ताणं पिव मंतियणो, मंतियणो इव सहिययणो, सहिययणो विय विलासिणियणो, विलामिणियणो इव परियणो, परियणो विय णरिंद-लोओ, णरिंद-लोओ कि महिलायणो, मुरुवणो विय विलासिणियणो, विलामिणियणो इव परियणो, परियणो विय परिंद-लोओ, णरिंद-लोओ कि

श्रह पुक्के चित्र दंग्मो तिम्म णार्रेदिम्म गुण-समिद्धिमा । जं सुह-पायव-मूले जिण-वयणे णात्य पविवत्ती ॥ ॥ तम्स य राह्गो पारंपर-पुन्व-पुरिस-कमागओ महामंती । चउन्त्रिहाए महाबुदीए समार्किमिय-माणसो सुरू-गुरुणो इव गुरू ॥ मन्त्र-मंति-सामंत-दिण्ण-महामंति-जय-सहो वासवो णाम महामंती । तं च सो राया देवयं पिव, गुरुं पिव, पियरं पिव, मित्त पिव, बंधु पिव, गिद्धं पिव मण्णह ति । श्रवि य

12 विज्ञा-विष्णाण-गुणाहियाइ-दाणाइ-सूसणुक्केरे । चुडामणि व्य मण्णइ एकः चिय णवर सम्मत्तं ॥ जिण-वयण-बाहिरं सो पडिवजह काम-कुसुम-रुहुययरं । मण्णइ सम्मिद्दिष्टें मंदर-भाराओ गरुययरं ॥ तस्स य राह्णो तेण मंतिणा किंचि बुद्धीए किंचि दांगणं किंचि विक्कमेणं किंचि सामेणं किंचि भेएणं किंचि विण्णाणेणं किंचि 15 दिन्त्वणंगणं किंचि उवयारणं किंचि महुरत्त्रणेणं सन्वं पुहइ-मंडरूं पसाहियं पारुयंनो चिट्ठइ ति ।

५००) तओ तस्त महामंतिणो वासवस्त अण्णिम दियहे कयावस्त्य-करणीयस्य ण्हाय-सुर्द्वस्त अरहंताणं भगवंताणं तेलोक्क अपूर्ण पूया-णिर्मितं देवहरयं पविसमाणस्स दुवार-देसिम ताव णाणा-विह-कुसुम-परिमलायिद्वयालि-माला18 गुंजेत-मणहरणे संधावलंबिणा पुष्फ-करंडएं ममागओ बाहिरूजाण-पालओ थावरो णामं ति । आगंत्ण य तेण चल्लण-पणाम18 पङ्गिणं उग्वाहिङ्कण पुष्फ-करंडपं देव, वद्धाविज्ञानि, सयल-सुरासुर-णर-किंणर-रमणीय-मणोहरो कुम्ममबाण-पिय-बंधवो संपत्ता वसंत-सम्भनो ति भणमाणण महु-मय-मत्त-भिर्मर-भगर-रिल्लोलि-पंचावली-पवण-पिक्खण्यमाणुद्भय-रय-णियरा समिष्यया
21 महामंतिणो मह्यार-कुमुम-मंजिर ति । अण्यं च 'देव, समावासिओ तिम चेहय-उज्ञाण बहु-सीस-गण-पित्वारो धम्मणंदणो 21 आयरिओ' ति । ते च सोडण मंतिणा अमरिस-चम-विलस्माण-भुमया-लण्णं आवद्ध-भिडिड-भीम-मासुर-वयणणं 'हा अणज्ञ' ति भणमाणणं अच्लाहिया स चिय विसहंत-मयरंद-विंदु-णीसंदिर-सहयार-कुमुम-मंजरी, णिवडिया य स्थ-लओविर कय24 रणुलेखणा । भणियं च मंतिणा 'र रे दुरायार, अस्यण्णाणिव्विवेय सर्च थावरय, वद्धावेति मे पढमं, पहाणे स्थायरं च थवनं साहित, भगवंत पुण धम्मणंदणं पच्छा अप्यहाणं आयारेण साहित । कथ्य वसंतो, कत्य वा भावं धम्मणंदणं ।

जो सुरभि-कुसुम-मयंद लुद अंकार-मणहर-रवेण । ममरावलीहि हिययं मयणिग-सगिक्षणं कुणह् ॥

27 भगवं पुण तं िय मयण जलण-जालावली-सिवजंतं । णिव्ववह णविर हिययं जिण-वयण-सुहासिय-जलेणं ॥

27 संसार-महाकंतार-रुमि जो जणह् र रायं । मृद वसंतो कृष्य व कर्ष्य व भगवं जिय-कमाओ ॥

ता गच्छ, एयस्स अत्ताणे दुबुिंद-विलर्सियस्स जं भुंजसु फलयं ति । र रे को एष्य दुबारे । पिंडहारेण भणियं 'जिय देव' ।

30 मंतिणा भणियं । द्वावेसु इमस्म चम्म-रुम्बस्म द्रिणाराणं अन्द-लक्षं, जेण पुणो वि एरिमं ण कुणह्' ति भणमाणो ३० महामंती चेन्नण तं चेय सहयार-मंजिरं आख्दो तुरंगमे, पिथओ य राय-पुरंदरदत्तस्स भवणं, कज्ञव्यणा-जणस्य-सहस्तेहिं अणिणज्ञमाणो ताव गओ जाव राहणो मीह-दुवारं। तत्य य अवहण्णो तुरंगाओ। पहृद्रो य जत्यच्छइ पुरंदरदत्तो । उनस्यिक्षण य

33 'कुसुम-रय-पिंजरंगी महुयर-अंकार-महुर-जंपिछा । दूइ व्व तुन्द्य गोंदी माहव-लच्छीए पेमविया ॥'

1 🗲 र किर उ for रिज, 🤊 o.n. जल में मुदुरसारी भियवि सेयस्मि (which is added in र on the margin perhaps later). 2) । धणयरमोद्रारि, P वाहालियाः 4) P समुद्दो, P परिपयंतनखेतः 5) P omits one परिस्तो, P repeats जस्स, अ मुहिययणी इव. 6 > अ इन for बिय throughout, P विलासिणिजणी (in both the places). 7 > ज सूर (in both the places), ए सन्वसंत्री, Pom. गुगमागरी, P जसपन्धारी. 8 ) P विय for चिय. 9 ) P वि for महा, 10) P गंगिसामंतिसामंत, P om. 'मृति, P जं for तं, P गुरुवणं for गुरुं, P adds सहोवरं पिव before मित्तं 11 > Pom. वर्तुं पिन, Pom. त्ति 12 > P पुकेरो, P नवरि. 13 > P दिद्वा, P गुरुव . 14 > Pom. य 15) । दक्षिवणेणं, P छ for ति. 16) P om. महा, P ण्हाइमुईभूयस्त. 17) J भयवं , P जाव for ताव 18) म पुष्प, म बाल ओ, म पुष्प 19) म om. णर. 20> म महमत्त्रयमेत्त, Jom. मिनर, म रिछोलीपनलावली, 21) P जनासिशी, P चेव for चेइय, P सरस for सीसगण, P "नंदणी नाम 22) P वियसमाण, J सुमल्यालपण. P भिडडिंभग बीम भासुयणेषां. 23> P विसहमयरं बिंदुनीसंदिरा, P सेअलिओ for सेयल्डवरिं 24> P असुविषण, उ पढम for मं. 25 ) P आहेमि for सार्तास, P अगर्व, P अप्पहाणेण अणायणेण अणा 26 > P सुरहि, J विलीहियर्व, 27) P तर्बि जिति, P नयर for णवरि. 28) J भयव 29) P प्रथस्स बुद्धी, P om, जं, P फलं for फलयं ति, Jom. (दुवारे. 30) Jom. मंतिणा भणियं, J दवापतु, P सुरुवखस्स केशारणे अद्भ, Jom. वि. 31) P घेत्तंचेय, P मंजरी, J तुरमनी, P om. य, P राहणी पुरनरशत्तस्तः 32) P om. य, P तुरममाओ, P पविद्वी, P om. य, P जत्यच्छप राया पुरदरयत्तो उद्यस्थिकण या। 33> १ दूव्व, १ तुज्झ गंदी

24

27

ा ग्वं भणमाणेण राष्ट्रणो समिष्यि सहवार-कुसुम-मंजरी । राष्ट्रणा वि सहरिसं गिह्या । भिण्यं च । 'अहो । सहव-जिय-सोक्ख-जणभो वम्मह-पिय-बंधवो उद्ध-राया । महुयर-जुवड्-मणहरो अन्तो किं माहवो पत्तो ॥' अभिणयं च मंतिणा 'जहाणवेसि देव, एह वचामो बाहिरुजाण-काणमे । त । गंतूण पुरुष्मो जहिच्छं बारु-माहव-रुच्छि' ति । अर्गया वि 'एवं होड' ति भणमाणो समुद्धिभो, आरूदो य एकं वारुआसजं कार्रोमें । अर्गय-जग-सय-सहस्स-संवाह-संकुर्छ कार्तितो राज-मग्मं संपत्तो वेगेणं तं चेय काणणं । तं च कार्रसं ।

8 सहित्स-णरवह-चिर-दिषण-दंसण-पसाय गारवग्ववियं । उज्ञाण-सिरीप् समं सहसा हिषयं व जसिसंग् ॥ 6 मित्र य णवातं पित्र पत्रणुव्वेल्ल-कोमल-लया-भुयाहिं, गायंतं पित्र पाणा-विद्गा-कल्यल-रेगेतिं, जयजवावंतं पित्र मत्त-कोहला-राव-कंठ-कृतिपृहिं, तर्जातं पित्र विलसमाण-वृग्क-किल्या-तज्ञणीहिं, सहावंतं पित्र रत्तासोय-किसल्य-दलगा-हत्थपृहिं, पप्तातंत पित्र पवण-पह्य-विणमंत-सिहर-महासालुत्तमंगीहिं, हसंतं पित्र णव-वियसिय-कुसुमदृहासेहिं, हयंतं पित्र वंघण-सुहिय- १ णित्र इंत-कुसुमंसु-घाराहिं, पढंतं पित्र सुप्य-सारिया-फुडक्सरालाबुङावेहिं, धूमायंतं पित्र पवणुद्धुय-कुसुम-रेणु-रय-णित्रहेहिं, पज्जलंत पित्र लक्खा-रस-राय-सिलिलिलंत-मुद्ध-णव-पङ्घवेहिं, उक्केठियं पित्र महु-मत्त-माहवी-मयरंदामोय-मुद्धय-रूणरुणंत-12 महु-मत्त-महुयर-जुयाणेहिं ति । भित्र य ।

उग्गाइ हसह णश्चह रूयह धूमाह जलह तह पढह । उस्मत्तमे। व्य दिहा णरवहणा काणणाभोजो ॥

५ ७५) तं च तारिसं पेच्छमाणो णरवर्ड् पविद्वो चेय उज्जाले । वियारिया य जेज समंतको कुवरुय-दरू-दीहरा 15 दिद्वी, जाव माहवि-मंडविम्म परिमुक्सइ, धावइ यउरु-स्क्बए, रत्तासीययम्मि आरोह्इ, सज्ज्ञ् चूय-सिहरए, ईाहर-16 तारुयम्मि आरोह्इ, खिज्ज्इ सिंदुवारण, णिवडङ् चंदणम्मि, वीसमङ् खणे एका-वणुळुण् ।

ह्य णरवहणो दिट्टी णाणा-विह-तुम-सहस्स-गहणिम । वियरह भप्पडिफलिया महु-मत्ता महुयराण पंति व्व ॥ १८ पेच्छइ य णव-कृसुम-रणु-बहल-मयरंद-चंद-णीसंद-बिंदु-संदोह-लुद्ध-सुद्धागयालि-हलबोल-वाउलिजंत-उप्फुल्ल-फुल्ल-सोहिणो १९ साहिणो । तं च पेच्छमाणण भणियं वासव-महार्मातणा । 'देव दरियारि-सुंदरी-वंद्र-बेहब्ब-दागेक्क-वार, पेच्छ पेच्छ, एए महुयरा णाणावत्यंतराविडया महु-पाणासव-रस-वसणा विणडिया । अवि य ।

21 उय महितीय कुसुमे पुणरुतं महुयरो समिल्लियह । अहवा कारण-वसया पुरिसा वंकं पि संवंति ॥
पत्त-विणिगृहियं पि हु भमरो अित्यह कुज्जय-पस्यं । दुज्जण-णिवहीत्यह्या णर्जात गुणेहिँ सप्पुरिसा ॥
चंपय-किल्यं मयरंद-त्रिजयं महुयरो समिल्लियह । आसा-त्रंधो होहि ति णाम भण कत्य णो हरह ॥
21 धवंशक-कुसुम-संसं कुंदं णो सुयह महुयर-जुवाणो । विमल्लेक-गुणा वि गुणण्णुण्हिँ णूणं ण सुंचंति ॥
अलीणं पि महुयरिं पवणुष्वेल्लेत-दल-ह्यं कुणह । अहव असोए अहणिह्यम्मि भण कत्तियं एयं ॥
चृय-किल्याण् भमरो पवणाहद्दाह कीरण् विसुदो । णूणं रंटण-सीलो जुवईण ण वल्लहो होह ॥
27 मोत्त्रण पित्रंगु-ल्यं भमरा धावंति बद्धल-गहणसु । अहवा वियल्लिय-सारं मिल्लण बिय णविर मुंचंति ॥
भम रे भम रे अहभिगर-भमर-भमराण सुरय-रस-लुदो । ह्य पणय-कोव-भणिरी भमरी भमरं समिल्लियह ॥
एवं साहेमागो णरबहणो वासवो महामंती । महुयरि-भमर-विल्लियं लोव-सहावं च बहु-मग्गं ॥

30 एवं च परिभममाणणं तिम्म काणणे महामंतिणा बियारिया सुद्दमत्य-दंसणा समंतओ दिट्टी। चिंतियं च वासवेणं। 'सन्वं 30 इमं परिक्रमियं पित्र काणणं, ण य भगवं सो धम्मणंदणो द्वांसइ, जं हियए परिट्ठविय एस मण् इहांणओ राया। ता किह्नं पुण सो भगवं जंगमो कप्प-पायवो मिक्सइ। िकं वा सुत्तत्य-पोरिसिं करिय अण्णत्य अहकंतो होहिइ ति। ता ण 33 सुंदरं कयं भगवया।

1 फण्णाणं अप्तय-रसं दाऊण य दंसणं अदेंतेणं । दावेळणं वर-णिर्हिं मण्णे उप्पादिया अच्छी ॥

अहवा जाणियं मण् । एत्थ तण-वच्छ-गुम्म-वछी-रुया-संताणं सुपुष्फ-फल-कोमल-दल-किसल्यंकुर-सणाहे बहु-कीडाअप्यंग-पिवीलिया-कुंशु-तस-थावर-जंतु-संकुर्ले भगवंताणं साधूणं ण कप्पइ भावासिउं ने । ता तिम्म सन्वावाय-विरिह्ए 3
फासुण् दंसं सिंद्र-कोट्टिम-तले सिरस-गण-पिरवारो होहिइ भगवं' ति चिंतयंतेण भणिओ महामंतिणा णरवई । 'दं , जो सो
तण् कुमार-समण् सिंद्र-कोट्टिमासण्णे सहत्थारोविओ असोय-पायवो सो ण-याणियह किं कुसुमिओ ण व' ति । राइणा
क भणियं। 'सुंदरं संलत्तं, पयद्द तिहं चेव, वश्वामो' ति भणमाण्ण गहियं करं करेण वासवस्स । गंतुं ने पयत्तो णरवई 6
सिंद्र-कोट्टिमयलं, जाव य थोवंतरमुवगओ ताव पेच्छइ साहुणो ।

## ६७२) ते य केरिसे।

30 संध्या, कहिंचि पडमासण-द्रिय ति । अवि य ।

धम्म-महोर्वाह-सरिसे कम्म-महासेल-कठिण-कुलिसस्ये । खंति-गुण-सार गरुए उवसग्ग-सहे तह-समाणे ॥ 9 पंच-महन्वय-फल-भार-रेहिर गुत्ति-कुसुम-चेंचदृए । सीलंग-पत्त-कलिए कप्पतरू-रयण-सारिच्छे ॥ जीवाजीव-विहाणं कजाकज-फल-विरयणा-सारं । साधूण समायारं बायारं के वि झायंति ॥ स-समय-पर-समयाणं सृहजह जेण समय-सब्भावं । सृतयडं सृयगडं अर्णे रिसिणो अणुगुणिति ॥ 12 अण्णेत्य सुट्टिया मंजमन्मि णिसुर्णेति के वि टाणंगे । अण्णे पढंति धण्णा समवायं सन्व-विज्ञाणं ॥ संसार-भाव-मुणिणो मुणिणो भण्णे वियाह-पण्णत्ती । अमय-रस-मीसिथं पिव वयणे बिय णवर धारीति ॥ णाया-धरम-कहाओ कहेर्रत अण्णे उवासग-दसाओ । अंतगड-दसा अवरे अणुत्तर-दसा अणुगुणेर्रत ॥ 15 15 जाणय-पुच्छं पुच्छह् गणहारी साहण् निलोय-गुरू । फुड पण्हा-बागरणं पढेनि पण्हाइ-बागरणं ॥ विव्यरिय-सयळ-तिहुयण-पसत्थ-सन्यत्य-अत्य-सत्थाहं । समय-सय-दिद्विवायं कं वि कयत्था अहिजीति ॥ जीवार्ण पण्णवर्ण पण्णवर्ग पण्णवित् पण्णवया । सूर्यि-पण्णति चिय गुणिति तह चंद-पण्णिते ॥ 18 18 भण्णाइ य गणहर-भासियाइँ सामण्ण-प्रविति-कयाई । पश्चिय-सर्वेबुद्धिँ विरइयाइँ गुणान महरिसिणो ॥ कम्बह पंचावयवं दमह ज्ञिय साहणं परूर्वित । पश्चन्त्रणुमाण-पमाण-चउक्क्यं च अण्गे वियारिति ॥ भव-जलहि-जाणवत्तं पेस्स-सहाराय-णियल-णिहलणं । कस्मट्ट-गैटि वर्जं अर्णा धरमं परिकर्हीत ॥ 21 मोर्हघयार-रविणो पर-वाय-करंग-दरिय-कसारेणो । णय-सय-खर-णहरिले अण्ये अह वाहणो तत्य ॥ लोयालोग-पयासं दुरंतर-सण्ह-बत्थु-पजायं । कविल-सुत्त-णिबद्धं णिमित्तमण्णे वियारीत ॥ णाणा-जीउप्पत्ती-सुवण्ण-मणि-स्वण-धाउ-संजोयं । जार्गान जणिय-जोणी जोणीणं पाहडं अण्य ॥ 24 अद्वि-सय-पंजरा इव तव-मोस्यि-चम्म-मेत्त-परिबद्धा । आयद्ध-किडिगिडि-स्वा पेच्छइ य तवस्मिणो अण्य ॥ र्कालय-वयणम्थ-सारं राज्यालंकार-णिष्यडिय-मोहं । अमय-प्पवाद-महरं अण्ये कब्दे विद्वंतीत् ॥ बह-तंत-मंत-विज्ञा-वियाणया मिद्र-जोय-जोहसिया । भच्छेति भगुराणेता अयर सिद्धंत साराई ॥ 27 मण-वयण-काय-गुत्ता णिरुद्ध-णीसास-णिश्चलच्छीया । जिग-वयणं झायंता अण्मे पडिमा-गया सृष्णिणौ ॥ भवि य किंहिन पिडमा-गया, किंहिन शियम-ट्रिया, किंहिन वीरासण-ट्रिया, किंहिन उक्डुयासण-ट्रिया, किंहिन गोरोह-

इय पेच्छइ सो राया सज्झाय-रए तवस्सिणो धीरे । णित्थिण्ण-भव-समुद्दे हंदेण जिणिद-पोएण ॥

्र ७३ ) ताणं च मञ्ज्ञे सब्वाणं चेय णक्खलाणं पिव पुण्णिमायंदो, रयणाणं पिव कोत्थुओ कंनीण्, सुराणं पिव 33 पुरंदरो सत्तीण्, तरूणं पिव कष्पपायवो सफळत्तणेणं, सब्बहा सब्ब-गुणहिं समार्किमिओ चड-णाणी भगवं भूय-भविस्स- 33

12

15

27

90

33

1 सन्द-वियाणको दिट्टो जरवहणा धरमणंदणो जाम कायरिको । दहुण य पुष्कियं जरवहणा 'मो भो वासव, के उण हमे 1 प्रिसे पुरिसे'। भणियं च वासवेणं 'एए सचल-तेलोक्क-वंदिय-वंदणिक-चलण-जुयले महाणुभावे महाणाणिणो मोक्ख-मगा-3 मुणिणो भगवंते साहुणो हमे' ति । भणियं च राहणा 'एसो उण को राया इव सिस्सिको हमाणं भज्म-गको दीसह' ति । 3 मणियं च मंतिणा 'देव, एसो णं होइ राया देसिको । कहं । संसाराडवीए जर-मरण-रोगायर-मल-शेगाब-महा-वज-गहणे मृह-तोगाइ-दिसि-विभागाणं णिदय-कुतित्य-तित्थाहिव-पावोवएस-कुमग्ग-पिथ्याणं कंदुग्हुसिय महा-णयर-पंथ-देसिको भग्व-6 जीव-पहियाणं भगवं धम्मणंदणो जाम कायरिको ति । ता देव, देवाणं पि वंदणीय-चल्ण-जुयलो हमो, ता उव- 6 मिप्तुण वंदिमो, किंचि धम्माहम्मं पुच्छिमो' ति । 'एवं होउ'ति भणमाणो राया पुरंदरदत्तो वासवस्स करयल।लगो चेव गंत् पयत्तो । गुरुणो सयासं उवंगंत्ण य मंतिणा कय-कोमल-करयल-कमल-मउलेण भणियं।

9 जय तुंग-महा-कम्मट्ट-सेल-मुसुमूरणिम वज-सम । जय संसार-महोवहि-सुविध्य-वर-जाणवत्त-सारिच्छ ॥ जय दुज्जय णिज्जिय-काम-बाण संतीय धरणि-सम-स्त्र । जय घोर-परीसह-सेण्ण-कद्ध-णिह्लण-जय-सह् ॥ जय भविय-कुमुय-वण-गहण-बोहणे पुण्ण-वंद-सम-सोह । जय अण्णाण-महातम-पणासभे सूर-सारिच्छ ॥ वेव सरणं तुमं चिय तं णाहो बंधवो तुमं चेव । जो सब्ब-सोक्ख-मूलं जिण-वयणं देसि सत्ताणं ॥ ति भणमाणो तिउण-पयाहिणं करेऊणं णिविद्धिओं से भगवओ चळण-जुवलयं वासवो ति राया वि पुरंदरदत्तो । दिस्तण-मेत्तेणं चिय जण-मणहर-वयण-सोम्म-सुह-रूव । सह-वंदिय-बहुयण-चळण-कमल तुन्झं णमो घीर ॥ ति । कि भणिए, भगवया वि धम्मणंदणेणं सयल-संसार-दुक्ख-क्खय-कारिणा लंभिओ धम्मलाह-महारयणेणं ति ।

\$ ७४ ) भिणयं च भगवया 'सागर्य तुम्हाणं, उवित्रसह' ति । तओ' 'जहाणवेह' ति भणमाणो पणउत्तमंगो भगवओ णाइदूरे तिम चेय पोमराय-मणि-सिरसुद्धसंत-िहरण-जाले निंदूर-कोष्टिमयले णिसण्णो राया। वासवो वि अणु 18 जाणाविर्ड भगवंते तिहें चेय उविद्धे । एयिम समये अण्णे वि समागया णरवर-चट्ट-पंथि-कप्पहियाइणो भगवंते 18 णमोक्कारिकण उविद्या सहामण्या य । गुरुणा वि जाणमाणेणावि सयल-तिहुपण-जण-मणोगयं पि सुह-दुक्सं तह वि लोय-ममायागे ति काळणं पुच्छियं सरीर-सुह-वट्टमाणि-वुत्तंतं । विणय-पणय-उत्तमंगेहिं भणियं 'भगवं, अज कुसलं तुम्ह 21 चलण-दंसणेणं ति । चितियं च राइणा । 'इमस्स भगवओ मुणिंदस्स असामण्णं रूवं, अणण्ण-सिरमं लायण्णं, असमा हि 21 किनी, असमा सिरी, सविसेसं दिन्सण्णं, उद्दामं तारुण्णं, महंता विज्ञा, अहियं विण्णाणं, साइसयं णाणं । सम्बहा सब्ब-गुण-समालिगण-सफल-संपत्त-मणुय-जम्मस्स वि किं वेरगा-कारणं समुप्पणं, जेण इमं एरिसं एगंत-दुक्खं 24 पत्वज्ञं पवण्णो ति । ता किं पुच्छामो, अहवा ण इमस्स एत्तियस्स जणस्स मज्ज्ञे अत्ताणं गाम-कूडं पिव हियएणं हसावेरसं 24 ति चितयंतो गुरुणा भणिओ ।

'ण्र्य णरणाह णवरं चउगह-संसार सायरे बोरे । वेरगा-कारणं चिय सुलहं परम्राय-रूवेणं । जं जं जयम्मि मण्ण्इ सुह-रूवं राय-मोहिओ लोओ । तं तं स्वयलं दुक्खं भणित परिणाय-परमत्या ॥ तिण्हा-छुट्टा-किलंता विसय-सुहासाय-मोहिया जीवा । जं चिय करेंति पावं तं चिय णाणीण वेरग्नं ॥ जेण पेच्छ, भो भो णरणाह,

जे होंति णिरणुकंपा वाहा तह क्र-कम्म-वाउरिया । केवटा सोणहिया महु-घाषा गाम-घाषा य ॥ णरवड्-संणावङ्णो गाम-महाणबर-सत्थ-घाषा य । आहेडिया य अण्णे जे विय मासासिणो रोहा ॥ दंति वणम्मि दवम्गि खणंति पुहर्ड जलं पि बंधंति । धाउं धमंति जे चिय वणस्सर्ड् जे य छिंद्ति ॥ अण्णे वि महारंभा पंचेंदिय-जीव-घाड्णो मृहा । विउल-परिगह-जुत्ता खुत्ता बहु-पाव-पंकम्मि ॥

<sup>1 &</sup>gt; J आयरिजो त्ति, P प्रमे केरिसा पुरिसा. 2 > P om. च, P एए तियलोकं समलं बंदिय, P सोगाइ for मोक्ख. 3 > J मज्झे ग ओ. 4 > P om. णं होड राया देसिओ। कहं।, P संसाराङहंए, J रोगर्यमल. 5 > J दिसी, P निद्ध्य, P तिस्याहिवोवयस, J कडुज्झुसिथमरा P कंडुजुयं सिवमहा. 6 > P पयाहिणं for पहियाणं, P वंदणिय, J ताओ अवस्विकण, P उस्मिण्डण वंदामो. 7 > P कंचि धम्माधम्मं, J एवं ति होउ. P पुरंदत्तो, P कर्यश्वमां 8 > P मंतिणि 9 > J समा P ममं, P महोयहि, P om. वर्ष. 10 > P खंबीयं, J इला P इल्पं, J सेण. 11 > P सममोहे, J सारिच्छा. 12 > P वि तं for the second तुमं. 13 > P तिरुणं, J वामओ, P om. वि. 14 > P दंमण for दिस्मण, P गुयणसोत, J सुहन्दते, J सर्व P सर. 15 > P om. वि. P धम्मलाम, P om. ति. 16 > P उविस्तु, P जहाणवेतु, P पणयउत्तिमंगो. 17 > P नारह दूरिम चेव, P सरमृष्ठसंत, P जाले कोष्ट्रिमसिंदूरमयले नीसण्णो. 18 > P चेव, P नरवहंचहुपंथ, P भगवंतं. 19 > J om. वि क्षिट्य पुरुणा, P om. जाण. 20 > P पुच्छिओ, P वट्टमणी, J पणमुत्ते. 21 > P नरवहणा for राहणा, P असामक्रक्यं, JP अण्यण्या, P om. सिसं, P om. हि. 22 > J हि कन्ती (?), P असाधरणा, J अविसेसं, J कारुणां for तारुणां, J विष्णाणं ति, J om. साहसयं णाणं P साहसणं गाणं. 23 > J समालिंगणं, P दुक्तरं for दुक्तं. 24 > P om. चि., P पुच्छिमों, P एयन्सय एतियमच्छे अत्ताणयं गानवर्ड, J इसएसं. 26 > P सागरे. 28 > P तण्हा, P नाणेण. 29 > P भिच्छा. 30 > P कोवहा सोणिहवा. 31 > P नरवर-, P गंसासिणों. 32 > P दुच्यी for दवरिंग, P खणं च पु", P च for पि, P के विय वणरसयं. 33 > P च for वि, P मूला.

| 1        | बहु-कोहा वहु-छोहा माइछा माण-मोह-पश्चिदा । जिन्नण-गरहण-रहिया आलोचण-जियम-परिहीणा ॥                                                                                                                        | 1         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| -        | क्या करेति करणे यह कल-बीह सि विस्तिय-महेया । अवर् भगति विसा अम्हाण कर्या प्यावहणा ॥                                                                                                                     |           |
| 3        | अवरे वि स्वय-रहिया अवरे धम्मो सि तं चिय पवण्णा । अवरे अवरं दांगृति मृढयं चेय मृढ-मणा ॥                                                                                                                  | 3         |
| v        | कीनियानेतं प्रतं करेनि अवस्था होहिह सहं ति । ण य जाणीतं वराया दुक्खमसाहारण ।णरपु ॥                                                                                                                      |           |
|          | पिय-पुन-भाइ-मङ्गी-माया-भजाण जा-कण कुणह । ते वि तडे श्रिय ण्हागा भुंजह पुक्कशुओ दुक्खं ॥                                                                                                                 |           |
| 6        | गुरु-गेयण-दुक्खत्तो पुरक्षो चिय सयस्र-वंपु-वगास्स । मरिजण जाह णरयं गरुपुणं पाव-कम्मेणं ॥                                                                                                                | b         |
| u        |                                                                                                                                                                                                         |           |
|          | ६ ७५) केरिया ते पुण णरवा । अवि य ।                                                                                                                                                                      |           |
|          | णक्त्यसः सूर-रहिया घोरा घोरंघयार-दुष्पेच्छा । अड्उण्हा अड्सीया सत्तसु पुढवीसु बहु-रूवा ॥<br>हिंचि मेअ-मज-वस-प्केप्कसाउछा । कहिंचि  रत्त-पित्त-पूर-पसरंत-णिण्णया । कहिंचि  मास-लेख-पूर्य-पूरिया । कहिंचि | ar 9      |
| 9 क      | हिनि मंत्र-मज-वय-प्यप्तसाउला । काहाच रत्त-प्य-प्य-प्य-प्याप्त-प्याप्या । काहाच पात प्रथम हो पान माल                                                                                                     | . "       |
| व        | ज नुंड-पनिख-यंकुला । कहिंचि कुंभीपाय-पश्चंत-जंतुया । कहिंचि संचरंत-वायसाउला । कहिंचि घोर-सीह-सुणय-संकुला                                                                                                | •         |
| <b>क</b> | हिंचि चलमाण-वंचु-कंक-भीमणा । कर्हिचि णिवडंत-सत्थवाह-संकृला । कर्हिचि कडूमाण-तंब-तउय-ताविया । कर्हिचि                                                                                                    | 1<br>1 12 |
| 12 q     | समाण-पाणि-दुर्गांघ गांध गांधिमणा । किंहिचे करवत्त-जंत-फालिजमाण-जंतुया। किंहिचे णिवडंत-घोर-किसण-पत्थरा                                                                                                   | ,         |
| क        | हिंचि णस्यवालायिद्वयन्दुटभमाण-जलण-जालालुक्विय-दुक्ख-सह-सय-संकुल सि । भवि य ।                                                                                                                            |           |
|          | जं जं जयम्मि तुक्तवं तुक्तव-ट्राणं च किंचि पुरिसाणं । ते तं भणित णरयं जं णरयं तत्थ कि भणिमो ॥                                                                                                           |           |
| 15       | मह तिम्म भणिय-पुर्वे पत्ता सत्ता खंगण तुक्खता । पद्दसीति णिक्खुडेसुं संकड-कुडिलेसु तुक्खेण ॥                                                                                                            | 15        |
|          | जह किर भवने भित्तीय होइ घडियालयं मडह-दारं । णरयम्मि तह स्विय णिक्खुडाहूँ वीरेण भणियाइं ॥                                                                                                                |           |
|          | मुत्त-जलु-जलु मलोहिय-पूय-वसा-वस-वेल-वीहच्छा । तुहंसण-बीहणया चिलीणया होति दुग्गंघा ॥                                                                                                                     | 10        |
| 18       | अह तेमु णिक्खुरेम् गेण्हर् अंतोगुहुत्त-मेत्तेण । कार्रण कम्म-वसओ देहं दुक्खाण आवामं ॥                                                                                                                   | 18        |
|          | अहमीम-क्रामण-दृहा अच्छी-कर-कण्ण-णासिया-रहिओ । होइ णपुंसग-रूबो अलक्षियमक्त्रो कह वि किंचि ॥                                                                                                              |           |
|          | जर जह पूरह अंग तह तह में णिक्खुडे ण माणूह । जह जह ण माइ अंग नह नह वियणाउरी होइ ॥                                                                                                                        |           |
| 21       | कह कह वि येयणनो चल-चलणच्छेलुयं करमाणो । अह लंबिउं पयत्तो कुङ्कुडिच्छाओ नुच्छाओ ॥                                                                                                                        | 21        |
|          | ता विद्रो परमाहिमागृहिँ अण्योहिँ णरय-पालेहिं। धार्वात ते वि तुद्रा कलयल-महं करेमाणा ॥                                                                                                                   |           |
|          | मारेह लेह छिंदह कडूह फालेह भिंदह सरेहिं। गेण्हह गेण्हह एयं पार्व पार्सिह पाएसुं॥                                                                                                                        |           |
| 24       | एवं भणमाण स्थिय एके कुंतेहिँ तत्य भिदंति । अवरे सरेहिँ एत्तो अवरे छिदंति खमोहिं ॥                                                                                                                       | 24        |
|          | एवं विलुप्पमाणो किन्नतो वि काल-पासीहैं। णिवडंतो वज्ज-मिलायलम्मि सय-सिक्करो जाइ ॥                                                                                                                        |           |
|          | णिवडंनो बिय अण्णे लाह-विणिम्मविय निक्ल-सूलामु । भिज्ञह् अत्ररो णिवडङ् धस ति घोराणले पाओ ॥                                                                                                               |           |
| 27       | णिवडिय-मेत्तं पुकं सहसा छिंदंति तिक्ख-खग्गेहिं। अवरे संगेहिँ तह पुण अवरे कोतेहिँ भिज्ञंति ॥                                                                                                             | 47        |
|          | मुसुर्रेनि य अण्मे वज्जेणं के वि नत्थ चूरेंति । के वि णिमुंमंनि दृढं गय-पत्थर-लउद-वाएहिं ॥                                                                                                              |           |
|          | जैनेसु के वि पीलंति के वि पोएंति निक्ल-मूलाम् । कर-कर-कर सि छिदंति के वि करवत्त-जंतेहिं ॥                                                                                                               |           |
| 30       | छमछमछमस्य अण्णे कुंभीपागेसु णवर पर्चात । चडचडचडस्स अण्णे उक्कतिक्रांति विलवंता ॥                                                                                                                        | 30        |
|          | ्रे ७६) एवं च कीरमाणा हा हा विन्तर्वति गरुय-दुक्खत्ता । कह कह वि बुडबुर्डेता सणियं एवं पयंपंति ॥                                                                                                        |           |
|          | पांसयह परियह सामिय दुक्खतो विष्णवेमि जा कि बि । कि व मए अवस्ट साहह कि वा करा पात ॥                                                                                                                      |           |
| 33       | दाऊण निरं पहरं अह ते जंपंति णिट्रुर-सरेण । रे रे ण-यणह मुद्धो एस वराओ समुज्जुओ ॥                                                                                                                        | 33        |
|          |                                                                                                                                                                                                         |           |

1) P नयण for शिया. 2) म कुल्शील लि. P महैन. 3) P om. अबरे वि व्यवर्शिया, म वि वय-, P धममं ति, P दाणं ति for दाणंति. 4) P हेक. म पूर्व, P नमान for अम्ताण, P नमा. 5) P जं for ता. 6) P मुरुएलं पुन्न- 7) P उल ते for ते पुल. 8) P उन सीया for क्रमीया. 9) P वमापुष्क्रमां, म नं प (?) खेल. 10) P कुंभ for कुंभी. 11) P कि वि व नमाण ने सुकंक, म वि शेन में म लि ते ते ते म पाया कि स्व माण ने सुकंक, म वि शेन में म लि ते ते ते म पाया कि सुकंक, म वि शेन में म ता ते ते से म ति सुकंक, म वि शेन में म ता वि सुकंक ने कि शेन म व स्व वि सुकंक ने सिंग सुकंक ने सिंग में म ता वि सिंग में म ता वि सिंग में सिंग म ता वि सिंग में मिन सिंग में म ता वि सिंग में मिन सिंग मिन सिंग में मिन सिंग में मिन सिंग में मिन सिंग मिन सिंग मिन सिंग मिन सिंग मिन सिंग मिन सिंग में मिन सिंग मिन सिंग

| 1  | जीवे मारेसि तुमं जङ्बा रे पाव णिड्बो होउं । तह्या ण पुष्क्रांस बिय कस्स मए किंचि जवरहं ॥               | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | मेसं खाइसि जङ्या जीवाणं चडचडस्स फालेउं। तङ्या ण पुच्छसि श्विय कस्स मए किंचि अवरहं,॥                    |    |
| 3  | अलियं जंपित जड्या रे पावय पावएण हियएणं । तड्या मुद्ध ण-याणित भणित मए किं कर्य पावं ॥                   | 3  |
|    | ोण्हिस अदिण्णयं स्विय जङ्गा रे मूढ णिग्विणो होउं । तङ्या ण पुच्छिस श्विय कस्स कयं किं व अवरद्धं ॥      |    |
|    | परदार-मोहिय-मणो जङ्गा रे रमसि अण्ण-जुवईहिं। तङ्गा मूढ थ-याणसि भणसि मए किं कयं पावं॥                    |    |
| 6  | गेण्हसि परिगगहं रे जङ्गा असराख-छोह-पश्चिद्धो । तङ्गा भूद ण-याणसि भणसि भए किं कयं पावं ॥                | 6  |
|    | रे रे खेलसि जहया रत्तो भाहेडयं सराय-मणो । तह्या मृढ ण-याणसि एकस्स कए बहुं चुक्को ॥                     |    |
|    | कारूप्पाल-पसत्तो सुयणे पीडेसि रे तुमं जङ्या । तङ्या मूढ ण-याणसि एक्स्स कए बहुँ चुक्को ॥                |    |
| 9  | णिय-जाइ-मओम्मत्तो र्णिदसि रे सेसयं जणं जहया । तहया मृढ ण-याणसि एकस्स कए बहुं चुक्को ॥                  | 9  |
|    | रोद्दाणुषद-चित्तो मारेमि इमं ति परिणमो जइया । तहया जाणसि सन्वं संपद्द मुद्दो तुमं जाम्रो ॥             |    |
|    | मोत्तृण हरि-हराई जहया तं भणिस को व सन्वण्णू । तहया सन्वं जाणिस एपिंह रे मुद्दको जाओ ॥                  |    |
| 12 | वेय-विहाण-विउत्तो जहया तं भणिस णित्थ सो धम्मो । तहया सन्वं जाणिस पृण्डि रे अयाणओ जाओ ॥                 | 12 |
|    | पावारंभ-णियत्ते णिंदसि ते साहुणो तुमं जह्या । तह्या तं चिय जाणसि अण्णो पुण अयणओ सम्बो ॥                |    |
|    | ण य संति के वि देवा ण य धम्मं मूढ जंपसे जह्या । तह्या चिंतेसि तुमं मं मोत्तुं ण-यणए अण्णो ॥            |    |
| 15 | मारेह पसुं दारेह महिसयं णिथ पाव-संबंधो । तहया चिंतेसि तुमं मं मोत्तुं ण-यणण् अण्णो ॥                   | 15 |
|    | इय भगमागेहिं चिय फाडेउं चढयडस्स सन्वंगो । विक्लिप्पंति बलीओ मासम्मि सरुहिर-माँसाओ ॥                    |    |
|    | सो वि बहु-पाव-वसक्षो छिण्णो खइरं व खंडखंडेहिं । संगलइ गलिय-देहो पारय-रस-सरिस-परिणामो ॥                 |    |
| 18 | हा ह ति विरुवमाणो छुन्भइ जरूणिम्म जलिय-जारुलि । खर-जरूण-ताव-तत्ते सामिय तिसिक्षो ति वाहरइ ॥            | 18 |
|    | अह ते वि णरय-पाला आणे जाणे जालं ति जंपंता । आणेति तंब-तउयं कडमाण-फुर्लिग-दुप्पेच्छं ॥                  |    |
|    | अह तम्मि दिण्ण-मेत्ते गुरु-दाह-जलंत-गलय-जीहालो । भलमलमलं ति सामिय णट्टा णट्टा हु मे तण्हा ॥            |    |
| 21 | अह ते वि णिरणुकंपा मास-रसो वछहो ति जंपंता । अकस्मिऊणं गरुए संडास-विडंबिओट्टाणं ॥                       | 21 |
|    | धगधगधगेंत-घोरं गलियं गलयम्मि देंति ते लोहं । तेण य विलिजमाणा घावंति दिसादिसी सत्तो ॥                   |    |
|    | खर-जलण-गलिय-तउ-तंब-पूरियं तंब-ताविय-तडिल्लं । वेयरणिं णाम णईं मण्णेता सीयल-जलोहं ॥                     |    |
| 24 | धार्वति तत्थ धाविर-मग्गास्तग्गंत-घोर-जम-पुरिसा । हण णिहण भिंद छिंदह मारे मारे त्ति भणमाणा ॥            | 24 |
|    | अह वेयरणी पत्ता झस ति झंपाउ देंति धावंता । तम्मि बिलीणा लीणा पुणो वि देहं णिबद्धंति ॥                  |    |
|    | तो तिम हीरमाणा डज्झंता कलुणयं विरुवमाणा । कह कह वि समुत्तिण्णा परिसिडिय-लुर्खत-सन्वंगा ॥               |    |
| 27 | भह जरुण-ताव-तवियं पेच्छींत करूंब-वालुया-पुर्लिणं । सिसिरं नि मण्णमाणा धार्वता कह वि पेच्छींत ॥         | 27 |
|    | तत्य वि पउलिजंता उब्बत्त-परत्तयं करेमाणा । डज्झंनि सिमिसिमेंता रेणूए चम्म-खंड ब्व ॥                    |    |
|    | असि-चक्क-सत्ति-तोमर-पत्तल-दल-सिलिमिलेंत-सद्दालं । छायं ति मण्गमाणा भ्रामिपत्त-वणस्मि भार्वात ॥         |    |
| 30 | जाव य धार्वति तर्हि सहसा उदाइओ महावाओ । खर-सक्कर-वेय-पहार-पत्थरुग्धाय-वोमीसो ॥                         | 30 |
|    | भह खर-मारुय-पहुर्य असि-पत्त-वर्ण <del>चलंत-साहालं</del> । मुंचइ सत्थ-प्पयरं भिंदंति <b>अं</b> गमंगाई ॥ |    |
|    | छिण्ण-कर-चरण-जुयला दो-भाइजंत-सिर-कवालिला । कोत-विणिभिष्ण-पोट्टा दीह-ळलंतत-पटभारा ॥                     |    |
| 33 | गुरु-डाह-डज्झमाणा पेच्छंति तमाल-सामलं जलवं । किर णिष्ववेद्द एस्रो सीयल-जल-सीय-रोहेण ॥                  | 33 |
|    |                                                                                                        |    |

<sup>1 &</sup>gt; P सह for रे, P has some additional lines after अव्दुढं like this: गेण्हसि अदिश्चयं निय जह वा रे मूट निम्छणो हों रे । तत्या न पुच्छिस निय करम गए किंचि पारढं ॥ 2 > J om. the gāthā: मंस etc., P कालिउं 3 > P om. ten lines from नहया मुद्ध etc. to पीडेमि रे तुमं जत्या. 9 > J जाहमयम्मत्तो, P संजर्ण for सेसयं. 10 > P मारेसि. 11 > J हरिहराइं, J अयाणओ for मुद्धओ. 13 > P अयाणओ. 14 > P धम्मो, P तहया for जश्या, P मम for मं, P न याणए. 15 > J ण आणए P न याणए. 16 > P चडचडरस, P मंसामि for मासिम, J मांसाओ P मीमाउ. 17 > P य हु for बहु, P खहरो ब्व. 18 > P जालउले, P तत्तो. 19 > P आणह आणह जलं, P जंपति, J आणित तउनं तंवं कड. 20 > J गलंत for जलंत (emended), P जीहाला, P सामिय सामिय नहाउ मे. 21 > P तह for अह, P अणमाणा for जंपता, P देंती for गलए, P विडिवि. 22 > P गलयं, J गलियंमि, J ते सिन लोई, P से लोई, P तेण वि विभिन्नमाणा, P दिसादिर्थि. 23 > P निवह for तंब, P कडिले for तिहिले, P नेंति for णाम. 24 > P लगांति ज घोर. 25 > J देंति तावंता, J णिवंदिति P निवंधिति. 26 > J ते for तो, J ललंन for लुलंत. 28 > P सिमिसिगंना रेणूए मंसखंड वा. 29 > P धावंतं. 30 > P पावंति for धावंति, P सरसा, P उद्धावई, J स्पहार, P वामीमो. 31 > P पयार्र छिदंति. 32 > P ललंन च सुरुभारा. 33 > P सीवजळ.

3

6

9

| 1  | जाव असि-चक्क-तोमर-पूरे प्य-वसा-रुहिर-मुत्त-विच्छिट्टे । क्षनिंगगाला-मुन्मुर-णिवहे भह वरिसए जलभौ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | नह तेण ते परदा वेद्यालिय-एकए गुहाहुत्ता । धार्वित धावमाणा दीणा सेहेहिँ हम्मेता ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 3  | पत्ता वि तन्य केई गुरु-वज्ञ-सिलाभिघाय-दलियंगा । पविसीत गुहाएँ मुद्दं विनियं णरयं व घोर-तमं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|    | § ७०) वह परुय-काल-जलहर-गज्जिय-गुरु-राव-दृसतं सदं । मोऊण परं भीषा पढिवह-हुत्तं पर्खायंति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|    | तत्य वि पंखायमाणा भीम-गुहा-कडय-भित्ति भागृहिं । मुसुमृतियंगमंगा पीमंते सार्लि-पिट्टं व ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 6  | कहकह वि तत्य चुका णाऊणं एस पुन्त-वेरि ति । वेडन्विय-सीह-सियाल-सुणय-सडणेहिँ घेप्पंति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (   |
|    | तेहिँ वि ते खर्जना अंछ-वियंछं खरं च विरसंना । कहकह वि किंचि-सेसा वज्ज-कुडंगं अह पविद्वा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|    | <b>बह ते वियण-परदा सण-मेत्तं ने वि तत्थ चिंते</b> ति । हा हा अही अकर्ज मुद्धेहिँ कयं तमंधिहिं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 9  | तइको बिय मह कहियं जरए किर एरिसीओ वियणाओ । ण य सदद्दामि मृद्धो एरिंह भणुहोमि पश्चक्यं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤   |
|    | हा हा भणिओ तहया मा मा मारेसु जीव-संघाए । ण य विरमामि अहण्णो विसयामिस-मोहिओ संतो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|    | मा मा जंपसु श्रालियं एवं साहुण उवहमंताणं । को व ण जंपह श्रालियं भणामि एयं विमूद-मणी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 12 | सार्हीन मन्म गुरुणो पर-दृब्वं णेय घेष्पण् किंचि । एवमहं पडिभणिमो सहीयरो कत्थ मे दृब्वं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12  |
|    | साहंति साहुणो मे पर-लोय-विरुद्धयं पर-कळतं । हा हा तत्थ कहंतो पर-ळोओ कीरसो होह् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|    | जह णे भर्णात गुरुणो परिग्महो णेय कीरए गुरुओ । ता कीस भणामि अहं ण सरह सम्हं विणा हमिणा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 15 | जह ण मर्णान साधू मा हु करे एतियं महारंभं। ता कीम अहं भणिमो कह जियउ कडंबयं मजम ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15  |
|    | संपद्द तं कस्य गयं रे जीव कुडंबयं पियं तुज्झ । जस्स कए अणुदियहं एतिस-दुक्खं कयं पावं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|    | तह्या भर्णात गुरुणो मा एए णिहण संबर-कुरंगे। पढिभणिमो मुटुप्पा फल-माग्र-मिरुव्वया एए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 18 | हय चितेति तहिं चिय खण-मेत्तं के वि पत-सम्मत्ता । गुरु-दुक्ख-समोच्छह्या अवरे एवं ण चाएति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18  |
|    | मह ताण तक्खण चिय उद्धावह वण-द्वा धमधमेतो । प्रवणाहरू-कहेतो दहिरं निय ते स्वाहनो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|    | षद तथ्य उज्जामाणा दुसद्द-जालील-भवेलिय-गत्ता । सत्ता वि सद्रमाता भवेति वारवित उत्सवना ॥ व्यति व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 21 | सर-काव-समाग्रम-भागण् दुमहाणल-जाल-समाउल्लग् । रहिरारण-प्य-वया-कलिए स्वयं प्रतिदेवन से प्रपट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21  |
|    | ६४ दुक्त-परपर-तुसहुए खण-मत्त ण पावह सह सहस् । क्य-दक्क्य-क्रम-विजेहिकमा भार व सह स्वितक स्वितक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı   |
|    | सञ्च-त्याव कोल दस-वास-सहस्साइ पटमए णरण् । सद्य-वह स्तिमं माग्य-णायाण सन्त्रमण् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 24 | पुर्व च पुरस्स भा दिहें वर-जाज-देस्रज-धर्राहे । ते पि जरजाह अच्जे अठियं एयं एयंग्रेलेल ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24  |
|    | ६ ७८) अण्णे भर्णात मूढा सरगो णरको व्य केण में दिहो । अयर भर्णात गरको वियङ्ग-परिकण्पिको एसो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|    | ्य । चय कार्यात इस प्रारंथ ते चय तत्थ वर्षात । अपने maniform किया m = D=== = = = ====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 27 | अपर्णाण अगणीण ज-बाणिसी की विरास गरिको जि । अन्तरे आर्थित अन्तर के केली के करिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27  |
|    | न्सार-णगर-कथवर-स्थर-सारमाण णाह्य उद्योश । कि बार बांच विकार कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   |
|    | ज्युद्वहारम स्वता अवर गण्हात जा भव धिया । भेरी करिय गण्यात्म देनिस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 30 | गरेप पश्चिमान करने वेचर बेचिन एस जीणात । ता क्रोकिसंदि सन्दर्भ करने करने के के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30  |
|    | याप विकास हम केल विस्मास अज विस्मास । जान गार्नि कार्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ay  |
|    | े परिच भिरम (प्रसम्बर्ध प्रविधिमाओं तसितह सहाको । कम किल्लेक्क किल्लेक्क के किल्लेक्क के किल्लेक्स के किल्लेक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 33 | THE STATE OF ALCOHOLD BUILDING THE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART | 33  |
|    | णरण् जेरहयार्ण जं दुक्खं होड् पश्चमाणाणं । अरहा नं सांहज्ज व कत्तो अम्हारिसा मुक्खा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O.J |

<sup>1)</sup> उ कुंत for तीमर, ए पूर for पूच, ए om मुत्त, ए अधिमाना, ए नियरे for णिवहें. 3) ए गुड़ाभिमुहं वायंतरयं च धोर- 4> म्भीता म्भीया 5) म थेगवंगी, म्पिस्मते. म्लान्शियः 6> म्युगेहि for सल्लेहि. 7> म्तहं मिते बकांना अच्छिविभच्छक्तरं, P वजाकुंडंगेम् परसंति ॥ वज्ञकृतंभय्विट्टा खणमेत्तं तत्य किचि नितेति।. 8 > P अहा for अहो, J थम्मेहिं for मंचेहिं. 9) P तत्ती for तर भी. 10) P तंनाय, J विनयायिन, P संते 11) P मूदं for एवं. 12) P om. "ए किचि, P सहोत्ररं 13 > Pom. पर , P भणाभी for करती. 14 > P नी for जे, P परिमाओ, उ गरुत्री, P तरह for सरह. 15> P णो for णे, P साह साहुकारे, P जियह 17> P सायरमसिच्छया णते. 18> P विंतति, P गुरुदत्तासमी-पतेच्छ°, P चार्यात 19) P उच्चायइ. 20) P नागी, P संपिलतंगा, P निर्यमि 21) म हीसणस P मीसणास, म पुअसमा P पूह्तता. 22 > P पाविय, P शमिरे, P विजय जं 23 > P त्थीर्थ, P महस्साई में 24 > J परिमो, P दिद्धि, P नारनाह, P एवं ति लंपनि. 25) म नियदपरियण्पि ओ. 26) P बुधंते. 27) P होहि ति तं. 28) P नियर, P repeats क्यवर, P उन्बेबो, P के वि for कोइ, P पहिल्यसइसउन्वियह 29 > उदहा for विद्वा, P कुलाय पारावह वा भीरीय सद्धेण 30 > उ गई, P ना for ताओ, अ अइसंति P उद्दिशंतु, अ ज्ञरसोवरी P जरमावरिं 31 > P जितंति इमी, P थिएमामि सक्तयसंकेया।, P वनसारेयसारेण. 32) Pom. बिग्म. 33) उर्जे वा जाणति, Pजी जीणइ, Pसी एवं. 34) P जुं for जं, P मुक्का

( ....) --- --- के ब्राह्में क्या के किस्ति के क्या माने । स्वाप्त किस्ति के क्या माने । स्वाप्त किस्ति के क्या

| 1  | व ७५) कह-कह ।व जाउनत उज्यहा ।का जन राजक्यानका । यहसह ।तारक्य-आण मणुमा वा जा हम कुणह ॥                                                                                                | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | तव-भंग-सील-भंग काम-रई-राग-लोह-कूडतं । कूड-तुल-कूड-माणं कूडं टंकं च जो कुणइ ॥                                                                                                         |    |
| 3  | पसु-महिस-दास-पेसा जे थ किलिस्संति दुक्ख-तण्हत्ता । पर-छोय-णिरावेक्खा होयं खाएंति दुस्सीहा ॥                                                                                          | 3  |
|    | एए सन्वे मरिउं अकय-तवा जंति तिरिय-जोणिम्मि । तिरियाणुपुन्वि-रज्जू-कट्विजंता बह्छ न्व ॥                                                                                               |    |
|    | तत्थ तस-थावरत्ते संपुष्णापुष्ण-धूल-सुहुमत्ते । वियकेंदिय-पेचेंदिय-जोणी-भेए बहु-वियन्पे ॥                                                                                             |    |
| 6  | जल-जलगामिल-भूमी-वणस्सईं चेय थावंर पंच । विय-तिय-चड-पेंचेदिय-भेए य जंगमे जाण ॥                                                                                                        | 6  |
|    | दुवय-चउप्पय-भेया अपयापय-संकुळा चउ-वियप्पा । पसु-पक्खि-सिरीसिव-भगर-महुयराई बहु-वियप्पा ॥                                                                                              |    |
|    | जल-थल-उभय-चरा वि य गयण-चराई य होति बहु-भेया । णरणाह किंचि सोक्ल इमाण सम्बं पुणो दुक्लं ॥                                                                                             |    |
| 9  | खोड्डण-खणण-विदारण-जरूण-तह-द्रमण-बंध-मोडेहिं। अवरोप्पर-सत्थेहि य थावर-जीवाण तं दुक्खं॥                                                                                                | 9  |
|    | छिजंति वणस्सङ्गो वंक-कुहाडेहिँ <b>णि</b> हय-जणेणं । सुरुवंति ओसहीओ <u>जोव्व</u> ण-पत्ता दुहत्ता य ॥                                                                                  |    |
|    | ख्रुरुमंति कढयढंते उयए जीवा उ बीय-जोणिग्मि । मुसुमूरिर्ज्ञात तहा अवरे जंत-प्पन्नोगेणं ॥                                                                                              |    |
| 12 | णिइय-समस्थ-दढ-बाहु-दंढ-पव्विद्ध-भारी-कुद्दाडेहिं । णरणाह तरुवरत्ते बहुमो पल्हत्थिको रण्णे ॥                                                                                          | 12 |
|    | खर-पवण-वेय-पव्विद्ध-गरुय-साला-णमंत-भारेण । भग्गो वणम्मि बहुसो कडयड-सद्दं करेमाणो ॥                                                                                                   |    |
|    | पज्जलिय-जल्लण-जाला-कराल-डज्झंत-पत्त-पञ्भारो । तडतडतडस्स डङ्घी णरवह बहुसो वण-दवेण ॥                                                                                                   |    |
| 15 | कत्यइ वजासणिणा कत्यइ उम्मूलिओ जल-रएणं । वण-करि-करेण कत्यइ भग्गो णरणाह रुक्खते ॥                                                                                                      | 15 |
|    | 🖔 ८०) गंत्णमचाएंतो कोलंतो कटिण-धरणिवट्टम्मि । कत्थङ् टस ति खङ्को दुइंदियत्तम्म पक्खीहिं ॥                                                                                            |    |
|    | खर-णर-करह-पसूहि य रह-सयड-तुरंग-किटण-पाएहिं। दिट्टि-विहूणो तेइंदियगुसु बहुमो णिसुद्रो हं॥                                                                                             |    |
| 18 | उरग-सुयंगम-कुक्कुड-सिहि-सउण-सएहिँ असण-कज्ञम्मि । विलवंतो श्विय खड्ओ सहसाहुत्तो भय-विसण्णो ॥                                                                                          | 18 |
|    | खर-दिणयर-कर-मंताव-सोसिए तणुय-विश्य-जंबाले । मच्छत्तणम्मि बहुस्रो कायछ-सउणेहिँ खड्को हं ॥                                                                                             |    |
|    | बहुमो गलेण विद्वो जाल-परद्दो तरंग-आइछो । जलयर-सण्हिँ खडो बद्दो पावेण कम्मेणं ॥                                                                                                       |    |
| 21 | मयर-खर-णहर-दाविय-तिक्खग्ग-कराल-दंत-करवत्ते । कत्थइ विसमावत्ते पत्तो णिय-कम्म-मंतत्तो ॥                                                                                               | 21 |
|    | कत्थड् अहि त्ति दहं मारे-मारेह पाव-पुरिसेहिं । खर-पत्थर-पहरेहिं णिहओ अकयावराहो वि ॥                                                                                                  |    |
|    | कत्थइ सिहीहिँ खहुँओ कत्थइ णउलिँ खंड-खंड-कओ । ओसिह-गद्धाइद्धी बद्धी मंतिहिँ उरयत्ते ॥                                                                                                 |    |
| 24 | <u> </u>                                                                                                                                                                             | 21 |
|    | णिटुर-वग्ध-चवडा-फुड-णहर-विदारिओ मओ रण्य । माहसत्तपाम्म कत्यङ् गुरु-वृसह-भार-दुक्खता ॥<br>हरि-खर-णहर-विदारिय-कुंभत्थल-संगलंत-रुहिराहो । पडिओ वणस्मि कत्यङ् पुक्खि-बलुत्तो सडणणुर्हि ॥ |    |
| !  | गुरु-गहिर-पंक-बुत्तो सरवर-मज्झिम्म दिणयर-परहो । ताव तहिं चिय मुक्को तावस-थेरी व्व जुण्ण-गओ ॥                                                                                         |    |
| 27 | कत्यइ वारी-बड़ो बड़ो धण-लोह-संकल-सण्हीं। तिक्लंकुस-बेलु-पहार-तज्जणं विसहियं बहुसो ॥                                                                                                  | 27 |
|    | अइभारारोहण-णिसुद्वियस्स रण्णे बइल्ल-रूवस्स । जीय-सणाहस्स वि कोल्हुएहिँ मासं महं खइयं ॥                                                                                               |    |
|    | कत्थइ विसमाविडओ मुसुमृरिय-संघि-वंघणो दुहिओ । तण्हा-छुहा-किलंतो सुसिऊण मओ अकय-पुण्णो ॥ 💙                                                                                              |    |
| 30 | कत्थइ णंगल-जुत्तो सम्रब-धुरा-धरण-जूरण-पयत्तो । तोत्तय-पहर-परहो पडिकण ठिन्नो तर्हि चेय ॥                                                                                              | 30 |
|    | डहणंकण-बंघण-ताडणाईँ वह-छेज-णत्थणाई च । पसु-जम्ममुदगण्णं णरवह बहुसो वि सहियाई ॥                                                                                                       |    |
|    | हरिणत्तणिम तक्खण वियायई-मय-तणं पर्मात्तुणं । सावय-सहस्स-पउरे वणिम्म विवलाइयं बहुसौ ॥                                                                                                 |    |
| :3 | कत्यह् य जाय-मेत्तो मुद्धत्तगएण जगणि-परिहीणो । दढ-कोडंडायद्विय-बाणं वाहं समहीणो ॥                                                                                                    | 33 |
|    |                                                                                                                                                                                      |    |

<sup>1 &</sup>gt; P कह व आउणंते, P प्रस्ति, P जोणां, J जं for जो, P कुणण. 2 > P कामरती, P जुहुंनं. 3 > J जे कि लिस्संति P जोई किलेसेंड, P निर्मयेक्सा, P सायित. 4 > J निर्मयागुित्र जा. 5 > P यावरत्तो ते पुत्रापुत्र. 6 > P तेय for चैय, J विद्र, P भेएणं for नेए य. 7 > P दुप्तय, J अपवापद, P सिरीसन मारामहुयरजहुविह्वियप्पा । 8 > P गयणचरा चैय. 9 > P सोहण, P वियारणजालणतह्यमण. 10 > P "स्सहणो कुराहिद्यापण निद्य, P सुनंत, P वि for य. 11 > P कहकढेते उदए जीवा सु बीय. 12 > J पविद्र, P सिय for असि. 13 > P पविद्र, P साला निमंत मावेण. 14 > P दह्यां. 15 > J रयेणं, P करकरेण. 16 > P "चायंत्तो, P वस्तिय for दस्त ति, J विदंदियं निम्म. 17 > P रहराड 18 > P om. भुयंगम, P विवलाहत्तो खहओ. 19 > J विअर for विर्य, P जंबोले, P कह्यल- 21 > P द्रारिय for दाविय. 23 > P ओमहि गंधाइटो. P उयरते. 24 > P वियारिओ, P सार for भार. 25 > J कर for खर, P ंवयारिय, P पत्थिवद्धता. 26 > P गुरुपण रे 27 > P कत्थर वीरावंधो, P तिक्खुंकुसावलपहार, P विसहिडं प्यसी. 28 > P मर्य for महं. 29 > J असिजण for सु सिजण 30 > P नंगलहुजुत्तो, P चेव for चेय. 31 > P तहा for वह. 32 > P हिर्त्यणित, J विआयमयनण्ययं, P मयतण्यं, P विवल्या रिओ. 33 > P om. 4, P कीयंदा, P वाणवाहं.

| 1     | गैयस्स दिण्ण-कण्णो कत्यद्र णिहुओ सरेण तिक्सेणं । कत्यह् प्रहायमाणा भिण्णा सक्ष-प्यहाराह ॥                                                                                                                                                     | 4  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | क्यार घानेतो क्रिय परिओ निसमिस गिरि-वर-मसिस । कत्यह वण-दव-जालावलीहि हेड्डी णिरुन्छाहा ॥                                                                                                                                                       |    |
| . '   | जो जिह्नमण्य चिवनं तमं पि जो चेय पाणियं वीयं । ज य जिह्नमण्य सुत्त जरणाह नव तम्म नद्र "                                                                                                                                                       | 3  |
| •     | क्रप्रचंतर चित्र प्रस्तापिम परिसेहिँ भेस-लोहेणे । मैसं बहर्या खड्य फालंड अगमगाङ् ॥                                                                                                                                                            |    |
|       | स्य-मन्ति-सेळ-सञ्बळ-णिहय-णिक्सित्त-सर-पहारेहिं । बहसो अरण्ज-मञ्झे जाएण ग्लिएण वि विभुक्त ॥                                                                                                                                                    |    |
| 6     | सुय-सारिय-मदणते लावय-नितिर-मयूर-समयम्मि । पंजरय-पास-महयं बहुसो मे बंधणं पत्तं ॥                                                                                                                                                               | 6  |
|       | े तण्हा-खुदा-किलंतिहैं णवर वृद्धं पि वंफियं बहुसो । जो उण णिवसह गढमे भाहारी तस्स तं चेय ॥                                                                                                                                                     |    |
| . • * | र सार ने बनतो राज्यागर्य अवाणमाणम् । जनवह भक्ताभक्त परिहरिय जा असत्त्व ॥ अन्व य ।                                                                                                                                                             |    |
| •     | दुक्खं जं णारयाणं बहु-विविद्य-महा-घोर-रूवं महंतं, होजा तं तारिसं भो तिरिय-गइ-गयाणं पि कर्ति चि दुक्खं ।                                                                                                                                       | 9  |
| 9     | हुनेय जे जारपान चु क्यांचे जियाणे ॥<br>छेजे बंधे य घाए जर-मरज-महावाहि-मोगुड्याणे, णिबं संसार-वासे कह-कह वि सुई साह मज्झे जियाणे ॥                                                                                                             |    |
|       | अंतोमुहुत्त-मेत्तं किरियत्तं को वि पृथ्य पावेह । अण्णो दुहन्तय-किल्ओ कालमणतं पि वोलेह ॥                                                                                                                                                       |    |
| 12    | तिरियत्तणात मुक्को कहं नि णिच्छुब्भण मणुय-जम्मे । मणुओ ब्व होह मणुओ कम्माह इसाह जो कुणह ॥                                                                                                                                                     | 12 |
| , 12  | ८१) ण य हिंसकी जियाणं ण य निरहं कुणह मोह-मूह-मणी। पयह-मिछ-महत्रो जो पयह-निणीओ दयात्र य                                                                                                                                                        |    |
| T     | तुष्टर्भ में य हिमा भिषाय शेष भरद कुमार माह मूह स्ता भर्म भर्म स्ति स्ता में स्वर्ध साम भर्म स्ति स्ता मार्थ स्ति स्वर्ध साम स्ति स्ति स्ति स्वर्ध साम स्ति स्ति स्ति स्वर्ध साम स्ति स्ति स्वर्ध साम स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति |    |
| 15    | दहुण य साहुयंग ण वंदिरे जेय णिंदिरे जे य । रंडा दूभग तह दुक्तिवया य बंभं धरेमाणी ॥                                                                                                                                                            | 15 |
|       | सीउण्ह-खुप्पिवासाइण्हिँ अवसस्स णिजाराण् उ । तिरियाण य मणुयत्तं केसि पि अकाम-बसयाणं ॥                                                                                                                                                          |    |
|       | साउण्ह-सुरिपवासाइण्डाह अवसस्स ाणजराण् उ । ातारवाण च मेशुचर फाल वि चकान-चसचाण ॥<br>दारिदेण वि गहिया धणिय-परज्ञा तहा संया थन्ना । सणियाणं पडिऊणं मरंति जलणे जले वा वि ॥                                                                         |    |
| 18    | द्वारहण व गाहवा वाणव-परहा राहा सवा बहा । साणवाण पाउडण मराव जल्म जल्म वा व्याप्त ॥<br>ज पर-सति-णियसा णिव श्रद्धा णेय दोस-गहण-परा । ण महारंभ-परिगाहण-डंभया णेय जे चोरा ॥                                                                        | 18 |
| 2     | ण य वंचया ण लुद्धा सुद्धा जण ण दुस्सीला । मरिजण होति एए मणुया सुकुले समिद्धे य ॥                                                                                                                                                              | 10 |
|       | जे उन करेंति कम्मं णरय-तिरिक्खत्तनस्स जं जोगं । पच्छा त्रिरमंति ति कुच्छिय-मणुया पुनो होति ॥                                                                                                                                                  |    |
| 21    | मणुवाउगं भिबदं पुर्वित पच्छा करेंनि जे पार्व । ते णरय-तिहिक्ख-समा पुरिसा पुरिसन्थ-परिर्हीणा ॥                                                                                                                                                 | 21 |
|       | णग्णाह इमे पुरिसा तिरिया वा एय-कम्म-संजुत्ता । देवा णेरह्या वा ग्रारिङं मणुयत्तर्ण जीति ॥                                                                                                                                                     |    |
|       | जायंति कम्म-भूमीसु अहम-भूमीसु के वि जायंति । जारिय-जणिम एके भेच्छा अवरे पुणो होति ॥                                                                                                                                                           |    |
| 24    | सक-जवण सबर-बब्बर-काय-मुर्कडोड्ड-गाँड-कप्पणिया । अरवारा-हूण-रोमस-पारय-खस-खास्या चेय ॥                                                                                                                                                          | 24 |
|       | डोंबिलय-लउस-बोक्स-भिष्ठ-पुर्लिदंध-कोत्थ-भररूया। कोंचा य दीण-चंचुय-मालव-दविला कुडक्खा य ॥                                                                                                                                                      |    |
|       | किक्स्य-किराय-द्वयमुद-गयमुद-कर-तुरय-मेदगमुद्दा य । ह्यकण्या गयकण्या अर्णे य अणारिया बहुवे ॥                                                                                                                                                   |    |
| 27    | पावा पर्यंड-चंडा अणारिया णिरिधणा णिरासंसा । धरमो ति अक्खराई णवि ते सुविणे थि जाणेति ॥                                                                                                                                                         | 27 |
|       | एए परिंदु भिगया अण्म वि अणारिया जिणवरिर्दे । मंदर-सरिसं दुक्लं इसाण सोक्लं तण-समाण ॥                                                                                                                                                          | 4, |
|       | चंडाल-भिल-डोंबा सोयरिया चय मच्छ-वंधा य । धम्माथ-काम-रहिया सुह-हीणा ने वि मेच्छ व्य ॥                                                                                                                                                          |    |
| 30    | 🖇 ८२) आरिय-कुले वि जाया अंधा बहिरा य होति ललाया । रूला अजंगम बिय पंगुलया चलण-परिहीणा ॥                                                                                                                                                        | 30 |
|       | धणमंतं दहणं दृरं दूमेति दुक्खिया त य । रुविं च मंद-रूवा दुहिया सुहियं च दहुणं ॥                                                                                                                                                               | au |
|       | णरणाह पुरिस-भावं महिला-भावं च क वि वसंति । मोहरिम-सिमिसिमेंना णवुंसयतं च पार्वेति ॥                                                                                                                                                           |    |
| 33    | दीहाउचा य अप्पाउचा य आरोगा-सोक्ख-भागी य । युभगा य दूभगा वि य अवरे अवसाईँ पार्विति ॥                                                                                                                                                           |    |
|       | प्राप्त के प्रमुख्या है जा कि                                                                                                                                                                             | 33 |

<sup>1 &</sup>gt; ) दिण्णयणो, १ कत्यह घाययमाणो 2 > १ णह for वर, १ रही 3 > ) णिह्मण्ण for जिन्सण्ण. 4 > १ मांस लोभेण, १ मांस. 5 > ) प्रवादिह, १ मांज जीए नीपण 6 > १ साउनती, १ मागहरें, १ में for में, १ पत्ती. 7 > १ णाम for णवर, १ मिल्स्यं for वितंद, १ में पुण. १ महो for महंते. 9 > १ मागं for नयाणं 10 > १ महावेहिमोन्डुयाणं. 12 > १ तिरियत्तणओ चुको, १ कहिं पि, १ पि सञ्चुहमप, १ अणुर for मणुओ १ जा. तोह 13 > १ विर्दे, १ में विरदं, १ पयहम्मि मह्यो, १ तित्र विर ति. 14 > १ अह for तणु, १ लोहेण क्या वि for जीया, १ णिमाणहि. 15 > १ साहुण्यं, १ देहायर हुम्भा हुं. 16 > १ वेहासहयाज अवस्थ्य, १ वि for य. 17 > १ वेहा for श्रद्धा. 18 > १ परिमाहहर्ष्या. 19 > १ मुक्के भृषित. 20 > १ में पुण. 21 > १ मणुआंत्रअं, १ पुण्छी पुण्छा करेंति 23 > १ अकस्म for अहम. 24 > १ सब for सक., १ सम्बोसिया, १ नेव. 25 > १ टेविय, १ नेक्ष्म १ बोक्स्स, १ पुलिंध जीय, १ पुलिंद व्यक्तो चममरक्त्या, १ कुलक्सा. 26 > १ किक्स्यक्रस्य, १ ह्यमुहा गयमुहा, १ तुरुग. 27 > १ देहा for चेहा. 28 > १ मेदिर. 29 > १ में भे वित् चेत. 30 > १ होति कहाव १ ते लहाया, १ रहायंसमित्रम् १ महावेषिमित्रमेंता, १ वर्चित वित्रमेंत्र, १ स्वर्धिमित्रमेंता, १ वर्चित वर्षा वर्षाति 33 > १ वर्षात वर्षाति वित्रमेंत्र, १ क्या वित्रमेंत्र, १ स्वर्धिमित्रमेंता, १ वर्चित वर्षाति 33 > १ वर्षात वर्षाति वित्रमेंत्र, १ स्वर्धिमित्रमेंता, १ वर्षाति वर्षाति 33 > १ वर्षाति व

सुजा य पंगुका वामणा य अबरे य होति हीणंगा । मूया बहिरा अंघा केई वाहीहिँ अभिभूया ॥ 1 संजोय-विष्यक्षोगं सुह-दुक्खाइं च बहु-पगाराई । बहुसी परवर जनमण-मरणाणि बहुणि पार्वति ॥ व्यं विय पजनं णस्वर वेरमा-कारणं पढनं । जं असुद्दिम वसिजाइ णव-मासे गढम-वासिम ॥ 3 सस्इ-सल-मुत्त-पडरे छित्राविया-प्रास-पेलि-समयम्मि । बहुतो महं बिलीगो उवरे विय पाव-कम्मेहिं ॥ बहुसो पबुत्युबुह्या-गुयबहुयाणं च गव्भ-संभूओ । खर-खार-मूल-डहो गलिओ रुहिरं व णिक्संतो ॥ भागमो राज्य-गओ बिय जणणीएँ मयाग् जीवमाणो वि । डज्सह् चडण्फडंतो दुसह बिय जलण-जालाहिं ॥ 6 अवरो संपुष्णांनो कह वि विवण्णो तर्हि अकय-पुण्णो । परिछेइ यंगमेनो कड्विजाइ जणांग-जोणीए ॥ कह-कह वि विणिक्संतो संतो-संतोस-साससुन्धंतो । बुण्णो तत्थ विवण्णो बहुसो रुण्णो अकय-पुण्णो ॥ जायंतेण मए सिय अणंतसो गरुय-वेषणायहा । णीया जणणी णिहणं चलचहुन्वेहिर-ससहा ॥ कत्थइ य जाय-मेत्तो पंसुलि-समणी-कुमारियाहि च । चत्तो जीवंतो चिय फरिहा-रच्छा-मसाणेसु ॥ तस्य वि विरसंतो चिय खड्ओ बहु-साण-कोल्ड्याईहिं। युगुर्य च असमाणो कत्यइ सुसिओ तिहें चेय ॥ कत्थद्व जायंतो चिय गहिमो बालग्गहेण रोहेण । तत्थ मुझो रुयमाणो माऊए रोयमाणीए ॥ 12 12 कत्यह कुमार-भावं पिडवण्णो पुण्ण-लक्सणावयवो । सयण-सय-दिण्ण-दुक्स्रो विहिणा जम्मंतरं णीओ ॥ कय-दार-संगहो हं बहुसो बहु-सयण-मणहरो पुर्धि । तुग्गय-मणोरहो इव सय-हुत्तं मुख्णा णीओ ॥ जुवहंयण मणहरणो बहुसो दढ-पीण सललिय-सरीरो । सिन्दत्य-कंदली विय टस सि भग्गो क्यंतेण ॥ 15 पर-दार-चोरियाइसु गहिओ रायावराह-कजेण । छेयण-लंखण-ताडण-डहणंकण-मारणं पत्तो ॥ दुविभक्त-रक्त-त्वहुए जणरिम णरणाह मे खुहत्तेण । सहयं माणुस-मंसं जण-सब-परिणिदियं बहुसी ॥ बहु-रहय-चीर-मालो उच्छिट्टाणिट्ट-लप्पर-करगो । कय-डिंभ-कल्यलो हं बहुतो उम्मस्त्रको मसिनो ॥ क्रान्तिको अस्त्रको अस्तरका अस्त्रको अस्तरका अस्त्रको अस्तरको अस्त्रको अस्त्रक खदुया-मेल्थय-पहराहुओ वि दीणसणं अमुंचंतो । सरणं अविदमाणो जणस्स पाणुसु पडिक्षो हं ॥ कत्थइ महिलत्तणणु दुसह-दोहम्ग-सोय-तिवयाणु । दालिइ-कलह-तिवयाणु तीणु रुण्णं धव-मणाणु ॥ 🦈 वेहच्य-वृमियाण् वृत्तह-पद्द-णेहमसहमाणीण् । उर-पोट्ट-पिट्ट गेणं णिरत्थर्यं तं कयं बहुस्ते ॥ 21 पिययम-विकीय-दंसण-ईसा-वस-रोस-मोहिय-मणाए । णरणाह मए अप्पा झस ति अयडरिम पक्तित्तो ॥ तुस्सीलत्तण-चित्रं पाव-फलं कुसुम-प**ल्लबुटभेयं । णासाहर-कण्णाणं छेयं तह भेयणं सहियं** ॥ त्रिसम-सर्वत्ती-संतावियाप् पद्दणा अलीढ-गणियाप् । णरणाह् मप् अप्पा विखंबिको दीण-वयणाप् ॥ बहुली व परिगयाण् मिसिरे जर-कंथ-उत्थय-तणूण् । दुरगय-घरिणीण् मण् बहुस्रो तण-सत्थरे सुइयं ॥ विमयं विसमावत्ते हिल्रर-कल्लोल-बीइ-पउरिम । तिमि-मयर-मच्छ-कच्छव-भमंत-भीमे समुद्दिम ॥ एयाणि य अण्णाणि य णरवर मणुयत्तणिम दुक्खाई । पत्ताई भणताई विसमे संसार-कंतारे ॥ 27 सिर-दुह-जर-वाहि-भगंदराभिभूएहिँ दुक्ल-किएहिं। सास-जलोदर-भरिसा-ॡया-विप्कोड-फोडेहिं॥ णिटमच्छण-सन्माणण-तज्जण-दुब्बयण-बंध-घाएहिं । फेडण-फाडण-फोडण-घोलण घण-वंसणाहिं च ॥ साणफोडण-तोडण-संकोयण-उहण-झाडणाहिं च । सूलारोवण-बंधण-महण-करि-चमहणाहिं च ॥ सीस-च्छेत्रण-भेयण-लंबण-तुष्टिवडण तच्छणाहिं च । खल्लकृत्तणु-बोड्ण-जलणाविल-डहण-वियणाहिं ॥ 🕕 णरवइ णरय-सरिच्छं बहुमो मणुयत्तणे वि णे दुक्बं । सहियं दूसहणिजं जम्मण मरणारहद्दाम ॥ अवि य । §४३) तृसह-पिय-विक्रोय-संताव-जलण-जालोलि-तावियं । अप्पिय-जण-संगमेण गुरु-वजासणिए व्व ताडियं ॥ 33 33 महदारिइ-सोय-चिंता-गुरू-भार-भरेण भग्गयं । भीसण-खास-सास-वाही-सय-वेयण-दुक्ख-पउरयं ॥

1> गय मगुला, ग अहा केई, १ अहिंदूया 2> १ संजोग-, १ ° ओगा मृहुद्, १ पयाराई, १ मरणाणि य पावर बहुणि ।

3> १ अमुर्थमिव उजह 4> १ मासपिनि, १ उयरे 5> १ प उत्थवदश्यागडवयायाणं, १ मू रहती, १ रहिर्द 6> ग जणणीय मयाय १ जणणीर समाद. 7> ग उण्णी for पुण्णो, १ किंदिज्ञ १ 8> १ संत for सास, १ बुन्नो for बुण्णो. 9> ग वेयणायहो, १ चहुवेहिर. 10> १ कुमारियाण च, १ रच्छा मुसाणे था. 11> १ कोल्हुयादीहि, १ चेव. 12> १ तस्थ मओ. 14> १ मणहरो चिय सय . 15> १ स्टल्ट्य, १ विय दस त्ति. 16> १ राहावराई, दहणं. 17> १ जणिम्मि १ णाइ रे से. 18> १ उच्चेहुः 19> १ खडुया, १ पहणहओ. 20> १ परिपृरियार for नियः १, ग तीय इण्णं, १ पर्व (?) for प्रव, १ इण्णं चिर्ष विणोत ।. 21> १ पहणीहम, १ उरपोद्द पहणोनिर . 22> १ निक्खत्तो for पक्खितो. 23> ग विद्ध for विंध, ग क्रेयम छपण में सहियं, १ तह भीयणं. 24> १ पहणो. 25> १ बहुतीए परिणहियार, ग कंथरोत्थ्य. 26> १ भीमावचे for विस्मावत्ते, १ कच्छमममंति. 28> १ जल for जर, १ मगंदराहिं मूं, १ स्टल for सास, १ जलोयरहरिसाख्याहिं वि. 29> १ निक्सच्छणावं, ग तह for धण. 30> १ साहणफोटण, १ संकोडण, ग झाहणाई १ उझोडणाहिं, ग चमहणा किंव. 31> १ च्छेरणभेदण, ग तत्थहाणि च, १ खहुकत्त्वण, १ रहण. 32> १ बहुती व मणुं, १ मर for वि ले. 33> ग जाङोलि अतिवस्य, १ ताविद्यं, १ वज्वाअसं, ग ताविज्ञं १ ताविज्ञं 34> १ शिर for गुरु, ग सोस for सास, १ वाहि.

6

णरवर एरिस-दुक्लयँ मणुयत्तणयं पि णाम जीवाण । वीसमड कत्थ हिययं वायस-सरिसं ससुद्द-मज्ज्ञारिम ॥ एको सुहुत्त-मेत्रं सन्व-योवं तु भुंजए भाऊ । पहाईँ तिष्णि पुरिसा जियंति उक्रोस-भावेण ॥ तम्हा देवत्तलयं इमेहिँ कम्मोहिँ पावए मणुओ । तिरिओ व्व सम्मदिटी सुर-णारइया ण पार्वेति ॥ जल-जलण-तडीवडणं रज्जृ-विस-भक्तंगं च काऊणं । कारिसि-वाल-तवाणि य विविद्दाहँ कुणिति मृद-मणा ॥ सीउण्ह-खुप्पिवासाय सकाम-अकाम-फिजराण् य । मरिऊण होति देवा जङ्ग सुद्धा होति भावेण ॥ जे उण सणियाण-कडा माया-मिच्छत्त-सल्ल-पडिवण्णा । मरिऊण होंति तिरिया बहुज्झाणिम्म वहंता ॥ तथ्य वि वंतर-देवा भूय-पिसाया य रक्खसा अवरे । जं मणुयाण वि गम्मा किंकर-णर-सरिसया होति ॥ सम्मत्त-बद्ध-मूळा जे उण विरया व देस-विरया वा । पंच-महत्वय-धारी अणुव्वए जे य धारैति ॥ 9 कम्म-मल-त्रिमुक्काणं सिद्धाणं जे कृणंति वंदणयं । पूर्व अरहंताणं अरहंताणं च पणमंति ॥ वंचायार-स्याणं भायरियाणं च जे गया सरणं । सुत्तत्थाज्ज्ञायाणं उज्ज्ञायाणं च पणमंति ॥ सिद्धि-पुरि-साहवाणं संजम-जोएहिँ साहु-करणाणं । पयईए साहूणं साहूणं जे गया सरणं ॥ ते पुरिम-पोंडरीया देहं चइऊण कलमलावासं । दिय-लोय-विमाणेसुं मणहर-रूवेसु जायंति ॥ 12 चल-चवल-के।इल-घरा पलंब-वण-माल-रेहिर-सरीरा । वर-रयणाहरण-घरा हवंति देवा विमाणिस्म ॥ ताण वि मा जाण सुहं सययं णरणाह कामरूबीणं । होइ महंतं दुक्खं देवाण वि दंव-लोयम्मि ॥ 15 जे होंति णाडह्ला गोजा तह किंकरा य पिंदारा। भिचा भटा य भोजा अभिओगाणं इमं दुक्खं ॥ 15 बर्हानक्त-कोडि-धारा-फुरंत-जालावली-जलायंतं । तं एरिस-बजहरं वज हरंते सुरा दहं ॥ पच्छायाव-परज्ञा हियण्ण इमाइं णर्वार चितेति । हा हा अही अकर्ज विसयासा-मोहिण्ण कयं ॥ जह तहया विरमंतो अविराहिय-संजमो अहं होंतो। इंदो व्य होज इहुई इंद-सरिच्छो व्य सुर-राया॥ 18 18 मन्त्रो संपद्द ए.मी किंकर-पुरिसी इमाण हं जाओ । तव-सरिमं होड् फर्च साहू सम्रं उवहमंति ॥ सरिसाण य सम्मत्तं सामण्णं संविधं समं अम्हे । अज्झवसाय-गुणेणं एयो इंदो अहं भिन्नो ॥ विसयासा-मोहिय-माणसंग लहे जिणिद-वयणस्मि । ण कश्रो आयर-भावो चुको एयं विसय-सोक्लं ॥ 21 21 बहु-काल-मंविको मे जो वि कभी संजमी बहु-विषयो । सो वि अकारण-कृतिएण णासिओ णवर मृटण ॥ लोग पुया-हंड दाण-णिप्तित्तं च जो तवो चिण्णो । सो धम्म सार-रहिओ भुस सरिसो गुरिसो जाओ ॥ तिः जलण-वारि मर्गे बाल-तवे अज्ञियं च जं धम्मं । नं कास-कुसुम-सरिमं अवहरियं मोह वाएण ॥ 24 स चिय संजम-किरिया नं सीलं भाव-मेत्त-परिहीणं । नं कीड-खहय-हिरिमिथ सच्छहं कह णु णीमारं ॥ विबुद्द-जण-णिदिगुसुं अमार-तुच्छेसु असुद्द-पउरेसु । खण-भंगुरेमु रज्जद्द भोगुसु विदंवण-समेस् ॥ जीवो उण मणुयत्ते तद्या ण सुंगंद्र विसय-मृढ-मणो । जद्द एयं जाणंतो तं को हियएण चिंततो ॥ 27 इय ते किंक्र-देवा देवे दहुण ते महिङ्कीए । चिंताणल-पर्जालया अंतो-जालाहिँ दरझंति ॥ ९८४) जे तत्थ महिङ्कीया सुरवइ-गरिया सुरा सुकय-पुष्णा । छम्मास-संस-जीविय-समए ते दुक्लिया होति ॥ कुसुमं ताण मिलायइ छाया परिमलइ आसणं चलइ । विमणा य याहणा परियणो य आणं विलंघेइ ॥ 30 एरिस-णिमित्त पिसुणिय चवणं णाउण अत्तणो देवो । भय-बुण्ण-दीण-वयणो हियएण इमाइँ चितेह ॥ हा इंस-गब्भ-मउगु देवंग-समोन्धयम्मि सयणम्मि । उचवज्ञिकण होहिइ उप्पत्ती गब्भ-वासम्मि ॥ वियासिय-सयवत्त समे वयणे दट्टण नियम-विखयाणे । हा होहिह दट्टव्वं धुडुक्क्यि पिसुण-वग्गस्स ॥ 33 नामरस-सरम-कुवलय-माल वावी-जलम्मि ण्हाजण । हा कह मजेवस्वं गाम-नलाए असुइयम्मि ॥

1 > मजीवयाण 2 > मसेत्त्रं, ए स्वीयं, ए आउ. 3 > ए अस्तिम्यान पावंति 4 > मतवावियः 5 > म वासाअसः काममकामाणि P वामाअकामसकाम, P हियएणं for भावेण. 6> P सङ्गिनिता । 7 > P भूया य पिसाय रक्खसा- 8> P बिरियब्ब, P बारति 9) P विष्यमुका न रिखालं कुं. 10) P उवज्झायालं 11) P पुरमाधयालं 12) P पोंडराया, P उह्नरम् 13 > P धन for वण. 14 > P सयस्य य नरनाह् कामरूवाण, P लोगीम 15 > P अभिउयाणं, 16 > P अति-तिबख, P जलबर्जन 17) P जितंनी, J विसयाविसमा . 18) J णिस्संको for विरमंनी, P महं for अहं. 20) J सामण्णुं. 21) माओं 23) म् प्याहिनं, मतुम for मुस 24) मतिजालानलमर्णे 25) महिरिमेच्छ महिरिमंध, मणु निस्सारं 27) P जीवी पुण, P मीट for विसय. 28) P पजालिए, P उज्जल for अंती. 29 > P ती for जी, P महि द्विया. 30 > P परियणाः 31) P चलण for चवणं, उ भयदीणपुण्णवयणो P सयचुष्रतीणविमणोः 33) P सिय for सय, P वियलाणा for विलयाणं, P शुर्डुकियं 34) P मालो वाबी-

| 1          | मंदार-पारियायय-वियसिय-गव-कुसुम-गोच्छ-चेचहए। वसिउं विव्वामोए हा कह होहं असुइ-गंधो ॥                               | 1   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | कालिय-मणि-णिम्मविए जलंत-बेरुलिय-मंबिए भवणे । वसिऊणं वसियम्बं जर-कहर्य-कए उहर्य-वासे ॥                            |     |
| 3          | तेलोक्क-तुंग-विंता-दुमे व्य प्रमिद्धण जिणवरे एत्य । पूण भए णवियव्यं मूढाणं अण्ण-पुरिसाणं ॥                       | ş   |
| -          | बित्यय-णियंब-पुलिणे रमिउं इंसो ब्व तियस-विख्याण । हा मणुय-छोय-पत्तो होहं महिलो कुमहिलो ब्व ॥                     |     |
|            | वर-पोमराय-मरगय-कुक्केयण-रयण-रास्ति-विक्सितो । णूणं किविणो घेच्छं वराडियं धरणिवट्टामो ॥                           |     |
| в          | गंधन्व-ताल-तंती-संबलिय-मिलंत-महुर-सद्देणं । बुज्झंतो होही सो संपद्द खर-णिट्टर-सरेहिं ॥                           | 6   |
|            | स्र-सेक्रिम पयासं जिण-जम्मण-मंगलम्म वहंते । तं तत्थ णिचयं मे तं केण ण सलहियं बहुसो ॥                             |     |
|            | हा दिणयर-कर-परिमास-विवसियंबुरुह-सरिस-मुह-सोहं । सुरगिरि-सिर-मडड-समं करूया उण जिणवरं दच्छं ॥                      |     |
| y          | » दर-दिलय-कुवलडप्पल-विसद्द-मयरंद-बिंदु-संदुमियं । थण-जुयलं हो सुर-कामिणीण कइया पुणो दच्छं ।।                     | 9   |
|            | तियसिंद-विकासिणि-पणय-कोव-पिवेबङ्-कमल-राइल्लं । पडम-महापडमाइसु दहेसु मह मजणं कत्तो ॥                              |     |
|            | ते णवर खुदड् हियए जं तं णंदीसरे जिणिय-महे । तीय महं पेसविया दिट्टी धवलुजल-विलोला ॥                               |     |
| 12         | सुंदरयर-सुर-सय-संकुले वि रंगम्मि णश्चमाणीए । सहि-वयण-णिवेसिय-कोयणाएँ तीए चिरं दिट्टो ॥                           | 12  |
|            | समवसरणिम पत्तो विविह-विणिम्मविय-भूसणावयवो । सुरलोय-णिमिय-छोयण-धवलुज्जल-पम्हलं दिट्टो ॥                           |     |
|            | हा सुर-गरिंद-जंदण हा पंडय रुद्द-भद्द-सालवण । हा वक्लार-महागिरि हिमवंत कहिं सि दटुच्वो ॥                          |     |
| 15         | हा सीए सीओए कंचण-मणि-घडिय-तीर-तरु-गहणे । हा रम्मय धरणीहर फुरंत-मणि-कंचण-धराणं ॥                                  | 15  |
|            | हा उत्तर-देव-कुरू हा सुर-सरिए सरामि तुह तीरे । रयणायर-दीवेसुं तुज्झं मे कीलियं बहुसी ।।                          |     |
|            | ह्य विकवंतो जिय सो थोवत्थोवं गलंत-कंतिछो । पवणाहको व्व दीवो झत्ति ण णाभो कहिं पि गको ॥ अवि य ।                   |     |
| 19         | ्वं पलावेहिँ दुद्दं जणेतो, पासद्वियाणं पि सुराण णिचं । वजात्रणी-घाय-हक्षो व्व हक्लो, पुण्णक्लणु मच्चु-वसं उवेह ॥ | 18  |
|            | दस वास-सहस्साइं जहण्णमाउं सुराण मज्जमिम । उक्कोसं सन्वट्टे सागर-णामाईँ तेसीसं ॥ 🕽                                |     |
|            | Ş८५) तओ भो भो पुरंदरदत्त महाराय, जं तए चिंतियं 'एयस्स मुणिणो सयल-रूव-जोब्वण-विण्णाण-लायण्ण                       | -   |
| <b>Z</b> 1 | संपर्ण-सफळ-मणुय-जम्मस्स वि किं पुण वेरगां, जेण एयं एरिसं एयंत-हुक्लं पन्त्रज्ञं पवण्णाें कि । ता किं इमं पि एरिस | 121 |
| ;          | संसार-दुक्तं अणुह्विऊण भण्णं पि वेरग्ग-कारणं पुच्छिजङ् ति ।                                                      |     |
|            | णरणाह सब्व-जीवा अणंतसो सब्व-जाइ-जोणीसु । जाया भया य बहुसो बहु-कम्म-परंपरा-मुढा ॥                                 |     |
| 24         | एयं दुह-सय-जलयर-तरंग-रंगत-भाषुरावत्तं । संसार-सागरं भो णरवरं जह हंच्छसे तरितं ॥                                  | 24  |
|            | भो भो भणामि सन्वे एयं जं साहियं मण् तुज्ज्ञ । सद्हमाणेहिँ इमो उवएसो मज्ज्ञ सोयन्त्रो ॥ अवि य ।                   |     |
|            | मा मा मारसु जीए मा परिद्व सज्जणे करेसु दयं । मा होह कोवणा भो खलेसु मेर्ति च मा कुणह ॥                            |     |
| 27         | अलिए विरमसु रमसु य सचे तव-संजमे कुणसु रायं । अदिण्णं मा गेण्हह मा रज्जसु पर-कलक्तम्मि ॥                          | 27  |
|            | मा कुणह जाइ-गर्व्व परिहर दूरेण भण-मयं पार्व । मा मज्जसु णाणेणं बहु-माणं कुणह जह-रूवे ॥                           |     |
|            | मा इससु परं दुहियं कुणसु दयं णिक्षमेव दीणम्मि । पूग्ह गुरूं णिक्षं वंदह तह देवए इट्टे ॥                          |     |
| 30         | संमागेसु परियणं पणह्यणं पेसवेसु मा विमुहं । भणुमण्णह भित्तयणं सुपुरिस-मग्गो फुडो एसो ॥                           | 30  |
|            | मा होह णिरणुकंपा ण वंचया कुणह ताव संतोसं । माण-स्थद्धा मा होह णिक्किवा होह दाण-परा ॥                             |     |
|            | मा कस्स वि कुण णिंदं होजासु गुण-नोण्हणुजओ णिययं । मा भण्पयं पसंसह जह वि जसं इच्छसे धवलं ॥                        |     |
| 33         | बहु-मण्णह गुण-रयणे एकं पि कयं सयं विचितेसु । आलवह पढमयं चिय जह इच्छह सज्जणे मोत्तें ॥                            | 33  |
|            | पर-बसणं मा णिंदह णिय-बसणे होह वज्ज-घडिय व्व । रिद्धीसु होह पणया जइ इच्छ्रह श्रत्तणो रूच्छी ॥                     |     |

<sup>1)</sup> प निचडर, प विस्ति . 2) ग तहय for उहरा. 3) प om. तुंग, प विस्तियं , प अन्नदेवाणं ।।. 4) ग होहम for होहं. 5) प पूजम for पोम, प वंकेयण, प विस्तिणों पेलं वहाणियं. 6) प वोहिस्से for होही सो. 7) प साहियं for सलिएं 8) प दाहिणकरपरि for हा दिणयरकर परि , प सुस् होह, प om सिर, प समं से का थाओ जिणवरित्रथे ।. 9) प दरि for दर् प सिंदु for संदु , प om. हो, प एरं वरकामि . 10) ग दृहेम मह मज्जणं. 11) प नरवर for णवर, प महं for महे. 12) प om. म्रस्सय, प नचमाणीओ, प विमेसिय. 13) ग कोयणिस्मिय. 14) प नंदण for णिरंग, ग णंदण पंदय तरकापर्दसालवणे. 15) म सीनोदे, प धरणियरा सोहियपुद्धकंचण. 16) प तुष्क्ष मए कीक्षियं. 17) प थोवंथां ने, प वि for पि. 18) प दुई जुणेंतो, ग वज्जासणि, प हस्सो पुणवस्त्रय वच्चवसं. 20) प पूरंत्ररयत्त. 21) प पणणा for संपण्ण, ग सफलजन्ममणुयस्स वि, प वेर्र्य for वेर्र्यं, प एतं for एयं, प एपवज्ञो सि । तो कि. 22) प अणुभविकणं अन्नमि वे . 24) प तुरंग, for तरंग, प तो for भो. 25) म सं for जं, ग तुक्षां for तुज्जा, प मज्ज for मज्जा. 26) प मारेमु जिए, प कोहणाहो सलेह. 27) प तह for नव, प अपिन्न for अदिण्यं. 28) प माणेणं बहुमायं सा तुणम् स्त्रे for the 2nd line. 29) प पर्य for परं, ग दर्य णिच्च शिच्च दी , प गुरू for गुरू: 30) ग पुढं for पुढ़ो. 31) ग श्वा 32) म कस्त हुण शिद्द होज्ज गुण, प लेक्स जुओ, प न्ना सि कि विस्ति होज्ज गुण, प निक्त होजा गुण, प लेक्स जुओ, प न्ना सि विस्ति होज्ज गुण, प

|       | मिलियह धन्म-सीलं गुणेसु मा मच्छरं कुणह तुरुमे । बहु-सिक्सिण् य सेवह जह जाणह सुंदरं कोण् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | मा कहुयं भणह जम महुरं पिडभणह कहुय-मणिया वि । जह गेण्हिकण हच्छह लोए सुहयसण-पढायं ॥<br>मा कहुयं भणह जम महुरं पिडभणह कहुय-मणिया वि । जह गेण्हिकण हच्छह लोए सुहयसण-पढायं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|       | मा कहुय भणह जम महुर पाडमणह कहुव-माणवा वि । अहे ।<br>हासेण वि मा भण्णड णवरं जं मम्म-बेहवं वयणं । सबं भणामि एतो दोहरमं णस्थि छोयम्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| 3     | हासेण वि मा भण्णड णवर ज मन्म-वहर वयण । सच नणान ५ ज उपने वा गणानिको स्वण-सङ्ग्रे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|       | धस्मिमि कुणह वसमें राजो सन्वेसु णिउण-भणिएसु । पुणहत्तं च कलासुं ता गणिकजो सुवण-मज्हो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|       | इय गरवह इह लोग एयं चिय णूण होइ कीरंतं । धम्मत्य-काम-मोक्साण साहयं पुरिस-कवाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6          |
| 8     | ता कुणसु आयरं भी पढमं काजण जं इमं भणियं। तत्ती सावय धम्मं करेसु पच्छा समण-धम्मं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U          |
|       | े — — — — — — — कियो किएस गाणा केतिको । विश्विद्देश साह-वसहा संयक्त-कलसाण वाच्छ्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|       | करा मा जार मा जारिया। होये सहस्र-स्क्याई । तिहुयण-साम्बुण पर अवर युग कर्णुवन सामग्र ।। जाव च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 9     | नेताह कर ताह करहे कर को भीवणावस रक्षेत्र अञ्चने वाहि-पादी-मर्ण-भयावस (४४०) वस ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9          |
|       | प्रजंतालं निर्माणं तर-मग्र-प्रवंगे मोह-महाण लाणे. मोर्स ते कवले भी जिणवर-वर्षण णास्थ हत्थावलवा ॥' सि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|       | ८८६) प्रश्नेतरिय क्रहेतरं जाणिउण भावद्व करयलंजन्तिणा पुच्छिमा भगव घरमणदणा वासव-महामातणा, भाणय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 12 च  | जेज । 'भगतें, जो एस तम् अम्ह एवंत-इक्ख-ह्वां साहिओ चड-गइ-छक्खमां संसारी, एयस्स पढम कि जिसत्ते, जेज एए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12         |
| जी    | वा एवं परिसमंति' ति । सणिवं च गुरुणा धम्मणंदगेण । 'सो सो महामंति, पुरंदरदत्त महाराय, णिसुणेसु, संसार-परि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| भ     | मणस्म जं कारणं भणियं तेलोकः बंधूहिं जिणवरेहिं नि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 15    | कोहो य माणो य अभिग्गहीया, मत्या य लोहा य पबहुमाणा । चत्तारि एए कमिणा कसाया, सिंचिति मृलाहँ पुणवभवस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15         |
|       | भण्णाणंधो जीवो पडिवजाइ जेण विसम-दोगगई-सग्गे । मृढो रूजाकने एयाणं पंचमो मोहो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| तर    | थ कोही णाम जे कणह अवरहे वा अणवरहे वा मिच्छा-वियप्पेहिं वा भावयंतस्स परस्स उवरि बंध-घाय-कस-च्छेय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 18 सब | नणा-मारणाइ-भानो उनवज्जह तस्स कोहो ति णासं । जो उण अहं एतिसो एरिसो ति तारिसो ति य जाइ-कुळ-वरू-विज्ञा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18         |
| ख     | गाईहिं एसो उण ममाहमो किं एयस्स अहं विसहामि ति जो एरिसो अञ्जवसाओ अहं नि णाम सो माणो ति भण्णह ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| जो    | उण इमेणं पत्रोरोणं इमेण वयण विष्णामणं इमेणं वियप्पेणं एयं परं वंचमि त्ति, तं च सकारणं णिकारणं वा, सन्वहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|       | ाणा-परिणामो जो एमो सन्त्र-संसारे माया माय ति भण्णइ। जो उण इमं सुंदरं इमं सुंदरयरं एयं गेण्हामि इमं ठावेमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21         |
|       | । रक्लामि ति सन्वहा मुच्छा-परिणामो जो सो लोहो ति भण्णइ । तत्य जो सो कोवो सो चडप्पयारी सन्वण्णूहिं भग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|       | ार्डे पर्रुविभो । नं जहा । <b>स</b> र्णताणुवंची, अप्पञ्चक्काणवरको, पश्चक्काणावरको, मंजरूको चेय । तत्थ य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 94    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24         |
|       | पच्चय-राइ-सारच्छो कोवो जन्मे वि जस्स जो इवइ । मो तेण किण्ह-लेसो णरवर णर्थ समिह्यह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|       | खर-पुढवी-भेय-सभी संबच्छर-मैच-कोह-परिणामी । मरिकण जीछ-लेखी पुरिसी निरियत्तर्ण जाइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 27    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27         |
|       | जल-रहा-मारिच्छा पुरिसा कोहेण तेउ-लेस्साए । मरिजण पक्ख-मेत्ते वह ते देवत्तणमुर्वेति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|       | माणो वि चउ-वियप्पो जिगेहिँ समयम्मि णवर पण्णविज्ञो । णामेहि पुच्व-भणिज्ञो जं णाणतं तयं सुणह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 30    | ण जार सेवलाओं हेर्क तक कार अधिकार केले . इन इन कि नाम क्रिको समाने किया जेन लेकानो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••         |
|       | सेलल्यंभ-मिरुकेण जबर मरिकण वश्चए जरुए । किंचि पणामेण पुणो अट्टिय-धंमेण निरिष्सु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30         |
|       | दाह्य-थंभ-सरिष्ठेण होड् माणेण मणुय-जम्मस्मि । दंवत्तणस्मि वश्चह चेत्तलको णाम सम-माणो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 33    | The state of the s | <b>3</b> 3 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99         |

<sup>1 &</sup>gt; P अमिडिसहिय for अलियत, P ह for य before से 4ह 2 > P जणं for जणे, P पहार्य. 3 > P व for नि, P नरवर जं. 5 > P नरबर for गायह मिय होह गूण कीरंत, P साहस for साहयं. 6 > P तो for भी, P जह for जं. 7 > P वसर्ड for बराही. 8) P वाटिणा णेय, P नहुयणसोक्खाउ परं 9) P जलहिसममहाभी, P मयाणेकतिक्खाङ 10) P ते for तं. 11) Pom. कहंतर, असर्व 12) P एसी for एम, Jom. अम्ह, Pom. एर्यनं, P लक्सणं, J एथण for एए. 13) Jom. एगं, Pपुर इत्यत्त, Pपरिभवणस्म. 14) P बंधू for बंधूकि, Pom. कि जिणवनेहि etc. to अववरहे वा. 15) J अणिनिमहीया. 17) P वधवायनज्जणमा 18) P कोवो for बाहो, P om tत तारिसो ति. 19) उ कीस for कि, P om. अहं, उ विसहिम P बिमहामी, उ शरिस अन्झवसाओ सी माणी 20 > P जो पुण, P वयणभिक्षासेंग, P एवं परर्वचितिस्ति 21 > P सा for जी पसी, अम् संसारमाया, P इम न सुद्दरं इमं च न सुद्दरं एयं, P ठावेमि इमं न देमि एयं 22 > P लोभो, J om. भगवंतेहिः 23 > J अध्यक्षस्थाणी, Pom. तस्थ य. 24) P विद्रश्री, Jadds 3 later, J पुटबीनेय, J जलरेही. 25) राई for राह, P जस्म नो महर। 26) P तिरियत्तणं, उ जाई P जायङ 27) P मरिमा साम, P परिणामा, P को उलेसा, P मणुवत्तणे जीते। 28) J जलरेहामरिमो उण पुरसा कोहेग नउ तेज, P-मारिच्छा कीलंतपणहु कोवसन्मावो । मरिकण तेउलेसा पुरिसा देवसणे जीते 1. 29> P नामेग for णामेंह, J णाण तं for णाणतं. 30) P उण for पुण. 31) P उणो for पुणो. 32) P दाक्त्थंस, J सममाणे. 33) P मेहंगवमाणा, P धणउर्रवसरिच्छा ईसि च नाउ सप्पटिया, J सरिच्छो ईसी.

12

30

- अहों वि चउ-वियम्पो किमि-राओ होइ णीलि-राओ य । कइम-राय-सिरच्छो होइ चउत्थो हलिहि व्व ॥ पदमेण होइ णरथ बीएण भणित णवर निरियसं । तइप्ण मणुय-जोणि होइ चउत्थेण देवसं ॥ कोवो उद्वेयणको पिथ-बंधव-णासणो णरवरिंद । कोवो संतावयरो सोग्गइ-पह-रंभ भो कोवो ॥
- ్ళ ৫৬) अवि य कुविओ पुरिसो म गणेह् अत्थं णाणत्थं, म धम्मं णाघम्मं, म कम्मं माकम्मं, म जसं माजसं, म । किसी माकिसी, म कर्ज माकर्ज, म भक्तं माभक्तं, म गम्मं मागम्मं, म वर्ष मावर्षं, म पेयं मापेयं, म बरुं माबरुं, म दोग्गई म सोग्गई, म सुंदरं मासुंदरं, म पच्छं मापच्छं ति । अवि य ।
- बुह्यण-सहस्त-परिणिदियस्त पयईप् पाव-सीलस्त । कोवस्त ण जंति वसं भगवंते साहुणो तेण ॥ जेण, मिच्छा-वियप्प-कुविजो कोव-महापाव-पसर-पिडबद्धो । मारेइ भायरं भइणियं पि एसो जहा पुरिसो ॥' भणियं च णस्वहणा 'भयवं, ण-याणियो को वि एस पुरिसो, केरिसो वा, किं वा इमेण क्यं' ति । भणियं च गुरुणा ।
- "जो एस तुन्तर वामे दाहिण-पासिम्स संठिओ मज्झ । भमरंजण-गवलामी गुंजाफल-रत्त-णयण-बुओ ॥ तिवलि-तरंग-णिडालो-भीमण-भिउडी-कथंत-सारिच्छो । सुमयावलि-भंगिछो रोस-फुरंताहरोट्ट-बुओ ॥ दढ-कढिण-णिडुरंगो बीओ कोवो व एस संपत्तो । एएण कोव-गहिएण जं कथं तं णिसामेहि ॥

15 ६८०) अश्वि बहु-कणय-चिंद्रयं पुड-रयण-पुरंत-विमल-कृंतिकः । दिमलाण कंचि-देसं पुद्दश्य व कांद्रलं एकः ॥ 15 उत्तत्त-कणय-महया फरिहा-पायार-रुचिर-गुण-सोहा । तिम्म पयासा णयरी कृंची कंचि व्य पुहृश्य व कांद्रलं एकः ॥ तीए वि य महाणयरीए पुन्तदिक्षणा-भाए तिगाउय-भेत्ते रगडा णाम संणितेसो । सो य केरिसो । विंझाडइ-जङ्सको दिरिय18 मत्त-महिम-मंकुलो, हर-णिलको जङ्मको उद्दाम-यसह-देकंत-रिहरु, मलय-महागिरि-जङ्गसको दीहर-साहि-सय-संकुलु, 18 णहंगणाभोउ जङ्मको प्यड-गहवइ-सोहिको चि । अवि य ।

धण-धणण-सालि-कलिओ जण-नय-वियरंत-काणणो रम्मो । रगड ति मंणिवेसो गोडल-सय-मिलिय-गोट्टयणो ॥ 21 तम्मि य जम्म-दलिहो बहुलीय-हर्यत-परिगओ चंडो । कलहाबद्ध-कल्लयलो सुसम्मदेवो ति वसइ दिलो ॥ तस्स य भइसम्मो णाम जेट्टउत्तो । मो य बालत्त्र गे चेय चंडो चवलो असहणो गव्विओ थलो णिटुरे णिटुरे-वयणो सब्ब-।डिंभाणं चेय दुर्ज्वारमो अणवराहिणो अण्मे डिंभे य परिताडयंतो परिभमइ । तस्स तारिसस्स दट्टण सब्भावं पयई व डिंमेहिं

24 कथं णामं चंडतोमो त्ति गुण-णिष्फण्णं णामं । ता णरणाह्, सो उण एसो । इमस्स य गुरुयणेणं सरिस-गुण-कुळ-सीळ-माण- 24 विहव-विण्णाण-विज्ञाणं वंभण-कुळाणं बाळिया वंभण-कण्णया पाणिं गाहिया । ते वि तस्सेव कुढुंब-भारं णिक्सिविऊण मूढ-लोग-वाया-परंपरा-मूढा दूसह-दाळिइ-णिडवेय-णिडिवण्णा गंगाण् तित्थयत्ता-णिमित्तं विणिगाया माया-पियरो ति । एसो वि 27 चंडमोमो कय-णियय-वित्ती जाव जोव्वणं समारूढो । सा वि णेदिणी इमस्म महिला तारिसे असण-पाण-पावरण-णियंसणा- 27 दिण् असंपर्डते विविद्द-विलासे तहा वि जोव्वण-विसदृमाण-लायण्या रेहिउं पयत्ता । अवि य ।

भुंजउ जे वा तं वा परिहिज्जउ जे व तं व मिलिणं वा । भाऊरिय-रु।यण्णं तारुण्णं सद्वहा रम्मं ॥ 30 तभो तम्मि तारिसे जोब्वणे बद्दमाणा सा णेदिणी विरिसा जाया ।

जत्तो जत्तो वियरइतत्तो तत्तो य कस्तिण-धवर्लाहिं । अश्विज्ञह् गाप्त-जुवाण-णयण-णीलुप्पलालीहिं ॥ ६८९) तक्षो इसो चंडसोमो तं च तारिमं पेच्छमाणो अखंखिय-कुरू-सीलाय वि तीय अहियं ईसा-मच्छरं <sup>33</sup>समुन्वहिउमाढत्तो । भण्णइ य,

1 > P अववगविलयओ वचा अवस्स, P जाित for जाइ, P संग for सिंग, P मायाए for लेसाए. 2 > P धणउरंव-, J मायाब हे होइ, P हींस- 3 > J राइ for राय, P हिलद ब्व 4 > J बितिएण for नीएण, P भवित्त for मणित, P तहर माणुमजोणी. 5 > J कीही, P उव्वेवणओ, J ईमओ कोओ. 6 > J ण अणहं P नांगेरंथ, J om. णाध्रमं, P नकामं for ण कम्मं, J णाअकस्मं P नोकामं, P न यसं, J णा अजसं P गोयसं. 7 > J णा अकिस्ती, J णा अकसं, J णा अभक्तं, J णा अगस्मं. 8 > P सोयई for मोगाई, P न पंथं नांपंथं ति. 9 > P वहु for बुह. 10 > J मेच्छामिअप, J पावयदल्यस्पदो. 11 > P om. किस्सो ना, J किसेण for कि वा हमेण- 12 > J P नामो (?), J वासिम for पामिस, P गवलातो for गवलागो. 13 > J मुयायवल- 14 > P स्वी for बीओ, P व्य for व, P हियएण for गिहएण, P निसामेड 15 > J दिमेलोण कंपि देसं पुरुवीय P दिमेलाकंति निवेसं पु. 16 > J वह्य for कियर 17 > J तीय य कंचीय महा , J दिल्लो P पुन्वमिल्ला- 18 > P उम्मत्त for मत्त, P एरिणल ओ, P वसमदेंकंतरेहिरो P सिंह for माहि 19 > P नहंगनाहोल 20 > P वियरत्तकाणरणारागो, P ओल for गोलल 21 > P बहुलीव-, J कलहोनवढ़ 22 > P बहुलीव का में ।, P ताण for ता, P om. य, P सील-नाणिवहविक्वालिकाणं 25 > P पाणी गहिया, J नस्सेय P नस्सेवि- 26 > P वाय for वाया, P दारिहनिन्वेव, P तिरवथत्तार निमित्तं, P माणियरो 27 > P सो for सा, P पाणे for पाण, J णिकंसणादि वा असं 28 > P वि वहव, P -वोसहुमाणलायणण रेहिलं पयत्ते ।, J om. अनि य 29 > P मुजज, P परिविज्ञित हे व वस्थं वा ।, P रुणो for रम्मं 30 > J वहुमाणे, P सो for सा. 31 > P वत्ती for the first तत्तो 32 > P अवस्वंदिय, J जुलसीलाय वि तीय यहिसमं P कुलसीलयिवतीय अहियं 33 > J om. भण्णह य

- जे धणिणो होंनि गरा वेस्सा ते होंति जबरि रोराजं । दहुण सुंदरवरं ईसाण मरंति मंगुळवा ॥ 1 णरवर, अहिंबो इमाणं अहम-णर-णारीणं ईसा-मच्छरो होइ। अवि य । अत्याणाभिणिवेमो ईसा तह मच्छरं गुज-समिद्धे । अत्याजिम पर्मसा कुपुरिस-मग्गो फुडो एसो ॥ तमो एवं णरणाह, तीय उवर्रि ईमं समुद्यहमाणस्स वच्चइ कालो । सह भवल-कास-कुसुमो जिम्मल-जल-जलय-रेहिर-तरंगो । सरएण विजिम्मविभो फलिय-म**इ**स्रो व्व जिय-लोसो ॥ जोण्हा-जलेण पञ्चालियाहँ रेहंति भुयण-भाषाह । पलओवंह्यित-भीमण-स्रीरोय-जलाविलाहं व ॥ वर-लुष्यमाण-कलमा दर-कुर्सुमिय-सत्तिवण्ण-मयरंदा । दर-विचसमाण-जीमा गामा सरचरिम रमणिजा ॥ णिष्कण्ण-मध्व-सासा आमा-संतुट्ट-दोगगय-कुद्वंबा । देकंन-वसह-रुइरा सरयागम-सुदिया पुहई ॥ १ तओ एवं च एरिसं पुहुई अवलोइऊण परितुट्टा णड-णष्ट-सुट्टिय-चारण-गणा परिभामितं समाउत्ता । तिम्म य गामे एकं १ णड-पेडयं गामाणुगामं विहरमाणं संपत्तं । तत्थ पहाण-मयहरो हरयसो णाम । तेण तस्स णडस्स पेच्छा दिण्णा, णिमंतियं च णेण सम्बं गामं । तत्थ लेल-बह्ल-जुय-जंत-जोत्त-पगाह-गो-महिस-पसु-वावडाण दिवसकी क्षणवसही दृदृण 12 तेण राष्ट्रंण पढम-जामे पस्पंत कलयले संटिए गो-बगो संजमिए तण्णय-सत्ये पसुत्ते डिभयणे कय-सयल-घर-बाबारा गीय- 12 मुरय-सइ-संदाणिया इव णिक्खंनुं पयत्ता सन्द-गामउडा । अदि य । गहिय-दर-रहर लीवा अवरे वर्श्वान मंचिया-हत्था । परिहिय-पाउय-पाया अवरे इंगा य घेत्रूण ॥ §९०) एमो वि चंडमोमो णिय-जाया-रक्खणं करेमाणो । कोऊहरेण णवरं एयं चिंतेउमोढत्तो ॥ 'अन्त्रो जह णडं पेच्छओ वच्चामि, तभो एसा मे जाया, कहं अह हमं रक्खामि । ता णडो ज दहुच्तो । अह एयं पि जेज, ण जुजह तम्मि रंगे बहु-सुंदर-जुवाण-सय-संकुळ-णयण-सहस्स-कवित्यं काउं जे । सो वि मम भाषा तिर्हि चेव तं णडं 14 वहुँ गओ ति । ता जंहीउ तंहोउ । इमीए मिरिसोमाए मेणीए समस्पिऊण वश्वामि णडं दहं। समस्पिऊण, कोंटिं 18 वेत्ण गओ एसो वंडसोमो सो । चिर-णिग्गण य तम्मि सिरियोमाए भणियं 'हला गीदिणि, रमणीओ को वि एसो णिबंड समाहत्तो, ता किं ण खणं पेच्छामों'। णंदिणीण भणियं 'हला मिनिसोमे, किं ण-याणिस णिययस्य भाउणो चरिय-थे चेट्टियं जेण एवं भगिम । णाहं अत्तणो जीएण णिब्विण्णा । तुमं पुण जं जाणिस तं कुणमुं ति भणमाणी ठिया, मिरिसोमा थे। पुण गया नै णडं दट्टुणं ति । तस्स य चंडस्रोमस्स तम्मि रंगे विर पेच्छमाणस्स पट्टीए एकं जुवाण-मिहुणगं मंतेउं समाढतं । भणियं च जुवाणणं । 'सुंदरि सुमिंगे दीसित हियग पिन्यसिस घोरूमि दिसासु । तह वि हु मणोरहेहिं पश्चक्त अज दिट्टासि ॥ 21
- 'सुद्दि सुमिगे दीससि हियण पिग्वसिस बोलिम दिसासु। तह वि हु मणोरहेहिं प्रचक्लं अज दिट्टासि॥
   तुह सोहमा-गुणिधण-विद्विय-जलणावली महं कामो। तह कुणसु सुयणु जह सो पसिमज्ञ संगम-जलेण॥'
   एयं मंतिजमाणे सुयं चेडसोमेण आसण्ण-संठिएणं। दिण्णं च णेण कण्णं। एत्थेतरिम पिडमणिओ तीए तरुणीए सो जुवाणो
   'बालय जाणामि अहं दक्लो चाई पिग्रंवओ ते मि। दह-मोहिओ क्यण्णू णवरं चंडो पई अम्ह'॥
- हु९१) ग्यं च सोकण चंड-सहायण्णणा जाय-संकण चिंतियं चंडलोमेणं। 'णूणं गुसा सा दुरायारा मम भारिया। मर्भ इहागयं जाणिकण इमिणा कण वि विडेण सह मंनयंनी ममं ण पेच्छड् । ना पुणा णिसुणमि किमेल्य हमाणं णिष्फणणं 30 दुरायाराणं' नि । पश्चिभणियं च जुवागण।

'चंडी सोम्मो व्व पई सुंदरि हैदो जमो व्व जह होइ। अज महं मिलियव्वं घेत्तव्वा पुरिस-वज्ज्ञा वा'॥

21

24

27

30

1 भणियं च तरुणीए । 'जह एवं तुह णिष्छंभी ता जाव महं पहें हह किहें पि णड-पेच्छणयं पेच्छह ता भहं णिय-तेहं गच्छासि, 1 तत्थ तए मम मगालग्नेणं चेय भागतन्वं' ति भणिऊण णिगाया, घरं गया सा तरुणी । चिंतियं च चंडसोमेणं 'भरे, स 3 चिय एसा दुरायारा, जेण भणियं हमीए 'चंडो मह पह' ति । अण्णं च 'इह चेय पेच्छणए सो किहें पि समागओं' ति । 3 ण तीप एत्य आहं विद्वो ति । ता पेच्छ दुरायारा दुस्तीला महिला, एएणं चेय खणेणं एमहंतं आलप्पालं भाउतं । ता किं पुण एत्य मए कायच्यं' ति । जाव य हमं चिंतेह चंडसोमों हियएणं ताव हमं गीययं गीयं गाम-णडीए ।

को असु माणुसु बल्लहुउँ तं जह अच्णु रमेह् । जह सो जाणह जीवह व सो तहु प्राण लएह ॥
§ ९२) एवं च णिसामिजण आबद्-तिविल-तरंग-विरह्य-भिउडी-णिडालवहुण रोस-फुरफुरायमाणाहरेण अमिरस-वस-विल्समाण-सुवया-लएण महाकोव-कृषिएण चिंतियं । 'किहें मे दुरायारा सा य तूसीला वबह अवस्सं से सीसं गेण्हामि'
१ ति चिंतेते ससुटिओ, कोंटि घेल्ण गंतुं च पयतो । महा-कोव-धमधमायमाण-हियओ णियय-घराहुलं गंत्ण य बहल- १ तमोच्छह्ए सयले मूमि-मागे घर-फलिहस्स पिटु-भाए आयारिय-कोंटी-पहार-सजो अच्छिउं समादतो । इस्ने य उक्सेहृं पेच्छण्य सो तस्स आया भइणी य घर-फलिहय-दुवारेण पविसमाणा दिट्टा णेणं चंडसोमेणं । दट्टण य अवियारिकण पर-12 लोयं, अगणिकण लोगाववायं, अयाणिकण पुरिस-विसेसं, अबुद्धिकण णीई, अवहत्यिकण सुप्रिस-मरंग, सब्वहा कोव-विस- 12 वेय-अधिण विय पहओ कोंकीए सो भाया भइणी वि सिरिसोमा। ते य दुवे वि णिविषया घरणिवट्टे। 'किर एसो सो पुरिसो, एसा वि सा मम मारिय' ति 'आ अणज' ति भणमाणो जाव 'सीसं छिंदामि' ति कोंटी आभामिकणं पहाविओ ताव 16 य झण ति फलिहण् लग्गा कोंटी । तीय य सहेण विउद्धा सा कोट्टय-कोणाओ णेदिणी इमस्स भारिया । भण्यं ससंभमाए 15 तीए 'हा हा दुरायार, किमेयं तए अज्ञावसियं' ति घाइया ते णियय-बिहणि ति भाया वि' । तं च सोजण ससंभमेण णिक्विया जाव पेच्छह पाढियं तं महणीयं ति तं पि भाउयं ति । तओ संजाय-गरुय-पच्छायोणं चिंतियं णेण ।

'हा हो मए अकनं कह णु कयं पाय-कोव-वसप्ण । मिच्छा-वियप्प-किप्पय जाया अलियावराहेणं ॥ हा बाले हा वच्छे हा भिद्द-माया-समिष्प्प् मञ्झ । अह भाउणा वि अते करिसयं संपर्ध रह्यं ॥' एयं च चिंतिकां 'हा हतोश्हि' ति भगमाणो मुच्छिओ, पिंडो घरणि-वहे । णंदिणी वि विसण्णा ।

हा मह देयर वहाह हा बाले मह वयंसि कत्थ गया । हा दह्य मुंच मा मा तुमं थि दिण्णं ममं पायं ॥ ६९३) खण-मेत्तस्स य लद्ध-सण्णो विलविडं पयत्तो चंडसोमो ।

हा बालय हा वच्छय कह मि मण् णिग्घिणेण पानेणं । भाउय वच्छल सुद्धो णिवाइओ सुद्ध-हिषण्णं ॥ हा जो किंदयल-नुद्धो बालो खेलाविओ संगहेणं । कह णिद्धण सो बिय लिएगो सत्थेण फुरमाणो ॥ हा भाउय मह वल्लह हा भइणी वच्छला पिउ-विणीया । हा माइ-भत्त बालय हा सुद्ध्य गुण-स्याहण्ण ॥ जिलयस्स नित्थयत्तं सग्गालग्गो जया तुमं पिउणो । पुत्त तुमं एस पिया भणिकण समिष्यो मज्झ ॥ जणणीण पुण भणिओ ओ अनाल्हरूणो ममं एसो । पुत्त तुमे दहन्यो जीयाओ वि वल्लहो वस्सं ॥ ता पुनं मज्झ समिष्यस्स तुह पुरिसं मण् रहुयं । पेच्छ पियं पिय-वच्छय कोव-महारक्ख-गहिण्णं ॥

वीवाहं वच्छाए कारेंतो संपर्य किर अउण्णो । चिंतिय-मणोरहाणं अवसाणं केरिसं जायं ॥ किर भाउणो विवाहे जव-रंगय-चीर-बद्ध-चिंघालो । परितुट्टो जिससं अध्योखण-सह-दुङ्खलिओ ॥ जाव मए स्विय एयं कुविष्ण व पेच्छ कयं महकस्मं । अण्णहर्वे चिंतियं मे घडियं अण्णाणु घडणाणु ॥

1. 〉 Pक्तरं for कहि, P ण for णुढ, P नाव for ता, J णिश्रअ for णिय, P वच्चामि for गच्छामि. 2. ) Jom. घर गथा, उ अबरे for भरे 3) P इह पेक्खणए चेथ कहि 4) P अडमेत्य for एत्य अहं, P तो for ति। ता, J महिलाए for महिला, J एमहर्त अल्पाल P महंने एवं आलप्पालं, P समाढत्ते for आढत्ते. 5 > J inter. मए एत्व, P सायनडीए. 6 > P माणस for माणुसु, P om. सो, P वि for ब, र सो looks like तो, P तही पाण. 7> P एवं च, P तिवली-, P विल्ड्य, JP विट्वेग, र फुरुफुरा , P om. न्यम-8) र विलस for विलसमाण, P भुभया, P कोनेण कुविए चितियं च ।, P om. सा. P दुरसीला, P om. से. 9) P om. ति, P चितंती र कोंकी P कोंट्टीं, P on. च, P हियाओ आगओ निययपराहुत्तोः 10 > P तमोत्थईए, र मूमिमाए, P फलिहयपट्टिं, र कांकी for कोटी, P अज्ञिन्नं for अन्त्रिनं, P निवलिंडिए पेच्छणएः 11) P भश्णीया घरफरिहय, उ उहुणं अवि , P परिलोयंः 12) उ कण य पुरिस, उ अवउव्सिक्कण य णीई, P लोई, P कोवि विसवेयंपण वियः 13> P om. कोंकीए, P पहणी for भइणी, P सिरिसेएमा, P विनिविडिया, P एम for एसो, P repeats पुरिसो. 14) J om. आ, J अणजं ति, J कोंकी for कोंटी, P आमाविजण 15) Jom. य, P खण for झण, J कोंकी for कोंटी, Pom. य, Pom. सा. 16) P किमयं नए अब्जवसियं, J ए for ते, ग भइणीए ति, ग 000. भाया वि. 17 ) P पाटियं तं सङ्गिमायरं ति । 18 ) P हा हा मए, ग कयं पेच्छ पाववसएण। मिच्छावियप्पियं पिय जाया. 19) P पिय for पिइ, P पियं ते for वि अंते, उ सियं for रह्यं. 20) P repeats हा. 21) मुंच इमा मा, P दीणं मप पार्वः 22) P विलवितं पलवितं पयत्तीः 23) महा बाला य, P वच्छ न नाओ निवार्टिओः 24) म्कडियड, म्सिणेहेर्ण, म्फर्ह for फुर. 25) प्रपिउविणीय, प्रमाण for माइ. म्र गुणलमाइक्च. 26) प्रमानम्मी 27 > P पुणो for पुण, उपसो for वस्सं. 29 > P पुष्वाहं for बीवाहं, उअवसारणं. 30 > उच्चिद्धानो, उणकीमं, P उण्कोडण 31 > J om. क्यं, P पेच्छह एथं क्यंतेण। हा अण्णह चितिअं घढाविअं अण्णाए (the page has its ink rubbed very much).

12

27

30

श्राम् वि पडामि समुद्दे गिरि-रंक ना विसामि पायाले । जलजे व्य समारुहिमो तहा नि सुद्धी महं जिथा ॥
कह नोसे विव पढमं कस्स न हल्यिस्स जनर नयजमहं । दंसेहामि अहण्जो कय-भहणी-भाइ-जिहुजं तो ॥

ता णवरं मह जुनं एयं चित्र एत्य पत्त-कालं तु । एए्सिं चेय वियाणलिम बप्पा विक्रोहुं जे ॥ इय जाव विक्रविए श्विय ता दूसह-कलुण-सद-विहाणो । जल-ओड़ारं दाउं अवर-समुद्दं राओ चंदो ॥ सोकण रुण्ण-सद्दं महिलत्तण-थोय-मउय-हिययाए । बाह-जलं-थेवा इव तारा वियलंति स्यणीए ॥ ताव य कोवायंबो तुज्जय-पडिवक्स-पडिहय-पयावो । पाडिय-चंडयर-करो उड्डओ सुरो णरवह व्व ॥

§ ९४) तओ मए इसाए पुण बेलाए णाइदूरमुगाए, कमलायर-पिय-बंधवे चक्काय-कामिणी-हियय-हरिसुप्पायए सूरे समास्तिया सुच्छाए तओ भणिओ लगेण। 'मा एवं विख्वमु, जह वि मया हमे' ति । तह वि पच्छायाव-परस्रो जरूणं १ पिबस्मि ति कय-णिच्छओ हमो चंडमोमो दीण-विमणो मरण-कय-ववसाओ गुरु-पाय-पहर-परस्तो हव जिक्कतो गामानो, १ गनो मसाण-सूमि, रह्या य महंती महा-दारुपृहिं विया। तत्थ य तिल-धय-कप्पास-कुसुभ-परभार-बोच्छाहिनो पजलिनो जिल्लो जरूण-जलावर्ला-परभार। एवंतरिम चंडमोमो भावह परियरो उद्धाहओ जल्लियं चियं पिबमितं। ताव य

शेष्ट्रह गेण्ह्ह रे र मा मा नारेह लेह णिवडंन । इय णिसुय-सद्-समुहं बलिय-जुवाणेहिँ सो घरिको ॥ मणियं च णेण 'भट्टा भट्टा, किं मण् पाव-कम्मेण जीविगुणे । अवि य ।

धम्मत्य-काम-रहिया बुह्यण-परिणिदिया गुण-विहूणा। ते होति मय-सरिच्छा जीवंत-मयल्या पुरिसा॥

15 ता ण कर्ज मह इमिणा पिय-वेधव-णिहण-कलुमिएणं वुह्यण-परिणिदिएणं अणप्यणा हव अप्पणा'। भणियं च हल- 15 गोडल-छल-संबिह्मिएहिं पिय-पियामह-परंपरागएकेकासंबद्ध-वंड-संघिडिय-मणु-वास-वम्मीय-मकंड-महिरिसे-भारह-पुराण-गीया-सिलोय-वित्त-पण्णा-सोतिय-पंडिएहिं 'अत्थेत्य पायच्छितं, तं च चरिऊण पाय-परिहीणो अच्छसु' ति । भणियं च 18 चंडमोमेणं 'भगवंतो भहा, जह एवं ता देसु मह पायच्छितं, जेण इमं महापावं सुन्हाइ' ति । ता एकेण भणियं। 'अका- 18 मेन कृतं पापं अकामेनैव शुद्धगति'। अग्येण भणियं असंबद्ध-पलाधिणा। 'जिद्यांसां जिद्यांसायाच तेन बह्यहा मवेत्'। अग्येण भणियं। 'कोपेन यत्कुं पापं कोप एवापराध्यति'। अग्येण भणियं। 'बाह्यणानं निवेद्यात्मा ततः शुद्धो भवि-श्वाप्ता अण्येण भणियं। 'अज्ञानाद्यन्कृतं पापं तत्र होषो न जायते'।

५९५) एवं पुष्वावर-संबंध-रहियवरोप्पर-विरुद्ध वयणमणुगाहिरहिं सन्वहा किं कयं तस्म पायश्कितं महा-बदर-भहेहिं। समलं घर-सन्वस्सं धण-घण्ण-वन्ध-पत्त-सयणासण-डंड-भंड-तुषय-चंउप्पवाइयं बंभणाणं दाऊण, इमाइं च पेसं, जय २५ जिय ति अहव अट्टिताइं भिक्तं भमेनो कप-मीस-तुंड-सुंडणो करंका-हत्यो गंगा-हुवार-देमंत-ललिय-भहेम्पर-वीरभह- ४५ सोमेसर-पहास-पुक्तराइसु विश्येसु पिंडयं पक्तालयंनो परिभमसु, जेण ने पायं सुउन्नइ ति ।

तं पुण ण-वर्णने श्विय तेण महा-पात-पसर-पहिषद्धो । मुन्नह एस फुउं चिय अप्पा अप्पेण कालेण ॥
जह अप्पा पाय-मणे बाहिंजल-धोव गण कि तस्स । जं कुंभारी सूया लोहारी कि घयं पियउ ॥
सुन्नाउ णाम मलं चिय णरणाह जलेण जं सरीरिम्म । जं गुण पात्रं कम्मं तं भण कह सुन्नाए तेण ॥
किंतु पिवत्तं सय-सेवियं इमं मण-विसुद्धि-कार्यं च । पुत्तिय-मेत्तेण कन्नो तत्थ भरो धोय-वर्त्ताए ॥
जं ते तित्यिम जन्नं तं ता भण करिमं सहावेण । किं पात्र-केडण-परी तस्स सहावे कह ण च ति ॥
जह पात्र-केडण-परी होज सहावेण तो दुवे पक्ता । किं अंग-मंगर्मणं महवा परिचितियं हरइ ॥
जह औग-मंगर्मणं ता एए मयर-मच्छ चक्काई । क्विट्रिय-मच्छंचा पढमं सारां गया णता ॥

| 1     | बहुद परिचातम चियं कास इसा दूर-देश्लिणा लागा । मागच्छ्य जण प चितिकण समा समारुद्द ॥                             | 1      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | भह पावणो सि ण इमो विसिट्ट-बुदीएँ होज परिगहिओ । तत्य वि विसिट्ट-बुदी-परिगहियं होज कूब-जरूं ॥                   |        |
| 3     | अह भगिस होजा तं पि हु तिस्ये गमणं णिरत्थयं होजा । अह तं ण होजा तित्यं पुण होहिह एत्य को हेऊ ॥                 | 8      |
|       | जुत्ति-वियारण-जोगं तम्हा एयं ण होइ विदुहाण । मूढ-जण-वयण-वित्थर-परंपराए गयं सिद्धी ॥                           | _      |
|       | जं पुण मयस्स अंगद्वियाईँ छुटमंति जण्हवी-सिल्लेले । तं तस्स होइ घम्मं एत्य तुमं केण वेळविश्रो ॥                |        |
| 8     | ता एत्य णवर णरवर एस वराओ भयाणुओ मुद्धो । पाव-परिवेडिओ श्विय भामिजङ् मंद-बुद्धीहिं ॥"                          | 6      |
| Ų     | रुयं च सोऊण सब्वं सश्चयं तं णियय-पुन्व-बुत्तंतं, पुणो वि                                                      |        |
|       | विणय-रहर्अंजलिउडो भक्ति-भराऊरमाण-सब्भावो । संवेग-रुद्ध-बुद्धी वेरग्गं से समल्लीणो ॥                           |        |
| 9 उ   | उद्धाइओ भगवओ चलण-जुय-हुत्तं, घेत्रूण भगवओ चलण-जुयलं करवलेहिं, भवि य,                                          | 9      |
|       | संवग-ऊद्ध-बुद्धी बाह-जलोयलण-घोष-गुरु-चलगो । मुणिणो चलणालग्गो अह एवं भणिउमाढत्तो ॥                             |        |
|       | 'भयवं जं ते कहियं मह दुच्चरियं इमं अउण्गस्स । अक्लर-मेत्तेण वि तं ण य विहडइ तुम्ह भणियाओ ॥                    |        |
| 12    | ता जह एयं जागसि तह पूण वियागसे फुडं तं पि । जेण महं पावमिणं परिसुज्झइ अकय-पुण्णस्स ॥                          | 12     |
|       | ता मह कुणसु परायं गुरु-पात्र-महा-ससुद-पिटयस्स । पणिवद्य-वच्छल चिय सप्पुरिमा होर्नि दीणिम्म ॥'                 |        |
| ល្ម   | र्वं च पायविडें ने विरुवमाणो गुरुणा भणिजो 'भद्दमुह, णिसुणेसु मज्ज्ञ वयणं । एवं किरु भगवंतेहिं सम्बण्णूहिं     | सब्ब-  |
|       | नत्थयरेहिं पण्णवियं परुवियं 'पुर्वि खलु भो कढाणं कम्माणं दुप्पडिकंताणं वेयइत्ता मोक्लो, णात्थ अवेयइत्ता,      |        |
| व     | ा झोसइत्ता'। नेण तुमं कुणसु तवं, गेण्हसु दिक्खं, पडिवज्जसु सम्मत्तं, णिंदसुन्दुःचरियं, विरमसु पाणि-वहाओ, उ    | उझसु   |
| q     | ारिगाहं, मा भणसु अलियं, णियत्तसु पर-दब्वे, विरमसु कोवे, रज्जसु संजमे, परिहरसु मायं,  मा विंतेसु लोहं, अवम     | ाण्णसु |
| 188   | अहंकारं, होसु विणीओ सि । अवि य ।                                                                              | 18     |
|       | एवं चिय कुणमाणो ण हु णवर इमं ति जं कयं पावं । भव-सव-सहस्स-रहयं खोण सब्वं पणासंसि ॥'                           |        |
|       | ख़ं च सोऊण भणियं चंडयोमेण 'भयत्रं, जइ दिक्खा-जोग्गो हं, ता महं देसु दिक्खं' ति । गुरुणा वि णाणाइसएणं उर       | इसंत-  |
| 21 स् | विवय-करमो जाणिकण पवयण-भणिय-समायारेण दिक्खिओ चंडसोमो ति ॥ 🛞 ॥                                                  | 21     |
|       | §ं९६) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंदर्णेणं ।                                                                  |        |
|       | 'माणो मंतावयरो माणो अन्यस्स णासणो भणिओ । माणो परिहव-मूळं पिय-बंधव-णासणो माणो ॥                                |        |
|       | माणस्थ हो पुरिसो ण-याणह सप्पर्ण णाणप्पणं, ण पियं णापियं, ण बंधुं णाबंधुं, ण सत्तुं णासत्तुं, ण मित्तं णामिर्र |        |
| Ç     | प्रज्ञणं णासज्जंण, ण सामियं णासामियं, ण भिच्चं णाभिच्चं, ण उत्रयारिणं णाणुवयारिणं, ण पियंवयं णापियंवयं, ण     | पणयं   |
| σ     | गापणयं, ति । अवि य                                                                                            |        |
| 27    | लहुयत्तणस्य मूलं सोगाइ-पह-णासणं अणत्थयरं । तेणं चिय माहृहिं माणं दृरेण परिहृरियं ॥                            | 27     |
|       | माण-महा-गह-गहिओ मरमाणो पेच्छए ण वारेइ । मित्र मायरं पियं भारियं पि एसी जहा पुरिस्रो ॥'                        |        |
| 3     | भिणंय च राइणा 'भयवं, बहु-पुरिस-संकुले ण-याणियो को वि एस पुरिसो' त्ति । भिणयं च धमरणंदणेण ।                    |        |
| 30    | ''जो एस मज्ज वामे दाहिण-पायम्मि संठिओ नुज्ज्ञ । एक्कुण्णामिय-सुमओ विन्थारिय-पिहुल-वच्छयलो ॥                   | 30     |
|       | गब्य-भर-मउल्यिच्छो परियंकाबद्ध-उब्भडाडोवो । ताडंता धरिणयलं पुणो पुणो वाम-पाएण ॥                               |        |
|       | उत्तत्त-कणय-वण्णो आयंत्रिर-दीहरच्छिवत्त-जुओ । रीडा-पेसवियाए तुमं पि दिट्टीए णिज्झाइ ॥                         |        |

33 इमिणा रूत्रेण इसो माणो व्य समागओ इहं होजा। एएण माण-सूटेण जं कयं तं णिसामेह ॥

<sup>2) 1</sup> वासणी for पावणी, P बुद्धीय होस्त, J होस्तण for होस्त, 3 नत्य विसिद्धा बुद्धी, J हो 3 for होस्त (sometime 3 and जा look similar). 3) प्रमंता for तित्वे, । जिल्लाको, म तंन for तित्वे. 4) म नय, म has here the verse किंतु पनित्तं तियमिंडसेनियं मर्णानभिद्धकारयं च । एत्तियमेर्त्तेण कभी तस्स भरी वी अनंतीए-compare the readings with the verse in J noted above, p. 48, foot-note, 29. 5) J पुण एवस्म. 6) P out. णवर, P अयाणओ सुद्रो, P परिनेड्डि ब्रो, J पाव for मंद. 7) । सच्चं P सन्मयं, P तिथ्यं for णियय, र om. वि. 8) र रहयविगय अंजली उटो, र संब्वेयलद्ध. 9) P जुयलहुत्तो, Pomits अबि यः 10 > उ संत्रेय, Pom. घोय, Pचलणज्ञ्यललमारे 11 > Pमगर्व, Pतीह for ते, उमर्राण for मेर्त्तण. 12) P मि for थि. 14) P मद मह गुणेमु मह वयणं, P किए for किल 15) उदुलारकनाणं, P नेश्ता. 16) उव for वा, J जोसहत्ताः 17 ) P बणेसु, P बिरज्जमुः 18 ) J अहंकारोः 20 ) P भगर्थ, P दिक्साए जोगी अहं ता महं, P om. ति, P नागाइसप उन . 21 > P खुइय. 22 > J तु for च before पुणो. 23 > P मूलो, P बंधुविगासणी. 24) P माणथद्धो, P अप्पर्य नाणप्पर्य, P न बंधू नाबंधू, J ण सत्तू णामस्. 25) ए नाउवयारिण, P पिय for विवं in both Places. 27 > P पणनासभं अणस्थकरं. 28 > P मारियं for मायर, J दिया for पिर्य 29 > P भगव 30 > P यामी िर वामे, P एकुम्नामियभिक्षोयस्थारिय, P वन्ययन्त्रोः 31 ) उ राध for गुरुव, P उत्तादात्रीवो, P -प्याएण 32 > P वेत्त for यत्त, P निज्ञायह. 33 > J इहं for इसो, P समागमो, P होज्जा, P निसामेहि.

१९७) अस्य णर-णारि-बहुलो उववण-वण-पउम-संह-समिष्णो । गाउय-मेत्त-गामो गामासण्ण-द्विय-तलावो ॥ जो स्तम-पदम-णारि-विद्वालो उववण-वण-पउम-संह-समिष्णो । गाउय-मेत्त-गामो गामासण्ण-द्विय-तलावो ॥ जो स्तम-पदम-णारि-जिवय-सुय-दिण्ण-णाम-विंघालो । छक्लंड-भरह-सारो णाममवंती-जणवको ति ॥ असो य करियो अवंति-जणवको । जल्य य पहिएहिं परिभममाणेहिं सयले वि देसे दिद्वहं एको व दोण्णि व तलायहं जाहं ॥ ज्ञा चण-घण-घष्टिय-कसण-पत्थर-णिकदृहं, दोण्णि व तिण्णि व दिद्वहं रुक्लाई जाहं ण सरस-साउ-महल्ल-पिक्क-घण-फल्डहं, तिण्णि व चयारि व दिद्वहं गामहं जाहं ण गाणजंति थोव-वीहियहं, चत्तारे व पंच व दिद्वहं देवडलहं जाहं ण सुंदर-किलासिणी- व यणाबद्ध-संगइ-गीयहं, पंच व छ व दिद्वत विलासिणिओ जाओ ण धरिय-घवलायवत्त-माऊर-छत्त-चामराइंबराओ ति । ६ अवि य ।

बहु-रयण-णियर-भरिजो वियरंतुद्दाम-सुद्दय-संखडलो । णिम्मल-सुत्ता-पडरो मालव-देलो समुद्दो व्य ॥ ९ तस्स देसस्य मञ्जा-भाग

घवलहर-णिग्मलस्मा फुरंत-मणि-विमल-किरण-तारह्या। सरण् व्य गयण-लच्छी उज्जेणी रेहिरा णयरी॥
जा य गिग्ह-समण् जल-जंत-जलहर-भरोरिल-णिसुय-सहिरस-उद्दंड-त्रृ्विय-पायिद्धंत-घर-सिहंडि-कुल-संकुला फुड-पोमराय12 इंदोवय-रेहिरे व्य पाउस-मिरि-जइसिय। पाउस-समण् उण फलिह-मणि-विणिग्मिन्य-घर-सिहंर्ट्य-घवला विमलिंदणील-12
फुरमाणी इंदीवर-मंकुलं व सरय-समय-मिरि-जइसिय। सरय-समण् उण दूसह-रिव-किरण-णियर-संताविय-पज्जलंत-सुर्कतजिण्य-तिब्वायवा आसार-वारि-धारा-धाय-णिग्मल-मिय-किसण-र्यण-किरण-संवलिय-सिरीस-कुसुम-गोच्छ-संकुल व्य गिग्ह16 समय-सिरिहि अणुहरह ति। जिहि च णयरिहिं जुवह-जुवाण-जुवलेहिं ण कीरंति सुह-मंद्रणहं। कण कज्जेण। सहाव-लायण्ण- 15
पसरत-चेदिमा-कलुसत्तण-भण्ण। जिहें च कामिणियणण ण पिजंति विविद्यासवहं। कण कज्जेण। सहाव-सुरय-विलासविश्यर-भंग-भण्ण। जिहें च विलासिणीहिं विवर्राय-रिमिगीहिं ण बज्जेति रणेत-महामणि-मेहलउ। कण कज्जेण। सहाव18 कलकेट-कृविय-सदामयासा-लुद्धेहि ति। अवि य।

अइनुंग-गोउराइं भवणुजाणाइँ सिहर-कॉल्याइं । एकेकमाईँ जीए णयरि-सरिच्छाईँ भवणाई ॥

- ्रं९८) तीए य महाणयरीन उजेणीए पुन्तुत्तरे दिसाभाग-विभाए जोयण-मेत्ते पएसे कृतवंद्रं णाम गामं अणेय-धण-21 घण्ण-समिद्धि-गिव्यय-पामर-जणं महाणयर-यितमं । तथ्य एका पुन्त-राय-वंस-पस्त्रो कर्त्र पि भागहेज-पिन्हीणो सयण-21 संपया-रिह्नो श्वेत्तभडो णाम जुण्ण-उक्कुरो परिवयह । एरिस श्विय एसा मुणाल-दल-जल-तरल-वंगला मिर्गा पुनिमाणं । अवि य ।
- 24 होऊण होइ करस वि ण होइ होऊण करसइ णरस्स । पढमं ण होइ होइबि पुण्णकृत्र-कड्डिया लच्छी ॥ 24 तस्स य एको श्विय पुत्तो वीरभडो णाम णियय-जीयाओ वि वहाइयरो । यो तं पुत्तं घेत्तृण उजेणियस्स रण्णो भोह्णिगाउं पयत्तो । दिण्णं च राइणा जोह्ण्णमाणस्म तं चेव कृवयंद्रं गामं । काल्लण्य सो खेत्तभडो अगय-रण-मय-मंघट-वहार-वीर-27 तरवारि-दारियावयवो जरा-जुण्ण-सरीगे परिमक्षिऊण असमन्यो तं चेय पुत्तं वीरभडं रायउले समिष्पऊण घरे चेय चिट्टिउं 27 पयत्तो । रायउले वि तस्स पुत्तो चेय अच्छिडं पयत्तो । तस्स य से पुत्तस्स सित्मडो णाम । सो उण सहावेण यद्धो माणी अहंकारी रोमणो विह्वुस्मत्तो जोंच्यण-राव्यिओ रूव-गाणी विलाग-महओ पुरिसामिमाणी । तस्स य प्रिसस्स सव्येणं चेय 30 उजेणण्णं रायउत्त-जण्णं सित्मडो ति अवमण्णिऊण माणभडो ति से क्यं णामं । तेण णरणाह, सो उण एमो माणभडो । उ० अह अण्णिम दियहे उवविट्टे सयले महाराय-मंड रे णिय-णिय-त्याणस समागओ माणभडो । तओ राइणो अर्वतिबद्धणस्स क्यं इत्ति-णमोक्कारो णिययामण-टाण-पेनियन्छि-नुन्नो जाव पेच्छइ तिस्म ठाण पुलिंद-रायउत्ते उवविट्टे । तओ विद्यो तं उ३ चेय दिमं । मणियं च णेण 'भो भो पुलिंद, मज्ज्ञ संतियं इमं आसणहाणे, ता उट्टसु तुमं'। पुलिंद्ण भिणवं 'अहं अथाणतो ३३
  - 1 > ए गामाभण्ण, उत्तलाओं 2 > उन्म for जो, उचिद्वालां 3 > ए अवंतीः, उपस्मिवमाँ, ए सवले चिय दोस दिहरं, 4) ए कांसेणपुन्धरागितवहर, र दोषिण वि तिरिण, ए दो for दोलिए, र द्विष्ट for दिहुई, र स्रसाउ, र मह for मण, उफ्रटंट. 5) ए अतारि, उ गामाइ, उ om जाद, ए om ण, ए गणि जीत, उ चयरि, ए पच वि (for व), उब दिटुई देव उका १ वि देव उक्त न विदुर्ग 6) में यणवडमगीय गिर्मगर गीयरं, एवं छ विणिदिद्वि उविकासिणीओ, १ धवयायवत्त, मगपूर for माकर 8) १ नवर for मुन्य, म नयान् for प्रकृत, ए माल्यदेशा 10) ए तिमालता. 11) १ जो for जा य, १ सहिभिन्न रिखाइहर, म महुए, मनहांबन, म-बीडिजान, मनीवरान्द्रीवय म भोनगपनि द्रोड च पाउस 12) मन for न्व (emended), P जह-सिया, Pom. गणि, J धवळविमलः 13 > P कुम्माणीधीनरामकुल, P सिर्ग नवसिया, J मून for मूनकृतः 14 > J तिन्वायन्व । P तिचायव आसारिः, म सबुकं व. 15 > म ति for ति, P om. मुद्दः. 16 > P कल्प्सण, P क्रांसिणीयणेण, P om. ण. 17 > P रम-रीहिं, P मेन अंत्रों 18 > P सहामायल , म लुद्धिः, म om. ति. 19 > P सीयराः, P णवरः 20 > म तीय य, म om. उज्जे-णीय, म दिसाबार 21) महरिच्छं for सांवसं, म ध्यमुओ, मक्कि चि सामवेळा, मसवल for सवण. 22) म खत्तहडी for खेसमडो, Jom. पत्विमड, P एर्. मु, P एम for एसा, ए तरक्त्य नवत्या, Jom. सिरी. 24) P होउं न होइ, P क्रसइ न होइ, उ पुण्णुंकुम, P कुड़िशा for कड़िया 25) उ एकी चेय, P पुरिता for पुत्ती, उ om. बीरभटी णाम, P निय for णियय, P धेरुं च क्रिणयस्त. 26) म दिल्ला for दिल्ला, P om. य, P मा रात्तारती, P म for मध. 27) म दित्या, P तं चेव, म सित्तमंड for बीरभट, P चेव 28) P गुजले, J om. बि, P on चय, J om तरस य से पुत्तस्य सत्तिमञ्जे णाम । 29) P विद्युमत्तो, J अवमाणं for इन्नाणां, J सुद्रभी P मुद्रभी, P पुरिसादिमाणी, P परिस्थस्स 30 > P om. first ति, P om. तेण् 31 > J om. दिवहे, उ महाराष्ट्र, १ निवित्वयहाणेया, १ राष्ट्रणा अवितिवद्धणस्म य अयः 32) Pom. हाण, १ पेसियच्छीभी तं जान, P राव अति, P तओ चिलिओं 33 > P om. चैय, J om इस, P आसणस्थाण

30

33

1 इहोबबिट्टो, ता समसु संपर्व, ण उणो उवविसिस्सं'। तनो अण्गेण भणिवं 'महो, एवं परिभवो कीरइ वरायस्स'। वितियं 1 स माणसडेण 'महो, इमिणा मह पुर्लिदेण परिहजो कशो। ताव जीवियं जाव इमाणं परिभवं सहिजइ ति। शवि य।

3 जाव य अभगा-माणं जीविज्ञह् ताव जीवियं सफ्छं। परिहव-परिमलिय-प्यावस्स भण किं व जीवेणं॥ अण्णं च । 3 ताव य मंदर-गरुओ पुरिसो जा परिहवं ण पावेह । परिभव-तुलाएँ तुलिओ तणु-तणुय-तणाओं तणुययरो ॥' एवं प्रिसं चिंतिऊण समुक्खया जम-जीहा-संणिहा खुरिया। ताव य अवियारिऊण कजाकः अयाणिऊण सुंदरासुंदरं 6 आर्चितिऊण अत्तणो मरणामरणं 'सन्वहा जं होउ तं होउ' ति विंतिऊणं पहुओ वच्छत्थलाभोए पुलिंदो हमिणा रायउसो 8 ति । अवि य ।

ण गणेइ परं ण गणेइ अप्पयं ण य होंतमहाहोंतं । माणमउम्मत्त-मणो पुरिसो मत्तो करिवरो व्य ॥ १तं च विणिवाइऊण णिक्खंतो रूहुं चेव अथ्याणि-मंडवाओ । ताव य

गेण्हह गेण्हह को वा केण व मारेह लेह रे भाह। उद्धाइ कलवल-रवो सुहियरयांग जलगिहि व्व ॥

्र९९) एत्यंतरिम एसो माणभड़ो उद्धाइको णियय-गामहुत्तं । कपावराहो भुयंगो इव झत्ति संपत्तो णियय-घरं 12 भणिओ य तेण पिया 'बप्पो बप्पो, मए इमं एरिसं बुत्तंतं कयं । एयं च णिसामेउं संपर्य तुमं पमाणं किमेत्य कायन्वं' नि । 12 भणियं च वीरभडेणं 'पुत्त, जं कयं तं कयं णाम, किमेत्थ भणियर्व्य । अवि य ।

कर्ज जं रहस-कर्य पढमं ण णिवारियं पुणो तिमा। ण य जुजह भणिऊणं पच्छा रुक्तं पि वोस्त्रीणं ॥

15 एत्य पुण संपयं जुत्तं विदस-गमणं तयणुष्पवेसो वा। तथ्य तयणुष्पवेसो ण घडह । ता विदेस-गमणं कायच्वं । अण्णहा 15

णिश्य जीवियं। ता सिग्वं करेह सज्जं जाण-वाहणं'। सिज्जियं च। आरोवियं च णेृहिं सयन्तं सार-भंडोवक्सरं। पश्यिया य

णम्मया-कूळं बहु-वंस-कुडंग-रुक्त-गुम्म-गुनिरुं। इमो पुण कह्वय-पुरिस-परिकय-परिवारो वारिज्ञंतो वि पिउणा कुळउत्तयाण्

18 पुरिसाहिमाण-गहिनो तिहें चेव गामे पर-बळस्स थको।

कव्यो दुहा वि लाहो रणंगाणे सूर-घीर-पुरिसाण । जड्ड मरह अच्छराओ अह जीवड् तो सिरी लहड्ड ॥ एवं चिंतयंतस्स समागयं पुलिंदस्स संतियं बलं । ताव य,

24 § १००) एवं च जुन्समाणेण थोवावसेसियं तं बर्छ इमिणा। तह दूसह-पहरंतो-गुरु-क्खय-णीसहो पाडिको तेर्हि 24 उच्छूढो य तस्स णियप्हिं पुरिसेहिं मिलिओ णियय-पिउणो। ते वि पलायमाणा कह कह वि संपत्ता णम्मया-मीर-रूगां अंगय-वेलुया-गुम्म-गोच्छ-संकुळं वण-महिम-विसाण-भजमाण-वह-वेढं उद्दाम-वियरंत-पुष्ठि-मीसणं एकं पर्वतिय-गामं। तं 27 वेय दुग्गं समस्सहऊणं संठिया ते तत्थ। इमो य माणभडो गुरु-पहर-पर हो कह कह वि रूढ-वणो मंतुत्तो। तत्थ तारिसे 27 पर्वते अच्छमाणाणं वोलिओ कोइ कालो। ताव य

कड्डिय-मुहल-सिलीमुह-दुष्पेच्छो कोइला-कलयलेणं । चूय-गइंदारूढो बसंत-राया समलीणो ॥ श्रक्षीणिम्म वसंते णव-कुसुमुब्भेय-रइयमंजलिया । सामंता इव पणया रुक्खा बहु-कुसुम-भारेण ॥ रेहइ किंसुय-गहणं कोइल-कुल-गेजमाण-सद्दालं । णव-रत्तंसुय-परिहिय-णव-वर-मरिसं वणाभोयं ॥ साहीण-पिययमाणं हरिसुप्फुलाईँ माहव-सिरीप् । पहिय-घरिणीण णवरं कीरंति मुहाईँ दीणाइं ॥ सुम्बइ गामे गामे कय-कलयल-डिंभ-पडिह्या-सद्दो । विविद्द-रसत्य-विरद्दशो चच्चिर-सद्दो समुट्टाइ ॥ पिजइ पाणं गिजइ य गीययं बहु-कलयलारावं । कीरइ मयणारंभो पेसिजइ वल्लहे दूई ॥

1) प्रश्नेहि for अण्णेण, प्रपित्त्वो क्वरायस्स 2) प्रणा च, प्रपित्त्वो, प्रणा जीवितं जाव, प्रपित्त्वो प्रपित्त्वो के प्रपित्त्वो के प्रपित्त्वो प्रपित्त्वो के प्रपित्त्वो के प्रपित्त्वो के प्रपित्त्वो के प्रपित्त्वो के प्रपित्त्वे के प्रपित्त्वे के प्रपित्त्वे के प्रपित्त्वे के प्रपित्ते क

27

§ १०१) तओ एयरिम एरिसे वसंत-समण् तस्वर-साहा-णिबन्द-दृढ-दीह-माळा-वक्कथ-दोळा-हिंदोळमाण-वेळ्डहळ- 1 विकासिणी-विलाम-गिजमाण-मणहरे महु-मास-माहवी-मयरंदामोय-सुइय-मउम्मत्त-महुपर-स्हरादाव-मणहर-रुणस्पेत-जुवळ- 8 जुवह-जिम माणभदो गाम-जुवाण-वेद-समग्गो अदोलण् अंदोल्डमाढनो । भणियं च जुवाण-जेगण ताळं दाऊण 'भो भो 3 गाम-वोज्ञहा णिसुणेह एकं वयण ।

'जो जस्स हियय-दृड्ओ णीमंकं अज्ञ तस्स किर गोर्स । गाएयव्यमयस्म एत्य हु सवहो ण अण्णस्स ॥' 6 पडियण्णं च सव्येणं चय गाम-जुवाण-जगणं । भणियं च सहत्य-ताल-हिसेरेहिं 'रे र सम्बं सम्बं सुंदरं सुंदरं च संखत्तं । जो क जस्स पिओ तस्स इर अज्ञ गोर्स गाएयव्यं अंदोलयारूढण्डिं ण अण्णस्ग । अवि य ।

सोहरग-मउम्मत्ता ज श्विय जा दूहवाओं महिलाओं । तांण इमाण णवरं सोहरगं पायडं होइ ॥' ९ पुतं च भणिप णियय-पियाणं चेय पुरको गाहुउं पयत्ता हिंदोलयारूढा । तओ को वि गोरीयं गायइ, को वि सामलियं, ९ को वि नणुयंगी, को वि णीलुप्पलच्छी, को वि पउम-दलच्छि ति ।

५१०२) एवं च परिवाडीए समारूढो माणभडो अंदोलए, अश्वितो य अंदोलए जुनाण-जगेण । तओ णियय-12 जायाए गोरीए मय-सिलंबच्छीए पुरको गाहुउं पयसो हमं च दुवह-खंडलयं ।

परहुय-महुर-सह-कल-कृविय-संघल-वर्णतरालण् । कुसुमामोय-सुहय-मत्त-भमरउल-रणत-सणाहण् ॥ बहु-मयरंद-चंद-णीसंदिर-भरिय-दिसा-विभायण् । जुवह-जुवाण-जुवल-हिंदोलिर-गीय-रवाणुरायण् ॥ कृरिसयम्मि वसंतर्ग् जह सा जीलुष्पलच्छिया पमर्ष् । आर्थिगज्जइ सुडिय सामा विरहूसुण्हिँ अंगेहिं॥

एयं सामाण् गोत्तं गिजमाणं सुणिऊणं या तस्स जाय। सरिम-गाम-जुनई-नरुणीहिं जुण्ण-सुरा-पाण-मउम्मत्त-विहलालाव-जंपिगीहिं काहिं वि हमिआ, काहिं वि णोलिया, काहिं वि पहया, काहिं वि णिज्झाइया, काहिं वि णिविया, काहिं वि तजिया,

18 काहिं वि अणुमोइय ति । भणिया य 'हला हला, अम्हे चिंतेमो तुज्झ जोव्यण-रूय-छायण्ण-यण्णाण-णाण-विलास- 18 लास-गुण-विणयिक्यत-हियओ एस ते पट्टैं अण्णं महिलियं सणसा वि ण पेच्छर् । जाव तुमं गोरी मयचिंछ च उन्झिउं अण्णं कं पि साम-सुंदरं कुवलय-दलचिंछ च गाइउं समादत्तो, ता संपयं तुज्झ मरिउं जुजह' ति भणमाणीहिं लोलिजमाणी।

21 ते खेलांबिउ पयत्ता। इमं च णिसामिऊणं चिंतिउ पयत्ता हियण् णिहित्त-सल्ला विव तवस्मिणां 'अहो इमिणा मम पिययमेणं 21 सहिययणस्म वि पुरक्षो ण च्छाया-रक्त्रणं कये । अहो णिदिक्त्रणण्या, अहो णिल्ज्ञया, अहो णिण्णेह्या, अहो णिपिवणा स्था, अहो णिज्ञ्या, अहो णिज्ञिणया, जण पिड्विक्त वण्ण-लल्ल्ण-पिडिमेपं कुणमाणण महेतं दुक्तं पाविया । ता 24 महं एवं वियाणिय सोहमाण् ण जुत्तं जीविउ । अवि य ।

पडिवक्ख-गोत्त-कित्तण-वज्ञामणि-पहर-घाय-दृलियाण् । दाहम्म-दृप्तियाण् महिलाण् किं व जीण्णं ॥ इमं च चिंतिकण तस्म महिला-वंदस्स मज्ज्ञाओ णिक्खमिउं इच्छइ, ण य से अंतरं पावइ । ताव य

बहु-जुबईैयण-कुंकुम-वास-रउद्ध्य-धृलि-महरूंगो । वच्चह् छणिस्म ण्हाउं अवर-समुद्द-द्वहं स्रो ॥ जह जह अल्लियह् रवी गुरियं तुंगिस्म अत्थ-मिहरिस्म । तह नह मग्गालग्गं धावङ् नम-णियर-रिवु-सेण्णं ॥ सयल-णिरुद्ध-दिसिवहो पूरिय-कर-पसर-दृसह-पयावो । तिसिरेण णीरेंदेण व खणेण सूरो वि कह् खविओ ॥ अन्धिसय-सुर-सेडल-सुण्णे णहयल-रणंगणाभोण् । वियरङ् कज्ञल-सामे रक्क्स-देदं व तम-णिवहं ॥

अन्यामय-सूर-मडल-सुण्य णहयल-रणगणाभाग् । वियरह कजल-साम रक्त्वस-बद्ध व तम-णिवह ॥ 30 ﴿ १०३) गुयम्मि गुरिसे अवसरे दरिउम्मत्त-विसा-करि-कसिण-महामुहवडे विय पलंबिए अंधयरे णिग्गया जुवह-सन्याओं मा इमस्स महिला । विंतियं च णाण् । 'किंहें उण इमं दोहम्ग-कलंक-दृत्तियं अत्ताणं वावाइउं णिब्बुया होहं । 33 सहवा जाणियं मण्, इमं वण-मंडं, गृत्य पांवत्निऊण वावाइस्मं । अहवा ण एत्य, जेण सम्बं चेय अज उज्जाण-वणंतरालं 33

1 ) तस्वर, P टीना for दीना 2 ) प्रमणहरी, प्र om. मुटय, प्रमथुस्मत्त, P मुरयमणुत्त for मडम्मत्त, प्र P स्टरावमण , गूरुणुंत 3) जणो Lor जी, म अटोरिंग, म भी भी भी 4) ग्यामबीदु पर 5) गृहिबर्टर औ, म सम ती 6) ग्रणाय-टिवणा for परिवर्ण, P जुबाणाणंग, र मत्त्रथयाय, P हसिएाह, र om. व. 7 > P तस्म किर, P om. अज, P अंदोलयास्ट्रेहिः 8) म क्षीम्मत्ता 9) ए वे क उपवता म पयत्ता म एयत्ता म हिद्दोल्याल हो क क्षीवि गोथिय, उ कोई for क्षीवि, उ गाययर, म सामार्कि 10) मामलीं। for तण्यंता 11) म om. च, P अविश्वत्तायी, म अयोजक 12) P जाए for जायाए, P सिलिबच्छीए. 13) म् वननरालोण, म समर्गात for समरकः, र रणतस्थयनगाउण 14) म संदं for चंद, म दिसाविहायण, म रवाणुराईए. 15) म अहया for जर सा, र णिनुष्पनिक्वया P नीलुष्पनिक्वया, र प्रयूग्णण P प्यत्ताग्य for प्रमुष्ट (emended), राम मुद्धिया, उ विरहूमर्गाहे अग्रहें, P विहुत्मुण्हें, 16> P एवं च मा, P om. मा, उ सरिसा-, उ मयुरमत्ता, P पाणमत्तविहलालीव-17) प्रकारि नि मा all places, P कार्टि मि m all places, P om. कार्टि वि पहचा, P मिन्झाइया, J om. कार्टि वि गिदिया काहि दि तक्षिया. 18) म अणुसोश्चिय, र अम्होंन चितेमो, मत्तह for तुज्झ, मलायणा विश्वाणेण य विश्वासमाल्युगविगय्विक्यत्-हियया अर्थ 19) ए तुमं भोरि, ए उज्जिय अन्न कि पि समामुर्दार 20) ए पयत्तो for ममादत्तो. ए नोलि जमाणी खेला . 21) P परत्ता for प्यता, P भम भिष्ण महियायणस्य पुरकोः 22) P निर्विवन्नया अहो निल्डच्छयाः 23) म निरिचणययाः 24) र एर. 26) १ निविधादिओं for शिक्त्वसिन, १ निय for गय 27) र बास्प मुध्युलिमङ्क्रिमों (note the form of अ), ए रइड्यू. 28) ए तितु for हिन् 29) अयुन for सथन, ए सिंदिण, ए सरी नहीं. 30) ए सुण्ण for मुख्णे, ए र्णगणीहीय, P रक्तर्सः 31 > Jonn. दरि, P दिशुमत्त, P भवामुह्यडे विश्लेष अर्थ, Jonn. अध्यारे, Jताओ before जुन्ह-. 32 > P ह only for हमस्स, ! विनितियं, ! अनं पुल, उ दूसिड, ! हताण for अत्ताणं. 33> ! अवि य for अहवा. उ om. अज्ञ,

30

33

- 1 उनवणं पिव बहु-जग-संकुळं । एत्थ मह मणोरहाणं विग्धं उप्पज्जइ ति । ता घरे चेय वासहरयं पिविमिउं जाव एस एत्थ 1 बहु-जुनईयण-परिवारो ण-याण्ड् ताव अत्ताणयं वावाण्मि ।' चिंतयंती आगया नेहं । तत्थागया पुच्छिया सासुयाण् 'पुत्ति, 8 कत्थ पर्दे' । भणियं च तीण् । 'एस आगओ चेय मह मग्गालग्गो ति' भणमाणी वासहरयं पविद्वा । तत्थ पिविसिकण गुरु- 3 वृसह-पिविचन्त-नोत्त-वज्ज-पहर-दल्लियाण् य विरह्ओ उवरिखण्ण पासो, णिबद्धो य कीलण्, समारूढा य आसणेसुं, दाकण य अत्तणो गलण् पासयं भणियं इमीण् ।
- 6 'भो भो सुगेह तुब्भे तुब्भे श्विय लोग-पालया एथ्य । मोत्तृण णियय-दृह्यं मगसा वि ण पिथ्यओ अण्णो ॥ तुब्भे श्विय भणह फुडं जह णो एत्थं मए जुवाणाणं । धवलुब्वेछिर-पंभल-णयण-सहस्साईँ खिलियाई ॥ मज्यं पुण पेच्छसु बळुहेण श्रह एरिसं पि जं रह्यं । पिय-सहि-समृह-मज्झ-ट्टियाए गोत्तं खलंतेण ॥
- 9 ता तस्स गोत्त-खलणुह्नमंत-संताव-जलण-जलियाण् । कीरह इमं अउण्णाण् साहसं तस्स साहेजा ॥'
  भणमाणीण् चलण-तलाह्यं पिक्षतं आसणं, प्रिओ पासओ, लंबिउं पयत्ता, णिग्गया णयणया, णिरुद्धं णीसासं, वंकीकया
  गीवा, आयिट्वयं धमणि-जालं, सिटिलियाइं अंगयाइं, णिन्वोलियं मुहं ति । गृथंतरिम इमो माणभडो तं जुवहुँ-वंद्वे
  12 अपेच्छमाणो जायासंको घरं आगओ । पुच्छिया य णण माया 'आगाया पृत्य तृह वहु' ति । भणियं च तीण् 'पुत्त, आगाया 12
  सोवणयं पिवट्टा'। गओ इमो सोवणयं जाव पेच्छइ दीवुज्जोण् तं वीणं पिव महुरवस्तरालाविणी णिय-उच्छंग-संग-दुल्लिखं
  वील-कीलयावलंबिणा । तं च तारिसि पेच्छिकण ससंममं पहाविओ हमो तत्तोहुत्तं । गंत्ण्य पंण्ण छर ति लिण्णो पासओ
  15 छुरियाण् । णिवडिया धरणिवट्टे, सित्ता जलेणं, वीह्या पोत्तप्णं, संवाहिया हत्येणं। तओ ईसि णीससियं, पिवटाईं 15
  अच्छियाइं, चलियं अंगेण, वलियं बाहुलयाहिं, फुरियं हियण्णं। तओ जीविय त्ति, णाऊण कहकह वि समामत्था ।

  (१०४) भणियं च णेणं।
- 18 'सुंदरि कि कि केण व कि व वरहं कया तुमं कुविया। कह वा केण व करथ व कि व कयं केण ते होजा।। 18 जेण तए असाणं विरुवियंतीएँ सुयणु कोवेणं। आरोवियं तुरुग्गे मज्य वि जीयं अउण्णस्स ॥'
  एवं च भणिया पिययमेणं ईसि-समुन्वेह्नमाण-सुणाल-कोमल-वाहुल्ह्याण् ईसि-वियसंत-रत्त-पम्हल-धवल-विलोल-लोय21 णाण् दृहूण पिययमं पुणो तक्ष्वणं चेय आबद्ध-भिउडि-भंगुराण् विरज्ञमाण-लोयणाण् रोस-वस-फुरमाणाधराण् संलत्तं तीण्। 21
  'अब्बों अवेह णिहुज्ञ वच्च तत्थेव जस्य सा वसइ। कुवज्य-दल-दीहर-लोल-लोयणा साम-सामलंगी॥'
- हमं च सोऊर्ण भणियं माणभडेणं । 24 'सुंदरि ण-याणिसो चिय का वि इमा साम-सुंदरी जुवईं । कत्थ व दिट्टा कह्या किंह व केण व ते कहियं ॥' इमं च णिसामिऊण रोसाणल-सिमिनिमेंत-हिययाणु भणियं नीणु ।
- 'अह रे ण-याणिस चिय जीए अंदोलयावलरगेणं । वियसंत-पम्हलच्छेण अज गोत्तं समणुगीयं ॥' 27 एवं च भणिकण महासुण्णारण्ण-सुणी विय मोणमवलंबिकण ठिय त्ति । 'अहो मे कुविया एसा, ता किमेश्य करणीयं । 27 अहवा सुकृविया वि जुवई पायवडणं णाइवत्तइ त्ति पडामि से पाएसु' चिंतिकण भणियं च णेणं ।
- 'दे पीमय पसिय सामिणि कुणसु दयं कीस में तुमं कुविया । एयं माणन्थदं सीसं पाएसु ते पडह ॥' 80 त्ति भणमाणो णिवडिओ से चलण-जुवलण् । तओ दुगुणवरं पित्र मोणमवलंबियं । पुणो वि भणिया णेण । 'दे सुयणु पसिय पसियसु णराहिवाणं पि जं ण पणिवङ्कयं । तं पणमङ् मह सीसं पेच्छसु ता तुज्झ चलणेसु ॥'
- 'दं सुषणु पसिय परियसु णराहिवाणं पि जं ण पणिवङ्यं । त पणमङ् महं सीस पेच्छसु ता तुन्झं चळणसु ॥ तन्नो निडणयरं मोणमवलंबियं । पुणो वि भणिया णेण । 3 'दरियारि-मंडळगगाहिधाय-सय-जज्जरं इसं सीसं । मोन्नण तुन्झ सुंदरि भण कस्य व पणमण् पाण् ॥'
- 1) प्र मम for मह, प्र वास्पर्थ. 2) प्र जुवईअणपरिअणयाण ताव य अता, प्र पिवारा य ण, प्र तथागया, प्र सास्प्र प्र पुत्तय for पुत्ति. 3) प्र चेय महान्त्रमा ति 4) प्र दिशा इव विग, प्र उविरिद्धण, प्र वित्रण, प्र om. य in both places. प्र गले पासं भिणयमिसीए 6) प्र णिग्गह for सुणेत, प्र नुबंस तुब्भि, प्र लोशाया, प्र णिअअहरयश्री 7) प्र थवडुवेलिंग्यमहर्त्त्त्वण. 8) प्र पिशं पि अं ed ) 9) प्र विज्ञात मुख्यात, प्र जिवयाण, प्र कह वि ता for साहसं, प्र माहेजो 10) प्र विश्वशं, प्र आसणं, प्र णिग्गया प्र प्राथमाना प्र निरुद्धो तीमासो । वकीगयाः 11) प्र अयिष्टियं पणिजालं, प्र प्र गणिजानं भिष्ठियाशं, प्र अगावं, प्र णिग्वोलिशं मुद्धं मि । प्र निरुद्धो तीमासो । वकीगयाः 11) प्र अयिष्टियं पणिजालं, प्र प्र गणिजानं भिष्ठियाशं, प्र अगावं, प्र णिग्वोलिशं मुद्धं मि । प्र निरुद्धां ति ।, प्र जुवहं, प्र वंदे for वंदे 12) प्र om. य, प्र वहुय ति, प्र पुत्तयं for पुत्त, 13) प्र गणी य हगो, प्र महुराजविणी णिययुक्छंग, प्र -उत्संग 14) प्र लील for बील, प्र तारिसं, प्र पहाइसो, प्र तत्ताहुत्तो, प्र om, पण, प्र कहार कर, प्र पासाओ । 15) प्र विश्व पित्रणं, प्र हत्वेहिं । 16) प्र अगेहिं, प्र वाहुल्याहिं । 18) प्र केण व, कस्स व किन्त्र अवत्य व कि, प्र को का । 19) प्र विलिवंश्वतिए, प्र विलेवंशिति गुयण कोवेणः 20) प्र om. च, प्र ममु वेद्यमाण, प्र प्रवत्तः । प्र प्र कृति माणिपराए प्र कुरमाणावसाएहराण, प्र om. संलतं तीए 22) प्र तर्थ व for तत्वेव, प्र वीहक्किल 24) प्र कत्य वि दिहा, प्र विश्व विश्व प्र प्र के वे ते प्र प्र प्र वित्र प्र प्र के विष्ठ प्र वित्र विश्व ति, प्र ममण्यायं । जं तं, प्र प्र वित्र सोणमवल्यविक्य प्र पो ति प्र वित्र प्र प्र विद्य ति, प्र प्र प्र प्र वित्र प्र प्र वित्र प्र प्र वित्र प्र प्र वित्र प्र वित्र प्र प्र वित्र प्र प्र वित्र प्र प्र वित्र प्र प्र वित्र वित्र प्र प्र वित्र प्र प्र वित्र वित्र प्र प्र वित्र प्र वित्र प्र प्र वित्र प्र प्र वित्र वित्र प्र प्र वित्र प्र प्र वित्र प्र प्र वित्र वित्र प्र वित्र वित्र प्र प्र वित्र प्र वित्र प्र प्र वित्र प्र वित्र वित्र प्र वित्र वित्र प्र वित्र प्र वित्र प्र वित्र प्र वित्र वित्र प्र वित्र वित्र

अकय-पसाय-विज्ञक्त्रओं पुणरूत-पणाम-सन्वहा-खिवयओं वि । अन्तो मजस पियलओं ण-याणिमो एस परियकों किहें पि ॥

शता हमस्स चेय मगान्यमा विद्यामों ति चिंतिकण णीहरिया वाम-घरयाओं । पुन्छिया य सासुयाए 'पुनि, कृष्य चिंत्या' । १

तीण भणियं । 'एमो ते पुत्तों किहें पि रहो पत्थिओं ति भगमाणी तुरिय-पय-णिक्षेवं पहाह्या । तओ ससंभमा सा वि

थेरी मगगाल्यमा । चिंतियं च तेण हमस्स पिउणा चीरभडेणे । 'अरे सन्वं चेय कुडंबयं कृष्य हमं पत्थियं' ति चिंतयंतो

12 मगगाल्यमा में वि वीरभडो । हमो य चण-तिमरोत्थहण कुहिणी-मगगे वश्वमाणी कह-कह वि लिक्खओं तीण । बहु-पायव- 12

साहा-सहस्मंध्रयारस्स पश्चत-गाम-कृत्यस्त तडं पत्तो । तथ्य अवलोइयं च णण पिटुओं जावोवलिक्खया णियय-जाय ति । तं

च पेच्छिकण चिंतियममण । 'दे पेच्छामि ताव ममोविर केरिसो हमीण सिंगहो' ति चिंतयंतेण समुक्खिता एका गाम-कृत
15 तड-मंठिया सिला । समुक्तिविकण य दह-भुय-जेत-पविद्वा पिक्खिता अयडे । पिक्खिविकण य लहुं चेय आसण्ण-संठियं 15

तमाल-पायवं समहीणो । तात्र य आगया से जाया । सिला-सह-मंजणिय-संकाण अवलोह्यं च हमीण तं कृयं । जाव दिहं वित्यिण-सिला-घाउच्छकंत-जल-तरल-वेविर-तरंगं । कृतं तं पित्र कृतं सुन्वंत पिडस्य-स्वेण ॥

18 तं च तारिमं दहण पुलङ्याइं नीए पासाइं । ण य दिहो हमी तमाल-पायवैतरिओ । तओ चिंतियं । 'अवस्सं पृत्य कूबे मह 18 दहण्ण पश्चितों भ्रष्पा होहिइ । ता किमेत्य करणीयं । अहवा

मो मह पसाय विद्युहो अगणिय-परिसेस-जुवह-जण-संतो । एत्थ गओ गय-जीवो मज्ज्ञ अउण्णाए पेम्प्रंघो ॥ २१ - सर्यंग परिभूयाओ दोहमा-कलंक-दुक्ख-तांबयाओ । भत्तार-देवयाओ णारीओ होति लोबम्मि ॥' विंतिऊण तीए अप्पा पिक्वितो तिहें चेय अयरे । दिट्टा य णिवडमाणी तीए-थेरीए । पत्ता मसंभमंता । विंतियं तीए 'अहो , णूण मह पुत्तओ कृष्य कृते पडिओ , तेण एसा वहू णिवडिय त्ति ।

द्ध हा हा अहो अकन देविण इस क्ये णवर होना। दावेउं णवर णिहिं सण्णे उप्पाहिया कच्छी॥

ता जह एवं, सए वि ता किं जीवसाणीए दूसह-पुत्त-सुण्हा-विभोय-जलण-जालाविल-तिवयए' नि भणिऊण तीए श्रेरीए पिक्किसो अप्पा। तं च दिहें अणुसरगालरगेणे श्रेर-वीरभडेणे। चिंतियं च णेणे। 'अरे, णूणं सह पुत्तो सुण्हा सहिला य 27 णिविष्ट्या। अहो आगओ कुलक्किओ। ता सब्बहा वहति-गहंद-दंत-सुसलेसु सुहं हिंदोलियं सए, उब्भड-सड-सहस्स-असि 27 घाय-भणिम वि वियारियं, पुणो घणु गुण-जंत-पसुक-सिलीसुह-संकुले रणे। एणिह एथ्य दड़-दहवेण वसाणिमणं णिक्कियं। ता सह ण जुजह एरियो सम्र। तहा वि ण अण्णं करणीयं पेच्छासि' ति चिंतिऊण तेण वि से पिक्किसो अप्पा। एवं च 30 सब्वे विदं चुत्तंतं हिमणा साणभडेणं। तहा वि साण-महारक्क्स-पराहीजेणसणिवारियं, ण गणिओ पर-लोओ, ण संभरिओ उच्यारे, ण सुमरिओ उच्यारे, अवहिथओं मिणेहो, अवसाणिओं से पेस्स-बंधो, ण क्या गुरू-भत्ती, वीसरियं दिक्किणं, परस्टुटा दया, परिचत्तो विणओं नि । ते सण् जाणिऊण संजाय-पच्छायाओं विखिवउं प्रस्तो।

1) ए प्रांव for एवं, प्रविद्ध लिए. 2) ए कुणह सि सब्बहा, ए चेव उमाहको अस्थिया मी, ए एक. सि. 4) ए सब्बहा, उसा कि ता, प्रक्तिम 5) प्रति वितिक्षण, ए सहस्त्रपाया भी for वास्प्रता भी, प्र गण. य, ए पुल्किउणो कि 6) ए हे कि उट, उसा कि लिए में ने प्रति कि ने प्रति कि है ए प्रार्थत, ए सबहु for मन्बत्त, ए सबहु भी, प्र प्रस्क्र में प्रार्थ में 9) प्र वास्प्रता भी, ए साव्या है। ता प्रति कि ए प्रविद्ध से 11) ए पिउ भी, प्र कुड़ेब्यं, ए एक. क्या प्रतिय सि. प्राप्त कि ने प्रतिय सि. प्रतिय सि. प्राप्त कि ने प्रतिय सि. प्राप्त कि ने प्रतिय सि. प्रतिय स

30

33

§ १०६) 'हा ताय पुत्त-बच्छल जाएण मए तुमं कहं तिवलो । मरणं पि मज्य कजे णवरं णीसंसर्थ पत्तो ॥ धी धी धाहो अकजं आयर-संविश्वयस्य मायाए । बुद्दुत्तणिम तीए उत्तयारो करिसो रहओ ॥ हा हा जीए अप्पा विलंबिको मज्य णेह-कलियाए । तीएँ वि दृह्याएँ मए सुपुरिस-चिरयं समुन्दूतं ॥ वज-सिर्लिका-घडियं णूण इमं मज्य हियवयं विहिणा । जेशोरिमं पि दृहं फुट्ट सय-सिक्सरं णेय ॥

ता पुण किमेत्य मह करणीयं ! किं इमिम्म अयडे अत्तागं पश्चिवामि । अहवा गहि गहि,

<sup>5</sup> जलगरिम सत्त-हुत्तं जलरिम वीसं गिरिन्मि सय-हुत्तं । पश्चित्तं भत्तागे तहा वि सुद्दी महं गध्यि ॥

\$ १०७) 'ता एयं एत्य जुर्त कालं । एए मएलए क्वाओं किश्वजण सकारिकण मय-करणिकं च काकणं वेरमा-मग्गा-विक्षों विस्त्याओं विस्त्यं, णयराओं णयरं, कक्वडाओं कब्बडं, महंबाओं महंबं, गामाओं गामं, महाओं महं, विहाराओं 9 विहारं परिभममाणों कहिं पि तारिसं तुल्रग्गेणं कं पि गुरुं पेक्लिहामों, जो इमस्स पावस्स दाहिइ सुद्धिं 'ति चिंतिकण तम्हाओं 9 चेय ठाणाओं तित्यं तित्येण भममाणों सवलं पुरुं मंदलं परिभमिकण संपत्तों महुराउरीए । एत्य एक्किम अणाह-मंदवे पित्रहों । अवि य तत्थ ताव मिलिएल्ल को क्षिए वलक्ख खड्यए दीण तुग्गय अंखलय पंगुलय मंदलय मंदलय वामणय 12 छिण्ण-णासय तोडिय-कण्णय छिण्णोहुय तिहय कप्पडिय देसिय तित्य-चित्रय लेहाराय धिम्मय गुग्गुलिय भोया । किं च 12 बहुणा । जो माउ-पिउ-स्ट्रेझओं तो सो सब्वों वि तत्थ मिलिएल्ल वित्रा ति । ताहं च तेत्थ मिलिएल्ल के समाणहं एकेक्कमहा आलावा पयत्ता । 'भो भो कयरहिं तित्ये दे चेवा गयाहं कबरा वाहिया पावं वा फिट्टहं 'ति । एकेण भणियं । 'अमुक्का 15 वाणारसी को टिएहिं, तेण वाणारसीहें गयहं कोहें। फिट्टहं 'ति । अण्णेण भणियं । 'दे रे जह मुल्ल्थाणु देहें कहिं वाणारसि । मूल्ल्थाणु भडारउ कोहहं जे देह उहालहक्के लोगहं ।' अण्णेण भणियं । 'रे रे जह मूल्ल्थाणु देहें जे उहालहक्के कोहहं, तो पुणु काहं कब्बु अप्पाणु कोदियल्ड अच्छह ते फिट्टहं । अण्णेण भणियं । 'ते काहं 18 इसेण, जत्थ चिर-परूढ पातु फिट्टहं, ते मे उहिसह तित्यं । अण्णेण भणियं । 'प्रयाग-वड-पिड्यहं चिर-परूढ पाय वि हत्थ वि फिट्टिंत'। अण्णेण भणियं। 'पाव पुट्टिय पाय साहिंहें। अण्णेण भणियं। 'स्वाग-संगमें पहायहं भइरव-भडारय-पिट्यहं णासंति।'

\$ १०८) नं च सुर्व इमेणं माणमडेणं । तं सोऊण चिंतियं मगेण । 'अहो सुंदरं इमिगा संलत्तं । ना अहं माइ-पिइ-वह-महापाव-संतत्तो गंगा-संगमे प्हाइऊण महस्विम अत्ताणयं मंजिमो ोण इमस्स महापावस्स सुद्धी होइ' ति चिंतयंतो 24 महरा-णयरीओ एम एथं कोसंबी संपत्तो ति । ता

णरवर ण-याणइ चिय एस वराओ इमं पि मूढ-मणी । जं मूढ-वयण-वित्यर-परंपराए भमइ लोयं ॥
पिडयस्स गिरियडाओ सो विहडह णवर अिह-संघाओ । जं पुण पावं कम्मं समयं नं जाइ जीवेण ॥
पिडयस्स गिरियडाओ सो विहडह णवर अिह-संघाओ । जं पुण पावं कम्मं समयं नं जाइ जीवेण ॥
पिडण-पिडयस्स पिथिव पावं पिरियलह एत्थ को हेऊ । अह भणिस सहावो चिय साहसु ता कंण मो दिहो ॥
पचक्रेण ण घेष्पइ किं कर्ज जण सो अमुत्तो ति । पचक्रेण विउत्ते ण य अणुमाणं ण उवमाणं ॥
अह भगिसे आगमेगं तं पुण मञ्चण्यु-भानियं होजा । तस्स पमाणं वयगं जह मण्यापि तो इमं सुणसु ॥
पडण-पिडयस्स धम्मो ण होइ तह मंगुरू भवइ वित्तं । सुद्ध-मगो उण पुरिसो घरे वि कम्मक्खयं कुणइ ॥
तम्हा कुणह विस्तु वित्तं तव-णियम-सील-जोगृहिं । अतर-भावेण विणा सन्वं भुस-कृष्टियं एयं ॥''

§ १०९ ) एवं च णिसामिऊणं माणभडो विउडिऊण भाण-बंधं णिवडिओ सं भगवओ धम्मणंदणस्स चरुण-जुवलण् । ३३ **भणियं च णेण**ा 'भगवं

<sup>1.)</sup> महा for कतं. 2.) P थिइटी, न तहचा for आया 3.) P जीए अप्तो, P तीय for तीए, P onc. सए, Pसन्बुरिम, Pसमबूढं 4 > Pसिलंका, Pअंशितमं, गार्डु हुट्टर, Pसियमक्कर निया 5 > ता उण, Pसओ for गर, P करणीयंति, उनो for कि 6) P सप्तदुत्तः 7) उजतें का ८ P जुत्तकारं, P कूपाओ, P Out. य, P सम्मपितिओ नरयाओं नरयं 9) P कि वि गुरुवं वे , P om. पावरस, P शहीय for दाहिए, र सुद्धि ति (१) P सृष्टि ति, Pत ओ चैय हाणाओं 10) P पुडडमंडलं, P तरथ for ८ 😢 ं 11) र मिलियान्त्र्य, P मिलियल्लय कीडियबलकान्द्रण दीगरमर्गेय, P मंदार्य - 12) P नामियताडियुक्तन्नए, उ देविय for देमिय, P लेजरिय, P गुम्मुन्यियामीय 13) P गाउगीर, P om. मा सी, P चित्र for बि, P मिलिय अथो. P तत्थ for तेत्थु, अमिलिएलय सदसमाण इ. P एकेक्समह. 14 > अ देवा for दे चेवा, अ वाहि for वातिया, P व for बा, र पिट्टड. 15 र बाणारसी गयाणं कोढ़ प्लिट्टर ति, Pom. ति, P कोंट उव उत्ते र ओ तणए जविञ्ला 16 र विवास भरादओं कोदहं देह जो, म कोदहं जे देह, म उदालि लोभहुं, P लोयह । अण्णेल्य. 17) P मूलुद्धत्थाणु, म देव उदालदर्जा, मता for ती. P पुण, P कज अप्पणु कोढपहाउ छइ। तार्ग काई कर्जाउ. 18) र महाकालु भटार्छ छम्मास, P मटारहयर्र छम्मासे सैव न करई, P मूलहों की. 19 > P तस्थ for जत्थ, J चिरपक्त पाउ, J तुन्म for नं मे, J तित्थ, P प्रयागवडे पटिस्यं चिर पान, P पाने पुच्छितं पाप सोहिस, P खदुमेछिदुं जह परमायश्यिवदुक्तयारं नि पानार्श, J मार्श पर . 21 > P फिट्टिन before गंगा, P पिंडहर्य, गणासुर क्ति 22) P च तिमुर्य, P तं च सीजण, P ता अलं गाइधियव (पायमहासं क्ता 23) म अलाणं, P अताणः यमि मजिमी, P होउ, P चितियंती 24) प्रथा for एवं. 25) प्रहमं विमूद-. 26) प्रविज्ञरसङ् गिरि, P महिट (हु) for अहि. 27) P गिरिथव. 28) प्रकाजे, P विक्ती 29) P मणि for मणिम, P होज्जा, P repeats वयणं 30) P पहणविद्यस्स, P जह for तह, P बह वि for भवह, P वि पावबलयं करह. 31 ) P जोगेहि, P मन्व तुससुद्विय एय. 32) म पर्य च, P विउद्धिकण, म माणवर्ध P माणवंधे, P सेस भगवंशी, P जुवणप. 33) म तेण for जेण.

18

उ दुक्स-सय-णीर-पूरिय-तरंग-संसार-सागरे घोरे । भव्व-जण-जाणवत्तं चल्लण-जुयं तुज्य श्रह्णणो ॥
ज पुण एयं व्हित्यं मह वृत्तंत तए अपुण्णस्स । तं तह सयलं वृत्तं ण एत्य अल्वियं तण-समं पि ॥
ता तं पिसयसु मुणिवर वर-णाण-महानवेण दिष्यंत । पाव-महापंक-जलोविहिम्म धारेसु व्विष्यंतं ॥'
भणियं च गुरुणा धम्मणेदणणं ।

'सम्मत्तं णाण तवो मंजम-सहियाइँ ताइँ चत्तारि । मोक्ख-पह-पवण्णाणं चत्तारि इमाइं अंगाइं ॥
पिडवज्ञह सम्मत्तेणं जं जह गुरु जणण उवहृद्धं । कजाकको जाणइ णाण-पईवेण विमलेणं ॥
पंत्रवज्ञक सम्मत्तेणं जं जह गुरु जणण उवहृद्धं । कजाकको जाणइ णाण-पईवेण विमलेणं ॥
जं पावं पुन्व-कयं तवेण नावेह तं णिरवसेमं । अण्णं णवं ण वंघइ संज्ञम-जमिओ मुणी कम्मं ॥
ता सथल-पाव-कलिमल-किलेम-परिवज्ञिओ जिओ सुदो । जत्थ ण तुक्खं ण सुहं ण वाहिणो जाइ नं सिर्द्धि ॥'
इमं च सोजण भणियं माणभडेणं । 'भगवं, कृणसु मे पसायं इमेहिं सम्मत्त-णाण-तव-संजमेहिं जइ जोग्गो' ति । गुरुणा वि १
णाणाइमण्णं उवसंत-कसाओ जाणिकण पव्वाविओ जिग-वयण-भणिय-विहीए माणभडो ति ॥ छ ॥

६११०) मणियं च पुलो वि गृहणा धम्मणंद्रणेण ।

4 'माया उन्वेययरी सजजज-सन्थिमि णिंदिया माया । माया पाबुष्पत्ता वंक विवंका भुयंगि व्व ॥ । माया-पिरणाम-पिरणामे पुरिस्ते अधी इव बहिरो विव पंगू इव पसुत्तो विय अयाणशी विय बाली विय उम्मत्तो विय भूय-गहिओ इव सव्वहा माइली । किंच ।

सज्जण-सरल-समागम-वंचण-परिणाम-तमाय-मणाण् । मायाण् तेण मुख्यिणा णरणाह ण अप्पर्य देंति ॥ माया-रक्खिस-गिहिओ जस-धण-मित्ताण णासणं कुणह । जीयं पि तुल्लगं मिव णरवर एसो जहा पुरिसो ॥' भणियं च णरवहणा 'भगवं, ण-याणिमो को वि एस पुरिसो, किं वा इमेण कयं' ति । भणियं च धम्मणंहगेण गुरुणा ।

18 'जो एस तुज्ज वामे पच्छा-भायिम संटिओ मज्ज । संकुइय-मडह-दृहो संदो कसण-च्छ्यी पात्रो ॥ जल-बुद्युय-सम-णयणो दिट्टो जो कायरो तए होइ । णिज्जाइ य पेच्छंतं वगो व्व जो कुंचिय-मीओ ॥ कम-सजो मजारो माया इव एस दीसए जो उ । माया-मोण एएण जं क्यं तं णिसामेहि ॥

21 ६ ११११) अन्य बहु-गाम-कलिओ उजाण-वर्णतराल-स्मणिजो । भाहत्त महाभोजो भोज-मडग्गीय-गोजयणो ॥ 21 जो य रहह णिरंतर-संटिएहिं गामेहिं, गामइं मि रेहीत तुंग-मंद्रिएहिं देत-कुरेहिं, देवउलई मि रेहीत धवल-संटिएहिं तलाएहिं, तलायई मि रेहीत पिहुल-देलिहं पडमिणी-मंडिहें, पडमिणि-मंडिड् मि रेहीत वियमिय-देलिहें अरविंदिहें, 24 अरविंदिई पि रेहीत महु-पाण-मत्त-सुह्य-महुयर-जुवाणएहिं ति ।

इय एकेकम सोहा-संघडिय-परंपराण रिक्रेंकी । जिम्म ण समप्पइ श्विय सो कासी णाम देखो ति ॥ तिम य णयम अइ नुंग-गोउरा कणय-घडिय-वर-भवणा । सुर-भवण-णिरंतर-माल-मोहिया सम्ग-णयरि व्व ॥

27 जिहं च णयरिहिं जणो देयणओ अत्य-संगह-परो य, कुर्णात विलामिणीओ मंडणई अमय-वियारई च, ण सिक्खक्जिति 27 कुळयण-लिजयन्वई गुरुयण-भत्तिओ य, सिक्खबिजिति जुवाणा कला कलावई चाणक्क-सत्यई च। अवि य । जा हरिम-पणय-सुरवह-मउह-सहार्यण-रहय-चलणस्य । वम्मा-सुयस्स जम्मे-णयरी वाणारसी णाम ॥

30 \$ 99 तिय य महाणयरीष् वाणारतीष् पच्छिम-दक्षिणे दिया-विभाग सालिगामं णाम गामं । ति च एको 30 वहस्य-जाई पतिवसह गंगाद्वो णाम । तिम य गामे अंगय-घण-घण्ण-हिरण्ण-सुवण्ण-सिम्ह-जंग वि सो चेय एको जम्म-दिहा । कुसुमाउह सांग्यमयांग्स-स्व-पुनिसयोग वि सो चेय एको विरुत्रो । महु-महुर-वयण-गाहिरे वि जणिम सो चेय 33 एको दुव्ययण विसो । सरय-समय-संपुण्ण-यमि-सिरी-मिरिस-इंसण-सुहस्स वि जणस्म सो चेय एको उच्चेयणिज्ञ-इंसणो । 33

1> P भवनलहि for सन्वन्नम 2) P अजण्यस्स, P वर्स for वृत्तं 3> P om. महा, उ जलेयहिअभिम, P सुपंतं 5> उ संजमनाभवाद 6> उप जना. P सुव्यंग्न, P कानां कर्न 8) उ स्वयंक्त हिल्लेस, उ जीउ, उ तत्थ for जत्थ, P मुक्लं for दुक्तं. 9> P मणिय for मणं, उ om में, P नाणरानच, उ जोगां, P ह for वि. 10> उ णाणाईसएणं, उ पवावित्रों, P माणवां क्ति। प्रविज्ञां माणमट। मणियं 11> P om. म, P om. सुरुणा. 12> उ कन्त्रेवयरी, उ पावुष्यत्ति. 13> उ अभे उवा बिटा पम् ह्वा, P बहिने दव प्रमू विय पम्ती, P हव for विय thrice, P उम्मत्तओं 14> P भ्याविद्धां, P माहक्ते। किन्तः 16> P नायं च तुल्लमां नरवर. 17> उ भयं, P रमें for हमेग. 18> उ P वामो, P क्तिणच्छवी. 19> P जिल्लों किन हिन्दें, I पेच्छंतो, P कुन्तियमीवी 20> P मायामएण, P निसामेह. 21> उ मोजस्यागीय, P गोजहणों 22> उ नामहिम, P नामाईमि चिय रहित, उ om. रहित, P देवउलेहि देवलहं चित्र रहित तलिसिटेप्हं तल्लपिह तलाई चित्र रहित 23> P संट्य किन किन हम्याविद्यारियं च सिनवंति कुल. 26> उ जनित्र प नयरीए for जबरी, उ मोपूरा 27> P जेर्ड चित्र किन हिष्ट प म संटणह मयणविद्यारियं च सिनवंति कुल. 26> प मत्तिज्ञ सिन्द , P जुनाणकला, P माणिक कि सामा हम्याक्त, P लामा हिष्ट किन स्वाम, P समिद्र जिले सो 32> P कुन्तमारिस, उ om. मसरिस, P पुरिस्त्रणों, उ चेय एकी, P व्यक्ति, P व किन वि, P om. जलाम P समिद्र जिले सो 32> P कुन्तमारिस, उ om. मसरिस, P पुरिस्त्रणों, उ चेय एकी, P व्यक्ति, P व किन वि, P om. जलाम P सो क्वि. 33> उ सर्यसम्ब हिष्ण, P सो क्वि.

12

15

24

। सरस-सरक-संकाविराणं पि सो बेब एको जरड-कुरंग-सिंग-भर-भंगुर-अंबिरो । तण-मेचुनवारि-दिग्ण-जीवियाणं पि सन्ते 1 सो चेय कवन्त्रो । सम्बद्धा सज्जण-सय-संकुले वि तस्मि गामे सो बेय एको दुज्जो ति । तस्स य तारिसस्स असंबद्ध-उ चळाविको वंकवस्स विश्ववस्स गिहिवस्रक्णस्स विक्षवस्स गिरणुकंपस्स बहु-जण-पुणहत्त-विष्पळद्ध-सळाणस्स समाण-गाम- ३ बुवाजयर्हि बहुसो उवक्रक्सिय-माया-सीलस्स गंगाहुको कि अवसण्जिकण मायाहुको क्यं जासं । तभो सम्बन्ध पृहृटियं सहासं च बहुसी जणी उल्लवह मायाइची मायाइची ति । सी उज णरवर, हमी जो मए तुज्य साहिनी ति । यह तिम चेय <sup>6</sup> नामे एको वाणियको पुष्व-परियल्पि-विह्वो थाणू णाम । तस्स तेण सह मायाइबेण कह वि सिणहो संख्या। सो य 6

सरलो मिड-महबो दबाल क्वण्णू मुद्धो धवंबको कुलुमाओ दीण-वच्छलो सि । तहा विवरीय-सील-वयणार्ण पि धवरोष्यरं दे:व-वसेण बह-सज्जण-सय-पहिसेहिजमाणेणावि अत्तजो चित्त-परिसुद्धयाए कया मेती । अवि य।

🕖 सुबजो ज-बाजह बिय संजाज हियबाईँ होंति विसमाई । बताज-सुद्ध-हिययत्त्रोण हिययं समप्पेड ॥ जो सल-तरुयर-सिहरम्मि सुबह सब्माब-णिब्मरो सुयणो । सो पडिमो चिय बुज्यह महब पढेतो ण संदेही ॥

\S ११३) एवं च तार्ण सज्जाप-दुजाणांग सब्भाव-कवडेण णिरंतरा पीई विश्वेटं पयत्ता । भण्जिस्म दियहे बीसत्था-12 स्नव-जंपिशणं भणियं थाणुणा । 'वयस्स,

धम्मत्वो कामो बि य पुरिसत्था तिष्णि णिम्मिया लोए । ताणं जस्स ण एकं पि तस्स जीयं भजीय-समं ॥ अम्हाज ताव घम्मो परिव चिव दाज-सील-रहियाणं । कामो वि अत्य-रहिओ अत्यो वि ज दीसए अम्हं ॥

ता मित्र फ़ुढं भणिमो तुळग्ग-छग्गं पि जीवियं काउं । तह वि करेमो भर्त्यं होहिह भरधाओ सेसं पि ॥' भणियं च मायाहचेण । 'जह एवं मित्त, ता पयह, वाणारासं वचामो । तत्य जूबं खेलिमो, खतं खणिमो, कण्णुं तोडिमो, पंथं सुसिमो. गंडिं छिण्णित्रो, कुइं रहमो, जर्ग वंचिमो, सन्वहा तहा तहा कृणिमो जहा जहा अत्य-संपत्ती होहिइ' ति । 18 एवं च णिसामिऊण महा-नहंद-दंत-जुवल-जमलाहरण विय तरुयरेण पकंपियाई कर-पञ्चवाई थाणुणा । भणियं च णेण ।

'तुज्य ण जुजह एयं हियएणं भित्त ताव चिंतेउं । मच्छउ ता णीसंकं मह पुरको पुरिसं भणिउं ॥' एवं च भणिएण चिंतियं मायाइबेणं 'धरे अजोगो एसो, ण कक्किओ मए इमस्स सब्भावो, ता एवं भणिस्सं'। हसि-21 क्रम अभिनं च मर्म 'पाहि पाहि परिहासो सए कओ, सा एत्य पत्तियायसु ति । सत्योवायं जं पुण तुसं अभिहिसि तं 21 करेहामो' ति । भणियं च थाणुणा ।

'परिहासेण वि एवं मा मित्त तुमं कयाइ जंपेजा । होइ महंतो वोसो रिसीहिँ एयं पुरा भणियं ॥ अत्यस्त पुण उवाया दिति-गमणं होह मित्त-करणं च । णरवर-सेवा कुसलत्तणं च माणप्यमाणेसुं ॥ धाउब्वाओं मंतं च देवयाराहणं च कसिं च । सायर-तरणं तह रोहणस्मि खणणं बणिजं च ॥ णाणाविहं च कम्मं विजा-सिप्पाईँ णेय-स्वाइं । अत्यस्स साहयाहं अर्णिदियाहं च एयाई ॥

\S ११४) ता बिचमो दक्किणावहं । तत्थ गया जं जं देस-काल-वेस-जुत्तं तं तं करिहामो' ति सम्मं मैतिऊण भण्णीमा 🛭 27 दियहे कय-संगळोवयारा भाउच्छिकण सयण-णिद्ध-यमा गहिय-पच्छयणा णिग्गया दुवे वि । तत्य भणेय-गिरि-सरिया-सय-संकुलाओ अबर्डओ उल्लंधिकण कह कह वि पत्ता पहट्टाणं जाम जयरं । तहिं च जयरे अजेय-धण-धण्ण-संकुले महा-30 समा-गयर-सिरसे णाणा-वाणिजाइं कयाई, पेसणाइं च करेमाणेहिं कह कह वि एक्केक्रमेहिं बिदलाई पंच पंच सुवण्ण-सह- 30 स्साई । भणियं च जेहिं परोप्परं । 'अहो, विढत्तं अम्हेहिं जं इच्छामो अत्यं । एयं च चोराह-उवहवेहिं ण य जेउं तीरह सप्स-हत्तं । ता तं इमेण भरथेण सुवण्ण-सहस्स-मोछाइं रयणाइं पंच पंच गेण्हिमो । ताइं सदेसं गयाणं सम-मोछाई अ अहिय-मोल्लाइं वा वचाहिं' ति भणिकण गहियं एकेकं सुवण्ण-सहस्स-मोल्लं। एवं च एयाई एकेकस्स पंच पंच रयणाई । 33

<sup>1)</sup> P सर्जन्तरस्, उसो चेय, P om. एक्को, P om. भर, P मेत्रुवयरी, P om. मज्झे सो चेय etc.....to तर व य तारिसरमः 3 र्वक्य निद्दं, गणिद्दिखणस्स, प्रतिरण्यकंपस्स, प्रविष्यसुद्धः 5 र्वद्वज्ञाने, गडलवद्य गायाँ, प्रसोकम for सोउण, P चेव · 6 > P संपमा · 7 > P कुरुमाओ , J सीखर्यणाणं , P अवरोप्पदरं देववसेण · 8 > P अपाणी चिय पडिनुद्ध-बाए. 10) म् मुयइ. 11) म् कवर for कवर्डे ग, उ पीनी, म्पड्डिओ for वड्डिंड, उ विसत्धालाव म्वीनत्थालावकवडनिरंतरा पीइं बंपि. 13 > P पुरिसत्थोः 14 > P तम्हा न for अम्हाण. 15 > J जङ्जिअं for जीवियं, P जीवियं for जीवियं, P अत्थो होही. 16 > Pom. च, P खेलिमो, P क्रणं. 17 > P मुसिमो, P छिदिमो for छिणियमो, Pom. one तहा, J होहिति तिः 18) उ तरुवरेण, P तरुवरेणं एवं पिवाई करवळपछवालई. 19) P हिवएण वि ताव मित्त चितेतं. 20) P अणिकण, उ क्रिक्खतोः 21 > Jona. ति, Jअल्थोबायं जंण पुण दुमं, P एत्थोबायं पुण जं तुमं भणिस तं 23 > P एयं सा मिक्तः 24 > P उपः 25) ष्ट मंतंदेद°, उकेसिंचि for चकेसिंच 26) ष्ट-सत्पाइ गेग-, ष्टसाहणाई उ०००. अर्थिदियाई चः 27) ष्टगयापं जैसं कारुदेसदेसजुर्स तं करीहामी ति सम. 28> P सवलनिद्धवम्मी गन्छिदिव, उपच्छेचा for पच्छवणा, P सिरि for गिरि-29) P विलंबिकण, P नयणं for णयरं, Jom. णयरं, Pom. अलोय, Jom. धण्ण. 30) Jवणिक्ताई, Pवरणिक्जाई कम्भंच करेमाणेहिं पेसणेण कह. 31> Pom. अहो, P जहिच्छाए for जं इच्छामो, P एवं च गोरा उदवेहिं, P तीरह विस्याद रां 32) उ ततो for ता तं, Pom. one पंच, P सएसं गयाई, P सिरस for सम, J सममोलाई च विचहंति 33) P वचीहिति J आई for एयाई, P एंचएं for second पंच.

3 ताहं च दोहि मि जगेहिं दस वि रथणाई एकस्मि चेय मल-धूली-धूसरे कप्पडे सुबद्धाई । क्यं च णेहिं वेस-परिचर्त । 1 कबाई सुंडावियाई सीसाई। गहियाओ छत्तियाओ। लंबियं डंडयग्गे लाबुयं। घाउ-रत्तवाई कष्पडाई। विलग्गाविया सिक्स्प 3 करंका । सम्बहा विरहनो तूर-तित्थयत्तिय-वेसो । ते य एवं परियत्तिय-वेसा अक्रिक्लिया चोरेहिं भिक्लं भममाणा प्यद्दा । 8 कहिंचि मोहेणं कहिंचि सत्तागारसु कहिंचि उद्ध-रत्थासु भुजमाणा पत्ता एकमिम संणियेसे। तत्य भणियं श्राणुणा 'भो भो मित्त, ण परिमो परिमंता भिक्लं समित्रणं, ता अज मंडए कारावेडं आहारेमों। मणियं च मायाहचेणं 'जह १वं, ता 6 पविससु तुमं पहणं । अहं ममुज्जुओ ज-याणिमो कय-विकयं, तुमं पुण जाणिस । तुरियं च तए आगंतः वं ।' भणियं च 8 थाणुणा 'गृतं होड, किं पुण रयण-पोत्तढं कर्ह कीरड' सि । भणियं च मायाहचेण 'को जाणह पर-पष्टणाण थिई । ता मा अवाओं को वि होहि ति तुह पांवहस्स मह चेव समीवे चिट्टउ रयण-कप्पडं' ति । तेण वि एवं भणमाणेण समप्पियं तं 9 रयण कप्पडं । समप्पिकण पिनद्रो पर्हणं । चितियं च मायाहबेणं । 'महो, इमाई दस रयणाई । ता एत्थ महं पंच । जह पुण 9 एयं कहिंचि वंचेज, ता उस वि महं चेव हवेज' ति जिंतयंतस्स बुढ़ी समुप्पण्णा। 'दे चेत्रण प्रकायामि। अहवा ण महंती वेला गयस्स, संपर्य पावइ ति । ता जहा ण-याणइ तहा पलाइस्सामि' ति चितिद्धण गहिओं णेण रच्छा-धूलि-धूसरो अवरो 12 तारिमो चेय कप्पडो । णिबद्धाई ताई रयणाई । तम्मि य चिरंतगे रयग कप्पडे गिबद्धाई तप्पमाणाई बद्दाई दस 12 पाहाणाई । तं च तारिसं कूड-कवर्ड संघडंतस्स सहसा आगओ सो थाणू । तस्स य हलुफलेण पाव-मणेण ण णामो कत्य परमत्य-रयण-कप्पडो, कत्य वा अलिय-रयण-कप्पडो ति । तओ णण भणियं 'वयंस, कीस एवं समाउलो ममं दहुणं' ति । 16 भणियं मायाहबेण । 'वयंस, एस एरिसो अत्थो जाम भओ चेय पश्चक्लो, जेण तुमं पेच्छिडण सहसा एरिसा बुद्धी जाया 15 'क्य चोरो' ति । ता इमिणा मएणं वहं सुसंभंतो'। भणियं च थाणुणा 'बीरो होहि' ति । तेण भणियं 'वयंस, रोण्ह वर्ष रयग-कप्पई, अहं बीहिमो । ण कजं मम इमिणा भएण' सि भणमागेण अलिय-रयण-कप्पडो सि काऊण सुब-रयण-18 कप्पड़ो बेचण-बुढीए एस तस्स समिपाओ । नेण वि अवियप्पेण चेय चित्तेण गहिओ । अवि य, वंचिमि ति सयण्हं वन्धी भारियह सय-सिर्किबस्स । अणुधाइ सय-सिर्किबो सुद्दो थणयं विसग्गतो ॥

§ १९५) तओ नं च समुज्जुय-हिययं पाव-हियाण वैचित्रण भणियमणेण। 'वयंस, वज्ञामि अहं किंचि अंबिलं 21 मिनित्रण आगच्छामि' ति भणित्रण कं गओ तं गओ, ण णियत्तइ। इमेण य जोयणाई बारस-मेत्ताई दियहं राई च गंत्ण 21 णिक्वियं णेण रयण-कष्पडं जाव पेच्छइ ते जे पाहाणा तत्य बहा किर बंचणत्यं तिम कष्पडे सो चेय इसो अलिय-रयण-कष्पडो। तं च दहूण इसो वंचिओ इव लुंचिओ इव पहलो इय तत्थो इव मत्तो इव मुत्तो इव मओ इव तहाविहं अणा-24 यक्षणीयं महंतं मोहमुवाओ। खण-मेनं च अष्टिक्रजण समासत्यो। चिंतियं च णेण। 'अहो, एरिसो अहं मंदमानो जेण 24 मए चिंतियं किर एयं वंचिमो जाव अहमेव वंचिओं?। अवि य,

जो जस्स कुणह पार्व हिन्यण्ण बि कह वि सृद-सणो । स्मे तेणं चिय हम्मइ पच्चुप्किडिण्ण व सरेण ॥ 27 चिंतियं च णेण पाव-हियण्णं । 'दं पुणो वि तं वंचेमि ससुज्जुय-हिययं । तहा करेमि जहा पुणो सग्गेण विलग्गह्' सि 27 चिंतयंनो पयहो तस्स सग्गालग्गो । इयरो वि थाणू कुलउत्तओ तत्थेव च पहिवालयंनो खणै सुहुत्तं अञ्चप्पहरं पहरं दियहं पि जाव ण पत्तो ताव चिंतिउं पयत्तो ।

30 'अब्बो मो मह मित्तो कत्थ गओ णवर होज जीय-समो । किं जियह मओ किं वा किं वा देखेण क्षवहरिओ ॥' तं च चिंतिउरण अर्णामिउं पयत्तो । कत्थ ।

रच्छा-चउक्क-निय चचरेसु देवउल तह तलाएसुं । सुण्ण-घरेसु प्रवासु य भाराम-विहार-गोट्टेसु ॥ 33 जया एवं पि गवैसमाणण ण संपत्तो तथा बिलविउं प्रयत्तो ।

24

27

१ श्वा भित्त भित्त-वष्क्रळ छळ-विजय जिय-जियाहि बास-संयं । कत्य गभी कत्य गभी पिडवयणं देसु तुरियं ॥ अब्बो केणइ दिट्टो सरळ-सद्दाओ गुणाण आवासो । मज्ज वर्यसो सो सो साहसु वा केण वा दिट्टो ॥'

3 एवं च जिल्लवमाणस्य सा राई दियहो य अइकंतो । राईए पुण किंदं पि देवडले पिडऊण पसुत्तो । राईए पिछ्यम-जामे केण उ वि गुजार-पहिचएण इमं घवल-दुवहथं गीयं । अवि य ।

जो पाबि बिहुरे विभज्जणंड भवसंद कहुइ भार । सो गोहंगण-मंद्रणंड सेसंद व्व जं सारु ॥

६ हमं च रिजमाणं सोऊण संभरिया इमा गाहुल्लिया थाणुणा ।

विव-बिरहे र्वाप्य-दंसमे य अध्यक्त्वए बिवत्तीसु । जे ण विसण्णा ते श्विय पुरिसा इयरा पुणो महिला ॥ ता एत्य विसाबो ण कायण्वो । सम्बद्दा जह कहिंचि सो जीवह तो अवस्यं गेहं आगमिस्सह । अह ण जीवह, तो तस्स य 9 माणुसाणं समुप्पेस्सं रयणाणि ति चिंतिऊण पयद्दो अत्तणो णयराभिमुहो, वश्वमाणो कमेण संपत्तो णम्मया-तीरं । ताव सो 9 वि मायाहचो विलक्षो दीण-विमणो भट्ट-दंह-रूच्छीओ संपत्तो पिट्टओ दिट्टो अणण । दहूण य पसारिओभय-बाहुणा गहिको कंटे रोहर्ड पयत्तो ।

13 हा मित्त सरल सज्जण गुण-भूसण मज्ज जीय वर-दइय । कत्य गओ मं मोत्तुं साहसु ते किं व अणुभूयं ॥ 
§ ११६) इसो वि कवड-कय-रोवणों किं पि किं पि अलियक्सरालांव रोइजण गाडयं च अवगृहिजण उविद्वित्ते
पुरत्नो, पुच्छिओ थाणुणा । 'भणसु ता मित्त, कत्य तुमं गओ, कत्य वा संदिओ, किं वा क्यं, कहं व मज्ज विद्वतो, जेण
15 मण् तहा अण्णेसिज्जमाणों वि ण उवल्डों 'ति । मणियं च णड-पिडसीसय-जडा-कडण्प-तरंग-भगुर-चल-सहावेण इमिणा 15

साथाइच्वेणं । 'वर-वयंस, णिसुणेसु जं मण् तुह विजोण् दुक्लं पावियं । तहयौ गओ तुह सथासाओ अहं वरं घरेण भममाणो पविद्वो एक्सिम महंते पासाण् । तत्य मण् ण लदं किंचि । तओ अच्छिदं कं पि वेलं णिगांतुं पयत्तो जाव पिट्ठओ
18 पहाइणुहिं रोस-जलण-जालावली-मुन्झतेहिं धूमंध्यार-कसिणेहिं भीसणायारेहिं जम-नृवेहिं व खुडुवा-पहार-कील-चवेडा- 18
घाय-इंडप्पहारेहिं हम्ममाणों 'किं किमेयं' नि 'किं वा मण् कयं' ति भणमाणो, 'हा मित्त, हा मित्त, कत्य तुमं गओ, मह
इमा अवत्य' ति विलवमाणों तओ 'चोरो' ति भणमाणेहिं णीओ एक्स्स तिम्म घरे घर-सामिणो सगासं । तत्य तेण भणियं
21 'सुंदरो एस गहिओ, सो चेय हमो चोरो, जेण अम्हाणं कोंडलं अवहरियं । ता सन्वहा हमिम्म उवघरण् णिक्सिजजण 21
घारेह जाव रायउले णिवेण्मि । तओ अहं पि चिंतिडं पयत्तो । 'अहो,

पेच्छह बिहि-परिणामं अण्णह परिचितियं मण् कर्ज । अण्णह विहिणा रह्यं भुयंग-गइ-वंक-हियण्ण ॥ 24 तओ वयंस,

ण वि तह डज्झाइ हिचयं चोर-कलंकेण जीय-संदेहे । जह तुज्झ विरह-जालोलि-दीवियं जलह जिल्लूमं ॥' तको 'अहो अकयावराहो अकयावराहो' ति बिल्ल्यमाणो जिल्लूहो एक्सिम घर-कोट्टए, ण य कंणइ अण्लेण उचलिस्त्रको 27 तत्थ वयंस, तुह सरीरे मंगुलं चिंतेमि जह अण्णहा भणिमो, एत्तियं परिचिंतमो ।

जह होइ णाम मरणं ता कीस जमो इमं विलंबेइ । पिय-मित्त-विष्पडत्तस्स मज्जा मरणं पि रमणिजं ॥

§ ११७) एवं च चिंतयंतस्स गओ सो दियहो । संपत्ता राई । सा वि तुह समागम-चिंता-सुमिण-परंपरा-सुह-सुस्थि30 यस्स झित वोलीणा । संपत्तो भवरो दियहो । तत्य मण्झण्ड-समण् संपत्ता मम भत्तं चेतृणे एका वेस-विलया । तीय य 30
ममं पेच्ळिकण सुंदर-रूवं अणुराओ दया य जाया । सा य मण् पुच्छिया 'सुंदरि, एकं पुच्छिमो, जह साहिस फुडं' । तीए
भणियं 'दे सामसुंदर, पुच्छ चीसत्थं, साहिमो' । मण् भणियं 'कीस महं भणवराही गहिओ' ति । तीण् संलत्तं 'सुहय,
33 इमाण् जवमीण् अमहं च ओरुदा देवचाराहणं काहिइ । तीण् तुमं बली कीरिहिसि, चोरं-कारेण य गहिओ मिसं दाकण' । 33

<sup>1 &</sup>gt; P om. मित्त, J om. छल, P om जिय, P पहिन्यणं for the 2nd कल्य गभी. 2 > P केल ित, P सहायो, J inter. सो सो and साहसु. 3 > J राह, P जण for पुण, P राईप°, P inter. केल & जामे. 4 > J पिहण्ण, P न्दुब्बर्यं. 5 > P सज्जण भी (for श्र्ज) धनलओ कहुइ मारो ।, P मंडणओ सेसओ, P लिड्डुय for ब्वं लं (?). 7 > P इयरे for इयरा. 8 > P (q for ित्त, J आगिक्छिरिसह, J तो तओ तस्स य माणुरसाण, P om य. 9 > P अक्भणो for अत्तणो 10 > P पट्टीओ for पिट्टुओं P पसारिणो भयबाहुणा. 11 > P राइलं 12 > P मज्झ हिययदृद्ध्या ।, J अणुहु भं 13 > P नोहणो, J रोमण गाढं अव . 14 > P आ for ता, J कत्थ व, P कह व. 15 > P तहा ित, P लक्षो for अवल्डो, P मिंडणियं for मणियं, P पिटिमीम्या. 16 > P om. णियुणेमु, P तुई. 17 > P कि पि कालं निग्गंतुं, J जा for जाव. 18 > P पहाविपिह, P मुज्झत घूम°, J जमदूषि, P व खहुया, P कीडववेदपायदंडपहारेहिं इंसमाणो. 20 > J सपासं. 21 > P यस तप गित्रों, P जमदागं, P उनरए निहंगिकण भारेहि. 23 > P विहिपरिणामो. 25 > P संदेहो, P अह for जह. 26 > J यिज्वमाणो for अहो, P om. 2nd अवसायगहो, P वर्र for घर, P अन्नण ज उव°. 27 > P वितेमो । लह अन्नहा मणिन्नो, P पर्र for परि 28 > P होज्ञ, P वि वमणित्ने 29 > P सो for सा, P मुसुरिवयस्स. 30 > P वोलिणो, P मन्दरण्डमए. 31 > P om. सुंदर, P om. सुंदरि, P पुन्छानो, P adds मह before इटं. 32 > P adds भ before कीस, P om. अहं, J अणावराही. 33 > P उमट्टा for ओहडा, P काहिहीति for काहिह, P नोर्ल

1 तजो सनिसेस-जाय-वीतिय-मण्णं मण् पुष्टिच्या 'सुंदिर, ता को उण मम जीवणोवाजो' सि । तीप् अधिवं । 'णस्यि तुह् 1 जीवणोवाजो । सामिणो दोज्मं ण करेमो । तहा वि तुम्हं मज्योग मह महंतो सिगेहो । ता मह वयणं णिसुणेसु । अत्थि 3 पुक्ते उपानो, जह तं करेसि'। मण् भणियं 'साह, केरिसो'। तीण् संखर्च 'हिजो णवमीणु सम्बो हमो परिचणो सह 3 सामिणा ण्हाइउं वच्चीहि ति। तजो तम्मि समग् एक्ट्य-मेत्ते रक्खवाले जङ्कवाडे बिहडेउं प्रलायसि, तजो चुक्को, ण जण्णह त्ति भणंती णिगाया सा । मण् चितियं । 'णीहरंतो जह ण दिहो, तो जुक्को । सह दिहो, तो चुवं मरण' ति चितिकण तम्मि 6 दियहे जिक्खंतो । तशो ज कंजह दिट्टो । तशो मित्त, तम्हा पछायमाणो तुमं अण्लेसिंड पयत्तो । ताव पुकेण देसिएण ६ साहियं जहा परिसो एरिसो य देसिओ एको गओ इमिणा मगोणं । एवं सोऊण तुह मगास्त्रगो समागओ जाब तुमं एर्य विट्ठो णम्मया-कूले । ता मित्त, एवं मए अणुहूयं दुक्खं, संपर्व सुहं संबुत्तं ति । अवि य । मित्तीहैं जाव ण सुयं सुहं च दुक्सं व जीव-छोबन्मि । सुयणाण हियब-स्टग्तं अच्छह ता निक्स-सहं व ॥' प्यं च णिसामिजण बाह-जल-पच्पुयच्छेण सणियं थाणुणा । 'सहो क्षजं चिष जाओ हं क्षजं रयणाहँ णवर पत्ताहं । जं सब्ब-सोक्ख-मूलं जीवंतो क्षज संपत्तो ॥' 🧯 ११८ ) एवं च भणिजण क्यं सुह-धोवणं । कयाहार-किरिया य उत्तिण्णा जल-तरल-तरंग-रंगंत-मत्त-मायंग-मज्ज- 12 12 माण-मयरेहाहोय-दाण-जरू-णीसंद-विंदु-परिष्पयंत-चित्तरु-जर्ल महाणई णम्मयं ति । थोवंतरं च जाव वर्षानि ताव अणेय-बेक्कि-रुया-गृतिष्ठ-गुम्म इसंचाराए महाडवीए पणट्टो मग्गो अव-सय-सहस्स-गुविस्ठ-संचारे संसार-कंतारे अअवियाणं पिव 15 किस्सलो जिजमानो । तओ ते पणद्र-मन्ना मृढ-दिसिवहा भय-वेबिर-गत्ता उम्मत्तना बिय अणिरूदिय-गम्मानस्मा तं 15 महाइबिं पविसिउं समाहत्ता । जा पुण कड्सिय । अवि य । बहु-विह-कुसुमिय-तरुवर-कुसुमासव-लुद्ध-भिमर-भमरउल।। भिमर-भिमरोलि-गुंजा-महुर-सरुग्गीय-मिलिय-हरिणउला ॥ हरिण उल-णिश्वल-द्विय-दंसण-धावंत-दरिय-वण-वग्घा । वण-वग्य-दंसणुष्पिरथ-हरिय-णामं :-वण-महिसा ॥ 18 18 वण-महिस-वेप-भजंत-सिंग-सण्हावर्डन-तरु-णिवहा । तरु-णिवह-तुंग-सद्च्छठंत-पहिसुत्त-बुद्ध-वण-सीहा ॥ वण-सीह-मुक्क-दीहर-परिकुविओरलि-हित्थ-इत्थिउला । इत्थिउल-मंभमुग्मुक्क-भीम-सुंकार-कुविय-वण-सरहा ॥ वण-सरह-संभग-भनंत-सेस-सय-सउण-सेण्ण-बीहच्छा । सउ ग-सय-सावयाराव-भीम-सुरुवंत-गरूय-पडिसहा ॥ 21 अवि य । कर्हिचि करयरेत-वायसा कुलुकुळेत-सउणया रणरणेत-रण्णया चिलिचिलेत-वाणरा रुणुरुणंत-महुयरा धुरुधुरुंत-वन्त्रया समसमेत-परणया धमचमेत-जळणया कडकडेत-साहिया चिरिचिरेत-चीरिया दिट्टा रण्णुदेसया । अवि य । बहु-बुत्तंत-पयत्तिय-भव-मय-संबाह-भीम-दुत्तारं । संसाराडइ-सरिसं भर्मति अडई अभविय ब्व ॥ 24 \S ११९) तओ एवं च परिभमंताण तम्मि समए को कालो वद्दिउं पयसो । भवि य । वित्थिण्ण-भुवण-कोट्टय-मज्ज्ञ-गयं तविय-पम्बयंगारं । उय धम्मइ पवणेणं रवि-विंबं लोह-पिंडं व ॥ 27

सयल-जण-कम्म-सक्की भुवणव्भंतर-पयत्त नावारो । गिम्हग्मि रवी जीए कुविय-कयंतो व्य तावेह ॥ पृयारिसे य गिम्ह-समए बहुमाणे का उण बेला बट्टिंड पयत्ता । अवरोवहि-बेला-वारि-णियर-तणु-सिसिर-सीयरासत्ता । णहयल-गिरिवर-सिहरं रवि-रह-तुरया वलमंति ॥ सिसिर-णीरंदग्मि गए दूसह-घण-सिसिर-बेचण-बिसुको । ताबेह अवर-णिकरे संपद्द सुरो णरबह व्य ॥

1 > J सुंसी, P ता का मम जिन्मोउनाउ, P नुमं for तुङ 2) Jom. म, P वि ममं तुन्स मन्त्रीण महंती, P महं 3 > P होन्ना णनमी मन्त्री 4 > J सामिगो, J नहीहिति P निहिहिते, P तिम समय एक्क्ट्रयमेत्ते, P जह वाहे विह्नहावित्रं 5 > P भणितं for भणती, J जह णिनस्ती ता जुक्को, P om. ति. 6 > P ना for ताव. 7 > J सीउं for एयं सोजम, P तुमं न विद्वो पत्थ नम्मयां 8 > P एवं for एयं 10 > J - पाप्पुजनहोम, P adds च before थाणुमा. 12 > P एयं for एवं, P क्वमुह्मवण्यक्याला तुरिया, J जलजरमरंग 13 > P स्वरहावाय, J चित्र रजला महाणहणम्मयं, P मनं for जलं, P om. ज, P तावय, J ताव अणय. 14 > J मुहिल, P दुस्सी नाग महान्वर्रंप, J पणहुम्मा, P om. तम्य, J मुहिल, P सीसोरे 15 > P तेण for ते, P मुहिलि विवहाया भयः, P उम्मत्तामी निय निह्निव्य, P om. तं. 16 > P महान्दं, P पुण केतिया 17 > P कुनुमयतक्यर, J om. भमिर, P अमिरोनः, P सरगीय 18 > P भोवंत, P दंसणुदि व्हा, J गत्त (on the margin) for हत्या 19 > P भेयमक्षेतसीम, J णिनह्र for जिन्हा, P भन्न for तुंन, P नणतीह 20 > J समस्मुक्त P संगामुक्त, J सहरा for सरहा. 21 > J सेस for सेससय, J विश्वका for वीहच्या 22 > P करयरन, J adds कहिन्त before कुछकुलेत, P रूणहर्गतममरया, J कुखुरेतः 23 ) P कहयदंत, P रण्णुदेसिया, J om. भवि य. 24 > P तुद्द for यहु. 20 > P विन्छन्न सत्त्रा, J पिण्डब्ब 27 > J स्वक्रजल P स्वजण्ण, P जीवे for जीए. 28 > P om. य, P विण्यसमण का जणः 29 > P अवरोजिहः 30 > P तावेद य घरणिवरो संवद, P नारिंदो for णर्वर्दः

ा बालो दंसण-सुह्वो परिवृद्धतो तवेह कह सूरो । सब्बो चिय णूण वण जोव्वण-समयस्मि दुण्येच्छो ॥
तको प्यस्मि प्रिसे समप् बहुमाणे ते दुवे वि जणा दूसह-रिब-किरणपरदा बहो-गिरह-तत्त-वालुया-डजसमाणा दूसह-तवहाउसर-सुसमाण-तालुय-तका देहिद्याण-केय-परितत्ता छुहा-सर-क्वाम-णियणोयरा मृह-विसिवहा पणट्ट-पंथा पुर्लिद-सय-वेदिश ।
सिंव-बग्ध-संसंता मयतण्हाजल-तरंग-बेळविष्णमाणा जं किंचि णियणायं दृद्धण जलं ति घावमाणा सव्वहा अणेय-दुक्स-सयसंकुले प्रविद्धा तिम्म कंतारे इमं पि ण-याणित कृष्य विद्यागे, कृष्य वा आगया, किहें वा बहामो सि । प्यस्मि अवसरे
ह बहु-दुक्स-कायर-हिवपणं मणियं थाणुणा । मित्त-गरुय-दुक्स-भर-पेलिजमाण-हियवओ भणितं प्रयत्तो ! 'ओसरह् य मे 0
हुद्दा-तणु-उदरस्स तृद-बहो वि णियंसणा-वेघो । ता हमं रयण-कृष्यं गेण्ह, मम किहीचि णिविहहह सि । ता तुमं चेय
गेणहसु, जेण णिव्वुय-हियको गमिस्सं' ति । चितियं च मायाहचेण । 'अहो, जं मए किरियव्वं तं अप्पणा चेय इमिणा क्यं,
मिस्पियाई मज्झ रयणाई । ता दे सुंदरं कयं । संपर्य इसस्स उवायं चितियो' ति णिस्किवाई पासाई जाव विहो अणेयविस्त-स्य-सहस्स-परूठ-साहा-पसाह-विश्वण्यो महंतो वद-पायवो । बलिया य तं चेय दिसं । जलं ति काळण संपत्ता कहकह वि तत्य, जाव पेच्छंति । अवि य,

18 तण-णिवहोच्छह्य-सुहं हैसि छिक्खिजमाण-परिवेदं । विसस-तद्विद्विय-हक्खं गहिरं पेक्खंति जर-हूवं ॥

बेर्षु पिव चिर-णट्टं रजं पिव पाविपं गुण-सिमिदं । असय-रसं पिव छदं दट्टं मण्णीत जर-कूवं ॥

पछोह्यं च णेहिं सम्बन्तो जाव ण किहिंचि पेच्छंति रज्जुं अण्णं वा मंदर्य जेण जरूं समाहरंति कूवाओ । तभो चिंतियं

15 इमिणा दुट-बुद्धिणा मायाइचेणं । 'अहो सुंदरो एस अवसरो । जह एयम्मि अवसरे एथं ण णिवाण्मि, ता को उण 15

एरिलो होहिह अवसरो ति । ता संपयं चेथ इसं विवाडेमि एत्थ कूवे, जेण महं चेथ होंति दस वि इमाइं रचणाइं'।

चिंतयंतेण भणिओ थाणू इमिणा मायाइचेणं । 'मिन, इसं पछोप्सु । एत्थ जुण्ण-कूवे क-दूरे जरूं ति, जेण तस्स पमाणं

18 वेछी-छया-रज्जू कारेमि' ति । सो वि तबस्सी उज्जुओ, एवं भणिओ समवलोइडं पयत्तो जुण्ण-कूवोवरं । इमिणा वि माया- 18

हचेणं पाव-हियएणं माया-मूच-मणेणं अणवेक्सिजण छजं, अवमाणिजण पीइं, लोविजण दक्सिणं, अवहत्थिजण पेस्मं,

अथाणिजण कयण्णुत्तणं, अजोइजण परलोयं, अवलोइजण सजण-मगंगं, सम्बहा मायाए रायत्त-हियएणं णिह्नं णोहिओ

21 इमिणा सो वराओ । णिवविको सो घस ति कूवे । पत्तो जलं जाव बहु-रुक्ख-दल-कट-पूरियं किंचि-सेस-जंबालं दुगां व 21

योय-सिलेलं पेच्छह कूवोदरं थाणू । णिवविको य तिमा जंबाले, ण पीडा सरीरस्स जाया ।

§ १२०) तभो समासत्थेणं ।चितियं णेण थाणुणा । **भ**ग्वो,

33 तमो एयं जाणमाणो वि सो मूहो तं चिय सोइउं समाहत्तो ।

24 पढमं चित्र दारिइं पर-विसओ रण्ण-मञ्झ-परिभमणं । पिय-मित्र-विप्यओगो पुण एयं विरह्णं विहिणा ॥ 24 एयं पुण मम हियए पिडहायइ जहा केण वि णिइयं जोल्लिओ हं एत्य जिविद्यओं । ता केण उज एत्य आहं जोल्लिओ होजा । अहवा किं एत्य वियप्पिएण । मायाइचो चेय एत्य संजिहिओ, ज य कोइ अण्णो संमावीयइ । ता किं मायाइचेज इमं 27 कयं होजा महासाहसं । आहवा जिह जहि, तुट्ट मे चिंतियं पाव-हियएणं ।

भवि चलह मेरू-चूला होज समुदं व वारि-परिहीणं। उगामह रवी भवि वारूणीएँ ण य मित्तो एँरिसं कुणह ॥ ता शिराशु मज्ज्ञ पाव-हिययस्स, जो तस्स वि सज्जणस्स एयं एरिसं असंभावणीयं चिंतमि। ता केण वि रक्खसेण वा भूएण 30 वा पिसाएण वा देव्वेण वा एरथ पिक्खत्तो होजा। एवं चिंतिऊण ठिओ। पयई चेय हमा सज्जणाणं। अवि य। भा जाणण जाणह सज्जणों ति जं खल्यणों कुणह तस्स। णाऊण पुणी मुज्ज्जह को वा किर एरिसं कुणह ॥ अवरदं ति वियाणह जाणह काउं पहिष्पियं सुयणो। एकं णवरि ण-याणह दक्खिणं कह वि लंघेउं॥

<sup>1 &</sup>gt; P दंसणमुह ओ, P परियहंतो. 3 > P स्माणा, जताल अयला P ताल यतलो, J खाम for कलाम, P णिक्लोयरा. 4 > P सिंह for सिंग, P om. सय 5 ) J inter. तीम and पिबहा, P न याणित कर्त्य वागया किंद वा बचामी ति. 6 > P गुरुय, P उत्युरहय for ओसरह य. 7 > J उमरस्स, P दहबंधो, P रिण्हनु for गेण्ह, P कहं ि णियहीहह, P चेव. 8 > J णिच्छु मिश्रशे, P om. ति, P जे for जं. 9 > P om. दे, P चित्रिम for चित्रिमो. 10 > J om. सय, P om. q, P तिसे for दिसं, P om. one कह. 12 > P होत्थहय, P ईति for इसि, J ततुद्विय P तटिच्छुय, P पेचछंति. 13 > P दिदं for णहुं, P लहं. 14 > P पलेवियं, J सच्चं तो P सच्चतो, J ण किंचि पेच्छंति ताव रज्यं वा अण्यं P न पेच्छंति किंदिच रज्यु अत्रं. 15 > J दुहुदुबुद्धिणा, P एवं for एस, J एयंमि for एयं. 16 > P om. first चेय. 17 > P चित्रियंतेण भणियं, J थाणु, J om. हमिणा मायाइचेणं eto. to थोयसिकं पेच्छह क्वीदरं थाणू !, P मित्रं. 18 > P उज्जओ. 20 > P कवणुत्तणं 21 > P सा वराओ. 22 > P om. य. 23 > P om. णेण. 24 ) P परिवसओ, P परितवणं, J थिएयओओ P विष्पओंगे, P एवं. 25 > P दिययसस पिकदाह जहा केणावि, J णोहीओ, P om. दं एस्थ to अदं णोहिओ. 26 > J किमेत्थ, J एयं (?) for चेय, P ण कोइ उण्णो संभावियइ. 27 > P होज्ज, P om. one णहि. 28 > J om. मित्रो. 29 > P मम for मच्झ, P चाए for वा. 30 > P विक्तित्यों for पिक्तित्यों, P दिओं, P चेव. 31 > J मा जाणमयाणइ. 32 > P एवं चित्रणे, J णवर. 33 > P ते चेव य सोहरं.

§ १२२) सो य चोर-सेणावई णियय-पछीए ससंसुद्दं बचंतो संपत्तो तसुद्देसं । तत्थ भणियं च णेणं 'झरे झरे, तण्हा 9 बाहिउं पयत्ता। ता कि इमम्मि पण्से कहिंचि जलं अथि। भागयं च एकेण चोरेण। 'देव, एथ्य पण्से अथि जुण्णं कृतं, ण-याणीयइ तत्थ केरिसं जरुं' ति । भणियं च संणावइणा । 'पयद्द, तत्थेव वश्वामें' सि भणेता संपत्ता तम्मि पप्से । उद-13 बिट्ठो य वर-पायवस्स हेट्टओ सेणावई । भ्राव्ययं च णण 'रे, कड्बह पाणियं, पियामो' । आएसाणंतरं च वित्थिण्ण-सायवत्तेहिं 12 पळास-दलेहि य मीविश्रो महंतो पुरक्षो । दीह-दढ-बल्ली-लयाओ य संधिकण कया दीहा रज् । पत्थर-सगब्भो श्रोयारिश्रो पुडओ तम्मि इत्रे जाव दिद्रो थाणुणा । भिणयं च थाणुणा । 'अहो, केण इस ओयारियं । अहं एत्थ पक्सिको देव्वेणं । ता 15 ममं पि उत्तारेह'। साहियं च सेणावहणो । 'पृत्य कूत्रे को वि देसिओ णिवडिओ । सो जंपद 'ममं समाकहृह' ।' सेणाव- 15 इणा भणियं 'क्षलं क्षलं ता जलेणं, तं चेय कडूह वरायं'। उत्तारिको य सो तेहिं। दिही य सेणावहणा। भणिको य 'भग हो करथ तुमं, कहं वा इहागओ, कहं वा इह णिवडिओ' ति । भणियं च णेण । 'देव, पुटव-देसाओ अम्हे दुचे जणा 18 दिन्सिणावहं गया । तत्थ दोहिं वि पंच पंच रयणाइं विढसाई । अम्हे सागच्छमाणा इसं सडई संपत्ता, पंथ-पट्मट्टा 18 . तण्हा-ख्रहा-परिगय-सरीरा इसं दसंतरमागया । तण्हाइणुहि य दिहो इसो जुण्ण-कृतो । एत्थ मणु णिरिन्स्तियं के दूरे जलं ति । ताब केण वि पेए ग वा पिसाए ग वा रक्खमेण वा गिर्ध गोडिओ गिवडिओ जुण्ण-कूये । संपयं तुम्हेहिं उत्तारिओं gi कि । इमं च सोऊण भिषयं सेणावहणा । 'तेण दुइएए। तुमं पिक्सत्तो होहिसि' । भिणयं च थाणुणा 'संतं पात्रं । कहं सो 21 जीयाओं वि बह्वहस्स मज्झ एरिमं काहिइ'। भाष्यं च संपानइणा 'मंपयं कत्थ यो नहह' ति । थाणुणा भाषयं 'ज-याणामो'। तन्नो हसियं सब्वेहिं चोर-पुरिसेहिं। 'अहो समुज्जुओ मुद्धो वराओ बंभणो, ण-याणह तस्स दुट्टस्स दुट्ट-भावं <sub>34</sub> वा अप्पणी वित्त-सुद्धत्तकं वियाणेती । भणियं च संणावद्दणा 'स्रो चेय इमस्स सुमित्तो होहिद्द जस्स इमाइं रयणाईं <sub>24</sub> अम्हेहिं अक्सिताई'। तेहिं भणियं 'सन्वं संभावियइ' ति । भणिओ य 'वंभण, करिसो सो तुह मित्तो'। भणियं च थाणुणा । 'देव.

27 किसिणो पिंगल-णयणो महिरो वच्छ-थळिन्म णीरोगो । णिम्मंसुओ य वयगे एतिसओ मज्झ वर-मित्तो ॥' विश्व ते ते सिर्व हि हि हि हिसेडं पयत्ता चोर-पुरिसा । मणियं च संणाबहणा । 'अहो सुंदरो भट्टो दंसण-सुहओ सब्ब-रूक्सण-संपुण्णो मित्तो तए रुद्धो । पुरिसो नुक्भेहिं पि मित्तो कायक्यो । सब्बहा बंभण, तेणं चिय तुमं पिक्खितो । ता जाणासि 30 दिट्टाई अप्पणाई रयणाई । तेण भणियं 'देन, जाणामि' । दंसियाई मे सेणाबहणा पश्चभिण्णाणियाई । तेण भणियं 'हमाणि 30 मज्झ संतियाणि । पंच हमाई तस्स संतियाई । काथ तुम्हेहिं पाबियाई । ण हु मित्तस्स मे णिवाओ कओ होहिह्'। तिर्हि भणियं । 'तस्स हमाई अम्हेहिं अक्खिताई । सो य बंधेकण कुदंगे पिक्खितो । ता गेण्ह्यु हमाई अप्पणाई पंच । जाई अप्रणा तस्स दुशवारस्स संतियाई ताई ण समिष्यमो' ति भणमाणण पंच समिष्ययाई । भणिओ य 'वश्व हमाण् वित्रणीए । 33

<sup>1)</sup> ए होही, र गिअज़ड ए नियज्य 2) ए on. जात, ए ना for तात, ए om. वि 4) र मणित for हणत्ति, ए गेण्ह गेण्ह, ए समुद्राङ में. 5) ए परियर्ग सबरो नाम, र om. य, र धमुज्जत्त 6) ए निर्नाह रं, र om. च 7) ए अम्ह इसेण. 8) ए बंचेजण पक्षत्त . 9) ए पहिंद, ए on. च, ए अरे रे. 10) ए ता किमिनं पि पण्में किप चि नि जलं, ए मएणियं for भणियं, ए om. अत्य, र जुण्णाकूर्व ए जुलं कृत न याणिमो य तत्य 12) ए कर हा for कहुर. 13) र om. महंतो, ए om. य, ए पर्वारस्त , र जुण्णाकूर्व ए जुलं कृत न याणिमो य तत्य 12) ए कर हा for कहुर. 13) र om. महंतो, ए om. य, ए पर्वारस्त , र जुण्णाकूर्व ए जुलं कृत न याणिमो य तत्य 12) ए कर किप म मोमारियं, ए दर्वणं. 15) ए om. पि, ए इमं for ममं 16) ए om. one अल, ए तान for हा, ए चेन, ए मणिहो. 17) ए वा गहहानओ, ए मओ for णिवडिओ. र जाणा for जमा 18) ए मि for नि, ए संपत्ता, र पंवनहा 19) ए तण्डापहिं, ए om य, ए inter. णिरिक्सियं कार्त के हो हो . 20) ए om. ति, र तुरंभे किए नि, ए संपत्ता, र पंवनहा 19) ए तण्डापहिं, ए om य, ए inter. णिरिक्सियं 22) ए जीववछनस्स, र om. परिसं 23) ए अते अही उज्जुओ वरामे मुद्रो संमाो, ए om. दुह्रस, र om. दुहुसनं 24) ए सेणावहणो, ए होती. ए व्याप्त हे िए त्यापं . 25) ए मनावीय ति, र om. ति, ए om य, र केनिसी, ए तुत्त सुमित्तो . 27) र पिहुल कि पिमल, र णिहिभी कि णीरीमो, ए सो किन नि. 28) ए जओ कि त्या, र किस्य हुत्त है विच हवहह ति, ए महा, र देस दुत्त में सहलक्ष्म (lettors not clearly readable) 29) र तुरहे कि किन नुक्में है, ए जिल्लो किन तेणे. 30) र लेल हमाइ मजहा मनाहं। पच, ए on. अणियं 31) र संताहं कि सित्याई, ए कस्थ तुमे पावियाणि, र मित्रसस्स से णिवाओ, र होहिरा (१) 32) र om. अम्हेहिर, र नि किन से ए ाति वत्ती कार्त कुरो, ए मेन्हरम् . 33) ए om. तार पर, र om. वह र त्याणे से ए om. वह र त्याणे ए नेन्हरम् . 33) ए om.

१ एकं पुण भणिमो । जारिसको सो मिस्रो अण्णो वि हु तारिस्रो जइ हवेज । उग्ग-विसं व भुयंगं दूरं दूरेण परिहरसु ॥' ३ सि भणिडण विसज्जिनो । ६ १२३) सो बि धाणू कुईंगे कुईंगेण तं अण्जिसमाणो परिभमइ । ताव दिहो जेण एक्टिम कुईंगे । केरिसो । दव-बल्ली-संदाणिय-बाहु-जुमो जिमय-चलण-जुबलिल्लो । पोट्टलको ब्द णिबद्धो भहोसुही तमिम पिन्सत्तो ॥ 6 तं च दट्टण हा-हा-रव-गब्भिणं 'मित्त, का इमा तुह भवत्थ' ति भगमाणेण सिढिल्याइं वंधणाई, संवाहियं अंगं, बद्धाई च ६ वण-सहाहं कंथा-कप्पडेहिं, साहिबं च णिय-वुत्तंतं । 'पंच मए रयणाहं पावियाई । तत्य मित्त, बहुाहजाई तुन्स बहुाहजाई मज्जर । तह वि पज्जतं, ण काह अद्धिई कायस्व' ति भणमाणेण ताव णीओ जाव अडई-पेरंत-संठियं गाम । तत्व ताव ९ पहिचरिओं जाव रूढ़व्वणों । तिम्म य काले चितियं णेण मायाइचेण । 'बहो, हिम-सीय-चंद-विमलो पए पए खंडिओ तहा सुयणो । कोमल-सुणाल-सरिसो सिगेह-तंतू ण उक्सुडह ॥ ता एरिसस्स वि सजाणस्स मण् एरिसं ववसियं । धिरत्थु मम जीवियस्स । अवि य । पिय-मित्त-वंचणा-जाय-दोस-परियल्धिय-धम्म-सारस्स । किं मज्ज जीविएणं माबा-णियडी-विमृहस्स ॥ ता संपयं किमेत्थ करणीयं । अहवा दे जलणं पबिसामि' ति चिंतयंतेण मेलिया सम्वे गाम-महयरा । कोउय-रस-गृहिभणो य मिलिओ सबलो गाम-जणो । तत्य मूलियं बुक्तंत सब्बं जहा-वक्तं साहियं सबल-गाम-जणस्स, जहा णिग्गया घराओ, जहा 15 विहसाई रयणाई, जहा पढमं वंचिन्नो थाणू, जहा य कूने पश्चित्तो, जहा चौरेहिं गहिनो, जहा पण्णबिन्नो थाणुणा । 🖔 ९२४) तक्षो एवं साहिऊण भणियं मायाहचेण । 'महो गाम-महत्तरा, •महापावं मए कथं मित्त-दोज्ज्ञं णाम । ता अहं जलियं हुयासणं पविसामि । देह, मज्ज्ञ पत्सियह, कट्टाइं जलणं च' ति । तओ भणियं एक्केण गाम-महत्तरेणं । 18 'पृह्व पृहउं दुम्मणस्सहं । सब्बु एउ भायरिउ, तुज्ज्ञ ण उ वंकु चलितउं । प्रारुह्वउं पृबु प्रद् सुगति । प्रोतु वर भ्राति संप्रतु ॥' 18 तक्षो भण्गेण मणियं । 'जं जि विरद्दु धण-सवासाए । सुद्द-रुपडेण तुब्भइं । दुःथट्ट-मण-मोद्द-सुद्धं । तुं संप्रति ब्रोल्लितंडं । एतु एतु पारद्ध् भक्षठं ॥' 21 तओ भण्णेण भणियं चिर-जरा-जुण्ण-देहेण । 'पुरथ सुउर्झात किर सुवण्णं पि। वहसाणर-सुह-गतउं। कउं प्रावु मित्तस्स वंचण। कावालिय-व्रत-भरणे। एउ एउ सुउझेज णहि ॥' 24 तको सयल-दंग-सामिणा भणियइ जेट्ट-महामयहरेण। 'धवल-वाहण-धवल-देहस्स सिरे भ्रमिति जा विमल-जल । धवलुजल सा भडारी । यनि गंग प्रावेसि तुर्हु । मित्र-द्रोज्ञ्च तो णाम सुज्यति ॥' 27 एवं भणिए सब्वेहिं चेय भणियं । 'अहो, सुंदरं सुंदरं संखत्तं । ता मुंच जलण-पवेस-णिच्छयं । वश्यसु गंगं । तत्य ण्हायंतो 😭 भणसंजर्ण मरिहिसि, तया सुिझहिसि तुई पार्व' ति । विसक्तिओ गाम-महयरेहिं । सिणेह-रुयमाणेण य थाणुणा भणुणिज्ञमाणो वि पत्थिओ सो । भणुदियह-पयाणेण य इहातओ, उवविद्वो" ति । एवं च साहियं णिसा**मिऊण** 30 णिवडिक्रो चलण-जुवलए भगवको धम्मणंदणस्स । भणियं च णेणं मायाइबेणं । 80 'माया-मोहिय-हियएण णाह सब्बं मए इमं रह्सं । मोत्तूण तुमं अण्णो को वा एयं वियाणेज्य ॥ ता सब्बहा माया-मय-रिड-सूयण-मूरण-गुरु-तिक्ख-कोव-कुंतस्स । सन्व-जिय-भाव-जाणय सरणमिणं ते पवण्णो मि ॥ ता दे कुणसु पसायं इमस्स पावस्स देसु पश्कितं । अण्णह ण श्वारिमो श्विय अप्याणं पाव-कम्मं वा ॥' 33

<sup>1&</sup>gt; P भणामी 4> P om. कुडमें, P जाल for ताल 5> J विल, P वाड-, J संजमित्र for जिम्स. 7> J शिश्रश्न for शिय, P तुई for तुडस 8> P मम्म for मडझ, P तुई for तह, J काई, P अरबिद्धतीया for अदिई, J आणिओ for णीओ, P अर्थ for अटई 9> P पडियरओ, J कालेण for काले 11> P वि मए जगम्म परिसं विज तियं।, J om. मए 12> J पाव for होस. 13> J पित्मामो, P चितियंतेण 14> P सम्बद्धा for सह्यं, J जहावित्तं, P जडा पविदत्तारं. 15> P घोरेहिं for ओरेहिं. 16> P मयहरा for महत्तराः 17> P कवारं for कहुर्दं. 18> J दुम्मणस्माहं (1), P एव पह उं हो उ मणुरमाहं सम्बु एव आयिर उच्चा न च वंकु विल्य डं।, J सम्बं जे पुंजाओरेंद्ध (letters rubbed) चुम्मणमं वंक चिल्त डं।, J पारदां, P पारदाओ एव प्रश्ने प्रति संगत्न, P आतु वर, P संग्रह ।. 20> J श्रु जे for जे जि. P विररहओ for विराह, J धणल्व सातमुहलंप्पडेए, P om. तुक्सरं, P दु तुहुमाणमोिं पृथं मणुरसेंगं रुद्ध डं।, P बोलियं एव एव पाउ दुन्हे प्पणादिय, P त्रयपरणे, P सुक्कें ज पाहिं. 24> P मणियं वि मिश्रह, P om. जेड्सद्दामयहरेण(रेणी?). 25> P देवस्स for देहरस, P अमनी धवलजनथन , J विमलजनथनत्रज्ञा सा, P यदि गंगा, P तुं हं मिद्धहोज्य तो नाम गुज्यह । एवं च मणिए. 27> P om one सुररं, J पेनेंं णिं, P निच्छं, P हो पत्ती for एहायंतो. 28> P तदा सुज्झिंदित्ति जुह, J om. ति. 29> P अणुममिज्यमणे, P एसो for सी, P य before ति, J एवं च. 30> P कल्णकमल्ल. 31> J inter. हमं and मए, J om. ता सन्वहा. 32> P स्मण for सू(ण, P प्रतिहें: 33> P कम्म तु।.

- १ १२५) इ.मं च णिलामिकण गुरुणा चम्मणद्येण भणियं ।
  'जे पियसम-गुरु-चिरह-जरूण-पजालिय-ताब-ताबियंगा । कत्तो ताण ताण मोतुं बाण जिणिदाणं ॥
- अ वृसद्द-गुरु-दारिद्द-विदुया दलिय-संस-धण-विद्वता । कत्तो तार्ग तार्ग मोर्नु आर्ग जिणिदार्ग ॥ दोगच-वंक-संका-कलंक-मल-कलुस-दूमियप्पार्ण । कत्तो तार्ग मोर्नु आर्ग जिणिदार्ग ॥ सम्ब-जण-गिदियार्ग वंश्व-जणोहसया-दुक्स-तवियार्ग । कत्तो तार्ग तार्ग मोर्नु आर्ग जिणिदार्ग ॥
- जे जम्म-जरा-मरणोह-दुक्ख-सय-मीसणे जए जीवा । कसो ताणं सांगं मोनं माणं जिणिंदाणं ॥
   जे डह्णंकण-ताडण-वाहण-गुरु-दुक्ख-सायरोगाता । कसो ताणं ताणं मोनं माणं जिणिंदाणं ॥
   संसारम्म असारे दुह-सय-संवाह-वाहिया जे य । मोनं ताणं ताणं कसो वयणं जिणिंदाणं ॥
- तको एवं सन्त-जण जीव-संघायस्स सन्त्र-दुक्ख-दुक्खियस्स तेलोक्षेक्कछ-पायवाणं पित जिणाणं आणं पमोत्तृण ण अण्णं सरणं श तेलोके वि वश्य चि । इसं च वयणं भाराहिकण पुणो

जत्थ ण जरा ण मञ्चू ण वाहिणो गंय सब्ब-दुक्खाई । सासय-सिव-सुइ-सोक्खं भइरा मोक्खं पि पाचिहिसि ॥' 12 एवं च भणियं णिसामिकण भणियं कयंजलिउडेणं मायाइंबेणं । 'भगवं जड़ एवं, ता देसु मे जिणिद-ववणं, जह अरिहो भि'। 12 भगवया वि घम्मणंदगण पलोइकण णाणाइसएणं उवसंत-कसाओ त्ति पब्बाविओ जहा-विहाणेणं गंगाइंबो ति ॥ क्ष ॥

§ १२६) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंदणेणं ।

15 'होही करेह भेयं होहो पिय-मित्त-णासणो भणिओ । होहो कजा-विणासी लोहो सन्तं विणासेह ॥ 15 भनि य होह-महा-गह-गहिओ पुरिसो अंधो विय ण पेच्छह समं व विसमं वा, बहिरो विय ण सुणेह हियं अणिहियं वा, उम्मत्तो विय अमंबद्धं पलवह, बालो इव अण्णं पुच्छिओ अण्णं साहेह, सल्हो विय जलंतं पि जल्णं पविसह, इस्सो विय 18 जल्लिहिम्म वियरह ति । 18

ह्य असमंज्ञस-घडणा-सज्जण-परिहार-पयड-दोसस्य । लोहस्स तेण मुणिणो थेवं पि ण देंति अवयामं ॥ लोह-परायत्त-मणो तथ्वं पासेह घायण मित्तं । णिवडह् य दुक्ख-गहणे परिथव एसो जहा पुरिसो ॥' 21 भणियं च राहणा पुरंदरदत्तेण ।'भगवं बहु-पुरिस-संकुलाए परिसाए ण-याणिमो को वि एस पुरिसो, किं वा हमेणं कयं' 21 ति । भणियं च भगवया ।

''जो तुद्ध पट्टि-भाए वाने जो वासवस्स उवविद्धो । मंस-विविज्ञय-देहो उद्यो सुक्को व ताळ-दुमो ॥ बहि-मय-पंजरो इव उविरें तणु-मेत्त-चम्म-पश्चिद्दो । दीसंत-पंसुद्धीओ तणु दीहर-चवल-गीवालो ॥ खल्लह्य-चम्म-वयणो मरु-कूव-सरिच्छ-गहिर-णयण-सुओ । अच्छद् वयालो इव कम-सजो मंस-खंडस्म ॥ लोहो व्य सक्तवेणं अरवर पत्तो इमो इहं होजा। एएण लोह-मुढेण जं क्वयं तं णिसामेह ॥

27 § १२०) अस्थि इमिन्स चेय छोए जंबूर्तावे भारहे बाले वेयडू-दाहिण-मजिझम-संबे उत्तरावहं णाम पर्द । तस्थ तक्त- 27 सिला णाम गयरी ।

जा पढम-पया-पत्थिव-पुत्त-पयानुष्क्वळंत-जस-भारं । धवलहर-सिहर-संपिंडियं व एयं समुस्वहह् ॥

30 जिं च णयितिहें एक् वि ण दीसह् महलु कुवेसो व । एक् वि दीसह् सुंदर-वत्य-णियत्यो व । वेण्णि ण भत्थि, जो कायरो ३० तण्हाभिभूतो च । दोण्णि वि अत्थि, सूरउ देयणओ व । तिण्णि णेव लब्मित, सल्लो मुक्खु ईसालुओ वि । तिण्णि चोवलब्मित, सल्ला नियहो वीसत्यो व ति । जिहें च णयितिहं फरिहा-बंघो सज्जण-दुज्जणहं अणुहरह्, गंभीरसणेण

31 अणवयारसणेण व । सज्जण-दुज्जण-समो वि पायारु अष्टुण्णाउ वंक-वित्य-गमणो व । जिंह च वसिमु दीव-समुद्-जह्सको, ३३ असंखेजो पवहुमाण-वित्यरो व ति । अदि य ।

कह सा ण वण्णणिजा विश्यिण्णा कणय-घडिय-पायारा । पढम-जिण-समवसरणेण सोहिया धम्म-चक्का ॥

<sup>1)</sup> P inter. मंणवं and गुरुणा धम्मनंदर्णण 3) P repeats गुरु 5) म बंधुजगस्यणदुक्ख. 6) P मर्णाण नाह दुक्ख, उ P मीसणी, P om. जए 7) प्रहणंक्ण, म वयण for आणं. 8) म बीहिया. 9) P तिलोक्कियार. 10) प वि म नित्य ति ।, P om. वयण 11) P मासय 12) P adds इक्षणं ofter जह, P ति for मि. 13) P adds जहाविजो after पञ्चाविजो. 16) P लोगसं 20) P om. व, P दुक्लमाहण 22) P om ति. 23) P वामो, P विसक्जियदेही वक्षो सुक्को व्य तक्ष्दुमी 24) P धवल for नित्र — 25) P नम्मपभणी, P मास for मंस 26) P एतेण. 27) P जेनुदीने, P मिल्हिसे खंदे उत्तरा नाम. 29) P जो for जा, P सींविद्यन्य तिर्थ सुक्ष. 30) P एतु न दीसह एकु दीमह मयलकुन्वेलो सुंदर, म एको वि दीसह सुंदर, P व्य for व. 31) म लगामिह्मो P तण्याविभूओ, P सुरो देउणा वि, P नोवर्लमंति, P सुक्सो ईसालुओ न ति. 32) P चीनलंभंति सक्षणो विद्यहो वीसत्यो, म चि for च, P किर्मा, म तिर्मा, म तिर्मा, म स्वास्त्रो, P om. व, P पागरो अञ्चुणाओ, P वि for च, P ज्यसओ. 34) P पतिवृह्माण, म निवसारो. 35) P सो for सा, P समवसरणोव.

तीए य जयरीए पिछम-दिक्किण दिसा-भाए उद्यायकं जाम गामं, सगा-जवरं पिव सुर-भवणेहिं, पायांकं पिव जिन्ह-रवणेहिं, । गोहंगणं पिव तो संपद्माप, धणय-पुरी विय धग-संप्याए ति । तिम्म गामे सुद्द-जाईओ घणदेवो जाम सध्यवाहउत्तो । तथ्य तम्स सिरस-सध्यवाहउत्तेहिं सह कीकंतस्य वद्यए कालो । सो पुण लोह-परो अत्य-गहण-तिल्लको मायावी वंचओ अलिय- उ वयणो पर-दिक्वावहारी । तथो तस्स एरिसस्स तेहिं सिरस-सध्यवाह-ज्ञवाणएहिं धणदेवो ति अवहरिउं लोहदेवो ति सं पहिटुंयं जामं । तथो कय-लोहदेवामिहाणो दियहेसु वद्यतेसु महाजुवा जोगारे संवुत्तो । तथो उद्यादओ इमस्स लोभो वाहिउं प्यत्तो, तम्हा भणिओ य णेण जणओ । 'ताय, अहं तुरंगमं घेतृण दिक्लणावहं वद्यामि । तत्थ बहुयं अल्थं विद्ववेमो, जेण ह सुहं उद्यमुंजामो' ति । भणियं च सं जणएण । 'पुत्त, कित्तिएण ते अत्येण । अल्थि तुदं महं पि पुत्त-पवोत्ताणं पि विदलो अध्य-सारा । ता दसु किवणाणं, विभयसु वणीमयाणं, दक्किसु वंभगे, कारावेसु देवउलं, खाणसु नलाय-बंधे, बंधावेसु । वार्याओ, पालसु सत्ताचार, पयत्तेसु आरोग्य-सालाओ, उद्धरेसु दीण-विहले ति । ता पुत्त, अलं देमंतर-गएहिं'। भणियं । च लोहदंवणं । 'ताय, जं एत्य चिटुइ तं साहीणं चिय, अप्यं अपुत्नं अत्यं आहरामि बाहु-बलेणं' ति । तभो तेण वित्तंयं सत्यवाहेणं । 'सुद्रो चेय एस उच्छाहो । कायव्यमिणं, जुत्तिमणं, सिरसिमिणं, धम्मो चेय अम्हाणं, जं अउन्तं अत्थागमणं । धित्रे ति । ता ण कायव्यो मण् इच्छा-भंगो, ता दे वद्यउ' ति चितिउं तेण भल्यो । 'पुत्त, जइ प-टुायिस, तओ वद्य'। । धि

\$ १२८) एवं भणिओ पयत्तो । सजीकया तुरंगमा, सिजयाई जाण-वाहणाई, गिह्याई पच्छयणाई, वित्तविया भाडियत्तिया, संदिवओ कम्मयर-जणो, भाडिच्छओ गुरुयणो, वंदिया रोयणा, पयत्तो सत्थो, चिलयाओ वल्लत्थाछ । 15 तमो भणिओ सो पिउणा। 'पुत्त, दूरं दंमंतरं, विसमा पंथा, णिटुरो लोओ, बहुए दुज्जणा, विरला सज्जणा, दुप्परियहं भंडं, 16 दुद्धरं जोव्वणं, दुल्लिओ तुमं, विसमा कज्ज-गई, अणत्थ-रुई कयंतो, अणवैरद्ध-कुद्धा चोर ति । ता सम्बद्धा किहींच पंडिएणं, किहींच मुक्लेणं, किहींच दिन्छोणं, किहींच णिट्ठेरणं, किहींच द्यलुणा, किहींच णिट्ठिकेणं, किहींच चिर्चेणं, किहींच किमणेणं, किहींच माणिणा, किहींच द्यलुणा, किहींच चिर्चेणं, किहींच जहेंणं, सम्बद्धा 18

णिट्टर-डंड-सिराह्य-सुयंग-कुडिलंग-बंक-हियण्णं । भवियव्यं सज्जण-दुज्जणाण चरिएण पुत्त समं ॥'

गुवं च भणिकण णियसो सो जणभो । इसो वि लोहदेवो संपत्तो दिन्छणावहं केण वि कालंतरण । समावासिओ सोप्पारण् 21 गयंग भहसेट्टी णाम जुण्ण-संट्टी तस्स गेहिम्म । तभो केण वि कालंतरण महम्ब-मोह्रा दिण्णा ते नुरंगमा । विदत्तं महंतं 21 अध्य-संचयं । तं च घेत्तृण सदस-हुत्तं गंतुमणो सो सत्थवाह-पुत्तो ति । तत्थ य सोप्पारण् पुरवरे इसो समायारो देसिय-वाणिय-मेल्लाण् । 'जो कोह देसंतररमओ वत्थक्वो वा जिम्म दिसा-देसे वा गर्या जं वा भंडं गहियं जं वा आणियं जं वा अधियं ते त्य तं देसिय-विणिण्हिं गंतूणं सन्धं साहयक्वं, गंध-तंबोल-महं च घेत्तक्वं, तओ गंतक्वं नि । एसो पारंपर-पुराण-24 पुरिस्यत्थिओ ति । पुणो जहया गंतुमणो तह्या सो तंजय भइसेट्टिणा सह तत्थ देसिय-मेल्लिण् गओ ति । देसिय-वाणिय-मेलिण् गंतूण उर्वावटो । दिण्णं च गंध-महं तंबोलाइयं ।

्र १२९) तओ पयत्तो परोष्परं समुह्लावो देसिय-विषयाणं । भणियं च णहिं । 'भो भो विणया, कत्य दीवे देसे वा 27 को गओ, केण वा कि भंडं आणियं, कि वा विदत्तं, कि वा पद्माणियं' ति । तओ एक्षेण भणियं । 'भहं गओ कोसलं तुरंगमें घेत्र्णं। कोसल-रण्णा मह दिण्णाहं मःताहं भाइल-तुरंगेहिं समं गय-पोययाई। तओ तुम्ह पभावणं समागओ लाइ-लाहो' 30 ति । अण्णेण भणियं । 'अहं गओ उत्तरावहं पूय-फलाइयं भंडं घेत्र्णं। तत्य लाइ-लाभो तुरंगमे घेत्र्णं आगओं ति । अण्णेण भणियं। 'अहं याखई गओ, तत्थ संखयं समाणियं' ति । अण्णेण भणियं। 'अहं वाखई गओ, तत्थ संखयं समाणियं' ति । अण्णेण भणियं। 'अहं वाखई गओ,

1 > उतीय य. ए om. य. उणारीय 2 > ए om. धणधपुर्ग विय धणसंपयाए. ए तस्नि य सामे गृहंआहओ 3 > ए वचह, उसां उण, ए अस्वयाहण. 4 > ए ति से अवं, ए लोमंदं. 5 > उ वैदािहाणों, उ जोगां, ए उदाःय 6 > ए om. य, ए तुरंगे बेच्ण, ए पम्यं for बहुयं, ए विद्वेमा 7 > ए उबधुंआमि, ए केत्तिए ते, ए न्यांतागं विउ शे. 8 > ए किमणाणे, ए त्रंगोध्यमयाणं, ए पंनणाण कारां, उ करावे ु. 9 > ए आरोगमाल्यमालां 10 > उ om. च. ए लोमंद्रंगं, ए उ एय तं साहीणं चिद्धह ब्रिय, उआराहामि, ए om. ति. 11 > उएसो, उ om. जुर्तामं ग, ए अस्तुणं अतं अ उव्यवस्थां. 12 > ए त दे for तादं, उ वित्तयंत्रेण, ए पुत्ति for पुत्तः 13 > ए वित्तवंत्रंण कहि विय वियहणं कहि ते, ए तिक्कोत्रेणं. 18 > ए किपणंण, ए om. किटियाणा, ए वियहें विश्व वियवं वियहणं कहि ते, ए तिक्कोत्रेणं. 18 > ए किपणंण, ए om. किटियाणांणा, ए वियहें विया वियवं विय

18

21

24

1 समागको' ति । अण्णेण मिण्यं। 'अहं सुवण्णदीवं गमो पलास-कुसुमाहं घेतूणं, तत्य सुवण्णं घेतूण समागमो' ति । । अण्णेण भिण्यं। 'अहं चीण-महान्तीं गसु गमो मिहस-गवले घेतूणं, तत्य गुंगाविडिओं लेत-पट्टाह्यं घेतूणं लद्ध-लामों िष्यात्तीं 'अर्थे चेतूणं, तत्य सुवण्ण-समतुलं दाऊण आगओं 'ति । अण्णेण मिण्यं। अ 'अहं गमो रयणदीवं लिंब-पत्ताहं घेतूणं, तत्थ रयणाहं लद्धादं, ताई घेतूणं समागओं 'ति । एवं च िष्यामिकण सब्वेहिं चेय भिण्यं। 'अहो, सुंदरों मंववहारों, लिंब-पत्तिहीं रयणाहं ल्ब्मित, किमण्णेण विण्विण कीरहं 'ति । तेण भिण्यं। ध'सुंदरों जस्स जीयं ण बह्वहं 'ति । तेषि भिण्यं 'किं कर्जं'। भिण्यं च णेण । 'एवं तुक्मिहीं मिण्यं 'किं कर्जं' ति । तेण विल्वा विह्या मच्छा, महंता मयरा, महग्गहा गाहा, दीहा तंतुणों, गिल्लों तिमितिलीं, रोहा रक्खमां, उद्धावरा चेयालां, दुख्वन्सा मिहहरां, कुसला चोरां, भीमं 9 महासमुदं, दुख्वरों मग्गों, सब्वहा दुगामं रयणदीवं ति, तेण भिणमों सुंदरं विण्जं जस्स जीवियं ण बह्वहं ति । तको 9 सब्वेहिं वि भणियं। 'अहो दुगामं रयणदीवं । तहा दुक्खेण विणा सुदं णित्य' ति भणमाणा समुद्रिया विण्या।

े १६०) इमं च तस्स हियए पइट्टियं छोद्देवस्स । भागओ गेहं, कथं भोयणाइ-भावस्सयं । तको जहा-सुई 12 उचित्राणे भाणयं लोभदेवेण । 'वयंस भदसेट्टि, महंतो एस लाभो जं जिंब-पत्तेहिं स्यणाइं पाविजीत । ता किं ण तत्थ 12 स्यणदीये गेतुसुजमो कीरह' ति । भहेण भणियं । 'वयंस,

जेत्तिय-मेत्तो कीरइ मणोरहो णवर अत्य कामेसु । तत्तिय-मेत्तो पसरइ आहट्टइ संघरिजंतो ॥

15 ता विढतं तए महंतं अत्थ-मंचयं, घेतृण सण्मं व**स** । किं च,

भुजमु देसु जहिच्छं सुयोग माणेसु बंधवे कुणसु । उद्धरसु दीण-विहलं दृद्येण इसे वरं कजं ॥ ता पहुंचे तुह इमिणा अल्प्रेणं' ति । इसे च मोऊण भणियं इमिणा लोहदेवेणं । 'अवि य.

अइ होइ णिरारंभो वयंस लक्ष्त्रीएँ मुच्चइ हरी वि । फुरिआ चिय आरंभो छच्छीय य पेसिया दिही ॥ आरिंगियं पि मुंचइ लच्छी पुरिसं नि साइय-विहुणे। गोत्त-क्खलण-बिलक्का पिय व्व दहया ण संदेहो ॥ कजंतर-दिण्ण-मणे पुरिमं णाउं सिर्ग पळोण्ड । कुल बालिया णव-वहु लजाएँ पियं च विक्तितं ॥

जो विसमिस्मि वि कजे कजारंभं ण मुचण घीरो । बहिसारिय व्य लच्छी णिवडड् वच्छायले तस्स ॥ जो णय-विक्कम-बद्धं रुविंग्र काऊण कजमारुहड् । ते चिय पुणो पहिच्छड् पउण्यवद्य व्य सा लच्छी ॥ काऊण समारंभं कर्ज सिटिलेंड् जो पुणो पच्छा । लच्छी खंडिय महिल व्य तस्स माणं समुख्यहड् ॥

 इय आरंभ-बिहुण पुरिमं णाऊण पुरिम-लच्छीए । उजिझजड् णीमंकं दृहव-पुरिसो व्व महिलाहि ॥
 तओ वयंस, मिणमो 'ुरिसेण मन्वहा कज-करणक-वावड-हियएण होइयव्वं, जण मिरी ण भुंचह । ता सन्वहा पयट, रयण-दीवं वश्वामा सि । भहसेट्रिणा भणियं 'वयंस,

27 'जइ पायाल विभिन्नो महासमुद्दं च लंबिमो जइ जि । महिम्म आह्दामो तह जि क्यंतो पुलोएइ ॥ 27 ता सब्बहा गच्छ तुमं । सिज्याउ जता । अहं पुण ण वश्वामि' ति । तेण भणियं 'कांस तुमं ण वश्वामि' । भइसेट्रिणा भणियं । 'मत्त-हुतं जाणवत्तेण समुद्दे पविद्धो । यत्त हुत्तं पि मह जाणवत्तं दृत्यियं । ता णाहं भागी अन्यस्स । तेण भणिमो 30 ण विश्वामी समुद्दे 'ति । लोहदेवण भणियं ।

'जइ घडियं जित्तडिज्ञह घडियं घडियं पुणो वि विहडेड । ता घडण-विहडणाहिं होहिइ विहडफ्फडो देखो ॥ तेण वयंस, पुणो वि करियब्बो आयरो, गंतस्य ने दीवं' नि । तेण भणियं । 'जइ एवं ता एकं भणिमो, तुमं एत्थ जाणवत्ते 33 भंडवई, अं पुण मंदभागो ति काऊण ण भवामि' ति । इसेण य 'एवं' ति पडिवण्णं ।

2) प्रतास समाविशों मेचाराई 3) प्रामित मार्ग बार्च अंत्र प्रपूर्ति, प्रमुक्त समाविशों, मस्मुलं दाकमामओं अभि मार्ग मार्ग कार्य मार्ग कार्य अर्थ कार्य मार्ग कार्य अर्थ कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य का

くしょう かんしょう しょうしょう からのかいかんないかんかん

21 § १३२) संगेण य ति-जोयण-मेत्तं बोलीणं। तको धाहाबियं णेण।
अबि धाह धाह धावह धावह एसो इहं ममं मित्तो। पिंडओ समुद्द-मज्झे दुत्तारे मयर-पउरिम्म ॥
हा हा एसो एसो गिलिओ श्विय मीमणेण मयरेणं। हा कत्थ जामि रे रे किहं गओ चेय सो मयरो॥
24 एवं अलियमिलियं पलवमाणस्स उद्धाहओ णिजामय-छोओ पिरयणो य। तेहिं भिणयं 'कत्थ कत्थ सो य णिविड्डओ'। 24
तेण भिणयं। 'इहं णिविडिओ, मयरेण य मो गिलिओ। ता मए वि किं जीयमागेणं। अहं पि एत्थ णिवडामि' ति
भणमाणो उद्धाहओ समुद्दाममुहं महाधुत्तो। गिह्ओ य महह्यपृहिं परियणेण य। तेहिं भिणयं। 'पृकं एस विण्हो,
27 पुणां तुमं पि विणस्सिहिस्त, इभं तं जं पज्जलिए तण-भारयं पिक्खतं। ता सन्वहा ण कायन्वमेयं। अवि य।

27

मा रूसह पुरिसाणं इमो णओ एस दुण्णओ व्य कओ। अवि जस्स कम्म-णिवहे पढमं चिय देव्य-णिम्मविष् ॥' एवं च भणमाणेहिं संठाविओ इमो । गंतुं पयत्तं तं जाणवत्तं । सो उण भहत्तेट्टी इमिणा पाव-हिष्पएणं णिह्यं णोल्लिओ 30 णिविडिओ अहोसुहो जलरासिम्मि । तओ झत्ति णिम्ममगो, खणेण य उम्मग्यो । तओ जल-तरल-तरंग-वीइ-कल्लोल-माला- 30 हिंदोल्लयारूढो हीरिउं पयत्तो । तओ कहिंचि जल-तरंग-पन्वालिओ, कहिंचि वीई-हेलुल्लालिओ, किंचि तुंग-तरंगोयर-विगरो महा-मयरेण आमाइओ । तओ वियड-दाडा-करालं महा-मयर-वयण-कुहरंतगलं पविसंतो खिय अहंसणं पत्तो ।

1> P न कीरिनं 2> P दियते, Jom. हावियं लगं, P विज्ञ्जां for णिमित्ताः 3> P सीयवहे उद्युक्तः विक्रुवांश्यर 4> P जलसंचए, J एवं च कुणं, P कुणमाणेणं, P om. सो, P दियन्नों, P om. य 5> J चिलयं 6> P पवाइयाइ, P ममुद्दों, P om. दीणविमणो हश्यायणो. 7> P मियत्त्रयणो दीणविमणो महिलायणो मणोरहसमुहों, P जयज्ञय-, J गब्ल P गंवस्म 8> P om. नाणवत्तं, P सियवटो, P अवल्याइं, J कण्डभारेण 9> P पवाओ, P रंगंता-, P हिंदोल्लिय- 10> J पुंच्ल, P ह्युक्लिलंत जलहिंदोल्लं, P नर्सहिन् 11> P om. कि. P नकुग्यहिंग, P न्युणावृत्त न्युत्तयं, J वास for पास 12> J दीने 13> P मुंकं, P विक्षीयं तं गहियं । गहियं तं लंदं । 14> P पुरि औ, J ित्तयं च 15> P लोडमूढेणं for लाएं वेण, P पत्तो हियह- विद्यासे सारियं, P om. णाणाविहः 16> J भविसति for होहिङ J om. मध 17> P संहुत्वियं, J पविसिमों, J विगणिमो, P विगणोमो आववयं केत्तियं अञ्जियं ति 18> J om. समुहिओ, J एत्य for तत्वः 19> P निश्कर्णाणं, P कयग्यणतं, J कअणुअत्तर्ण P क्वणुपारं. 20> P धम्मं for धम्माध्ममं. 21> P तिज्ञेयति शेयण-, J याजविओ य णेण, P अवि य क्षिप्त णेण 22> J om. one धावह, P धाह पावह पावह, J महं for ममं. 23> P आ for हा (कथ्य), P जाति for जामि, J कहं for किंटं 24> P उद्घादं य for उद्घादओ, P om परियणो य, P om. य. 25> P om. य सो, P जीवमाणेणं 26> P उत्थाहओ समुद्राभिमुरों, P पि स for एम 27> P पुणो वि तुमं, J पि दिणिस्मिहिङ P पि से विणिरिमरित्त, P om. जं, P नणहारं पिक्लिं 28> P अवि जंगकमानित्रेणे. 29> J om. च, P सहिन्भो इनं य गंतु, P मोऊण 30> P निडिओ अहो जलगाति, P किंति, J णिसुग्रों, J उसुग्रों, P शिला नरंग, P किंति ज्ञानि, P किंति, J णिसुग्रों, J उसुग्रों, P inter. तरंग and तरल, J वीई. 31> P जलनगलतरंग, P किंति सुग्रें 32> P om. सवर.

- 1 दुजाण-जण-हत्थ-गमो विय णिक्खेयो कडयडाविमो णेणं । तमो मकाम-णिजाराए जलगिहिम्मि महा-मयर-वयण-कुहर-दाहा- । मुसुमुरगेण वेह्थं बहुयं वेयणिजं । तेण मभो संतो कत्य गंतूण उववण्गो ।
- 9 तो घडह तुज्जणो सज्जाण कह-कह वि जह तुल्लगोण । सो तक्खणं विरज्जह तावेण हलिहि-रागो व्य ॥' इसं च चिंतयंतस्म उन्हाइओ तस्स कोवाणलो । चिंतियं च णण । 'अरे इसिणा चिंतियं जहा एयं विणिवाइऊण एको चेय एयं अर्थ गेण्हामि । ता कहं गेण्हह दुरायारो । तहा करेमि जहा ण इसस्स, अण्णस्म हबह' ति चिंतिऊण समागक्षो । ससुदं । तथ्य किं काउमाहत्तो । अवि य ।

महत्त चिय स्वर-फरुमो उडावह् मारुओ धमधमेंतो । उच्छलिओ य जलणिही णचह् व तरंग-ह्न्येहिं ॥
तओ किं वार्य । ममोत्यिरिया मेहा । उछुमंति कछोला । धमधमेंति पवणा । उच्छलेति मच्छा । उम्मुरावंति कच्छमा । ममिति
15 मयरा । अंदोलह जाणवत्तं । भगो कृता-संभयं । णिवर्डति पत्थरा । उत्थरंति उप्पाया । द्वारण् विज् । णिवर्डति उक्काओ । 15
गजा भीमं । पुट्ह अंवरं । जलह जलही । सन्वहा पलय-काल-भीमणं ममुद्दाह्यं महाणन्यं । तओ विसण्णो सन्यवाहो,
विमणो परियणो, अमरणो जणो, मुढो णिजामय-मत्यो ति । तओ को वि णारायणस्य थयं पढड़ । को वि चंडियाण् पसुं
18 भणह् । को वि हरम्य जन्न उपाइण्ह । को वि बंभणाणं भोषणं, को वि माईणं, को वि रविणो, को वि विणायगस्य, 18
को वि संदर्भ, को वि जन्त्वरम, को वि रेमंतस्स, को वि बुद्धस्स, अण्णाणं च बहुविहं बहुविदं उवाइय-सहस्से भणह् ।
मन्यवाहो उण अदण्णो अह-पड-पाउरणो धूय-कडच्छुय-हन्यो विण्णवेउं पयन्ता भो मो, रेवो वा दाणवो वा जन्त्यो वा
21 स्वस्वयो या, किमस्देहिं कर्य पात्रं, किं वा तुमं कृविओ । सञ्बहा दिट्टो कोचो, संपर्य पसार्य पेच्छिमो ति । तओ पहाइओ २।
पटय-पवण मस्वुद्ध-मयरहर-भीयणो महासहो । किलिकिलेंति नेयाला । णवंति जोइणीओ । पयत्ता विर्हाणिया-संघाया ।
तार्ण नाणतर्त

21 मुह-कुहर-विणियाउधिगण्ण-जाला-करालाचलंतत-पब्भार-पश्चत-गंधुकडं दीह-दंताचली-डक्क-रोवंत-डिंभं सिवाराव-भीमं भउन्वे- <sup>24</sup> वियासम-लोयं महाडाहणी-गञ्चणावद्ध-हासं ।

विरह्य-णरः सीम-मालावयं नंडयं णश्चमाणस्सः वेयाणिलुङ्ख्य-संघष्ट-खट्टक्खडाराय-पूरंत-मुज्झेत-वेयाल-जालावली-रुड्ड-मंचार-27

पहिनय-सिय-भीम-दीहरू-हामुच्छलेकड् वर्डधयारिम्म शासेतमञ्चत्य-दीहंकां कंक माला-महामास-लुद्धाए गिन्नावलीए समें सेवियं।

- पायालयलाओं समुद्धियं व गयणंगणे समुप्पइयं । असुर-विमाण-सिरच्छं व दीसए जाण-वरवत्तं ॥ ताव उप्पइयं जाव जोयण-सर्य दुरुत्तरं । तओ रोस-वस-सिमिसिमेंत-हिषण्ण अच्छोडियं कह दीसिउं पयत्तं । अवि य ।
- उ जिवहंत-स्थण-णिवहं मुत्ताहल-धवल-सोहिओक्कं । धुन्वंत-धया-धवलं कीला-सेलस्स खंड व ॥
  तं च तारिसं जिद्द्य-असुर-कर-णोल्लियं णिवहियं । आविडियं विश्यिण्णे महा-समुदुन्छंगे तं जाजवत्तं । अवि य ।
  तह तं वेयाविडियं ममुद-मन्त्राम्मि जाण-वरवत्तं । जिवहंतं चिय दिष्टं पुणो ज जायं किहं पि गर्यं ॥
- ७ पेच्छ मिण-णिम्मल-गुणंतिम्म समुद्दिम कत्थ वि विलीणं । अद्दव गुण-भूसियाण वि संबंधो णिश्य जलहिम्मि ॥ तओ पलीणं भंडं, मया णिजामया, विणट्टो परियणो, चुण्णियं जाणवत्तं । एत्थंतरे एस कह-कह वि णासग-पत्त-जीविओ जल-तरंग-वीईए किर भंडवई समुद्देण विवज्जह ति । तेण कह-कह वि तरल जल-पेक्षण-घोल-णिब्बोलिजंतो वि एक्किम्मि ६ मुसुसूरिय-जाणवत्त-फलहबम्म विलग्गो । गहियं च णेण तं फलह्यं । कह ।

कोमल-दहयार्लिंगण-फंस-सुहासाय-जाय-सोक्खाहिं । बाहाहिँ तेण फलयं अवगृढं दहय-देहं व ॥ तं च अवगृहिऊण समासत्यो । चिंतियं च णेण । 'अहो,

12 जं जं करेंति पात्रं पुरिसा पुरिमाण मोह-मृढ-मणा । तं तं सहस्त-गुणियं ताणं देन्त्रो पणामेइ ॥ 12 अण्णहा कत्य समुद्दे विणिवाहुओ भहतेष्ट्री, कन्य व समुद्धाहुओ रकल्यस-रूबी क्यंतो । ता संपर्य ण-याणामि किं पावियन्त्रं ' ति चिंतयंतो जल-तरल-तरंगावली-हेला-हिंदोलय-मालारूढो फलहण् होरिउं पयत्तो । ता किंहिच मच्छ-पुच्छ-च्छडा-छोडिओ, 15 किंहिच पक्ष-णक्ष-मंकिओ, किंहिच तणुय-तंतु-मंजमिजंतओ, किंहिच धवल-संख्वलावली-विलुलिजंतओ, किंहिच घण-विद्युम- 15 दुम-वण-विमुल्तंतओ, किंहिच विसहर-विम-हुयास-मंताविजंतओ, किंहिच महाकैमढ-तंत्वल-णक्लावली-संलिहिजंतओ ।

§ १३५) एवं च महाभीमें जलिणिहिस्स असरणो अयलो असाणो उज्ज्ञिय-जीवियच्यो जहा भविस्स-दिण्ण-हियओ 18 मत्ति राइंदिए हिं तारदीवं णाम दीवं तत्थ रुग्गो । आमत्यो मीयरेण समुद्द-नेला-पवणेणं । समुद्रिको जाव दिसं पलोण्ड् 18 ताव य गहिओ कसिण-च्छवीहिं रत्त-पिंगल-लोयगेहिं बहु दु-जूडणहिं जम-तूय-संणिहेहिं पुरिसहिं । इमेण भणियं 'किं ममं गण्ड्ह' । तेहिं भणियं । 'जीरो होहि, अम्हाणं एस णिओओ । जं को वि एरिसो गेहं णेऊण मिज्ञय-जिमिओ कीरइ' ति । 21 एवं भणमाणिहिं णीओ गियय-घरं, अवभंगिओ मिज्ञओ जिमिओ जिहच्छं । उविवद्दी आसणे समासत्थो । तओ चिंतियं च णण । 21 'अहो अकारण-वच्छलो लोओ एन्थ दीवे । किं वा अहं सभगगो 'ति चिंतयंतो चिय सहमा उद्धाविएहिं बहो । पच्छा बहु-पुरिसहिं वंधिऊण य मासलेसु पण्नम् छिदिउं समादत्तो । मासं च चडच्डस्स वङ्गण् । छिणं मामं, पडिच्छियं रुहिरं । वियणा्य उरो य एसो चलचलु-पेछणयं कुणमाणो विलित्तो केण वि ओसह-दुच्च-जोएगं, उवमंता वेयणा, रूढं और्ग ति । एत्यंतरिम पुच्छियं 24 वासवेण महामंतिणा भगवं धम्मणेदणो । 'भगवं, अह तेण महामासेण रुहिरेण य किं कुणित ते पुरिस'ति । भणियं च भगवया धम्मणंदणेणं । 'अश्व समुद्दोयर-चारी अगिगयओ णाम महाविदो ऊरुगो करुग-संठाणो वेलाउलेसु पाविज्ञ हित्त ।

27 तस्स परिक्खा मशुनित्ययं गंधरोहयं च मत्यण् कीरइ । तओ ते पगलङ्ग । तं च गेण्डिजण ते पुरिसा महारुहिरेण महामंसेण २७ विसंण य चारेंति । तओ एको सो महाविद्दो सुक्वं सहम्मसेण पाविजण्ड हम् कुण्ड ति । तेण भो महामंति, तेहिं पुरिसेहिं मो गहिओ । तओ पुणो वि भक्त-भोज-खज-मण्डिं संबिद्धेय तस्स मासं जाव छम्मासं । पुणो पुणो उक्तत्त्व मंसं रुहिरं च उणालियं । वेयणतो पुणो वि विलितो ओमह-दुक्वेहिं । पुणो वि सत्थो जाओ ति । एवं च छम्मामे छम्मासे उक्कत्त्व-मास-३० खंडो वियलिय-रुहिरो अट्टि-सेसो महाइक्त-समुद-मज्झ-गओ बारस संवच्छर।ई विस्तो ।

\$ १३६) अह अण्णम्मि दियहं उक्कत्तिय-देहेण चिंतियं अग्रेण लोहंदेवेण । 'असरणो एम अहं णित्य मे मोक्खो । ता 33 सुंदरं होइ, जह मह मरंगण वि इमस्स दुक्खस्स होज वीसामो' ति । चिंतयंतेण पुलक्ष्यं णेण गयणयलं जाव दिहो 33

<sup>2)</sup> ए उप्पइंड, J किसिसिमिसिन ए सिमित, J कहं श दीसिंड. 3) ए सीहिंड करं। व्यनः, J मण्डन्य, P च for न, 4) प्रीएक्षं स्थलरः, P करु for कर. 5) प्र inter. न & तम् , P किंडिंच 7) ए रंडे for करं. 8) ए वीचीए, ए संटच्च तीए स समुद्देण, P पेच्छ्णुवालिन्बंडिं 10) प्र अलापानः, P जाउं for जाय, J तलयं for फलयं, P अवस्दं, P inter. देह and तस्यं. 11) प्र अवस्दिकण, P समासन्येण. 12) ए करति, P देनो प्रणासेड. 13) प्र om. च, P संपर्य न याणियो पा किं. 14) ए नरंगाविकंजन में किंडिच धणिबृद्धा etc. (portion from below) गंताविज्ञंन में किंडिच धणिबृद्धा etc. (portion from below) गंताविज्ञंन में किंडिचले हेलाहिंदोल्यमालाह्न फल्ट्डो, JP स्टब्हाच्छोडिओ 15) ए किंडि पक्षणक, P संग. 16) ए सिल्हिंडजंन में 17) ए जीवियव्यओ मविस्स. 18) ए सर्विद्धार्ति, P चेलाए घणेण. 19) ए om. च, प्र कमण, प्र वृद्धा (?) ए बद्धा (emended), ए सिल्हिंसेट. 20) ए कींड for की ति, ए मिजियो for मिजिय. 21) ए अविभीय जिमिडं, ए उविविद्धा आसणो. प्र om. च. 22) प्र सम्मोत प्र वृद्धा कुणेला किंडिचले प्र वृद्धा प्र मेंने पृष्टिक्छं 24) ए om. य, ए चछुकुनेलणं कुणमाणो. 25) ए वासवसद्दा, प्र om. सगर्व betore अह, ए संसेण, ए om. ते 26) ए विटो जहनो अरसेठाणो. 27) ए तस्य for तस्स, ए गंवरोहं, ए om. तओ. 28) ए चारित, प्र सोम for मो, ए सुंच for मुव्यं, ए कुणेति । 29) ए om. तओ, ए भोजालहें, ए मंसं, प्र om. one पुणो, प्र तसि. 30) प्र om. पुणो, ए स्टबंग, ए om चि, प्र om. च, प्र नास संतो. 31) ए विरेडें।. 32) ए अही अर्झमि, प्र जेण for भणेण, ए एव्य for एस, प्र मो for में. 33) ए repeats संदर, ए चितियंनेण.

18

1 रुहिर-मास-गंधायदृको उत्तरि असमाणो आरंड-सहापक्खी । तं च दृहुण आउलमाउले परियणे णिक्खंतो बाहिं आयास-तले । विद्वो च तक्खणुकत्तिय-वहंत-रुहिर-णिवहो भारंड-महापिक्खणा, झड ति णिवडिऊण गहिओ । हा-हा-रव-सह-गिवभणस्स उ परियणस्स समुद्धाइओ पुरओ खिय गयणंगण-हुत्तं । तओ णिमियासि-सामलेणं गयण-मग्गेणं पहाइओ पुन्युत्तर-दिसा- 3 विसायं । तत्थ किं काउमारको । अवि य ।

पियह् खणं रुहिरोहं लुंपह मामं पुणो खणं पक्खी । भंजह ब्रिट्टिय-णिवहं खणं खणं ब्रह्णु सम्मं ॥ ६ पृषं च बिलुप्पमाणो जाव गओ समुदुच्छंगे ताव दिट्टो अण्गेण भारंड-पक्खिणा । तं च दट्टण समुद्धाहशो तस्स हुत्तं । ६ सो य पलाइडं पयत्तो । पलायमाणो य पत्तो पच्छा पहाइण्णं महापक्खिणा । तश्रो संपलग्गं जुहं । णिट्टुर-चंजु-पहर-खर-णहर-मुह-वियारणेहिँ य जुज्जमाणाणं चुको चंजु-पुडाश्रो । तश्रो णिवडिडं पयत्तो ।

9 गिहुर-चंचु-पहारावडंत-संज्ञाय-जीय-मंदेहो । आसासिओ पढेतो गयणबहे सीय-पवणेण ॥ णिवडिओ य धस ति समुद्द-जले । तओ तम्मि अहिणवुकक्तिय-मेत्ते देहे णिद्दय-चंचु-पहर-परदे य तं समुद्द-सिललं कह डहिउं पवर्त । अबि य ।

12 जह जह लगाइ मिलले तह तह जिल्लूमयं इहइ अंगे। दुज्जण-दुब्बयण-विसं मज्जण-हियए व्व संपत्तं ॥ 12 तभो इसो तिस्स सिलले भणोरपारे इन्झंतो जलेंण, खजंतो जलयरेहिं, जल-तरंग-वीई-हत्थेहिं व णोलिज-माणो समुद्देणावि सित्त-वह-महापाव-कलुमिय-हियओ हव णिच्छुटभंतो पत्तो कं पि कूलं। तत्थ य खण-मेत्तं सीयल-समुद्द-पवण-पहओ ईसि 15 समस्तिको । णिरूवियं च णेणं कह-कह वि जाब पैच्छह कं पि वैला-वर्ण। तं च केरिमं।

पुला-स्रवंग-पायव-कुसुम-भरोणिमय-रुद्ध-संचारं । कप्पूर-पूर-पसरंत-बहरू-मयरंद-गंधर्ट्व ॥ चंदण-रुयाहरेसुं किंगर-विरुपाओ तथ्य गायंति । साहीण-पियपमाओं वि अणिमित्तुंक्ठ-णडियाओ ॥ कयली-वणेसु जन्य य मसुद्द-मिड-पवण-हल्लिर-दलेसु । वीसंभ-णिमीलच्छा कणय-मया णिच्च-मंणिहिया ॥

§ १६७) तस्स य काणणस्स विणिगाण्णं बहु-पिक-फल-भर-विविह-सुरिम-कुसुम-मासल-मयंद-वाहिणा पवणेण समा-सासिओ समुद्रिको समुद्द-तहाओ परिममिउमाह नो तिमा य काणणे। तओ करयल-दिल्य-चंदण-किम्बल्य-रमेण विलित्त-21 मणणं अंगं। कथाहारो य संबुत्तो पिक-सुरिह-सुलह-साउ-फलेहिं। हिद्रो य णण पिमममाणणं काणणम्य मज्झ-देसे महंतो 21 वह-पारोहो। तस्य गओ जाव पेच्छद्द मरगय-मणि-कोहिमयलं णाणाविह-कुसुम-णियर रिहरं सरय-समण् विय बहुल-प्रकासे णहंगणं। तं च पेच्छिकण चिंतियं अणेणं। 'अहो, एवं किर सुन्वह सत्येमु जहा देवा सग्गे णिवमंति, ना ण ते सुंदरासुंदर-24 विसेस-जाणया। अण्णहा हमं पण्मं तेलोक-सुंदरं पिरच्चह्उं ण सग्गे णिवमंति'। चितयंतो उवविद्रो तिम्म वह-पायव-तिले 24 ति। तस्य णिसक्णेण य देव-णाम-कित्तणालज्ञ-सण्णा-विण्णाणेणं चिंतियमणेणं लोहदेवेणं। 'अहो, अस्य को वि धम्मो जेण देवा देव-लोण्सु परिवमंति दिन्त-संभोग ति। अस्य य किं पि पावं जेण णरण् णरह्या अम्ह दुक्खाओ वि अहियं दुक्व-27 सुर्व्वहंति। ता किं पुण मए जीवमाणण पुण्णं वा पावं वा कयं जेण हमं दुक्वं पत्ते' ति चिंतयंतस्म हियण् लग्गो महम ति 27 तिक्व-सर-सत्तं पिव भहसेर्द्धा। तओ चिंतिउं प्रयत्तो। 'अहो,

सम्हारिसाणै कि जीविष्ण पिय-मित्त-गिहण-नुट्टाण । जेण कयग्वेण मण् भहो गिहणं समुवणीओ ॥ 30 ता धिरत्यु मम जीविष्णं । ता मंपर्यं कि पि तारिमं करेमि, जेण पिय-मित्त-वह-कलुम्पियं भन्नाणयं तित्यत्थाणम्मि वावाण्मि, ३० जेण सम्बं सुरझह'ति चिंनयंतो गिवण्णो । तओ सुरहि-कुसुम-मयग्द-बहल-परिमलुग्गार-वाहिणा ममासासिज्जंतो सिसिर-जलहि-जल-तंग-गंगावली-विक्षिप्पमाण-जल-लव-जटेणं दक्तियाणितंशं तहिं चेत्र पसुत्तो वड-पायव-तलम्मि । खण-मेत्तस्स ॥३ प विकुदो इसि विभासिज्जंत-खर-महुर-सुहुमेणं सरेणं । दिण्णं च णेण मविसेमं कर्णा ।

- § १६८) भायण्णिकण य विंतियं णेण । 'करे, कयरीष् उण मासाष् एयं उछावियह केणावि कि पि । हूं, करे सक्कं 1 ताव ण होइ । जेण तं भ्रणेय-पय-समास-णिवाभोवसग्ग-विभक्ति-र्लिंग-परियप्पणा-कुवियप्य-सय-दुग्गमं दुज्जण-हिषयं पिव 3 विसमं । इमं पुण ण एतिसं । ता कि पाययं होज्ज । हुं, तं पि णो, जेण तं सयल-कला-कला-माला-जल-कलोल-संकुलं 3 लोय-वुत्तंत-महोयहि-महापुरिस-महणुग्गयामय-णीसंद-विंदु-संदोहं संबिडय-एकेकम-वण्ण-पय-णाणास्त-विरयणा-सहं सज्जण-वयणं पिव सुह-संगयं । एयं पुण ण सुटु । ता किं पुण अवहंसं होहिइ । हूं, तं पि णो, जेण सक्कय-पायओभय-सुद्धा- 8 मुद्ध-पय-सम-विसम-तरंग-रंगत-विगिरं णव-पाउस-जलव-पवाह-प्र-प्वालिय-गिरि-गइ-सिरसं सम-विसम पणय-कुविय-पिय- ७ पग्रहणी-समुह्याव-सिरसं मणोहरं । एयं पुण ण सुटु । किं पुण होहिइ ति चिंतयंत्रेण पुणे समायण्णियं । भरे, अध्य चडल्या भासा पेसाया, ता सा इमा होहिंगति । एथ्य वडल्यायवेयरें पिसायाण उछावो होहइ'ति ।
- 🖔 १३९) 'ता पुण को इमार्ण समुखानो बद्रइ' ति चिंतयतो दिक्षो । भणियमण्णेण पिसाएग णियय-भासाए । १ 'भो एतं तए लिपच्यने यथ। तुरुमेहिं एतं पब्वय-ननी-तीर-रम्म-वन-काननुख्यान-पुर-नकर-पत्तन-सत-संकुकं पुथती-मंद्रलं भममानंकिंहं कतरो पतेसो रमनिय्यो निरिक्सिनो ति । एत्थं किं रूपियं । तं अमिनबुब्भिन-नव-चूत-मंजरी-कुसु-12 मोनर-लीन-पवन-संबालित-मंदंमंदंदोळमान् भुपांत-पातपंतरळ-साखा-संबद्द-वित्तासित-ळच्चरन-रनरनायमान-तनुतर-प<del>क्स</del>-संतिन-विघ**टनु**ङ्त-विचरमान-रजो-चुन्न-भिन्न-हितपक-विगलमान-विमानित-मानिनी-सर्थगाह-गहित-वि<mark>य्याथर-रमनो विय्या</mark>-थरोपवनामोगो रमनिरुत्रो' ति । अण्जेण भागेत्रं । 'नहि नहि कामचार-विचरमान-सुर-कामिनी-निगिर्यमान-दृइत-गोत्तः ं किसनुह्यसंत-रोमंच-सेत-सलिख-पञ्चरंत-पातालंतरक-रनुप्पल-चित्त-पिथुल-कनक-सिलंतलो तितस-गिरिवरो पन्वत-राजो 15 रमनिय्यतरो' ति । अण्गेण भणियं । 'कत्थमेतं रुपितं सुरुपितं भोति । विविध-कप्पतरु-रुता-निवद्ध-दो**रुक-समारू**ड-सुर-सिद्ध-विष्याथर-कंत-कामिनी-जनंदोलमान-गीत-रवाकन्नन-सुख-निब्भर-पसुत्त-कनक-मिक-युग लको नंदनवनाभोगो रमनि-ध्यनरो' ति । अवरेण भणियं । 'यति न जानिस स्मनिय्यारमनिय्यानं विसेसं, ता सुनेसु । उद्दाम-संचरंत-तिनयन-बसभ- 18 र्ढेकंना रयुष्पित्थ-बुज्झंत-गोरी-पंचानन-रोस-वस-वितिन्न-विक्कम-निपात-पात्तित-नुंग-तुहिन-सित-सिसिर-सिका-सिखरो हिमनंतो रमनीयतमो' ति । अण्गण भणियं । 'नहि नहि वेला-तरंग-रंगत-स्रांतल-वेवुद्धत-निमिर-मारुत-विकिरिय्यमानेला-स्वंक-1 कक्कोलक-कुसुम-बहल-मकरंदामुर्तित-मधुकर-कलकलारानुगिग्य्यपमानेकेक्कम-पानप-कुसुम-भरो इमी य्येव येला-वनाभोगो 21 रमनिय्यतमो' ति । अवरेण भणियं । 'अरे, किं इमकंहिं सब्वेहिं य्येव रामनीयकेहिं । यं परम-रमनीयकं तं न उल्लपथ तुडमे । सग्गावतार-समनंतर-पांतच्छित-नव-तिभाग-नयन-जटा कटापोतर-निवास-ससि-कला-निब्रूतामत-निवह-मथुर-धवल-4 नरंग-रंगावली-वाहिनि वि भगवति मगीरथि उज्जिसजन जम्मि पापक सन-दुटुप्पमो पि, कि बहुना मित्त-वथ-कतानि पि 24 पातकानि सिन्नान-मेत्तरेनं येय सत-सक्करानि पनस्संति । ता स रुचेय रमनीया सुरनित' ति । तओ सब्वेहिं भणियं । 'यदि एवं ता पयदृथ तिहें चेय वस्त्वामे' ति भगमाणा उप्पड्या घोय-खग्ग-णिम्मनं गयणयलं पि साय ति । इमस्स वि णरणाह, ७ हियवए जहा दिन्वाणं पि प्रयणीया सन्व-पावहारी भगवई सुरसरिया तम्मि चेय वन्चामो जेण मित्त-वह-कलुसियं भत्ताणयं २७

<sup>1 )</sup> P om. य, P तेण for लेण, उ कथलीए, P अणु for उण, P उल्लतीय क्ति केण वि, P हु 2 ) P तम अँ, P समासनिवाओ-वस्यविभक्ति. 3) र ००० ज, ए पाव for पावर्व, ए सकुल 4) ए महोबही, ए मुद्रणुग्ववा ए संदाद संघ", र संघडिय एक्टे, ए चनभायनाणारूव, ए सुर्ह for सह. 🛮 5 ) ए वर्ण for वयर्ग, उ कि अवर्स, ए अवर्भसे होहिई । हुं, ए adds त before सक्क्य. 6 > उ om. विसम, उ जलवर (but t perhaps struck off), ए जलर्य for जलप, ए प्रणयकुविये विव पर्ण . 7 > ए तहा for गुडु, P सम्मायित्रयं 8 > P बडपायवे, P om. होहद्द ति । ता पुण को त्माणं समुहावो 10 > J ण्य for एनं, P लिप्पते, J om. एतं, म-पणती, P नदी for नती, P om. तीर, P रम, मबण P नन, P कानतुष्यान, म नकरपत्तवस्तत, P पुत्तन for पत्तन, म मण्डलं 11) J के कि for केहि, J निरिक्तितो P तिरिक्तिशं, P लिपज्जते for लिप्टिंग, P om. तं, P om. तन, P - भूनपंत्ररी 12) J न्त्रीणः, J adds प्यनसंचालित on the margin which is omitted in P. J "ढोलगानामुपात्तवातरुसंबद्ध P "दोलगानप्रवपानपं, ग तरु for तरल, ग on). भाषा. P संध्याचितासित्तच्छर्य°. 13 > ग संवती , P विधटनु°, ग्रष्ट चुण्ण, ग निण्ण, P निन्नाहवर्षकावि°, <sup>ए विच्याघरो</sup>ं 14) एरमनिजो, ए अंत्रेण, ए मणिअं, एकासकामचार्विचारमान, ए-निच्चमानउदिनगोत म सेय for सेत, P पज्जरंत, म पाया अंतरक P पातालनूक-, P चिन for चित्त, P सिलातले 👚 16 🗦 म सनिच्यानरो P स्मनिज्जतनो, P अण्णेण्ण, J अणिअं, P om. लितिं, J ति for ति (In भीति), P विविध-, Jadds तर before लताः 17 / P विज्ञापन, J अज्ञाना-, J णिण्मर, P युगलके नंदन्ते वनां, J रमनिज्योतरो P रमनिज्जतरोः 18 / J अणिअं, P रमनिज्जारमनिज्जानां तास तेस विसेसं उदाम-. 19 > उ ढकेता P टेक्नना, उ पंचानलं, उ वास for रोस, उ चितिष्ण P विचिन, P -पतित, J om. सिला, उ हेमेनी ·गणीयतमो P हिमवंतो नामनीयतमो 20 > P अन्नण, J भणिअं, J लेबुहुन, P विक्त, J मारु for सास्त, P विकरिष्पमानेला रुवंगः 21) P बहुलम्यस्ट्रमतिनमधुकराकलाकलाराबुगिष्यमाने, ग मधुकरतलकलाराबुग्गिय्यमानेकेलेपातकुन्मः 22) गरमः निय्योतमो P रमनिज्जनगो, P इमं काँई, J om. सब्बेहिं, P प्पेव for ब्येव. 23) P पतीबिज्जनगनवः, J भट्टा for जटा, J कटा पात for कटारोत्तर, अनिहुतामननिवह, P मधुर 24) अ तरंगा-, अ वाहिनी निभगवित भागीरिथ P वाहिन थि भगवित भगीरिथी उज्ञिद्धन जैमि, P रुद्धपत्तो for बुद्धप्पमो, P कांतानि for कतानि 25 > उ तिज्ञानमेत्तके P सिक्षानमेत्तकेनप्पेवायत, उ पतस्मीत, P सब्बे यू रम्भयागुरतत्ती ति, र मुर्बाह वि मणियं, र जह for यदि 26) P खगुनिमारं, र P नरना : 27) र पूर्शणीयावहारी, P प्राणीया। सन्वपावहरी भगवती, J adds ता before तम्मि, P ताइमि for तम्मि.

1 सोद्देमो चि चिंतयंतो समुद्धिको सुरणई-संमुहो । तबो कभेण आगच्छमाणो इह संगत्तो, उवविद्वो य हमस्मि जण-संकुले 1 समबसरणे ति । इमं च सबर्क वुत्तंन भगवया साहियं णिसामिकण लज्जा-हरिस-विसाय-विमुहिज्जंतो समुद्विओ णिविडिओ **३ य भगवभो धम्मणंदणस्स चलण-जुबलए । भणियं च णेण ।** 'अं एवं ते कहियं भगवं सच्चं पि तं तह श्रेय । अलियं ण एत्य वर-जस निल-तुस-मेत्तं पि ते अत्यि ॥ ता भगवं दे जंपसु एत्थ मण् किं च णाह कायव्यं । किं ता सुग्सरिय चिय अहवा अण्णं पि पच्छितं ॥' § १४०) भणियं च गुरुणा धम्मणंदणेणं । 'जलणो इहड् सरीरं जलं पि तं चेय णवर सोहेड् । अंगट्टियाईं भंजद्द गिरी वि णवरं णिवस्थिएं।। दंबाणुपिया जं पुण घण-कसिणं विरद्दयं पुरा कम्मं । तं पर-तवेण तप्पद्द णियमा सम्मत्त-जुत्तेणं ॥ ता उम्झिजण लोहं होसु विणीओ गुरूण सय-कालं । कुणसु य वेयावदं सम्झाए होसु अहिउत्तो ॥ खंतीऍ दंस चित्तं काउस्समं च कुणसु ता उमां । विगई परिहर घीरो वित्ती-संखेवणं कुणसु ॥ पालेळण बयाई पंच-महामइ-पढम-गरुयाई । गुरुयण-निट्टेण तओ अणसणएणं युचसु देहं ॥ जत्य ण जरा ण मच्च ण वाहिणो णेय सन्व-दुक्खाई । सासय-सिव-सुइ-सोक्खं अइरा मोक्खं पि पाविहिसि' ॥" 12 इमं च णिसामिकण पहरिस-वियसमाण-वयणेणं भणियं लोहदेवणं । 'भगवं जह ता जोग्गो इमस्य नव-संजमस्य ता देखु । मित्त-वहं मम पावं परिसुज्झइ जेण करणेणं ॥' 15 भगवया वि धम्मणेदणेण 15 पायबहियस्स सुइरं बाह-जलोलिया-मइल-गंडस्म । उबसंत-तिब्ब-लोहे सामण्णं तेण से दिण्णं ॥ एवं च णाणाइसएणं णाऊण उवसंत-कसाओ पञ्चाविओ लोह-दंवो सि ॥ 🥴 ॥ 🤄 १४१ ) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंदणेणं । 18 'मोहो कज-विणासो मोहा मित्तं पणासए शिवणं । मोहो सुगई रुंभइ मोहो सब्वं विणासह ॥ अवि य मोह-मृत-मगो पुरिसो अकउंज पि कुणह कउंज पि ण कुणह, अगरमं पि वच्चह गरंग पि ण वच्चह, अभक्लं पि 21 असइ अन्स् पि जासइ, अपेयं पि पियइ पेयं पि जा पियइ, सब्बहा हियं पि जायरइ अहियं पि आयरइ ति । आवे य । 21 गम्मागम्म-हियाहिय-भक्त्वाभन्त्वाण जस्त ण विवेगो । बारुस्स व तस्स वसं मोहस्स ण साहुणो जंति ॥ जण, भइणि पि कुणइ भज्जे जणयं मारह पेच्छ ईसाए । मोह-विमोहिय-चित्तो णरवर एमो जहा पुरिस्तो ॥' 24 भिषयं च णरवहणा । 'भयवं बहु-पुरिस-संकुलाए परिसाए ण-याणिमो को वि एस पुरियो' ति । भिषयं च गुरुणा धम्म- 24 "जो एस तुज्ज दूरे दाहिण-देसस्मि वासवस्स भवे । ण सुणइ भणियं वयणं सुथं पि सस्मं ण-याणाह ॥ पुरभोचट्टिय-कउन ण पेच्छइ कि पि मडल्यिच्छीओ । जूय-जिओ जूययरो व्य ओ अह कि पि चिंतह ॥ 27 रुप्पमङ्ड व्व घडिओ बाहिर-ईासंत-सुंदरावयवो । कजाकजा-वियारण-विमुहो थाणु व्व एस ठिओ ॥ जो सो सुन्वइ मोहो तं च सरूरंण पेक्ल णरणाह । एएण मोह-मूटेण जं कयं तं णिसामेह ॥ 🖔 १४२) अस्य भुयंग पयासो कोसङ गरगाह-पुत्त-गोत्तंहो । कोसङ-जणो जणाणं कोसङ-जण-णिवह-पूरंतो ॥ जिंद च सस्याओं सालीओं कुडुंबिणाओं य, सवाणियहं गामाई तंबीलई च, सासाउलहं प्रज्यवह्या-सुदहं छेत्तई च, असण-संकुछइं वणइं भोजाइं च, दियवराहिट्टियओ सालीओ वाविओ य, सहलइं तरु-सिहरई सीमंतरई च, धम्म-महासाहणुजुवा 33 जुबाणा महासुर्णिदा य ति । अवि य । सालिवण-उच्छु-कलिए तिमा य देसिमा महियलटमइए । अध्यि पुरी वोराणा पवरा पर-वक्क-दुलुंघा ॥ तर्हि च तुंगई ववलहरहं ण गुरुयण-पणामई च, दीहरई ऐस्माबंघई ण कोचारंभई, वंक-विवंकई कामिणी-केस-1) P सुरनरं, म जन्नी for संमुत्ती, P इहं, म om. जल. 2) म 'सरण चि, P सवड', P विसवा for विसाय, P om. णिबर्डिओं 3) ए जुबलये. 4) ग्या for ते (after fi). 5) rom. च 7 > Pदहद, Pको होई for सो देह, Pनवर नितिबियाण 8) म add+ ीरिण बहु before घर, म जर्तेन ॥ 9) उ गुरुअगस्स सबकालं, उ अभियुक्तीः 10) म खंतीय, उ

1) म स्रान्दं, J जंशो for संमुनं, म टर्ज, J om. जा. 2) प्र 'सरण ति, म सवरु, म विस्ता for विसाय, म om. णिबिंडों. 3) म जुनल्ये. 4) प्रया for ते (after fl). 5) म om. ज 7) म दहर, म कोहोर्ड for सोहेर, म नवर निमिश्वाण 8) म वर्तने 4) प्रया for ते (after fl). 5) म om. ज 7) म दहर, म कोहोर्ड for सोहेर, म नवर निमिश्वाण 8) म वर्तने विद्या म जिल्ला म जिल्ला म जिल्ला कर्य कर्या कर्य कर्या कर्य कर्या कि निर्मां 11) म प्र अम्मुक्याई, प्र अम्मुक्याई, प्र अम्मुक्याई, म अम्मुक्य, म अम्मुक्

ि चिंतयंतो समुद्रिओ । कयं णेण सुणियन्यं णियंत्रणं । णियदा गेणं कुवलय-दल-सामला छुरिया । गहियं च दाहिण-हर्षण वहिर-नीर-सुंदर्ग-माण-जिसुंभणं खग्ग-रयणं । पृरियं पउट्टे वसुणंद्यं । सन्बहा कओ भाहिसारण जोग्गो वेसग्गहो । संपत्तो अवलहरं । दिण्णं विज्ञुक्तिक्तं करणं । वलग्गो मत्त-वारणण् । समास्त्रो पामाण् । दिद्वा य णेण सयल-परियण-रहिया णिम्मल- 24 पज्ञलंत-लिट्ट-पहंयुज्ञोइयासंस-गब्भहरयावराहुत्ता किं किं पि दीण-विमणा चिंतयंती सा कुल-बालिय ति । तं च दृष्टण सणियं गयउत्तेण णिक्तिक्तं वसुणंदयं वसुमहँए, तस्सुविर खग्ग-रयणं । तओ णिहुय-पय-भंचागं उदगंत्ण पसारिओभय-दीह-भुया- 27 डंडेण उद्याहं से लोयणाई रायउत्तेण । तओ फरिस-वस-समूमसिय-रोमंच-कंचुयं समुन्वहंतीण् चिंतयं तीण् कुलबालि- 27 याण् जहा मम पुलद्वयं अंगं, पउम-दल-कोमल-दिल्णाई च करयलाई, सिह्यणो ण मंणिहिओ, तेण जाणिमो मो चेय हमो- मह हियय-चोरो ति चिंतिकण मंलतं तीण् ।

30 'तुह फंसूसव-रस-वस-रोमंचुच्चइय-संय-राण्हिं। अंगेहिं चिय्र सिटुं मण-मोहण मुंच एत्ताहं ॥' इय भणिए य इसमाणिण सिटिलियं णयण-जुबलयं राय-तणएण। अब्सुटिया य सा सनंभमं कुलबालिय ति। उवविट्टो राय-

। तजको । भणियं च णेण । 'सामिणि, मह जीएण साविया, तं साह फुढं किं विचितेसि'। तीए म**णियं । 'सुहय**, एवं । विचितेमि । रायडच,

असीलं सलाहृणिकं तं पुण सीलाओ होक दुगुणं व । सीलेण होह धम्मो तस्स फलं तं चिय पुणो वि ॥
असीलं सलाहृणिकं तं पुण सीलाओ होक दुगुणं व । सीलेण होह धम्मो तस्स फलं तं चिय पुणो वि ॥
सीलेण विणा किं जीविएण तुमए विणा वि जीएण । ह्य चिंततीएँ तुमं वर जस डोलायए हिययं ॥
इमं च सोऊण भणिय रायउत्तेण । 'सुंदरि, जह एवं तुसं सीलवई सील-अंग-विभणा य, ता अच्छ तुमं जहासुहं, वचामि'
वि भणमाणो घेनुं खग्गं समुद्रिओ, गहिओ य ससंभमं उविश्व-पृहंसुयहंते कुलवालियाए । भणियं च तीए ।
'हरिऊण मजर हिययं वचिस रे चोर तं मुद्दा कतो । कंटे मुणाल-किंतणं वाहु-लया-पासयं देमि ॥'

§ १४४) एवं भणिको उनिबद्धो सामणे रायउत्तो । भणियं च कुलबालियाए । 'रायउत्त, जं एत्य परमत्यं तं ता १ णिसामेसु, पुणो जहा-दुत्तं करिहिसि । सिय इमीए चेय कोसला-पुरीए णंदो णाम महासेद्धी । रयणरेहा णाम तस्स भजा । १ तीए उयरे सहं समुप्पण्णा । णामं च मे कथं सुवण्णंद्यी । वल्लहा य जणि-जण्याणं । तको तेहिं दिण्णा विण्हुयत्त-पुत्तस्स हिरदत्तस्स । सो य मं परिणेउं दिसादेस-विण्जेणं जाणवत्तमारुहिउं लंकाउरिं गको । तस्स अज दुवालसमो विरसो 12 सातिरेगो, गयस्स ण य सं पउत्ती वि सुणीयह ति । हमं च कुवियप्य-सय-भगुरं विसय-मच्छ-कच्छतुक्वं इंदिय-महामयर- 12 समाउलं काम-महावत्त-दुत्तारं जोव्वण-महासागरं तरंनीए अवहरियं विष्णाणं, गलिको गुरुयण-विणको, परिमुसियं विवेग-रयणं, परदुर्हं गुरु-वयणं, वीसरिको धम्मोवएसो, सवहरियं कुलाभिमाणं, उक्खुडिया लजा, अवगयं दक्खिण्णं, पण्हं भीलं, मन्वहा अगय-णीरंद-सुर-सुंदरी-गिहु-पीण-णियंब-विवयड-णिवास-सुह-दुल्लिको भगवं कुसुमाउहो बाहिउं पयसो । १६ तेण य बाहिजमाणीए समुप्पण्णं हियए वियप्पंतरं । अहो,

जर-मरण-रोग-रय-मल-किलंस-बहुलम्मि णवर संसारे । कत्तो अण्णं सोक्खं अव्यो पिय-संगमाहितो ॥

तर-मर्ग-ताग-रय-मल-किल्कलस-बहुलाम जियर ससार । केता अजी सावल अव्या त्यय-मामाहता ॥

18 ममं च मंद-माहणीण मो जिथा । ता जिरस्ययं मय-समं जीवियं जोन्वणं च घरिमो । चितित्रण मरण-कय-ववसाया । 18

\$ 184) तओ मृद्धि जीव-लोयं करेमि ति वित्यंती आरूढा जाल-गवस्तण । तस्य य संपत्तीण तुमं मण् दिद्रो । तओ रायउत्त, तुमं च दहुण ण संका, ण भयं, ण लजा, ण माणो, ण गव्दो, णाहंकारो, ण सुदं, ण दुवलं, ण राहे, ण दिवहो । सन्वहा

21 मृढा इव, सुत्ता इव, मत्ता इव, परायत्ता इव, मया विव, ण-याणिमो, ण सुणिमो, ण कंपिमो, ण फंदिमो, ण वेहमो, ण वेहमो, हमं पि 21

ण-याणामि 'का माम अवस्य' ति । एयावस्थाण य तष्ट् परामुसियं वच उत्यंत्रं, अत्तर्णो उद्दीक्या पृक्षा अंगुळी । तओ मण् पिडवणं जहा रायउत्तेण कया नहा मह मण्णा कया । हियय-परिमालेण ताव किह्यं जह पिडहायिन मे हिययस्त । अंगुळीय य साहियं

24 देसु पृक्षं संगमे ति । तओ मण् वि रहस्त-मेथ-भीरणीण् नुद्धं दंखिया व्यग्यतिणी जहा किर खग्य-सहाओ पाविति, तओ १४

मागयं ण अण्यह ति । तओ रायउत्त, तप्पभुहं तुह संगमामा-विणिहिया विणियत्त-मरण-णिच्छया सील भग-विमणा सज्जम-त्रस-वेवमाणा कि पि सुमियंतर-शुन्तं पिव मण्णमाणां ठिया जाव तुमं आगक्षो ति । तथो एत्य ताव जुतं जह मह कुलहरे दुस्तील

27 ति परिहवो ण होह । अण्यं च तहाविह-मंविहाणप्ण जह तुमं णाहो अवहत्थिय-लोयाववाओ संगच्छित तओ तुह पच्छा, १७

अण्यहा वरं मम मरणं ति भणमाणीं समालितिया वण-गय-करण व वणलया । एत्यंतरिम पयत्तियं तं कि पि जं बुह्यण-सय-परिणित्तं तरुणीवण-मण-मोहणे मोहणे ति । तओ तहा-सहभाव-फह-णिह्मराण य परोप्तराणुराओ विय समुगाओ

30 पुन्त-मंबाराओ, गुरुयणोवण्मा विय वियल्तां केचुइएण विय बुह्मार्थं जाम-संक्षेण । पृत्यंतरिम रायउत्तो अवहण्णो मंदिराओ रज्ज-पश्चोण्ण, जहागयं च परिवसंतरस्त संपत्तो अद्वमो मामो । तिहं च किहं

<sup>1)</sup> म सागिल रिंग सामिणि, उ कि विश्वेसि. 2) उ निह्तीय 3) म हुमुणं वा 4) उ चितेंतीय, म दोलायर 6) म गिंज, म समंभय उपि , हुंग्ये. 7) म सह रिंग सुन, उ बाहुल्य, म दिन रिंग उपि कि अ उ adds च after एवं, उ भणिओविद्विष्ठ १) उ कि सिंहिन म ने निर्मात म च 10) म ओवार ( परे ?) रिंग उपरे , म ला. महं, उ मुन्णादेवा, म adds नामं च before जणिल, म जाणिल. 11) उ हरिअत्तरम, म ला. य, म जाण्यत्ते समारुहिउं के काउरी, म हुनारसमे 12) उ ला. ति, म काउमुखनं. 13) उ गुरूण रिंग शुक्रवा. 14) म पमहरह, म कुलाहिमाणं. 15) उ ला. जुर, उ सुंदरि, म विश्वेद रिंग थहा 16) म बाहिज्जनारीए, म होजा रिंग पती. 18) म रिंग ममं च, म निरत्ययसमं, म च रिंग च, म प्रारेमि. 19) म adds य before शास्त्वा, म ला. य, म तून विरिद्धो. 20) म दहुण before रायउत्त, म ला. च दहुण, म स वाहा. 21) म मुलादि म म ला. सवा विव. उ याणिमो ण सुणिमो ण मुणिमो, उ किसिमो रिंग केविमो रिंग वेदमो. 22) म ला. य, म सिंग वच्छान्यं वच्छान्यं वच्छान्यं अलागो, उ बुद्धिस्था, म तनो रिंग तनो रिंग केविमो रिंग केविमो रिंग वेदमो. 22) म ला. य, म सिंग वच्छान्यं वच्छान्यं वच्छान्यं अलागो, उ बुद्धिस्था, म तनो रिंग तनो रिंग वुद्धिस्था पामहासण्या, म जहा, म adds य before में . 24) उ का रिंग हिया, उ ला. जाव तुम स्थार ति स्थार, उ विश्वेस नजो तुम पहार . 29) म सदस्स रिंग स्था ति किरवार, उ विश्वेस र्यणी, म हिया, उ वावमें लेल उ म थोवावसेनी. 31) म सु रिंग सर, उ व रिंग इन, उ मान्यवेसण, म जुर्तानो उठिए सर, उ व रिंग इन, उ मान्यवेसण, म विश्वेस र्यणी, म विश्वेस रेग स्था विश्वेस रेगी, म ला. च वरिंग स्था रेग विश्वेस रेगी, म ला. च वरिंग स्था म विश्वेस रेगी, म ला. च वरिंग स्था रेगी स्था

27

1पि तहाबिह-कम्म-धम्म-भवियव्ययाप् तीप् उयरे गटभो जाओ । अणुदियहोबहुत्त-लक्खण-दंसणेण गटभेण य प्यवीभ्या, 1 जाणिया सहियांगेण, पयडा कुछहरिमा, वियाणिया बंधुयणेणं । एवं च कण्ण-पारंपरेण विण्णायं णंदसेट्रिणा । तेणावि संजाय-3 कोवेण को एवं मए परिहाबह कि णिवेह्यं कोसलस्स महारण्णो । 'देव, मह दुहिया पडत्थवह्या । सा य रिक्सजंती वि 3 कृणाबि अणुदियहं उवभुंजिजह सि । तं च देवो दिव्वाए दिहीए अण्णिसउ' सि । राहणा अणियं 'वच, अण्णियावेमि' । आणतो मंती । उक्छंड् च मंतिणा । दिहो तोसलो रायउत्तो । णिनेइयं तेण जहा 'देव, तोसलो रायउत्तो मए उक्छद्वेर' हति । तजो गुरु-कोव-फुरफुरायमाणाहरेणं आइट्टो राइणा मंती । 'वब, सिग्वं तोसर्छ मारेसु' ति । मंती वि 'जहाणवेसि' ति ७ भणिकण रायउत्तं घेतुं उचगओ मसाण-भूमिं । तत्थ य कजाकज-विचारणा-पुन्वयं भणिओ मंतिणा । 'कुमार, तुह कुविओ राया. बज्हों भाणत्तो, ता तुमं मह सामी, कह विभिवाएमि । कर्ज च तए । ता वस, जल्य पडत्ती वि ण सुणीयह । ण तए 9 साहियमं जहा 'अहं तोसलो' ति भणिऊण विसिजिओ । तो वि य कयावराहो जीविय-भय-भीरुओ पलाइओ, पत्तो 9 पलयमाणी य पाडलिउसं णाम महाणयरं, जत्यच्छणु सयं राया जयवम्मो । तत्य इयर-पुरिसो विय ओखम्निडं पयत्तो । \S१४६ ) इओ य कोसलापुरीए तम्मि सा मुवण्णदेवा उवलद्ध-दुस्सीलत्तण-विधा परिखितिज्ञमाणी बंधु-बगोण णिदिज्ञमाणी ु जुणेणं रायउत्त-विरहुवियमा य गब्स-भर-विणडिया चिंतिउं पयत्ता 'कत्य उण सो रायउत्ते।' ति । तम्रो कह कह वि णायं 12 जहा मम दोसेण मंतिणा णिवाइको ति । तं च णाऊण कह वि छलेण णिग्गया बाहिं घरस्स, तओ णयरस्स । राईए पच्छिम-जामे पाडलिउत्तं अणुगामिओ सत्थो उवरुद्धो । तत्थ गंतुं पयत्ता । सणियं सणियं च गदभ-भर-णीसहंगी गंतुं अचाएंनी 5 पिट्रसो उज्ज्ञिया सत्यस्स भ्रणेय-ताल-हिंताल-तमाल-सज्जज्जण-कुडय-क्यंबंब-जंबू-सय-मंकुले वर्गतराले। तभ्रो कमेण य वर्धती 15 मृढ-दिसा-विभाया पणट्र-पंघा तण्हाभिभूया छुहा-खाम-वयणा गब्भ-भर-मंथरा पह-धम-किलंता सिंघ-सह-विद्या वग्ध-वाय-वेविरा पुलिंद-सद-भीरुवा गिरह-तत्त-वालुवा-पउलिया उवरि-दूसह-रविवर-संताविया, किं च बहुणा, दुक्ख-सव-समुद्द-ु णिवडिया इत्थि-सहाव-कायर-हिययत्त्रीण चेवमाणी, थाणुं पि चोरं मण्णमाणी, रुक्खं पि गय-वरं विकप्पयंती, हरिणं 18 पि बग्धं, ससयं पि सीहं, सिहिणं पि दीवियं, सन्बहा तिणए वि चिल्ए मारिय ति, पत्ते वि चलंते गिलिय ति, भय-वेविर-थणहरा विरुविउं पयत्ता । 'हा ताय तुज्ज्ञ दहया आसि भहं बाल-भाव-समयम्मि । पुण्हि कीस अधण्णाप् तं सि जाओ विगय-णेहो ॥ 21

'हा ताय तुज्झ दहया आसि भई बाल-भाव-समयिम । एपिंह कीस अधणणाएँ ते सि जाओ विगय-णेहो ॥ हा माए जीयाओं वि वल्लहिया आसि हं तुहं दहया । प्रिपेंह में परितायसु विणिढिजीतिं अरण्णिम ॥ हा दहय कत्थ सि तुमं जस्स मए कारणे परिचात्तं । सीलं कुलं कुलहरं लज्जा य जसं सिहयणो य ॥ हा माए हा भाया हा दहया हा सहीओ हा देवा । हा गिरिणइ हा विंझा हा तरुवर हा मया एस ॥' ति भणमाणी मुख्लिया, घस ति णिवडिया धरणियले ।

ए:श्वंतरिमम् सूरो मय त्ति णाऊण गरुय-दुक्खतो । परिवियल्यिंसुवाक्षो भवर-समुद्द-दृहं पत्तो ॥ थेरीद्द व दिण-लच्छीय मग्ग-लम्गो रवी रहय-पाक्षो । रत्तंबर-णव-वहुं व संझं अणुवट्टइ वरो व्व ॥ नीय य मग्गालम्गा कसणंसुय-पाउचा पिय-सहि व्व । तिमिरंजणंजियच्छी राष्ट्रं रमणि व्व संपत्ता ॥

§१४७) तजो एवं च विझ-गिरि-सिहर-कुहरंतराल-तरुण-तमाल-मालाणिमे पसिरए तिमिर-महा-गईद-बंदे एयग्मि एरिसे 30 रयणि-समए णाणाबिह-नरुवर-कुसुम-रेणु-मयरंद-बिंदु-मासल-सुह-सीयलेणं समासत्या सुरहि-वण-पवणणं सा कुळवालिया। 30 समासत्या य ण-याणए कत्य वचामि कत्य ण वचामि, किं करेमि किं वा ण करेमि, किं सुंदरं किं वा मंगुर्छ, किं कयं सुकयं

<sup>1 &</sup>gt; प्रतीय for तीए, P बहुय for "बहुत्त, P om. य (after गब्मेण), प्रवशीह्र आ. 2 > प्रश्नियाणिया for विशाणिया, P कल्लपरंपरेण 3 > प्र om. एवं, P परिद्व ति निवे कोष्यं, प्र परत्ववर्ष 4 > P उवमुंजर, प्र रिव्या (ए added on the margin) दिद्वीए, P अण्णिसामि. 6 > प्र कुकुरा", P रायणा, J om. गंती वि. 7 > प्रभणियं for भिष्कण, J विशाणिणा, P पुरुषं ते भणिओ, प्र अणितो. 8 > प्र तुष्ठां for तुमं, प्र कहि for कह, P न गणियह त्ति, J adds य before तए. 9 > प्र मणिकण, J om. य, J जीवियभित्रो, प्र पलाइओ पयत्तो । 10 > P om. य, P पाडलिपुत्तं, P जवनमो, J पुरिस ६व करस उक्तिगढं. 11 > P इवओ, P om. य, P inter. निम्म and कोसलापुरीए, J om. सा, J नुप्रणणदेवा ओल्डदुसीलत्त्वणविद्वाः 12 > P विणिवडिया. 13 > P णिव्यासित्र ति, P पुरस्स for प्रस्तः 14 > P पाडलिपुत्त, P सत्यो छद्धो, P तत्वं. 15 > प्र सब्बजुगय P सब्बजुजण, प्र क्षयंवजंब्, P जंब्य. 17 > प्र बुजुश्वतिज्ञा, P om. च. 18 > P कायरा-, P adds चेव before वेवमाणी, प्र शणुं for चीरं, P चियरायंती for विकरायती. 19 > P पिव for पि, P ससं for सस्यं, P पिव दीवयं, P नणे विचित्रिए, P चलेंते. 20 > P थणाडगणलेंबं. 21 > प्र अहण्णाए. 22 > P om. वि, P निवडिब्बंती अरबंमि. 24 > प्र ताया for भाया, P गिरणह, प्र हो विंजं, प्र तहनरा P तहबर. 26 > P नय for मय, P सुक्तय. 27 > प्र थेरीअ वि, P क्ल्डीमचा", प्र नाओ, P रक्लंवरं, P om. व. 28 > P राईइ मिन. 29 > प्र इरि for गिरि, प्र मा गणिके. 30 > P रुपर रिक तहबर, प्र om. रेण, P सांसङ, P om. य. 31 > P णयाए, P om. कत्थ ण वश्वामि, P करोमि, P om. कि याण करेले.

1 होहिह ति । एशंतरिम ग्रह्मस्य णवमो मासो अइकंतो, अह य राइंदिणाई । णवम-राई-पदम-जामे तिम्म य समए वहमाणे 1 विससियं णियंग्रेण, वियणाइयं णाहि-मंडलेण, सूलाइयं पोट्टेणं, थंभियं कर-जुयलेणं, चलियं अंगेहिं, उच्छलियं हियएणं, 3 मडलियं अच्छीहिं, सब्बहा आसण्ण-पसव-विंधाई विदे पयत्ताई । तओ तिम्म महामीमे वर्णतरे राईंप् असरणा अज्वला 3 मीया विसण्णा परिचत-जीवियासा जहा-भवियन्व-दिण्ण-माणसा किमेयं ति पदम-पसूया कह वि कम्म-धम्म-संजोएण दर ति लीव-रूव-वृत्वल्यं पसूया । पच्छा जाव पेच्छइ ता एका दारिया, दुइओ दारक्षो ति । तं च पेच्छिडण हरिस- 6 विसाय-विजडिजंत-हियवया पलविउं पयत्ता ।

'पुत्त तुमं ग्रहम-गओं तेण विवण्णा ण एत्य वण-वासे । अण्णह अवला-वालय अवला अवला फुडं होइ ॥ पुत्त तुमं मह णाहो तं सरणं तं गई तुमं बंधू । दहएण विमुद्धाए माया-पिइ-विष्पउत्ताए ॥ होड कुमारीष्ट्रं पिया णाहो तह जोव्वणस्मि भत्तारो । थेरत्तर्णस्म पुत्तो णख्यि अणाहा फुडं महिला ॥

ताव पिउम्मि मिणेहो जा दहुजो णेय होइ महिलाण । मंपिंडियं पियाओ वि जाए पुत्तम्मि संचरह् ॥'
पूर्व च जाव पलवह ताव करयरेंनि वायसा, मूर्यालजांत घूया, चिलिचिलेंति सडणया, बुह्वरेंति वाणरा, निर्वति रोहा
12 सिया, वियलंति तारया, पणस्पण तिमिनं, दांसण अरुणारुण। पुन्व-दिसा । णियत्तेति णिसियरा, पसरेंति पेथिया । एयम्मि 12
प्रितं ममण् चिंतियमणाए । 'विं वा मण् करियन्त्रं संपर्य । अह्वा ण मण् ताव मिरयन्त्रं, पडियरियन्त्रो एस पुनो, अण्णहा
बाल-वज्ञा संपज्जङ् । कयाह् इमाओ चेय इमम्स तुक्खस्स अंतो हवह ति । ता किहिंचि गामे वा गोट्टे वा गंत्र्णं आसण्णे
15 पडियरियन्त्रं बाल-जुवल्यं रित चिंत्रशाणीण नोसिल-णामा रायडत्त-णामका मुद्दा सा परिहिया केटे बाल्यस्स । बाल्याय 15
वि णियय-णामका । तं च काऊण णियय-उवरिम-घण-वरयद्धंतण् णिबहो दारुओ, दुइ्य-दिसाण् य दारिया । क्यं च
उभयवाम-पोट्टल्यं । तं च काऊण चिंतियमिमीए । 'दं इमिग्म आसण्ण-गिरि-णिज्ञरे अनाण्यं रुहिर-जरु-पूय-वसा-विलित्तं
18 पक्वाल्डिजण वद्यामि' । चिंतर्यत्ति तिमा चेय पण्ने तं वासर्वत णिबद्धं वाल-जुवल्यं णिक्विविऊण उवगया णिज्ञरणं । 18

\$ 182) णुर्श्वतराम्म वन्धी णव-पस्या वणिम भममाणी छाउन्नाया पत्ता मामत्थं डिंभ-रूवाणं राई-भमण-विउला पस्य-रुहिरोह-गंध-गय-वित्ता। वामोभयंत-बद्धं गिहियं तं बाल-जुवलयं तीए। सा य घेतूण तं ललमाणोभय-पोहलं 21 जहागयं पिडमया। वर्षानीय य तीए वणंतराते उज्जयाण-पाइलिउत्ताणं खंतराते महामन्गो, तं च ंध्यंतीए कहं पि सिहिल-21 गिट बंधण-बद्धो उक्खुडिओ सो दारिया-पोहलो। णिविद्धया ममान्मि सा दारिया। ण य तीए विश्वयाण् सुय-सिगह- णिव्मर-हिययाण् जाणिया गिल्य ति। बह्गया सा। तेण य मन्गेण समान्गो राहणो जयवम्मस्य संतिश्च दृश्चो। तेण 24 सा दिहा मन्गविद्या, गिह्या य सा दारिया। घेत्तण य गियय-भारियाण् समन्पिया। तीण् वि जाय-सुय-निगह-भर-णिव्मरं 24 परिवालिउं पयत्ता। क्रमेण य पत्ता सा पाइलिउत्तं। क्रयं च णामं से वणद्त्त ति। संबद्धिउं पयत्ता। ह्ओ य सा वन्धी योवंतरं संपत्ता णियय-गुहा, पारिह-णिन्गण्णं दिहा राहणो जयवम्मस्य संतिष्ण्ण रायउत्त-सबरसीहेण। तेणावि दंसणाणंतरं 27 वन्धो ति काऊण गुरु-सेल्ल-पहर-विहुरा णिहणा, घरणिवहे दिव्हं च वं पोहल्यं। सिटिलियं रायउत्तेण, दिही य तन्थ।

कोमल-मुणाल-देही रनुष्पल-सरिस-हत्य-कम-जुयलो । इंदीवर-वर-णयणो अह बालो तेण सो दिही ॥ तं च दृहुण हरिस णिटभर-माणसण गहिओ । घेतृण य उवगओ घरं । भणियं च तेण । 'पिए, एसी मण् पाविओ तुह पुत्तो' 30 ति समिष्यको, तीए गहिओ । कयं च बद्धावणयं 'पच्छण्ण-गब्भा देवी पस्यूय' ति । दुवालसमे दियहे णामं पि से विरह्यं 30 गुण णिष्फण्णं वन्घदत्तो ति । सो वि तेण बालएण समयं स्वरसीहो पार्डालंडकं पत्तो । तत्थ य सरिस-रायडत्तेहिं समं कीलं-तस्स मोह-पडरस्स से कयं णामं तेहिं मोहदत्तो ति । एवं च मोहदत्त-क्याभिहाणो संबद्धिउं पयत्तो ।

<sup>1)</sup> प्रशि दिगार्श, P सांदिणा । नवभणद दिण नवमराईपढमे. 2) P विद्यार्थ नासीमङ्केण, प्र विद्यां कि प्र विद्यां कि प्र विद्यां कि स्व विद्यां कि प्र विद्यां कि स्व विद्यां कि स

पयडेमि' ति चिंतयंनीए भणियं ।

21

- ६१४९) हमा य से माया तस्मि वंगे भागया णिजसराक्षो जाव ण पेच्छह तं बारुय-जुबरूयं । अपेच्छमाणी 1 व मस्डिया णिवडिया घरणिवहे । पुणो समासत्था य विरुविउं पयत्ता ।
- 'हा पुन कत्य सि तुमं हा बाले हा महं अउण्णाए । कत्थ गओ कत्य गया साहह दे ता समुद्धावं ॥ एत्थं चिय तं पत्तो कह सि मए दुक्ख-सोय-तवियाए । एत्थं चिय मं मुंचिस अब्वो तं कह सि णिक्करणो ॥ वेच्छह सह देव्वेण देसेऊणं महाणिहिं पच्छा । उप्पाहिवाहँ सहसा दोण्णि वि भच्छीणि दुहियाए ॥
- 6 पेच्छह दृहय-विसुका वर्ण पि पत्ता तिहूं पि दुक्खता । पुत्तेणं पि विउत्ता बाहता कह कयंतेण ॥' एवं च विलवमाणीए दिट्टं तं वग्वीय पर्य । अह वग्वीय गहियं ति तं जाणिऊण, 'जा ताणं गईं सा ममं पि' तं चेय वग्बी-पयं अणुसरंती ताव कहिं पि समागया जाव दिहं एक्कम्मि पणुसे कं पि गोहं। तत्य समस्सहया एकीए घरं आहीरीए। तीप् µवि भूय ति पडिवजिङ्गण पडियरिया । तत्तो वि कहं पि गामाणुगाम वर्षती पत्ता तं चेव पाडिलंडतं णगरं । तत्य 9 क्रमा-धम्म-संजोएंग तहाबिह-भवियन्त्रयाए तम्मि चेय द्यहरे संपत्ता, जत्यच्छए सा तीए दुहिया । तीए साहु-धूय ति काऊण समिप्पिया । तं च मज्जर्यती कीलावयंती य तिहं चेय भच्छिउं पयत्ता ता जाव जोब्वणं संपत्ता । जोब्वणे य 12 वहमाणी सा करिसा जाया । अबि य ।

जं जं पुरुष्ट्र जणं हेलापुँ चलंत-णयण-जुवलेणं । नं तं वस्मह-सर-वर-पहार-विद्वरं कुणह् सन्त्रं ॥ 🖣 १५०) इमम्मि एरिसे जोब्वर्ग वष्टमाणीए वणदत्ताए को उण कालो वर्द्धि पयत्ती ।

तरुवर-साहा-बाहा-णव-पछ्नव-हत्थ-कुसुम-णह-सोहो । पवणुब्वेछिर-हिछर-णश्चिर-सोहो णव-वसंतो ॥ 15 तओ तिमा सुरवर-णर-किंणर-महुयर-रमणी-मणहरे वर्तत-समयिमा मयण-तेरसीए वद्दमाणे महामहे संकप्प-वेहिस्स काम-ंत्रस्त बाहरूजाण-देवडल-जत्तं पेच्छिउं माइ-समग्गा सहियण-परियरिया तर्हि उज्जाणे परिभममाणी मयणूसवागएण दिद्वा 18 मोहदत्तेण । जाओ से अणुराओ । नीय वि वणदत्ताए दिट्टो सो कहिं पि पुलइओ । 18

जंभा-वस-वलिउब्बेल्लमाण-भव-कणइ-तणुय-बाहाण् । तह तीणु पुलद्दओ सो लेप्पय-विदेशो व्य जह जाओ ॥ खगंतरं च सुण्ण-णयण-जुयलो अच्छिऊण चिंतिउं पयत्तो । सन्द्रहा

धण्मो को वि जुयाणो जयम्मि सो चेव लद्ध-माहप्यो । धवलुब्वेल्लिर-णयणं जोवणयं पाविहिङ् मीए॥ चिंतिऊण सब्भावं परियाणणा-णिमित्तं च पढिया एका गाहुल्लिया मोहदुत्तेण । 'वयंस, पेच्छ पेच्छ, कह-कह वि इंसणं पाविजण भमरो इमो महुयरीए । रुंटतो श्विय मरिहिइ संगम-सोक्खं अपार्वेतो ॥' 24 इमं च सोऊण ्रितियं वणदत्ताए । 'अहो, जिययाणुराओ सिट्टो इमिणा इमाए गाहाए । ता अहं पि इमस्स जियब-आवं 24

'भत्ता भमर-जुवाण कह वि तुलग्गेण पाविउं एसा । होंत-विभोगाणल-ताविय व्व भमरी रुणुरुणेड ॥' 27 नीय य सुनण्णदेवाए अणुहूय-णिययाणुराय-दुक्लाए जाणिओ से अणुराओ । भणियं च तीए । 'पुत्ति, अहसिरं वदृष्ट इहाम-27 याए, मा ते पिया जूरिहिइ, ता पयट घरं वचामो । अह तुह गरुयं कोउहलं, ता णिव्वत्ते मयण-महूसवे णिजाणे उजाणे अ।गच्छिय पुणो वीसत्थं पुलोप्**हिस्ति उज्ञाण-लर्चिछ भगर्वतं अ**णंगं च' सि भणमाणी णिग्गय। उ**ज्ञाणाओ । चिंतियं च** 30 मोहदत्तेण । 'अहो, इमीय वि समोवरि अध्यि णहो । दिण्णं च इमीए थाईए मदं संकेयं जहा णिव्वते मयण-महूसवे 30 णिज्जंग उज्जांग वीसत्थं अगंगो पेच्छियच्यो ति । सन्वहा तष्टियहं मण् आगंतच्यं इमिम्म उज्जाणिम्म'त्ति चिंतवंतो सो वि गिग्गओ । सा य वणदत्ता कह-कह वि परायत्ता घरं संपत्ता दहेण ण डण हियएणं । तत्य वि गुरु-विरह-जरूण-जाळावळी-33 करालिजमाण-देहा केरिसा जाया । अवि य ।

<sup>1.) )</sup> वार्ल for बाङय. 2.) र om. मुच्छिया, P. पुच्छिया, र om. य. 3.) P. साहसुदे, रदेता अ. संह्वादं. 4.) P संपत्तो ior तं पत्तो, Jinter. सोध and दुक्तः. 5 > P पेच्छ गर, P महानिही, P मि for वि. 6 > P वर्णमि पत्ता, P पत्तेर्ण for पुत्तेंग. 7 > P वयमीयहियं, P यंति for त, P चे for चेय. 8 > J कहियं पि, P कि पि for कं ि, P एक्कीय परं. 9 > Pom. बि, P कहिं पि, Joun. तं चेन, P पाहलिपुत्त, J णगर, P adds य atter तत्थ. 10> P नहाबियःवयाण, J भनियवनताप य तम्मि, P adds तथा before चेथ, प्रदूशवरे, P om. संवत्ता, प्रतीय for तीए in both the places, P om. साहु. 11> P कीलावंती, P ताव for ता, P पत्ती for संगत्ता. 13) P वलंतनयणजुयलेण, P सरपहरवियणविहुरं. 14) P adds य before परिसे, P बणदत्ताप. 15) P तरुवर, P नवसीहा। 16) P om. वर, P -विहिरम कामण्यस्म. 17) P जुत्तं for जर्ते, P सहियणिपरिवारिया, P मयणूमवाएण 18 > P स्तो for से, P कहिन्ति पुरुष्ट्रं, J adds अदि य after पुरुद्दको. 19 > P कणयवणुय, P -जडियब्य जहार 21 > P जुवाणो, J -णयणो, J पाविद्दि इसीष्ट, P पाहिटी इसीष्ट. 22 > P "ऊण य सहावपरियणा निमित्तं, Pom. one पेच्छ. 23) प्रदमी (अ) for इमी, P हंटनी, P मरित्रः, P अ। वंती. 24) Pom. इमाए, Pom. पि, P नियमार्वः 25 > J oun. त्ति, P वितियं मणियं 26 > P विओधा बल, J भाविअन्य for तावि , P रुणरुणेहः 27 > P वि for य, P -नियथाणुरादुक्लाए, P adds राया after से, उ पुत्त for पुत्ति, उ विरं च इहागया माए शिया 28) P om मा ते, P ज्रिही ता, तुमं for तुह, P कोऊह्यं निव्यत्ते ता गयण, J मयणे 29 > J विसाधाए पलो , P रुच्छी, P अर्णगवित्त, J उज्जाणओं 30 > । थाइए, Pom. महं, Jजद. 31 > Jom. त्ति, Jom. सो. 32 > J वि वरायत्तः 33 > P जमाणमदेहाः

33

वा साह हसह स्सइ सिजह ता पुलय-परिगया होइ। ता रुयह सुयह देहं हुं महुरक वरं भणह ॥ ता सकह बरूह जूरह गायह ता पढह किं पि गाहदं । उम्मत्तिय व्व बाला मयण-पिसाएण सा गहिया ॥ § १५१) एरिसावत्थाए य तीए भद्रकंतो सो मयण-महाकंतार-सरिसो मयण-महूसवो । गरुय-स**मुकं**ठ-हरूहला ३ पयत्वा तस्मि उज्जाणे गेतुं, ओइण्णा र•छामुहस्मि । थोवंतरं च उवगया राय-मग्गंतराले य वष्टमाणी दिट्टा णेण तोसलिणा रायउत्तेण । देसंतर-परियत्तिय-रूव-जोञ्चण-कायण्ण-वण्णो ण पश्चभियाणिको सुवण्ण-देवाए । सा वि तेण दूर-देसंतरासंभाव-६ णिज-संपत्ती ण-याणिया । केवलं तीए वणदत्ताए उर्वीर बढाणुराय-गय-दिहिलो महा-मयण-मोह-गहिसो इव ण कर्ज ६ सुणइ णाकर्ज, ण गम्मं णागम्मं । सन्वहा तीय संगमासा-विणडिओ चिंतिउं पयत्तो । 'अही, सो बिय जीवह पुरिसो सो बिय सुद्दओ जयम्मि सयलम्मि । धवजुरोल्लिर-लोयण-जुवलाएँ इमीएँ जो दिही ॥ ९ ता कहं पुण कण वा उवाएण एमा अम्हारिसेहिं पानियन्व ति । अहवा भणियं च कामसरथे कण्णा-संवरणे । रूव-जोध्वण- १ बिकास-काम-जाण-विण्णाण-सोहग्ग-कला-कलावाह-सण्हिं घणियं साम-सेय-उवप्पयाणण्हि य कण्णाओ पलोहिजंति । अह ण वहा बसीअवंति, तओ परक्कमेणावि परिणीयव्याओ, छलेण बलामोडीए णाणा-वेलवणिह य वीवाहेयव्याओ । पच्छा कुल-12 महरूपाए तस्सेय समप्पिजंति बंधुवरगेणं । ता सन्बहा जह वि फुलिंग-जलण-जालावलि-भासुर-वज्ज-हत्थयं । सरणं जाह जह वि भहवा विफुरंत-तिस्ल-धारयं ॥ पायालोयरम्मि जह पहसह ससि-रवि-तेय-विरहियं । तह वि रमेमि अज पीणुण्णययं थण-भार-सिहरयं ॥ भज इमं मह सीसर्वे इमीएँ बाहु-उनहाण-कलियाए । दीसइ भहवा णिइय-खग्गपहाराहयं धरणियाए ॥ 15 ता संदरं चिय इमं, जं एसा कहिं पि बाहिरं पद्दरिकं पश्चिया । ता इमीए चेय मगालग्गो बलक्सिज्जमाण-हियय-गय-वव-साओ वचामि' ति चिंतयंतो मगगलग्गो गंतुं पयत्तो । सा वि वणदत्ता करिणि व्य सङ्ख्यि-गमणा कमेण संपत्ता उजाणं । 18 पविद्रा य चंदण-एला-लयाहरंतरस् वियरिङ पयत्ताक्षो । एत्यंतरिम अणुराय-दिण्ण-हियवएणं भणवेरिखऊण लोयाववायं 18 गलुत्थिकण रूजं, अवहृत्थिकण जीवियं, अगणिकण भयं, चिनियं णेण 'एस अवसरो' ति । चित्रयंतो पहाइओ शिक्कद्वियासि-भासरो । भणियं च णेणं मोह-मूट-माणसेण । अवि य । 'भहुवा रमसु मए बिय भहुवा सरणं च मगासु जियंती । धारा-जलण-कराला जा णिवटङ् णेय खगा-लया ॥' 21 तं च तारिसं वुत्तंतं पेच्छिजण हा-हा-रव-सद्द-णिढभरो सहियणो, धाहावियं च सुवण्णदेवाण् । 'अवि श्वाह घाह पावह एसा केणावि मा ऍमह धूया । मारिजाइ विरसंती वारेण मह व्व रण्णिम ॥' प्रयंतरम्मि सहसा कड्विय-करवाल-भासुर-च्छामो । वन्त्रो व्व वन्धदत्तो णीहरिओ कयलि-घरयाओ ॥ 24 भणियं च जेण । 'कि भायसि वण-मह्-छीव-बुण्ण-तरखच्छि खच्छि घरमाणे । रिउ-गयवर-कुंभव्यल-गिहलणे मञ्ज भुय-दंडे ॥' 97 भायारिको य णेण सो तोसलो रायउत्तो । 'रे रे पुरिसाधम, 27 बुण्ण-मय-स्रीव-स्रोयण-काथर-हियाण तं सि महिलाण । पहरसि अस्त्रज्ञ स्त्रज्ञा कत्थ तुमं पवसिया होजा ॥

ता एहि मज्म समुहं'ति भणमाणस्य कोवायंबिर-रत्तन्होयगो मयवङ् कियोरओ विय तत्तो-हृत्तं विरुक्षो तोसलो रायउत्तो । 30 भणियं च जेण।

'सयल-जय-जंतु-जम्मण-मरण-विहाणिम्म वावड-मंगेण । पम्हुसिओ चिय णवरं जमेण अर्ज तुमं भरिस्रो ॥' ति भणमाणेण पेसिओ मोहदसस्स खग्ग-पहारो । नेण य बहु-विह-करण-कला-कोसलेण वंत्रिको से पहरो । वंचिऊण य पेसिओ 33 पडिपहारो । णिवडिको खंधराभोगु खग्ग-पहरो, ताव य णीहरियं रुहिरं । तं च केरिसं दीसिउं पयत्तं । अवि य ।

<sup>1)</sup> P गायर for झाड, P विम्रज्जर for सिज्जर, J हूं हूं. 2) P बदलर लंद for बलह, P तो for ता, P मण for मयण. 3) । "नत्थात्र य, P सो मयणमहाकंतारसरिसो, P इल्डला य पत्ता तम्मि 4) P adds य before लेण. 5) र पन्नियाणित्रो, P मुनन्नदेवयाप. 6> P संपत्तीर ण, J महिद्विहो, P inter. मथण and महा, J क्षयं for कर्जा 7> J ण कर्जा for णाकर्जा, P संगमासायविणाडिओ 8> P जीवो for जीवह, P ऋइ for चिय, P हमीर सो जा दिहो. 9> P पावियह ति, J om. त्र, P संठाणे for संवरणे 10) J om. लास, P om. करा, P कलावाणियसपहि सपहि धणेहि य साम , P उपव्यवणिहि, J कन्नाओ उपपलोभिकांति, P अह तहा निर्ध्य अवसीहेंति तक्रोः 11> र परिक्रमेणावि परिणियन्थात्री, P परिणीयन्वा, P नाणाविलंबणेहि य विवाहेयन्था । 12) P तस्सेयमिप . 13) P जयण for जलण, P वज्जहर्य, J अन्न for जह वि, J विफुलंत P विप्कृतंत. 14) P प्रयम्ति, P व्विरमेमि 15) म बाहुबलाणलिक मण्ण, P विद्यं, P ह्वय व, म धरणिया ॥ 16) म कहं पि, P इसाय, P अलिक्खिजमाणेहि अवगयः 17) उ गंत्णं for गंतुं, P उक्जाणपणं । 18) उ पविद्वाओ य, P om. य, s adds बंदण after चंदण, P वियरणं श्राविवेक्सिकण. 19 > P उक्कं for लक्कं, Pom अगणिकण भयं, Pतेग for लेण, P निक्कट्टियासि 21 > P -जणकराला 22) P सुनण्णदेवया : 23) P बावह for बाह भाह, P विस्तिति 24) P नीहिलओ क्यिलहर्याओ 26) उभय for मह, उपुष्ण P चुण्ण, P दिवु: 27 > उपुरिमाहम 28 > उपुष्ण for चुण्ण, उ दिअयाण, P लब्बो, P पवसिओ. 29) P मज्ज for मज्ज्ञ, न कोवायंबिरत्त, P रत्तं न लोयणो महत्र किसी वि 31) न जण for जय, न तु संभरिओ 32) P को सहेण वं वान्त्रिओ से पवाणो । 33 > P व्यवस्थ हो तवयनीहरीहरियं

- म्हार-पहार-णिरंतर-संपत्तो रत्त-सोणिमोन्पंको । हिचय-गमो विव दीसङ् पियाणुराजो समुच्छिलेको ॥ § १५२) तभो तं च विणिवाङ्खण वग्वदत्तो विलेको वणदत्ता-हुत्तं ।
- 3 तीय वि पिक्षो ति काउं बह जीविय-दायको ति पहिवणो । मिहं च ओसहं चिय कुंभंड-घयं व णारीणं ॥ 8 समासत्थो सहिसत्थो, तुहा सुवण्णदेवा, समासासिया वणदत्ता, भिणयं च णेण । 'सुंतृरि, अक्त वि तुह वेवए कर-जुवलयं, थरहरायइ हियवयं । ता ण अज्ञ वि समस्ससिह, एहि इमिम्म पवण-पहिल्लर-कवली-दरू-विज्ञमाण-सिसिर-मारूप् बाल-6 कवली-हरूप् प्रविसिउं वीसत्था होहि'ति भणमाणेण कर्यल-गहिया, पवेसिया तम्मि आलिंगिया मोह-मूड-माणसेण। जाव 6 य रमिउमाढत्तो ताव य उन्हाइओ दीह-महुरो सहो । अवि य ।

मारेकणं पियरं पुरओ जणणीएँ तं सि रे मूढ । इच्छिस सहोयीरं महणियं पि रिमकण एत्ताहे ॥ १इमं च ित्सामिकण पुरुद्द्या चउरो वि दिसावहा । चिंतियं च णेण । 'क्षरे, ण कोइ एत्य दिट्टि-गोबरं पत्तो, ता केण उण १ इमं भिग्यं किं पि असंकहं वयणं । अहवा होंति चिय महाणिहिम्सि घेष्पमागे उष्पाप्न ति । पुणो वि रिमेटं समावत्तो । पुणो वि भगिओ ।

- 12 'मा मा कुणसु अकर्ज जणणी-पुरओ पिई पि मारेउं। रमसु सहोयर-भइणि मृढ महामोह-ढयरेण ॥' इसं च गोऊण चिंतियं च णण। 'अहो, असंबद-पछायी को वि, कहं कत्थ मम पिया, कहं वा माया, किं वा कर्य मए, ता हं अण्णो कोइ भण्णह णाहं' ति भणमांगणं तं चिय युगो वि समावत्तं। युणो वि भणियं।
- 16 'णिल्ल तए एकं क्यं अकर्ज ति मारिजो जणजो । एषिंह दुइयमकर्ज सहीयिं इच्छसे घेतुं ॥'
  तं च सोऊण सासंको कोव-कोऊहलाबद्ध-चित्तो य समुद्विको खग्गं घेत्तृण मिगाउं प्रयत्तो सद्दाणुसारेण । जाव णाइतृरे दिद्वो रत्तासोय-पायवयल पिडमा-संक्षिजो भगवं पश्चक्तो इव धम्मो तव-तएण पजलंतो व्व को वि सुणिवरो । दद्दुण य चिंतियं
  18 केण । 'अरे, इमिणा सुणिणा इमं पलत्तं होहिह ति । ण य अण्णो कोइ एत्थ एरिसे उज्जाणे । एरिसो एस भगवं 18 वीयरागो विय उवलक्खीयह, ण य अल्लिं मंतिहिह । दिव्व-णाणिणो सश्च-वयणा य सुणिवरा किर होति' ति चिंतयंतो उवनाओ सुणिगो सयासं । अभिवंदिऊण य चलण-जुवल्यं उविदेशे णाइदूरे मोहदत्तो ति । एत्यंतरे समागया सुनण्णदेवा,
  21 वणदता, सहियणो य । णिमिऊण य चलणे भगवओ उवविद्धा पायमूले । भिगयं च मोहदत्तेण । 'भगवं, तए भणियं जहा 21 मारेऊण पियरं माऊए पुरशो भइणिं च मा रमसु । ता मे किहीं सो पिया, किहीं वा माया, क्रथ वा भइणि' ति ।
- § १५३) भिगयं च भगवया मुणिणा। 'भो रायउत्त, णिसुगेसु। अत्यि कोसला णाम पुरी। तत्य ष णंदणो णाम 21 महासेट्टी। तस्स सुवण्णदेवा णाम दुहिया पडत्यबह्या दिट्टा रायउत्तेण तोसलिणा, उबहुत्ता य। णायं रण्णा जहा य तीय 24 गढ़भो जाओ। सब्बं जाणियं मंतिणा। जहा णिष्वासिओ तोसलो पाडिल्डलं पत्ते। जहा य गुरुहारा सुवण्णदेवा वर्ण पिट्टा, तत्थ बालय-जुबल्डयं पसूया। जहा अवहरिओ दारओ दारिया य वग्षीए। पिडिया पंथे दारिया, गिर्या दूएणं, घणदत्ता य से 27 णामं कर्य। सो वि दारओ गाहिओ सबरसींहण पुत्तो ति संबिद्धओ, वग्यदत्तो ति से णामं कर्य। एवं च सब्बं ताव साहिष्य 27 जाव सुवण्णदेवा मिलिया धूयाए ताव जा मारिओ तोसलो ति। रायउत्त, हमा तुह सा माया सुवण्णदेवा। एसा उण भइणी सहोयरा वणदत्ता। हमो यो उण तुम्हाणं जणजो। अल्थि य तुह तोसलि-णाम-सुहंका एसा मुहा। हमाए सुवण्णदेवाए 30 मुहंका धार जिट्टह ति। ता सम्बहा मारिओ ते जणजो। संपर्थ भइणी अभिलससि ति। सब्बहा घरिन्धु मोहस्त'। हमं च 30 सोऊण भिगयं सुवण्णदेवाए। 'भगवं, एयं जं तए साह्यं' ति। वणदत्ता वि ट्रिया अहोसुहा लिखया। मोहदत्तो वि णिव्वण्ण-काम-मोगो असुह-समं माणुसं ति मण्यतो वेरग्य-मग्य-रुग्गो अह एयं भिण्डमाहतो।

<sup>1 &</sup>gt; उ पहाराणंतर, ष्ट सोणियपंत्रो ।, उ °पंत्रो ।, ए विय for वि ६ - 2 > ए वरघइत्तो चलिओ - 3 > उ पियो त्ति - 4 > P तुर् चेव परु-, उ उरु- **5 >** उ समस्सिमिणीः, P ममामसिहणीः, उ न्वहाहिर-, उ निरुजनाण- **6 > उP होरिह न्ति, उ पवेतियार्जिनिया,** P पेंसिया for पवेंसिया 7) P om. व after ताव 8) P मारेकग वि विवरं, P सहोवरं. 9) P adds से before चडरो, म र्तिसबहा, मom. एत्थ्य 10) म अर्तबङ्गवर्थण, मारभित्रसाढस्तो, ग्रसगढस्ता । 11) गom. वि. 12) मार्पि ि, P भइणीः 13 > P अणेग for च णेग, P repeats क्षजं जननीपुरत्रो eto to असंबद्धपुलाची को वि. 14 > P देव for दे, Pको वि for कोइ, Jom. नगाइ, P वि भाढतं 15 > P निइब्ब्बियक्त जंगारिओं तप जणओं।, P सद्दीयरं 16 > P सर्सको 17>P रत्तासोबन्स पायवँ, ग पाययङे P पायवचेङे 18>P तेण for णेण, P कोवि एएत्य, P 020. एरिसे, J. om. एस. 19 > P रागो अउन्नो लक्सीयर, र निय उवलक्सीअदि, P अलीयं, P repeats सच, J om. किर. 20 > P सगासं, P अमिवंदिवंिकण चलणज्ञ्ययं, JP एत्यंतरं. 21 ) J om. मगयओ, P उविद्रो. 22 ) P पुरंक for पुरओ, J महणी मा, Pom. मे, P मे for सी, Pom. नहि वा, Padds ना वा before भएणि. 23) P मुनिएणी, Prepeats भी, Jom. य, P नंदी for गंदणी. 24) म सुअण्णदेवा, म om. दुन्या, म "बहयावह दिह्या, म णाया for णायं, P om. य before तीय 25) P साहियं सुगिणा for जाणियं मंतिणा (J is correcting सुगिणा into मंतिणा), P पार्टलिपुर्त्त, P am. यः 26 > P बालजुबल्ब, Jom. य, Р दूर्तेम, Jinter. लामं and से. 27 > P सवरसीलेण, P संबद्धि, Pom. ति, Jom से. 28 > P जाव for जा, Jow. ति, P एस सो for इमा, P om. सा. 29) J inter. उज and सो, P नोस ो, P मुद्धा for मुद्दा, J एमाप P इमीए, P भुवन्नदेश मुद्दं घर चिट्टह. 30 > उपरि for हारे, Padds ता समुद्दा before ता सञ्चहा, Pom. ते, उ अहिरुसि चि । 31 > Pom. सोऊज, P सुवन्नदेवयाए, P एवं मम जं, Jom. वि after मोहदस्ती. 32 > P अधुति इसं-

'विक्टूं अण्णाणं अण्णाणं चेव दुत्तरं होए । अण्णाणं चेय भयं अण्णाणं दुक्त-भय-मूरूं ॥ ता भगवं मह साहसु किं करियन्वं मए अउण्मेण। जेण हमं सयलं चिय सुज्झह जं विरह्यं पावं ॥' § १५४) भणियं च भगवया मुणिणा । 'सहक्रण घरावासं पुत्त-कळताहूँ मित्त-बंधुयणं । वेरगा-मगग-लग्गो पञ्चजं कुणसु भाउत्तो ॥ जो चंद्रगेण बाहं बालिंपह वासिणा य तच्छेह । संधुणह जो य णिंदइ तत्थ तुम होसु समभावो ॥ कुणसु दंय जीवाण होसु य मा गिइओ सहावेण । मा होसु सडो मुर्ति चितेसु य ताव अणुदियहं ॥ कुणसु तवं जेण तुमं कम्मं तावेसि भव-सय-णिबद्धं । होसु य संज्ञम-जमिओ जेण ण अजेसि तं पावं ॥ मा अलियं भण सन्वं परिहर सन्नं पि जीव-वह-जणयं । वहसु सुई पाव-विवज्ज गेण आर्किचगो होहि ॥ पस-पंडय-महिला-विरहियं नि वसही णिसेवेसु । परिहरसु कई तह देस-वेम-महिलाण संबद्धं ॥ मा व णिसीवसु यसयं महिलाहिँ भासणेसु सय गेसु । मा तुंग-पओहर-गुरु-णियंब-विंब ति णिज्झासु ॥ मा मिहुणं रममाणं णिज्यायसु कुडू-ववहियं जह वि । इय हसियं इय रमियं तीय सम मा य चितेस ॥ मा भुजसु अइणिहं मा पजति च कुणसु आहारे । मा य करेसु विहूमं कामाहंकार-जणि च ॥ 12 इय दस-विहं तु धरमं णव चेव य वंभ-गुत्ति-चेंचइयं । जइ ताव करेग्नि तुमं तं ठाणं तेण पाविहिस्ति ॥ जत्थ ण जरा ण मञ्चू ण वाहिणो लेय माणसं दुक्खं । सासय-सिव-सुह-सोक्खं भ्रहरा मोक्खं पि पाविहिसि ॥' 15 तस्रो भणियं च मोहद्तेण । भगवं जह अर्द जोग्गो, ता देसु मह पन्वजं । भणियं च भगवया 'जोग्गो तुमं पन्वजाए, 15 किंतु वहं ण पच्चावेसि'ति । तेण भणियं 'भगवं, किं कर्ज' ति । मणियं च णेण भगवया 'अहं चारण-समणो, ण महं गच्छ-परिगाही । नेण भणियं 'भगवं कंसिनो चारण-समणे होइ' । भणियं च भगवश । 'भद्मुह, जे विज्ञाहरा संज्ञाय-वेरग्गा 18 समण-धरमं पडिवर्जित, ते गयणंगण-चारिणो पुष्व-सिद्ध-विज्ञा चेव होति । अहं च पट्टिओ सेनुजे महागिरिवर सिद्धाणं 18 वंदणा-िर्णामेत्तं । तस्य गयणयलेण वश्वमाणस्स कहं पि अही-उवओगो जाओ । दिट्टो य मणु एम पुरियो तणु घाइजंतरो । णिरुवियं च मण् अवहिणा जहा को वि एस इमस्स होइ ति जाव इह भवे चेत्र जणको । तओ मण् चिंतियं 'अही कहुं, 21 जेण एसी वि प्रसित्ती जणयमिणं मारेउं पुरक्षो चित्र एस माइ-भइणींगं । मोहमब्बे मत्त-मणें। १९ एंह भइणि पि गेरिछिट्टि ॥

जणयामण भारउ पुरक्ष चिय एस भाइ-भइणांग । माहमका मत्त-मणा ाण्ह भइणा प गोच्छाहडू ॥ इमं च चितयंतस्म णिवाइको तए एसो । चितियं च मए एकस्मकःकं कयं फण जाव दुइयं पि ण कुणइ ताव संबोदेसि ण । 24 भन्वो य एस थोवावसेस-किंचि-कम्मो । जं पुण इमं से चेट्टियं तं किं कुणउ वराको । अति य । णित्थिण्ण-भव समुदा चरिम-सर्गरा य होति नित्थयरा । कम्मेण तेण अवसा गिह-धम्मे होनि मूढ-मणा ॥

वितिक्षण अवहण्णो संवोहिओ य तुमं मए' ति । मिणियं च मोहद्तेणं 'मगर्व, कहं पुण पन्वजा मए पाविषच्य'ति । 27 भगवया भणियं। 'वच, कोसंबीए दिस्खणे पासे राहणो पुरंदरदत्तस्स्य उज्जाणे सुद्ध-पत्रख-चेत्त-सत्तमीए समयसियं 27 धम्मणेदणं णाम आयरियं पेन्छिहिसि । तत्थ सो सयं चेय णाऊण य तुम्ह वृत्तेनं पन्वावहस्सइ'ति भणमाणो समुष्पह्ञो कृत्रलय-दल-सामलं गयणयलं विज्ञाहर-सुणिवरो ति । तनो मो भो पुण्दरदत्त महाराय, एमो तं चेव वयणे मुणियो 30 गेण्डिकण चह्रकण धगवामं मं अण्जिसमाणो इहामओ नि । इमं च सयलं वृत्तेनं जिल्लामिकण भणियं मोहद्तेण 'भगवं, 30 एवमेयं, ण एत्थ तण-मेत्तं पि आल्यं, ता देसु मे पन्वजं नि । भगवया वि णाकण उवमंत-मोहो ति पन्वाविओ वग्धवत्तो ति ॥ ॥ ॥

ह १५५) मिनवं च पुण्ते वि गुरुणा धम्मणंदणेण । तन्त्रो भी भी वासवमहामंति, तं तए पुष्क्रियं जहा इमस्स चत- । गह-खक्साणस्स संसारस्स किं पढमं णिव्वेय-कारणे ति । तत्य इमे महामला पंच कोह-माण-माया-छोह-मोहा परायत्तं जीवं 3 कादण होताइ-यहमुक्णेंति । तत्व इमाणं उदय-णिरोहो कायम्बो उदिण्णाणं वा विहली-करणं ति । तं जहा । जह अक्रोसड बाको तहा वि काओ सि णवर णायच्यो । गुरु-मोह-मुख-मणसो जं ण य तांडेह मे कह वि ॥ बह ताडेह वि बालो सुणिणा लाभो ति जवर संतब्वं । जं एस जिरासंसो ज य में मारेह केलं पि ॥ भइ मारेड वि बालो तहा वि लाहो ति जबर जायब्बो । जं एस जिब्बिवेओ महस्वए जेय जासेड ॥ 6 इय पुन्यावर-काओ चिंतेयन्वो जणेण णिउणेणं । रोष्टप्तको य कोहो चिंतेयन्वो जिनाणाण् ॥ माणं पि मा करेजास एवं भावेस ताब संसारे । आसि इमो अद्भयरो अहं पि दहिओ चिरं आसि ॥ बासि इसो वि विबड़ो बासि बहं चेय अयणको कोए । बासि इसो वि सुरूवो पुरुष्टेय वि संगुरूो सहयं ॥ सकलिम एस जाओ बालि अहं चेय पक्कण-कलिम । जाति हमो बलवंतो अहयं चिय दब्बलो आसि ॥ भासि इसो वि तवस्सी होहिद्र वा दीहरिम संसारे । एसो वहं छहंती अहयं चिय वंविको भासि ॥ होऊण लिख-कंडल-वणमाला-रवण-रेहिरो देवो । सो चेप होड णवरं कीडो असडिम संसारे ॥ 12 होऊण चिरं कीडो भव-परिवाडीएँ कम्म-जोएण । सो बिय पुणी वि इंदो वजहरी होइ सगाम्मि ॥ सो णरिय जए जीवो णवि पत्तो जो दुहाइँ संसारे । जो असुहं णवि पत्तो णिब-विरहय-कस्म-जोएण ॥ इय एरिसं क्षसारं कथिरं गुण-संगमं इमं णाउं । ता कयरं मण्जेतो गुणं ति माणं समुन्वहसि ॥ 15 15 माया वि कीस कीरह ब्रह्मण-परिणिदिय क्ति काऊण । कह विश्विज्ञाउ जीवो अप्प-समी पाव-मुद्रेहिं ॥ जह वंचिओ ति अहयं दक्खं तह देह दारुणं हियए । तह चिंतेस इमस्स वि एस विय वंचणा पावं ॥ जह नि ण वंचेसि तुमं माया-सीलो ति तह वि लोयम्मि । सप्पो व्व णिन्वियप्पं णिश्चं चिय होह बीहणओ ॥ 18 18 तम्हा मा कुण मायं मायं सयरूस्स दुक्ख-वगास्स । इय चिनिकण दोसे अज्ञव-भावं विभावेसु ॥ स्रोभो वि उजिमयस्वो एवं हिययग्मि णवर चिंतेउं । णाणाविहं त सत्थं सासि महंतं महं चेय ॥ वेरुलिय-पउमरायं कक्केयण-मरगयाइँ रयणाइं । आसि मदं चिय सुइरं चत्ताइँ मए अवसएणं ॥ 21 21 जड़ ता करेसि धरमं साहीणाणि प्रणो वि रयणाई । भहवा रजसि पावे एवं पि कडिख्लयं गरिय ॥ जह जब महाजिहीको रजं सयलं च भंजप चकी । ता कीस तुमं दृष्टिको पावय पावेण चित्तण ॥ कुणसु य तुमं पि धम्मं तुज्ज्ञ वि एयारिसा सिरी होड़ । ता पर-विहव-विलक्खो ण लहिसि णिइं पि राईए ॥ 24 24 भारूप्पालारंभं मा कुण विहवो ति होहिइ महं ति । पुष्य-कयस्स ण णासो ण य संपत्ती अविहियस्स ॥ मह परिचितिसि तुर्म भत्तं पोत्तं व कह णु होजा हि । तत्य वि पुग्व-कवं चिय मणुवत्तह सवछ-लोयस्स ॥ महिलायणे वि सञ्चद्व पयदं भाहाणयं णरवरिंद । जेण कयं किंद्यलयं तेण कयं मज्ज वर्त्यं पि ॥ 27 27 जेण क्या धवल बिय हंसा तह बरहिणो य चित्रलया । सो मह भक्तं दाहिह ण अण्णयारी तणं चरह ॥ हय चिंतिकण पार्व मा मा असमेजसं कुणस लोहं । पडिहण संतोसेण तह चेय जिणिद-वयणेण ॥ मोहस्स वि पडिवन्खं चिंतेयव्वं इमं सुविहिएहिं । असुई-कलमल-भरिए रमेज को माणुसी-देहे ॥ 30 30 जं भसुई-दुगांधं बीभच्छं बहुयणेण परिहरियं । जो रमह तेण मुढो भव्वो चिरमेज सो केण ॥ जं जं गुजां देहे मंगूल-रूवं उविजय लोए । तं चेय जस्स रम्मं बहो बिसं महुर्यं तस्स ॥ जं बसइ ससइ वेयह मडलइ णयणाईँ णीसहा होह । तं चिय कुणइ मरंती मुढा ण तहा वि रमणिजा ॥ 33

<sup>2)</sup> Pom. णिष्वेय, P-लोभ- 3) P उवश्क्षाणं विहली. 4) Pलाहो चि, उउ for य, Pताहेय मं कह. 5) P युणिणो लोभो, P मंतव्वो । जं निषस 8) P संसारो, P repeats अह्रयरो, P om. आसि. 9) P अयाणओ. 10) P सुकुलं पि, P चैव, P बियः 11) P होही वा, P बुं तो अहियं. 12) P बेय. 13) P परिवाहीयः 14) P जो यसुहं, J जय for णित, P पत्तो न य वियरः 15) P संगमं च नाकणं।, P गुणाभिमाणं. 16) P om. कीस, P वेविकाः 17) P अह for जह, J दुइवेइ for तुह देह, P चितेह, P पावा ।. 18) P बंचिमि, P कि for व्य. 19) J ममास्स ।, J विलगासु for विभावेसुः 20) P लोहो. 21) J पोमराष, J मरगप य रवणाहं. 22) J साहीणाणं P साहीणावि, P एवं पि. 23) P तुहं for तुमं. 24) P कुळा for तुन्हा, P मा for ता. 26) P चि सव्वलोगस्स ॥ 28) P तह वरिकले य चित्रयला ।. 29) P अमंजसं, P विमलेण for तह चेय. 30) P इमं मुब्रहीएँ।, J किलमल. 31) P बीमत्सं. 32) P मंगळस्यं च विरमणिका।, P om. उविकाय लोप etc. to मुदाण तहा वि. 33) J ज for जं.

15

18

15

18

जह तीरह काउं जे पिक्हत्थों बिंतुएहिं जकणाहो । ता काम-राय-तिको इद कोए होज जीवो बि ॥
जह तीरह काउं जे पिक्हत्थों बिंतुएहिं जकणाहो । ता काम-राय-तिको इद कोए होज जीवो बि ॥
किंदिंचण-राण-णिवहेंहिं पूरिको होज णाम जकणो वि । ता कामेहि वि जीवो हवेज तिको ण संदेहो ॥
उनुंग-पीण-पीवर-यण-भारोणमिय-राणुय-मज्ज्ञाहिं । सन्गे वि मए रमिवं देवीहिँ ण चेय संतोसो ॥
माणुस-जोणीसु मए जह उत्तिम-मिक्सिमासु णेयासु । रिमेयं तहा वि मज्ज्ञं रोरस्स व णित्य संतोसो ॥
हय असुई-संबंध मुंचसु मोहं ति पाव रे जीव । चिंतेसु जिणवराण आण सोक्साण संताण ॥
इद कोइ-माण-माया-लोहं मोहं च दुइ-सयावासं । परिहरियव्वं बहु-सिक्सिएण एयं जिणाणाए ॥ ति ।

§ १५६) एत्थंतरिम्म सूरो सोऊणं धम्म-दंसणं गुरुणो । पच्छायाव-परहो अह जाओ मठलिय-पयावो ॥ 9 इमाए पुण वेळाए वटमाणीए अत्यागिरि-सिहर-संगमुसुएसु दिणयर-रह-वर-सुरंगमेसु अभिवंदिऊण भगवओ चळण-जुवल्यं १ राबा पुरंदरदत्तो वासवो य महामंती पविद्वा कोसंबीए पुरवरीए । सेस-जणो वि जहागओ पढिगओ । साहुणो वि भयवंते संपर्कगा णियएसु कम्म-धम्म-किरिया-कलावेसु । तभो

कारियहरि-िणहिय-हत्यो कहो मुहो णयण-हत्त-पाइछो । मत्थुत्यछं दाउं वालो हव ववसिओ सूरो ॥
संझा-बहुएँ जबह गयणाहिंतो समुद-मज्झिम । णिय-कर-रजु-िणकहो सूरो कुढको व्व ओयरिको ॥
बह मउलिय-प्पयादो तम-पडलंतरिय-किरण-दिद्विछो । संकुइय-करो ह्य-थेरको व्व जाको रवी एसो ॥
जायस्स धुदो मृष्ट् रिद्धी अवि आवर्ड धुदं हो इ । इय साहेंतो व्व रवी णिवड इ अत्यगिरि-सिहराओ ॥
पाडिय-चंडयर-करो कमसो बह तविय-सयल-भुवणयलो । सहसा अत्याको चिय इय सूरो खल-णिरंदो व्व ॥
बह दिणयर-णरणाहे अत्यमिण् जलिणि-मुद्ध-विलयाहिं । पल्हत्य-पंकय-मुहं अव्यो रोउं पिव पयत्तं ॥
दृद्धण य जलिणीओ रूपमाणीओ व्व मुद्ध-समरेहिं । अणुरुव्य इ बालेहि व सुद्दरं रुद्दरे जणि-सत्ये ॥
उयं मित्तस्स विकोए हंस-रदुम्मुक-राव-कलुणां । विहड इ चक्काय-जुयं अव्यो हिययं व जलिणीं ॥
सूर-णिरंदत्यवणे कुसुंभ-रतंबराणुमगोण । कुल-बालिय व्व संझा अणुमरइ समुद्द-मज्झिम ॥

2) अबि य खल-भोड्यस्स च वहू-पण्ड्यण-पत्थिजमाणस्स ईंग्नि अध्ययारिजंति सुद्दाई तम-णिवहेण दिसा-चहूणं, मित्त- 21 विजोयाणल-डज्झमाण-दिययाई व बाउलाई विलवंति सउण-सत्थाई, ईसालुय-णरिंद-सुंदरीओ इव पिडदय-दूरप्पसराओ दिट्टीची ति । अवि य ।

30 वच्छंतरेसु सरणे णिद्दा-भर-मंथरे णिमेकणं। कच्छंतरिमा याले सोवद्द जणिण व्य वण-राई ॥
ण्रिसण् समयम्मि के उण उछावा कत्य मोकण पयत्ता । डिन्झर-निल-घय-सिम्मिदा-तडत्तडा-सद्दं मंत-जाय-मंडवेसु,
गंभीर-वेय-पटण-रवहं बंभण-सालिसु, मणहर-अक्खित्तिया-गेयइं रुद्द-भवणेसु, गल्लकोडण-रवहं घरिमय-मढेसु, घंटा-डम38 रुय-सद्दं कावालिय-घरेसु, तोडदिया-पुक्तरियहं चवार-सिवेसु, मगवगीया-गुणण-धणीओ आवसदासु, सब्भूय-गुण-रह्यहं 33

1 > P बहुयण-2) म काओ for काउं, प्र पटहच्छो, म तो for ता, म नत्ती. 3) म जाम जलाम जलाौ, प्र मि for 4) P adds घणपीयर before थणभारो. 5) P अहमुत्तिम, J तहबी, P वि for ब, P संदेही for संतोसोः 6) म अनुदर्ग संबोद्य मुंच मोहो सि, P संबंधो 7) P लोगं, म जिणाणाएं ति. 9) P adds य before पुण, म om. बद्दुभाणीए, P दिणवर, P अभिनंदिकण भगवतो चळणजुयसं. 10> P कोसंबीपुर<sup>\*</sup>, J om. वि, P om. पंडिगओ, P भगवंतो संपठ याणियणम् 12) P अत्थगिरि, P om. मुद्दो, J मन्दुत्थहं P मछुत्थलं, P पविभिन्नोः 13) P संझाववदू णज्जह, P नियनत्केया बद्धो मुरो कडओ, उ ओसरिओ P ओयरिही 14 > ग -पयाबो, ग त्थोय for किरण, P repeats करोइय, P थेरय ब्वर 15 > P इव for अनि, P उद्यस्थ for अस्थांगरिः 17 > P नलिणि, P मुहं अही रोत्तं पितः 18 > J इंडरी जगिमस्थोः 19 > P इंसरबमुक, Р जुकाय 20> Р निरदत्थमणे, Р रत्तंबराणमस्मेण, Р अणुसरह सर्मुडझंमि ॥ 21) Ј होश्यस्स, Р बहू (बहु?), P पणईयण, में दिसावहं 22) में om. आउलाई, P ईयालुनारिंद, म दूरपसराओं, P दूरणसरा दिहीओं 25) P पडिनियत्ताई गोहणाइं, P बंद्राइं आवसियाइं पहचणसत्याईं। उक्किटियाइं. 26) P कुलाईं, P वाबले for वावडई and repeats अवि व प**डि निवसा**ई etc. to संब्हावासणावावटाई. 27) P नोर for णारी, P गायंति जाव वावटदं, P संवाहं for वरहं, J सुयंती for मूपिक , P चूया 28 > P सउणविरयरंति सावय, P परिभमति, J भुसुओ for भनुवओ. 30 > P सङ्गा, J भय for भर, P सोयर जह जगिण. 31 > P एरिसे य, P दिन्सर, P सहहर 32 > P बंभाग सालीम, र अकियत्तिआअई, P गेयाई, P गहण्कीटण 33) P कालालिय, P चुक्रियं , J -सिसिनेसु, J सुणणब्नणउ आव°, P गुणरहजं.

15

18

21

24

27

30

1 श्रुह्णोत्तई जिणहरेसु, एवंत-करणा-णिबद्धत्यई वयणई दुन्द-विदारेसु, चाकिय-मह्स-वंटा-सब्द्रहको कोह्ना-वरेसु, 1 सिहि-कुक्ड-चदय-रवई सम्मुद्दालएसु, मणहर-कामिणी-गीय-सुरय-रवई तुंग-देव-वरेसुं ति । अवि य ।

क्ष्याह गीयस्स रवो कत्थह सुरयाण सुन्वए सहो । कत्थह किं पि पिढजह ह्य हस्त्रोलो प्रकोसिम्म ॥

कामिणीहरेसु पुण के बल्लावा सुन्वितं पयत्ता । हला हस्ता पक्षविए, सजीकरेसु वासहरवं, पण्केत्रेसु वित्त-मित्तीको, पिक्लवसु महराए कप्पूरं, विरएसु कुसुम-माला-वरयई, रएसु कोहिमे पत्तव्याको, विरएसु कुसुम-सत्यरे, संयुक्केसु 
पून-बिडयाको, संजोपसु महुर-पलावे जंत-सउणए, विरएसु णागवली-पत्त-पडलए, ठवेसु कप्पूर-कडा-ससुगगए, णिक्लिव कक्केल्य-गोलए, ठवेसु जास-गवनस्यए अत्थर-सेजं, देसु सिंगाडए, णिक्लिव वर्ष्वनस्वलए, पिक्लिव वक्करूप, पानलेसु पहेंचे, पवेसेसु महुं, कोंतलं कार्ड सुद्रं णिमजसु मज-भायणे, पिडमगासु महरा-संहए, हत्थ-पत्ते कुणसु चसए, णिक्लिव

एकेक्यरिम णवरं वर-कामिणि-पिहुछ-वास-घरयरिम । कस्म तो ण समप्पह पिय-संगम-गारवन्वविए ।

१ स्वण-पासम्मि विविद्द-खज-भोज-पेज-पश्रुए सि । अवि य ।

🖣 १५८) एयम्मि एरिसे समए को वावारो पयत्तो णायर-कामिणी-सत्यस्स । बाब य । सहि संपड़ मज्ज्ञ वरं पावड़ दइको त्ति मंडणं कुणसु । अहवा वर्छ ति मह मंडणेण अंगस्स भारेण ॥ 19 दे तूर महं पियसहि तिलए भालं रप्सु दहएण । इय विहलक्सर-मणिरी सहियाहि हसिजए भण्णा ॥ आसण्ण-दृह्य-संगम-सुहिल्लि-हल्लप्पला हलहर्लेति । भण्णा रसणं केठे बंघह हारं णियंबम्मि ॥ होंत-जियणाह-संगम-भयण-रसासाय-सुण्ण-हिययाए । अहाए बिय रहभो तिलक्षो भण्णाए घुसिणेण ॥ 15 अण्णा ण जंपह श्विय आणेसु पिवं ति तृह्-स्त्रजाए । पिय-वयण-गडिभणेहिं णयण-पदाणेहिँ पयडेह ॥ संचारियाएँ अण्णा अप्पार्हेती पियस्स संदेसं । अगणिय-मग्ग-विहाया सहसा गेहं चिय पविद्रा ॥ एहिड् पिको ति अण्णा इमिणा मग्गेण अभयारिमा । तं चेय णियच्छंती अच्छड् जोड् व्य झाणस्था ॥ 18 अजेकं चिय दियहं असा वश्वामि जह तुमं भणति । अणुदियहं पि भणती अण्णा दह्यं समिख्यह ॥ पढमं चिय पिय-यसही गंतब्वं अजमेव चिंतेंती । गुरु-सज्झस-तोस-विसाय-णिब्मरा होइ अण्णा वि ॥ तम-पढहुत्या रच्छा कीय वि जो होड् संभमो हियए। सो होत-दइय-संगम-सुहेश्चि-पढिपेश्चिको गरूइ ॥ 21 अणुराओं चेय फरो तस्स गुणा चेय णिम्मलं खर्ग । इय मणिडं एक बिय पिय-वसिंह पियया अण्णा ॥ वर्ण्गेति पोड-महिला किर सो बहु-सिक्सिरो जुवाणो ति । णिख्यड्ड तं पि अजं इय भणिरी वश्चए भण्णा ॥ विण्णजाइ महिलाहिं जा रयणाली कुमार-कंटिम । तं पेच्छह मह कंटे एव भणेती गया मण्णा ॥ 24 कसिण-पर-पाउयंगी दीवुज्जोयस्मि कुहिणि-मज्ज्ञस्मि । वोलेह झित झण्णा क्यावराहा भुयंगि व्य ॥ अण्णा भय-भरियंगी अच्छिच्छोएहिँ जाइ पुरुयंती । णीलुप्पल-णियरेहिँ व अश्वती पंथ-देवीओ ॥ अण्णा सहियण-भणिया पिय-वसिंह वश्व ताव मंडेउं । चलिय श्विय णिय-सोहग्ग-गध्विरी का वि दृइयस्स ॥ 27 वश्वंतीय य कीय वि दिहो सो चेय वछहो पंथे । मह पिंडमगं चलिया पिय सि गम्बं समुब्बिहरी ॥ दट्टण काइ दहयं पियाऍ समयं सुणिब्भर-पसुत्तं । वश्वइः पडिपद्द-हुत्तं घोयंसुय-कजला वरई ॥ भक्णा वासय-सजा भच्छइ जिय-णाम-दिक्ण-संकेया । भक्णाएँ सो वि हरिको भूयाण य वाह्मो वंसो ॥ 3-) इय पृरिसे पन्नोसे जुयईयण-संचरंत-पडरम्मि । मयण-महासर-पहर-णीसहा होति जुवईंनो ॥

<sup>1)</sup> प्रथात्तं, प्र-निवद्धईवयई वद्ध-, प्रमह्झा-, प्रवहह्वओ. 2) प्रसिद्धिकुद्वच्छ, प्र-ग्यमुखरह्यई. 4) उक्षे for के, प्र repeats के उद्घावा, प्र om one हला, उसक्तिअरेगु. 5) उपिल्ख महराए प्रपिख्वह महराएसु कप्पूरं, प्रमालाधराई, प्र repeats विरएसु कुगुममालाधराई। रएसु कोट्टिमे पत्तल्याओ, प्र विषय कुगुमसत्थरोः 6) प्र धूम for भूव, उठएमु, प्र-लहाः 7) प्रकंकिल, उठएसु, प्र सिंधाहए, उचक्रक्षण for वलक्ष्यलए, प्र om. पित्वव चक्कलए. 8) प्रमुद्धकितलकाओ सहरं, प्र om. मक्ज, उप्र have a danda after काउं, उअत्थपरथेगु 9) प्र मयण, प्र inter पेक्ज and मोक्ज. 10) उ adds वि before ज, प्र वयविज्ञोः 11) प्र पद्धत्ती for प्रयत्तोः 12) प्र सह for सहिः 13) उसहि महि प्र सिंधाइं-14) प्र संगमसुद्धलः, उह्यक्षलः 16) प्र संयद्धाणिहिं for ण्रयणपदाणिहिं. 17) प्र अप्पाहंती, प्र -विमागः 18) प्र एही for एहिइः 19) प्र अणुदियहंसि, उस्मुद्धिबर्द 20) उपहमं चिय वसहं चिय गंगव्वं, प्र वितंती, प्र सम्भसः 21) उसहमो, उद्युद्धिः 22) उसरो for करो, प्र मणियं, उपियससंः 23) प्र अण्ण त्ति for वण्णेति, प्र सिक्तिजोः 24) प्र पिर्ह्या, उत्यणीली प्र र्यणावली, उक्षा वि for अण्णा. 25) प्र पाउंची, उत्यणीली प्र र्यणावली, उक्षा वि for अण्णा. 25) प्र पाउंची, उत्यणि कि किल्डिं सहंदिह, प्र नयणिहिं व अर्थेती, उपहण, उक्षिक किल्डिं सहंदिह, प्र नयणिहिं व अर्थेती, उपहण, उक्षिक किल्डिं सहंदिह, प्र विवद, प्र धौरं सुर, प्र पर्वेदि नीसहा.

30

33

1

केरिसा। अविया

1 § १५९) तात य अइकंतो पढमो जामो चउ-जामिणीए। अवि य ।

मयण-महाहव-वेळा-पहार-समयं व पकारंतो व्य । उद्धाइ संख-सहो वर-कामिण-कणिय-वामिस्सो ॥

3 पृष्यंतरिम विविद्द-गिरं देन्द्र-मंडळी-सणाहं पाजोसियं अध्याण-समयं दाकण समुद्धितो राया पुरंदरहत्तो । विसिक्तिवासेस- ॥

3 पृष्यंतरिम विविद्द-गिरं देन्द्र-मंडळी-सणाहं पाजोसियं अध्याण-समयं दाकण समुद्धितो राया पुरंदरहत्तो । विसिक्तिवासेस- ॥

कथ-कायव्य-वावारो उद्याको वास-भवणं । तथ्य य उद्यायस्स समुद्धिको वित्ते वियप्यो । 'अहो, प्रिसा वि इसा संपचा ॥ क्या-कायुरा । एवं सुयं मए अज भगवजो घम्मणंदणस्स पाय-मूले । अहो, गुरुणा जणियं वेरगं, असारी-काजो संसारो, ॥

क्या-कागुरा । एवं सुयं मए अज भगवजो घम्मणंदणस्स पाय-मूले । अहो, गुरुणा जणियं वेरगं, असारी-काजो संसारो, ॥

क्या-कागुरा । एवं सुयं मए अज भगवजो घम्मणंदणस्स पाय-मूले । अहो, गुरुणा जणियं वेरगं, असारी-काजो संसारो, ॥

क्या-कागुरा । एवं सुयं मए अज भगवजो घम्मणंदणस्स पाय-मूले । अहो, गुरुणा जणियं वेरगं, असारी-काजो संसारो, ॥

क्या-कागुरा । एवं सुयं मए अज भगवजो घम्मणंदणस्स पाय-मूले । अहो अद्या-काग्रे वेरगं, असारी-काजो संसारो, ॥

क्या-काग्रे तहा-कारी आओ अण्याह' ति चिंतयंतेण राष्ट्रणा पुरंदरदत्तेण गहिक्ष अद्य-सवण्यं वत्य-जुवल्यं । जस्स व ।

अदं ससंक-धवलं कहं सिहि-कंठ-गवल-सच्छायं । पक्त-जुवलं व विहयं कित्य-मासं व रमणिकं ॥

परिहरियं च राष्ट्रणा घवल्यमदं कित्यायार-परिक्तिकंतं । उद्यरिष्ठयं पि कवं कित्य-मासं व रमणिकं ॥ व्यविद्या । सा व

12 रयण-सुवण्ण-कंट-सिरि-सोहिय-तणुतर-सुट्टि-गेजिसया। वहरि-णरिंद्-वच्छ-परिचुंबण-पसर-पयत्त-माणिया॥

रेहिर-वर-वरंग-सोहा णव-कुवलय-सामलंगिया। रिउ-जण-पणहणि व्व सा बज्झह् कहियलए खुरिल्लिया॥

सा य उत्थिल्लियण् माणिक-पिट्टियण् दृढ-णिवन्द् कयिल्लिया। तभो सुयंध-सिणेहो एरिसो य सव्वायर-परियहिको सीसेण

15 धरियल्लिको । तह वि वंक-विवंको पयह-किसणो सहावो य त्ति कोवेण व उन्हो विणिवन्हो केस-डमर-पव्भारो। तभो णाणा- 15

विह-कुसुम-मयरंद-विंदु-णीसंदिर-कप्पर-रेणु-राय-सुयंध-गंध-लुव्ह-सुन्दागयालि-रण-रणेत-सुहल परिहिय सुंढे मालुल्लिया।

तभो महविमल-सुह्यंद-वेदिमा-पूर-पसर-परिष्फलणहं किह्यहं उभय-गंडवासेसु बहल-कस्थूरियामयवहृहं। रंजियहं च तीय

18 सेसहं परियर-वलग्गहं पसरंत-णिम्मल-मक्दहं रयणहं। तभो कप्पर-पूर-पर-पररहं कंकोलय-लवंग-मीसह पंच सोयंबियहं 18

तंबोलह सरियहं गंबवासहं। असेस-सुरासुर-गंधव्व-जवस्त-सिन्ध-तंत-वित्त्यण् विरह्नो मालवट्टे तिल्लो। बहुले वि

तमंधवारे रह-रेणुवदंसावण्ण श्रीजण-जोण्ण श्रीजयहं श्रव्ध्वत्त्वः। पूरियं च पउट्टे पउर-वेरि-वीर-मंडलग्गाभिघाव-णिववंत
21 जिद्ररत्तण-गुणं वस्णंद्वं। गहियं च दाहिण-हत्थेण खरग-रवणं ति। तं च केरिसं। श्रवि य।

वहरि-गहंद-पिहुळ-कुंभत्थळ-दारणण् समत्थयं । णावर-सय-सहस्स-सुह-कमळ-सुणाळ-वणं दुहावहं ॥ जयसिरि-धवरु-णेत्त-स्रीला-वस-ळळिउम्बेह्य-मरगयं । हाहिण-हत्थण्ण गहियं पुण राय-सुण्ण खग्गयं ॥ 24 तं च वेत्तृण णिहुय-पय-संचारं वंचिऊण जामइक्षे, बिसामिऊण अंगरक्ले, भामिऊण वामणण्, वेळविऊण विऊसण्, श्रंदिऊण 24 वढहे, सम्बहा णिगाओ राया वास-घराओ, समोहण्णो दहर-सोमाण-पंतीण् त्ति ।

§ १६०) इमिम य एरिसे समए केरिसावत्थो पुण वियह्न-कामिणियणो मगवं साहुयणो य । अवि य । एको रणत-रसणो पिययम-विवरीय-सुरय-भर-सिग्गो । वेरग्ग-मग्ग-खग्गो अण्णो कामं पि वृसेष्ट् ॥ एको महुर-पलाविर-मम्मण-भणिएहिँ हरह कामियणं । अण्णो फुड-वियडक्खर-रह्यं धम्मं परिकहेह् ॥ एको पिययम-सुह-कमल-चसय-दिण्णं महुं पियह तुट्टो । अण्णो तं चिय णिंद् अणेय-दोसुक्भं पाणं ॥ एको णह-सुह-पहरासिय-दंतुश्चिहण-वावडो रमह् । अण्णो धम्मज्ज्ञाणे कामस्स दुहाईँ चिंतेह् ॥ एको संदृहाहर-वियणा-सिकार-मडल्थं अर्थो । धम्मज्ज्ञाणोवगक्षो अवरो अणिमिसिय-णयणो य ॥ एको पिययम-संगम-सुहेश्च-सुह-णिक्भरो सुहं गाह् । अण्णो दुह-सय-पउरं भीमं णर्थं विचितेह् ॥ एको दहयं चुंबह बाहोभय-पास-गहिय-वच्छयलं । अपणो कलिमल-णिलयं असुहं देहं विचितेह् ॥

2) उ वेणी for वेला, P वज्जरंतोः 3) P नरेंद्र, उ पुरंदरयत्तोः 4) P छोतो for लोओ, P अवभंतरो, उ अंतेउरिजणं, P संमाणि जो 5 > P repeats 'वागे उनग्जी, P तत्थ वनगयस्स, P om. वि. 7 > J om. प्रथ, P transposes ते before किं, P करंति । 8 > P जहावाती, J अण्पहि रित, P वितियंतेण, J पुरत्रयत्तेण, J अद्धसुवर्णा P अद्धसवन्नं जत्य, P om. य. 9 > J ससंबन, गपनबजुनलेण घडिओ कत्तियमासो व्य रमणिजो । 10> मपरिहियं च, मधनलं मदं कगाइ निपनिवत्तं, Pom. पि, मगहियं जनवञ्चिरियाः 12> गद्रणगां का कर, मसोहिया, Pom. तर, गरेकिःआ ।, मनरिद्रनंद्रपरि 13> गिउअण, ग खुरुलियाः 14> उसार for सा य, P सा च उच्छुलियाए माणिक्करद्वियाए, उक्तिटयलिश्र ।, उपरिवद्विशेः व उद्धों, १ उद्धों बद्धों केस तस्स तगर पण्मारो 16 > P मयरिंद, J वंद for बिंदु, P णीसिदंशन्पूर, P सुगंध, P सुद्धासवालि, P परिहिया 17) P पसरि, P कहिअई, J दंजियं च, P च तिय. 18) Pom. र्यणाई, J कक्कोल्य, J repeats लय, Pom. मीसइ, र पंचासी, P पंच मुझॅफ्यूड. 19) P तंनीलभरियदं गंडवासय, र रक्ता for अक्ल, P सिसंतत, र कालवृद्धी P भालवृद्धे 20) P रेणुपर्यसावपण, P अजियाई अत्थवत्तई, P वश्री for बेरि, P धाया 21) P णिहुरत्तराणं, P om. इत्वेण, J om. ति, 22) P गर्यंद, उ दुहावयं. 23) P लिख्युव्वेह, P दाहिणत्थएण 24) उ हामिकण for भामिकण. 25) P वासहराओ हमोहन्नो, P सोमणपत्तीए वि । 26 > Jom. य, P उण for पुण, P कामिणीयणो भयवं साहुणोः 27 > J निययण-, J-करसिग्गो P मरसित्तो, P om. मना 28 > P पलाबीमम्मण, J हणिएहि for भणिएहिं. 30 > P सिरंतु हि, J धम्मत्थाणे. 31 > P संबद्घाहरविणीयसिकार, १ अणिमेसणी जाओ-32) अ सुबक्षि, अ म गायइ, म संसारपई for भीमं णर्यं, अ विदंतेह-वास for पास, P कलमल, उ असुइदेहं विश्तेद.

15

18

33

- ्व अं अं कामियको कुणइ पकोसिन्म णवर मोहंबो । तं तं सुमिवर-कोको णिवह जिण-वयण-विद्विको ॥
  तको एवन्मि प्रिसे समप् जिक्संतो राया णियय-मवणाओ । ओहण्णो राय-मरगं, गंतुं प्यत्तो । वस्तेण य राहणा दिहं
  उएकं तक्ष्य-खुवह-खुवक्यं । वृह्ण य चिंतियं 'कहो, किं किं पि सहास-इतिरं हमं तक्षि-खुवक्यं, वस्ता दे जिसामिम 3
  हमाणं वीक्षत्यं मंतियं 'ति । तको एकाए मणियं 'पियसिंह, कीस तुमं दीसित ससेवकंप-हास-वस वेकिर-पभोहरा'।
  तीए मणियं 'वम्ह पियसहीए अडब्वं बुसंतं वुसं'। तीए मणियं 'सिंह केरिसं' ति ।
- ह ∮१६१) तीए भणियं। "ज्ञागजो सो पियसदि, एसो बज्जहो। तेण य समं सही-सत्थो सम्बो पाणं पाळण ६ समाहत्तो। तजो एवं पयत्ते णिजंतले पेम्माबंधे अवरोप्परं पयत्ताए केटीए कहं कहं पि महु-मत्तेण कवं लेण बज्जहेण गोत्तक्सकणं पियसहीए। तं च सोळण केरिसा जाया पियसही। अवि य ।
- तिवलि-तरंग-णिडाका विगर-विकसंत-कलिण-सुमय-कया । चलिया रणंत-रसणा फुरुप्कुरेंताहरा सुयण् ॥
   तथो सित्ति विहाणो सही-संख्यो । भाउत्मिह्नो से वस्रुहो भणुणेउं पयत्तो । किं च भणियं णेण ।

'मा कुप्पसु ससि-ववणे साह महं केण कि पि भणिया सि । अवियारिय-दोस-गुणाएँ तुज्य कि जुजाए कोवो ॥' 12 तं च सोकण अमरिस-वस-विकसमाण-भुमया-क्रयाए अणियं पियसहीए ।

'श्रवियाणिय-दोस-गुणा शळक होजा तुमे भगंतिमा। जह तुह वयण-विळक्खो ण होज एसो सही-सख्यो ॥' तभो भग्हे वि तत्य भणिउं पयत्ताभो। 'पियसहि, ण किंचि णिसुपं हमस्त भग्हेहिं एत्य दुष्वयणं'। तीए भणियं। 'हूं, 16 मा पळवह, णायं तुम्हे वि हमस्स पक्खिमा'। भणिऊण उह्नय-वयण-कमळा रोविउं पयत्ता। तभो दृहप्ण से पळत्तं।

'सुंदरि कयावराहो सर्ष सर्ष ति एस पढिवण्णो । एस परस् इमो वि य कंडो' जं सिक्खियं कुणसु ॥' ति भणमाणो णिविद्यको चरूणेसु । तह वि सिबसेंसं रोबिउं पयत्ता । तथो अन्हेहिं कण्णे कहिओ पिययमो किं पि, तओ 18 पविट्ठो पहंकस्स हेट्टए णिहुको य अच्छिउं पयत्तो । पुणो भणियं अन्हेहिं ।

'अह ण प्रतण्णा सि तुमें इमस्स दह्यस्स पायविषयस्स । अकय-प्रसाय-विकक्तो अह एसो णिगाओ चेव ॥ ता अच्छ तुमे, अम्हे वि घराहरेसु बहामो' ति भणमाणीओ णिग्गयाओ वास-भवणाओ, णिरूविडं पयसाओ पच्छण्णाओ । 21'किं किं करेह'ति पेच्छामो जाव पेच्छामो णीसहं वासहरं जाणिकण उग्वादियं वयणं, जाव ण स दहओ, ण सहीओ, तओ 21 पच्छायाव-परदा विंतिउं पयसा ।

'हा हा मए अहब्बाएँ पेच्छ दूसिक्खियाएँ जं रह्यं। ण पसण्णा भग्गासा तह पहणो पाय-पिटयस्स ॥ 24 ता कर्हि मे सिहयाओ भणियाओ जहा 'तं आणेसु, ण य तेण विणा अज जीवियं धारेमि' ति । ता किं करियब्वं। 24 अहवा किमेश्य चितियब्वं' ति दढगार्कं क्यं दारं विरह्ओ य उचरिक्षएण पासो, णियदो कीरूए, वरुग्गा आसणे, दिण्णो कंठे पासो। भणियं च णाप्। अवि य।

- 27 'जय ससुरासुर-कामिणि-जण-मण-वासिम्म सुट्टु दुष्ठिलिय । जय पंचवाण निहुवण-रण-मक्क णमोत्थु ते चीर । 27 एस विवजामि महं पिययम-गुरु-गोत्त-वज्ज-णिहलिया । तह वि य देजसु मज्जं पुणो वि सो वेय दृहको' ति ॥ भणंतीय पूरिको पासको, विसुक्तं कत्ताणयं । एत्यंतरम्मि
- 30 बह एसी दिण्णी चिय तुट्टेण सुयणु तुज्ज्ञ मयणेणं। एवं समुञ्जवंतेण तेण बाहार्हिं उक्सिसा॥ 30 तक्षो 'बहो, पसण्णो धण्णाए भगवं कुसुमाउहो' सि भणेतीको अम्हे वि पहसियाको। विरूक्षा य जाया पियसही। बनणीको पासको। समारोबिया सयणे। समासत्था य पुणो पियसही।
- 33 तं तेहिं समादत्तं णियंब-हेलुच्छ्रकंत-रसणिहं । जं पियसिंह पाव तुमं बाससयं भक्खया मज्य ॥ तबो 'सुद्दं वससु'त्ति भर्णतीमो पबिट्टामो मत्तणो घराहरेसुं ।''

<sup>1 &</sup>gt; P कामिजणो, J मोहद्धो, P कोनो निर्देश 2 > P ओयजो, P om. य. 3 > J जुअइजुवरुर्य, J वितयं, P पि सहासिरं, P क्यं कि वच्चर ता, J om. दे. 4 > J मंतेय त्ति, P दीसिस उक्षंपहासवसाखोयवेविर 5 > J तीय for तीप, J अउवं, J वर्ष for दुर्चः 6 > J आगओ पियसिंह सो अ वछरो, P ियसहीप सो, P om. सक्वो, J om. पाणं. 7 > J णिजंत्तणे, P पयत्ता केली कहं, P महमित्तेण, J क्यणोण P क्यन्तेण. 9 > P तरंहनिहाना, P एणं व रसणा, JP फुरफुरें, J सुअण्णू P सतण्. 10 > P अणुणिउं. 11 > P कुष्पसि, J महं किंपि केण किंपि, P संभ तुहं for तुम्ह किं. 13 > P अवियारिय, P अज्ञालज्ज, J तुमं for तुमे. 14 > P पत्थ पुन्ववयणं, P हं. 15 > P तु अमहे for तुम्हे, P दिश्य for द्वर्य, P रोइं, P दहए से. 17 > P भणिओ for किंको. 18 > P om. पविद्वो, P om. य. 19 > J चेय. 20 > J अच्छम्, P अमहे घरंघरेस, P तिस्वियं, P पेच्छजाओ. 21 > J om. one किं, J om. स, J adds य before सहीओ. 23 > P दुस्तिव्याण, P पायवियरस. 24 > J कहं, J soores भणिवाओ. 25 > J आसणा. 27 > P जह for जग, P वासंसि, J दूर for सुहु, P दुछलिया, J भोड णमोस्थु ए बीर. 28 > P यत्र for एस, P मज्जं पुणो य सो वेय. 30 > P दिण्या. 31 > P om. अहो, J ए for ध्रक्षाए, P भणंतीए, J om. विख्वा य जाया. 32 > P उवणीओ, P समारोया सयणो, J पुणो सिंह. 34 > P धराघरेसं.

27

30

§ १६२ ) चिंतियं च राहणा । 'बहो, जिन्मरो अजुराओ, जिउजो सही-सची, वियद्गो जुवाजो' सि । 'सम्बहा रस- 1 जीयं पेम्मं' ति चिंतयंतो र्गतुं पयत्तो । तम्मि व रायमगो बहल-तमंधपारे दिर्ह राष्ट्रणा एकं णयर-चक्करं । तत्थ य किं किं पि उ उद्यागारं चचर-संभ-सिर्सं लक्सियं । तं च वृद्वण चिंतियं णस्वद्यणा । 'अहो, किमेल्य णयर-चचरे हमं छक्सिसामह । 3 ता कि पुरिसो काड यंसी ति । दं पुरिस-छक्सणाई यंभ-छक्सणाई चेय जिरूवेमि'। ताव वितयंतस्स समागनो तत्य जबर-बसहो । सो व तत्थ गंतूण अववसिउं पयत्तो, सिंगागेण य उल्लिहिउं । तं च वट्टण राहुणा चिंतियं । 'जहो, ण होड ध पुस पुरिसी, जेणेस वसहो एत्थ परिचसइ और ति। ता कि थंभी होही, सो वि ण मए हिट्टो विवसको। ता कि पुण 8 इमं कि चितयंतो जाव योवंतरं वचह ताव पेच्छह ।

तव-णियम-सोसियंगं कसिणं मल-भूलि-भूसरावयवं । दव-दड्ड-थाणु-सरिसं चचर-पडिम-द्रियं साहं ॥ 🤉 नं च दहण चिनियं राइणा । 'अहो धम्मणंदणस्स भगवको एस संतिको छक्खीयइ । तत्य मए एरिसा रिसिणो दिह-पुक्वा । 👂 महवा अण्णो को वि दुट-पुरिसो इसेणं रूवेणं होहिइ, ता दे परिक्लं करेमि' ति चितिजण मयाल-जलय-विजासलं मसिवरं भागदंती पहाइको 'हण हण' ति भगंती संपत्तो वेष्णं साहुणो मूछं। ण य भगवं इसि पि चलिनो। तम्रो 12 जाणियं णरवइणा जइ एस दुहो होंतो ता मए 'हण हण' ति भणिए पछायंतो सुहिमो वा होतो । एस उण भंदर-सिरसो 12 णिबलत्तर्णेणं, सायरो व्य अक्स्बोभत्तर्णेणं, पुहुईं-भंडलं खंतीए, दिवायरो तव-तेएणं, चंदो सोमत्तर्णेणं ति । ता पुस धम्मणंदणस्स संतिओ होहिइ। ण सुंदरं च मए कयं इमस्स उर्वारं महातवस्सिणो स्वमं कट्टियं ति। ता स्वमावेमि 18 एवं । एवं चितिऊण भणियं । 15

'जइ वि तुमं सुस्तियंगो देव तुमं चेव तह वि बल्टिययरो । जइ वि तुमं मङ्कंगो णाणेण समुजलो तह वि ॥ जइ वि तुमं असहाओ गुण-गण-संसेविओ तह वि तं सि । जइ वि हु ण दंसणिको दंसण-सुद्दओ तुमं चेय ॥ जह वि तुमं अवहत्थी झाण-महा-पहरणी तह वि णाह । जह वि ण पहरिस सुणिवर मारेसि तहावि संसारं ॥ जह वि वहएस-वेसो देव तुमं चेय सन्व-जण-णाहो । जह वि हु दीणायारो देव तुमं चेय सप्पुरिसो ॥ ता देव समस मर्जा अविजयमिणमो अयाण-माणस्स । मा होउ मज्म पार्व तुह सन्गाकरिसणे जं ति ॥' 21 भणंतो ति-पयाहिणं काऊण णिविदिओ चलण-जुवलए राया । गंतूण समादत्तो पुणो णयरि-रच्छाए । जाव थोवंतरं वचह ता 21

पेण्डाइ कंपि इत्थियं। केरिसियासा। **अविय**।

कसिण-पड-पाउवंगी सूचिक्वय-णेउरा ललिय-देहा । रसणा-रसंत-मीरू सणियं सणियं पयं देंती ॥

§ १६६) तनो तं च दहण चिंतियं रायडचेण । 'दे पुच्छामि णं कत्थ चलिया एस' ति चिंतयंतो ठिको पुरक्षो । <sup>24</sup> मणियं च जेणं।

'सुंदरि घोरा राई हरथे गहियं पि दीसए णेय । साहसु मज्ज्ञ फुडं चिय सुयणु तुमं कत्य चलिया सि ॥' 27 भणियं च तीए।

'चलिषा मि तत्थ सुंदर जत्थ जणो हियय-वछहो वसइ । भणसु य जं भणियन्त्रं शहवा मरनं ममं देस ॥' मणियं च रायउत्तेण ।

'सुंदरि घोरा चोरा सूरा य अमंति रक्खसा रोहा । एयं मह खुडह मणे कह ताण तुमं ण बीहेसि ॥'

'णयणेसु दंसण-सुहं अंगे हरिसं गुणा य हिययम्मि । दहवाणुराय-भरिए सुहय भयं कत्य अख्रियउ ॥' 33 चिंतियं च राष्ट्रणा । 'भहो, गुरुको से भणुराक्षो, सम्बहा सलाहणीयं एवं पेम्मं । ता मा केणह दुट्ट-पुरिसेण परिभवीयउ 33

<sup>1 &</sup>gt; P सहिस्तथो, P वियहो. 2 > P पेमं, J बहले, P om. य. 3 > P न्यतंत्र, P adds व before लिक्स्यं. किं वा for ता किं, P रे for दे, P out. शंभलकारणारं, P च for चेय. 5 ) उत्तरथागंतूण, उउल्लाहर्वः 6 > P वसओ, P repeats after प्रथ a portion from above beginning with गत्रण व घसिंड पथत्ती सिंगगोण उल्लिटिंड etc. upto जेणेस वसओ एन्थ, P होहिई for होही, P हिथहओ for दिवसओं 7) P जाव for ताव. 9) P भगवतो, P लक्खियह ति 10) P ताहे for ता दे, P जल for जल्य. 11) P आहर्ड्डतो, J हण ति. 12) P मारेह for ता मए, P खुमिओं 13) P om. ब्ल, P पुहर्ह व मंहलं खंदीओं 14) प्रथमणंदणसंतिओ, P adds य before सुंदर, P उनिमस्सिणो खन्मं. 15) P om. एथं. 16) मसियंगो, मom. चेव, मतह वि धंमवल्यिरो 17) मसेसेवि तह, मिस for दु. 18) मसंसारे 19) अवहंपसनेसो P नहएसनासो, P सञ्चलगनाहो, P सि for दु. 20) P अयाणणस्स, P खनगुकारसणेणं ति तिपयाहिणी काऊण, P जुयलए, J adds य after जान. 22) P किं पि इन्छियं, P केरिसा य सार 23) P पाउरेगी मृउक्टिय, म रसंति for रसंत. 24) J adds च after चितियं, J दे पेच्छामि, J हिओ. 25) J adds अवि य after गेणं-26 > P सुयण तुमं 28 > P चिलयाम, P adds भणिय जं before भणियव्वं 30 > P भवंति, P मणो कह 32 > P फरिसं for हरिसं, P सुक्तय for सुहय. 33> J अही गरुओ, P om. एवं, P केणस्टुपुरिसिणं परिहविअओ.

24

27

1 एसा । दे घरं से पावेमि' सि चिंतयंतेण भणिया । 'वच वच, सुंदरि, जत्थ तुमं पश्चिया तं पप्सं पावेमि । नहं तुन्हा 1 रक्खो, मा बीहेसु' ति भणिए गंतुं पयत्ता, अणुमगं रावा वि । जाद थोवंतरं वर्षात ताव दिट्टो इमीए ससंभमो एजमाणो 3 सो खेय जिय-बहुओ । मिजियं च जेज ।

'दह्रए ण सुंदरं ते रहवमिणं जं हमीऍ वेलाए । चलिया सि मज्ज्ञ वसहं अणेय-विग्वाऍ हाईए ॥ ए-एहि, सागयं ते । ता कुसलं तुह सरीरस्स ।' तीए मणियं 'कुसलं इमस्स महाणुमावस्स महापुरिसस्स प्रभावेणं'। दिट्टो 6 य जेज राया । भिजयं च जेज । 'अहो, को जि महासत्तो पच्छण्ण-वेसो परिभमइ' ति चिंतयंतेण भिजयं अनेज खुवाजेज । 'ए-एहि सागयं ते सुतुरिस जीयं पि तुज्झ भायतं । जेण तए मह रहया भणहा हो पाविया एला ॥'

भणियं च राइणा ।

'तं सुहमो तं स्त्री तं चिय बहु-सिन्सिमो जुवाणाण । एइ गुण-पास-बद्धा जस्स तुई एस घवलक्की ॥' त्ति भणमाणो राया गंतुं पयसो । राईए बहुछे समंभवारे णयर-मज्ज्ञानिम बहुए बियहु-जुवाण-जुवक्रय-जंपिय-हसिओग्गीय-विकासिए णिसामंतो संपत्तो पाबारं । तं च केरिसं । अबि य ।

तुंगं गयण-विरुगं देवेहि वि जं ण रुंघियं सहसा । पायालमुवगएणं फरिहा-बद्धेण परियरियं ॥ 12 तं च पेष्टिक्रऊण राहणा दिण्णं बिज़्क्सिसं करणं । उप्पड़को महंगणं । केरिसो य सो दीसिउं पयत्तो । अबि य । विज्ञविस्त्रचाइद्रो दीसइ गयणंगणे समुप्पइको । अहिणव-साहिय-विज्ञो इय सोह्रइ खाग-विज्ञहरो ॥ ण हु णवर लंघिको सो पायारो तुंग-रूग्ग-गह-मग्गो । पिको समपाको विय फरिहा-बंधं पि बोलेउं ॥ 15 भणुतुणो चेय गंतुं एयहो ।

🖇 १६४) किं बहुणा संपत्तो तसुज्जाणं, जस्य समावासिको भगत्रं धंमणंदणो। पविद्वो च भणेय-तरुवर-पायव-18 वही-रुया-सविसेस-बहरूं घयारे उज्जाण-मज्यम्मि । उवगमो य सिंदूर-कोष्टिम-समीवन्मि । दिहा य णेण साहुणो भगवंते । 18 किम पुण वाबारे वहमाणे कि ।

केह पढंति सउण्णा अवरे पार्ढेति धम्म-सत्थाई । अवरे गुणेति अवरे पुरुक्वंति य संसए केह ॥ वनसार्णित कयत्था अवरे वि सुर्णिति के वि गीयत्था । अवरे रएंति कव्वं अवरे झाणिम वहंति ॥ 21 सुस्सूसंति य गुरुणो वेयावश्च करेंति अण्णे वि । अण्णे सामायारि सिक्संति य सुव्यिया बहुसो ॥ दंसण-रयणं अण्णे पार्लेति य के वि कह वि चारित्तं । जिणवर-गणहर-रहयं अण्णे णाणं पसंसंति ॥ अवि य । सुत्तत्थ-संसयाइ य अवरे पुच्छंति के वि तित्थेय । णय-जुत्ते बादे जे करेंति अब्भास-बायम्मि ॥ धम्माधम्म-पयत्थे के वि णिरूवैति हेड-बादेहिं। जीवाण बंध-मोक्सापयं च भाविति भण्णे वि ॥ तेलोक-त्रंदणिजे सुकत्रहाणस्मि के वि वद्दंति । अण्णे दोगाइ-णासं धस्मञ्ज्ञाणं समलीणा ॥ मय-माण-कोह-लोहे अवरे णिंदीत दिट्ट-साहप्पा । दुह-सय-पउरावतं अवरे णिंदीत अव-जलहिं ॥ इय देस-भत्त-महिला-राय-कहाणस्य-विजयं दूरं । सज्ज्ञाय-ज्ञाण-णिरए अह पेच्छइ साहुणो राया ॥

तं च दट्टणं चिंतियं राहणा । 'बहो, महप्पभावे भगवंते जहा-भणियाणुट्टाण-रए । ता पेच्छामि णं करथ सो भगवं धम्म-30 णंदणो, किं वा करेइ' ति चिंतयंतेण णिरूवियं जाव पेच्छइ एयंने णिविटुं । ताण तहियस-णिक्खंताण पंचण्ह वि जणाण 30 धम्मकहं साहेमाणो चिट्टइ । चिंतियं य राइणा । 'दे णिसुणेमि ताव किं पुण इमाणं साहिजाइ' ति चिंतयंतो पुस्सस तरूग-तमाल-पायवस्स मूले उवविद्वो सोउं पयत्तो ति ।

<sup>1 &</sup>gt; P चितियंतेण, P वसावसः 2 > P भंतुं for गंतुं. 3 > P सो चेय नियय · 4 > P संदरं तो इयमिणं. 5 > J om. एएहि सागयं ते, J तीय 6 > P तेण for णेण, P के दि, P चितियंतेण, P भणियमणेण, P om. जुवाणेण 7) म सुबुरिसः for एड, उजह for जस्स. 10 > उ om. त्ति, P राई बहले, उ णायरमज्झंमि, P वियट्ट-, P जुवलजंपियहरियं, P om. सिओग्गीय-विल्ासिप etc. to बढेण परियरियं. 13) P । वं च रहुण राइणा, P किरणं for करणं. 14) P किवताइहा, P गवणंगणं, P 15) P नवरं, J तुंगमस्गणहरूमो, J बंघस्मि 16) P अणुत्तरो चैय, J पयत्तो । 17) J तरुपायव, P पायवस्त्री. 18) P बहुलंधयारे, Pom. य, P सभीवं I, Pom. भगवंते. 20) J पर्रति, P सुणंति for गुणंति, JP om. य, P 21 > Pom. करात्था अवरे वि सुर्गेति, P केह गीयत्था, J स्यंतिः 22 > P समायारीः 23 > J मार्लेति (some portion written on the margin) P पालंति, J om. अवि यः 24) J संसयाई, P तत्येय, P सहत्योभयजुत्तो for णयजुत्ते, । बादे ये P बादे य, P अन्भासं । 25 ) P केइ, P हे उवार्राई, P मोक्खोगई च, J पार्वेति for भावेति. P वंदणिज्ञा. 27 > P माहच्ये 28) P विजया 30) P om. ति, JP विति for वित , P अंती for एयंते, P तिष्यहदिनिखयार्ण पंचण्हः 31 > P om. चिट्टर, P दे सणियं सुणेमिः 32 > P मूले उनस्स मूले उनः

| 1  | § १६५) मणियं च मगवषा घम्मणंदणेण । 'देवाणुप्पिया,                                                    | 1  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | पण्डं जिजवर-समी पयडं जाणं च दंसणं पयडं । पयडं सासय-सोक्लं तहा वि बहवे ण पार्वेति ॥                  |    |
| 8  | पुद्दबी-जळ-जळणाणिळ-वणस्तर्इ-णेय-तिरिय-मेण्सु । एएसु के वि जीवा भर्मति ण य जंति मणुयत्तं ॥           | 8  |
|    | मणुयक्तणे वि कहे अंतर-दीवेसु जेय-रूवेसु । अच्छंति भगत विष भारिय-खेतं ण पार्वेति ॥                   |    |
|    | <b>भारिय-सेचारम पुणो</b> जिदिय-महमासु होति जाहंसु । जाह्-विसुद्धा वि पुणो कुळेसु तुष्केसु जार्यति ॥ |    |
| 6  | सुकुछे वि के वि आया अधा बहिरा य होति पंगू य । वाहि-सय-दुक्ख-तविया ण उणो पार्वेति आरोगं ॥            | 6  |
|    | बारोगारिम वि परे बाल बिय के वि जंति काल-वसं । के वि कुमारा जीवा इय दुलहं भावयं होह ॥                |    |
|    | वास-सर्य पि जियंता ण य बुद्धि देंति कह वि घन्मिन्म । अवरे अवसा जीवा बुद्धि-विहूणा मरंति पुणी ॥      |    |
| 9  | शह होइ कह वि बुद्धी कम्मोवसमेण कस्स वि जणस्स । जिण-वयणामय-मरियं घरमायरियं ण पार्वेति ॥              | 9  |
| -  | शह सो बि कह वि कहो साहरू धरमं जिलेहिँ पण्णसं । णाणावरणुदएणं कम्मेण ण सोगाहं कुण्ड् ॥                | _  |
|    | अह कह वि गेण्डह बिय दंसण-मोहेण णवरि कम्मेण । कु-समय-मोहिय-चित्तो ण चेय सर्व तर्हि कुणह ॥            |    |
| 12 | अह कुणह कह वि सदं जाणंतो चेय अच्छए जीवो । ण कुणह संजम-जोयं वीरिय-छद्दीएँ जुत्तो वि ॥                | 12 |
|    | इय हो देवाणुपिया दुलहा सम्ये वि एत्थ लोयस्मि । तेलोक्क-पायड-जसो जिणवस्मो दुलहो तेण ॥                |    |
| ~  | विषयं च भगवया सुधम्मसामिणा ।                                                                        |    |
|    |                                                                                                     |    |
| 15 | माणुस्स-खेत्त-जाई-कुळ-स्वारोगामाउगं बुढी । समणोगाह-सद्धा संजमो य लोगिम्म दुलहाई ॥                   | 15 |
|    | एके ज-यर्गत विद्य जिणवर-सग्गं ण चेय पावंति । अवरे छढ़े वि पुणो संदेहं भवर चिंतेंति ॥                |    |
|    | अन्जाण होड् संका ण-याणिमो किं हवेज मह धम्मो । अवरे भणंति मूदा सम्बो धम्मो समो चेय ॥                 |    |
| 18 | अवरे बुद्धि-विहूणा रत्ता सत्ता कुतित्य-तित्येसुं । के वि पसंसंति पुणो चरग-परिव्वाय-दिक्खाओ ॥        | 18 |
|    | भवरे जाणेति बिग्न धम्माहम्माण जं फर्ल लोए। तह वि य करेंति पावं पुष्वज्ञिय-कम्म-दोसेण ॥              |    |
|    | भवरे सामण्णिम वि वहंता राग-दोस-वस-मुद्धा । पेसुण्ण-णियडि-कोवेहिँ मीम-रूपेहिँ घेर्पात ॥              |    |
| 21 | भण्णे भव-सव-दुल्हं पावेऊणं जिणिंद-बर-मर्गा । विसयासा-मृत-मणा संज्ञम-जोए ण लर्माति ॥                 | 21 |
|    | ण य होति ताण भोया ण य घम्मो भलिय-विरह्यासाणं । लोयाण दोण्ह 'चुका ण य समो णेव य कुलम्मि ॥            |    |
|    | भवरे जाजस्यद्धा सन्दं किर जाणियं ति भन्हेहिं। पेच्छंत श्विय उड्डा जह पंगुलया वण-दवेणं ॥             |    |
| 24 | भवरे तव-गारविया किर किरिया मोक्स-साहणा भणिया । ढआंति ने वि मृहा धावंता अध्यया चेव ॥                 | 24 |
|    | इय बहुए जाणेता तह वि महामोह-पसर-मर-मूबा। ण करेंति जिणवराणं आणं सोनताण संताणं ॥'                     |    |
|    |                                                                                                     |    |

पृत्यंतरिम चिंतियं णरवहणा तमाल-पायवंतिरिएण। 'महो, भगवया साहियं दुक्कृहत्तर्ण जिणवर-मग्गस्स। ता सन्वं ४७ सचमेयं। किं पुण इमं पि दुक्कृहं रज्ज-महिला-घर-परियण-सुहं। एयं अणुपालिय पच्छा धम्मं पेच्छामो' ति चिंतवंतस्स <sup>27</sup> भगवया लिखको से मावो। तको भणियं च से पुणो भगवया धम्मणंहणेलं।

जं एवं घर-सोक्सं महिला-म**इ**यं च जं सुहं लोए । तमणि**चं** तुच्छं चिय सासय-सोक्सं पुणो णंतं ॥ जहा ।

30 § १६६) जित्य पाइलिपुत्तं णाम णयरं । तत्थ बाणियको घणो णाम । तो य घणवह्नसम-घणो वि होऊण 30 रवणहीयं जाणवत्त्वण चिक्रे । तस्स य वश्वमाणस्स समुद-मन्ने महा-पवण-रूबिणा देव्वेण वीई-हिंदोल्यारूढं कह कह वि दस ति दलियं जाणवत्तं । सो य वाणियको एकिम दलिय-फलहए वलमो, तरंग-रंगत-सरीरो कुढंगदीवं णाम दीवं 33 तत्थ सो पत्तो । तत्थ य तण्हा-सुदा-किलंतो किंचि भक्तं मगाइ जाव दिहो सो दीवो । केरिसो । अबि य ।

<sup>1 &</sup>gt; P देवाणुपिया 2 > J बहुए for बहने. 3 > P जलणानिल, P सेदेसु, P कि वि जीवा 4 > P अश्वंति असंतं चिय. 5 > P निर्धिययतमा य होति. 6 > J पंगू या, P वाहिय, P उनणो for ण उणो, P om. आरोगां. 8 > P अबरे अबरे for अवसा, J होलि P होति for होड़, P कस्सव जणस्स. 10 > P कह कह for अह सो वि. 11 > P कह for अह, P नेहिय for नेण्हर, P सिंक. 13 > J अह for इय, J दुलई सब्बंगि पत्थ. 15 > P रोमामान्यं, J लोबंगि. 16 > J णवणंति, P वियं, P चेवन, J पाविति, P निर्देतित. 18 > P जुतिरवेषु, P चरव for चरग. 19 > P पंमाधंमाण, P पुन्विह्यकंम. 20 > J रायदोस. 21 > प्रकृतं, J मृदमणो. 22 > J भोयाण for लोयाण, J य मग्ये खत्तिअकुरंगि. 23 > P नाणं सन्धं प्रवं किर, P पेच्छंति व व्हिय दृष्टा (J हृहां) जह. 24 > P किरि for किर, P सूढो 27 > J om. [4], P दुलहर्जं, P अणुपालियं, J P पेच्छंति व व्हिय दृष्टा (J हृहां) जह. 24 > P किरि for किर, P सूढो 27 > J om. [4], P दुलहर्जं, P अणुपालियं, J P पेच्छंति य विव किरो प्रकृति किरो पुणो पि अग्यवा. 30 > P पालिलजत्ते, P विश्वो. 31 > P रयणदीवं, P om. महा, P देवेण, P कहं कहं पह ति स दिलंग. 32 > P फल्डहण विलम्मो, P कुहंगदीवं, J जाम हीवं. 33 > P तत्थ य संपत्तो, P om. तत्थ य, J P विव्यं किरिया ममाइ.

83

अप्फल-कबुय-कुर्वगो कंटव-सर-फल्स-हक्स-सय-पडरो । हरि-पुक्ति-रिच्छ-दीविय-सिव-सडण-सपृष्टिं परियरिको ॥ मछ-पंक-पृष्ट-पटरो मीम-सिवाराव-सुक्वमाण-स्वो । दोस-सय-दुक्ख-पटरो कुढंगदीबो ति णामेणं ॥ 3 तिमा य तारिसे महामीमे उम्बियणिको मिन्नं सो समावको । तेण य तत्य ममेतेन सहसा दिहो भक्को पुरिसो । पुष्किको 3 य सो तेण 'भो भो, तुमं ऋखेत्य दीवे'। तेण भणियं 'मह सुवण्णदीवे पत्थियस्स जाणवत्तं कुवियं, ऋण्यासमी व प्रध संपत्तो'। तेण भणियं 'पबहू, समं चेय परिभमामो'। तेहि य परिभममाणेहिं भण्णो तहनो बिट्टी पुरिसो। तनो तेहिं 6 प्रिक्टिमो 'भो भो, तुमं करवेत्यागमो दीवे'। तेण मणिवं 'मह रूंकाडरिं वश्वमाणस्स जाणवत्तं दिखं, फरूहबारूमो एत्य 6 संपत्ती' ति । तेहिं भणियं 'सुंदरं, दे सम-दुक्स-सहायाणं मेत्ती भम्हाणं । ता एत्य कहिंचि तुंगे पायवे निष्ण-बहण-चिंधं उच्मेमो'। 'तह' ति परिवज्जितज्ञ उव्यियं वक्कं तहबर-सिइरम्मि। तभी तण्हा-खुद्दा-किलंता शसणं अण्णेसिक्रणं पवत्ता। 9 ण य किंचि पेच्छंति तारिसं स्क्लं जत्य किर फलं उप्पजह ति । तभो एवं परिभमणुम्बाएहिं दुक्ल-सब-बिहलेहिं कह-कहं पि 🤌 पावियाहं वरायाराहं तिष्णि कुढेगाहं । तत्थ पुकेक्षिम कुढंगे पुकेका काउंबरी । तं च पेच्छिदण दससियं हिचपणे, मणिदण य समाउत्ता । 'महो, पावियं जं पावियम्बं, णिम्बुया संपयं भग्हे, संपत्ता जहिष्ण्यियं सोक्खं' ति भणमाणेहिं विश्वकाई तेहिं 12 अवरोप्परं कुढंगाई । पछोड्याणि य तेहिं काउंबरीहिं फखाई । ण य पुर्क पि दिहं । तजो दीज-बिमण-दुम्मणा फुट-सुहा 12 कायल-स्त्रीव-सरिसा अध्छिउं पयसा । तभो केम वि कार्लतरेण मणोरह-सएहिं णव-कक्क्स-सणाहाको जाबाको ताक्रो काउंबरीओ । तओ आसाइयं किं<del>कि मेरा-फ</del>रूं । तहा तत्य <u>णिबसासा तत्मणा</u> तहेसा बीविय-बह्यहाओ ताओ काउंबरीओ 15 सउण-कायकोवहवार्ण रक्तंता अध्छिउं पयत्ता। अच्छंताण य जं तं तेहिं कयं मिष्ण-बहण-विधं तं पेश्यिकण कायच्य- 15 करुणा-परिगएणं केणावि विभिएण दोर्णि चेन्त्रण पेसिया णिजामय-पुरिसा । ते वं वागंत्र्ण तं दीवं व्रण्णिस्संति । दिहा य तेहिं ते तिष्णि पुरिसा कुडंग-काउंबरी-बद्ध-जीवियासा । भणिया य तेहिं णिजामय-पुरिसेहिं । 'भो भो, बम्हे जाणवत्त-18 वहणा पेसिया, ता पयट्ट, तढं जेस्रो, सा एत्य दुक्स-सय-पडरे क्रडंग-दीवे विविज्ञिहिह' ति । तक्षो सणियं तत्य एक्टेण 18 पुरिसेण । 'किमेर्य दीवे दुक्खं, एयं वरं, एसा काउंबरी फलिया, पुणी पश्चीहिइ । एयं असर्ण पार्ण पि कालेण बुद्धे देवे भविहिद्द ति । किं च एत्य बुक्कं, किं वा तत्य नीरे अवरं सुई ति । ता णाई बचामि । जलहि-मज्झे बद्दमाणस्स पूर्य पि ण 21 हवीहह' ति भणिऊण तत्थेय द्विओ । तभो तेहिं णिजामय-पुरिसेहिं बिहुओ भणिओ। सो वि बोत्तं प्यत्तो । 'सम्बिपण 🔉 दीवं दुह-सय-पडरं, ण एत्थ तारिसं मणुण्णं सुहं । किंतु इमाइं उडयाहं, इमा य वराइणी काउंबरी फलिया मए परिचत्ता सउण-कायल-प्यमुहेहिं उवद्वीहिइ ति । ता इमाए पिकाए फरूं उवभुंजिऊण पुणो को वि णिजामभी एहिइ, तेण समयं 24 वचीहासि, ण संपढड़ संपर्ध गर्सणं' ति भणिकण सो वि तम्सणो तत्येव द्विनो ति । तन्नो तेर्हि तड्नो पुरिसो भणिनो 24 'पयट्ट, वश्वामो'। तेण भणिय । 'सागयं तुम्हाणं, सुंदरं कयं जं तुम्हे मागया । तुष्क्रमिणं एत्व सोक्खं भणिबं च । बहु-पचनाओ य एस दीनो । ता पयष्टह, नचामो 'सि भणमाणो पयही तेहिं णिजामएहिं समयं । आरूदो य दोणीए । 27 गया तहं । तत्थ पुत्त-मित्त-कलत्ताणं धव-धण्ण-संपयापु य मिलिया सुद्दं अणुह्वंति । ता किं । भो, 27

देवाणुपिया प्सो दिहंतो तुम्ह ताब मे दिण्णो । जह प्यं तह बण्णं उद्यणयमिणमो णिसामेहि ॥

§ १६७) जो प्स महाज्ञकही संसारं ताव तं वियाणाहि । जम्म-जरा-मरणावत्त-संकुलं तं पि दुत्तारं ॥
जो उण कुढंग-दीवो माणुस-जम्मो ति सो मुणेयच्यो । सारीर-माणसेहिँ य दुक्त्वेहिँ समाउलो सो वि ॥
जे तत्थ तिष्णि पुरिसा ते जीवा होंति तिष्ययाश वि । जोणी-कब्त्वाउ खुया मणुस्स-जम्मिम ते पत्ता ॥
तत्थ वि उदय-सरिष्णा निष्णि कुढंगा घरेहिँ ते सरिसा । काउंबरीको जाको महिलाको ताण ता होंति ॥
जाइं तत्य फलाइं ताइं ताणं तु पुत्त-भंडाइं । अलिय-कयासा-पासा तं चिय रक्कंति ते मृदा ॥

1> P कुछ for क्षुय, P फहस्यपउरो, P हिंद्पुिक्तिंग्छ. 3> र मिकण, P om. सहसा. 4> P om. य, P अहं for मह, P फलह्याँ, P o.v. य. 5) र परिक्ममामो, P om य, र om. तओ. 6> र om. मो भो, P कत्येत्थ दीने, P मम for मह, P फलह्यांविलगो. 7> P सुंदर, P कुमल for दुक्ल, P पच्छा for एख, र चिद्धं (?) उचेमो 8> P उविभनं 9> P कहं. P उपपुड़ाइ, र om. तओ, P परिक्ममें, P किंदि or कहकरें प. 10> P धरागाराइं, P पकेक प कुमें एकेको, P सिसं for कसियं. 11> P adds जं alter अहो, र अहिक्छयं P किंदिच्छयं, र विरिक्षायाई. 12> र om. य, P विमणा पुर. 13> र कार्य for कायल, P सरीसा, P तेण for केण, र कक्षसणाहाओ. 14> P कार्य विरिक्षायाई. P om. तेहं, र om. मे तु. र पि. र तेण ति कार्य र विदेशे र किंदिच्छयं, र विरिक्षायाई. 17> P om. तेहिं, र om. ते, P कुशं य कार्य हैं किंदि कार्य र विदेशे र विदेशे र विदेशे र विदेशे र विदेशे र विदेशे र om. व. ते हैं हैं किंदि हैं हैं किंदे र विदेशे र विदेश

33

| 1  | द्वारह-बाह-वुह-सय-संदर्भाण रक्ष्मण् उत्त भूदा । ताम ।चय सा दासा यन्यगर म न मन्य म                                        |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | जे णिजासय-पुरिसा घरमायरिया सर्वति लोगस्मि । जा दोणी सा विक्खा जं तीरं होह तं मोक्खं ॥                                    |              |
| 3  | ा प्राप्त कर के प्राप्त के किस की           | 3            |
|    | तुष्का एए भोबा माणुस-जम्मन्मि जिदिया बहुसो । ता पावसु सिद्धि-सुई इच ते सुणिणो परूवेंति ॥                                 |              |
|    | तत्थेको भणइ हमं एवं चिय एत्थ माणुते दीवे। जं सोक्खं तं सोक्खं मोक्ख-सुहेणावि किं तेण ॥                                   |              |
| 6  | ्राप्त कर कार्य के किया है। किया कार्य के किया कार्य के किया कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य का          | 6            |
| Ĭ  | साहेंताण वि भन्मं तीर-सुहं जह य ताण पुरिसाण। ण य तं मोत्तुं वश्वद् केण वि मोहेण मृदप्पा ॥                                |              |
|    | सो जर-मरण-महाभय-पदरे संसार-णयर-मज्झन्मि । गड्डा-सूचर-सरिसो रमइ विश्व जो अभव्य-जिओ ॥                                      |              |
| 9  | बिहुओ वि काल-सविश्रो परिवज्जह सुणिवरेहिँ जं कहियं। तीरं ति गंतुमिच्छइ किंतु हमं तत्थ सो मणह ॥                            | 9            |
|    | भगवं घरिम महिला सा वि विणीया य भन्मसीला य । मुंचामि कस्स एवं वराइणि णाह-परिहीणं ॥                                        |              |
|    | पुसो वि तीय-जोग्गो तस्स विवाहं करेमि जा तुरियं। दुहिया दिण्ण बिय मे अण्णो पुण बाङओ चेय ॥                                 |              |
| 12 | ता जाब होइ जोग्गो ता भगवं पन्वयामि णियमेण । अण्णो वि ताव जाओ ते वि पर्लासा य ते दिग्घा ॥                                 | 12           |
|    | णाऊणं जिण-वयणं जं वा तं वा वलंबणं काउं। अच्छंति घरावासे भविया कालेण जे पुरिसा ॥                                          |              |
|    | तङ्को उण जो पुरिसो सोऊण धम्म-देसणं सहसा । संसार-दुक्ल-भीरू चिंतेऊणं समाहत्तो ॥                                           |              |
| 15 | वाहि-भव-पाव-कलिमळ-कंटय-फरुसरिम मणुय-स्रोगरिम । अप्सेज को खणं पि विमोक्स-सुहं जाणमाणो वि ॥                                | 15           |
|    | घर-बास-पास-बद्धा अलिय-कयासावलंबण-मणा य । गेण्हंति गेय दिक्लं अहो गरा साहस-बिहूणा ॥                                       |              |
|    | ता पुण्नेहिँ महं चिय संपत्ता एत्य साहुजो एए । दिक्खा-दोणि-वरुग्गा तीर-सुहं पाविमो भग्हे ॥                                |              |
| 18 | कणयं पि होइ सुकहं रयणाणि वि णवर होंति सुलहाई । संसारम्मि वि सयले धम्मायरिया ण लडभंति ॥                                   | 81           |
|    | ता होड मह इमेणं जम्म-जरा-मरण-दुक्स-णिरूप्णं । पावेमि सिद्धि-वसइं तक्सण-भव्तो इमं भणइ ॥                                   |              |
|    | ता मा चिंतेसु इमं एयं चिय एत्य सुंदरं सोक्खं । उंबरि-कुडंग-सिरमं तीर-सुहाओ विमोक्खाओ ॥ ति ।                              |              |
| 21 | § १६८) एत्थंनरम्मि भणियं चंडसोमप्पसुदेहिं पंचिहेँ वि जणेहिं।                                                             | 21           |
|    | 'जह आणवेसि भगवं पडिवजामो तहेय तं सब्वं । जं पुण तं दुच्चरियं हियण सहं व पडिहाह ॥'                                        |              |
| 1  | भणियं च भगवया धम्मणंद्रेणणं ।                                                                                            |              |
| 24 | 'एयं पि मा गंगजसु जं किर अन्हेंहिँ पाव-करमं नि । सो होह पाव-करमो पच्छायावं ण जो कृणह ॥                                   | 24           |
|    | सो जिथ्य कों इं जीवो चंड-गह-संसार-चारयावासे । माह-पिइ-भाइ-भइजीको जंतसो जेज जो बहिया ॥                                    |              |
|    | ता मारिकण एको शिंदण-गुरु-गरहणाहिँ सम्बाहिं । छहुयं करेह पावं भवरो तं चेय गरुएह ॥                                         |              |
| 27 | तुब्मे उण सप्पुरिसा कह वि पमाएण जे करेउं जे । पावं पुणो णियसा जेण विरत्ता घरासाओ ॥                                       | 27           |
|    | इमं च एत्थ तुब्सेहिं पायच्छितं करणीयं' ति साहियं किं पि सणियं धम्मणेदणेणं । तं च राहणा ण सुयं ति । एत्थंतरिः             | -            |
| •  | इंदिय-चोरेहिँ इसो पडिवजह हथ मुसिजए लोए। जायम्मि अहु-स्ते बुद्धरियं जाम-संखेण॥                                            | 4            |
|    |                                                                                                                          |              |
| 30 | ताब य चिंतियं राइणा । 'दुटु मे चिंतियं जहा इमिम्म मथण-महूसवे किं करेंति साहुणो । ता को क्षण्णो इमाणं वाब<br>ति । अवि य । | <b>स्</b> ३० |
|    | जं कणयं कणयं चिय ण होइ कालेण तं पुणो लोहं । इय णाण-विसुद्ध-मणा जे साहू ते पुणो साहू ॥ सम्बहा                             |              |

उरबागारं जबर 19 ) म्बनहिः 20 ) म्मुक्सं for सोक्स, म्जुद्वग 21 ) उमि for वि. 22 ) म्तहेव, मom. तं after पुण, P दुचरियाई, P सर्छिः 25 > P को वि जीवी, J माइपियि P मायपिय, P अर्णतसी for णंतसी 26 > उ पकं

for एको, P गुरुपह. 27 > P तुम्हे for नुका, P नियत्ता for विरत्ता. 28 > P भणियं for सणिय, J सुतं ति ।, P om.

पत्थंतरम्मिः 29 र लोओः 32 र २०००. सञ्चहाः 33 र पहायंमि, र सउण्णोः

<sup>33</sup> जं जं अणित गुरुणो अज प्रभायिम्म तं चिय करेमि । को वा होज स्वयण्णो इमस्स आणं ण जो कण्ड ॥' चि । 3**3** 1 > J सो for तं, J दोसो for दासो, P नयणं for णयणइ. 2 > P इदंति, J लोअस्मि, P जा for जं, P होति तं. 3) P तारंति, P में for ते, P कप्प for तित्थ, P inter. रुक्त & कप्प 5) P तत्थेकी. 6) P विश्वविद्वार बंधूं, P मायाइ for पासेहि, P मगाइ for मण्यह. 7> P तीरमुजं अह 8> P गत्ता for गह्या, P रहमइ for रमइ, J अहन्त 9> J य for वि, Pomo. ति 10) P मुक्कामि for मुंचामि, Pवरारणी 11) P उण for पुण 12) Pता होइ जी व जीग्गी, उस त दिवाः 15) । मणुअलोअमि, । जो for कोः 16) । कसायावलंबणमणा याः 17) । साहुणा, । विलग्गोः 18)

1 अवि य चिंतवंती राया गंतुं पयत्तो । चिंतियं च णरवहणा । 'अहो, ण-याणीयह गुरुणा अहं जाणिओ ण व ति इहागलो । 1 अहवा किं किंचि अत्य तेलोके जं ण-याणह भगवं धम्मणंदणो । ता किं पयहं चिय वंदािम । अहवा णिह णिह, इमं एवं 3 समुक्त्रब-मीसणं मुण्यिण-चरिय-विरुद्धं वेस-ग्रहणं भगवओ दंसयािम लक्ष्णीयं ति । ता माणसं चिय करेमि पणामं । जय संसार-महोवहि-दुक्ख-स्यावत्त-भंगुर-तरंगे । मोक्स-सुह-तीर-गामिय णमोत्धु णिजामय-सरिच्छ ॥' कि चिंतयंतो णिगाओ उज्जाणाओ, संपत्तो पायारं, दिष्णे विज्जिक्षतं करणं, लेचियं, संपत्तो रायमगं, पत्तो धवलहरं,

§ १६९) साहुणो भगवंते कय-सज्झाय-वावारे कयावस्तय-करणे य सणंतरं गिद्दं सेविकण विबुद्धे वेरसियं कालं काउमावत्ता । एत्य य भवसरे किंचि-सेसाए राईए, मरूणप्यभा-रंजिए सयले गयणंगणाभोए, महु-पिंगलेसु मुत्ताहलेसु व ९ तारया-णियरेसु, पढियं इमं पाहाउय-दुवह-संडयं वंदिणा । अवि य ।

अवर-समुद्द-तीर-पुलिजीयरए परिमंद-गमणियं । विरद्वुष्वय-दुक्त-परिपंद्वरियं सस्ति-चक्कवाद्यं ॥ पुष्वीयहि-तीरयाओं संगम-रहसुद्वीण-देहभो । इच्छद् अहिलसिऊण दृद्यं पिव तं रवि-चक्कवायभो ॥ जोन्द्वा-जल-पडिहत्यए गयण-सरे जिम्मले पद्वायम्मि । मडल्ड् अरुणाइद्वउ तारा-चंदुज्जयाण सत्यभो वि ॥

<sub>6</sub> थारूढो पासाए, पविट्टो वासहरं, णिसण्णो पहुंके, पसुत्तो य ।

णाणा-णयण-मणो-हरिय तउ अंगेहिं विलसंत । मेल्लि भडारा णिद्र तुढुं बण्णु विह्निय कंत ॥ इसं च बंदिणा पिटवं णिसामिऊण जंभा-चस-चिलिटवेल्लिमाण-बाहु-फिलिहो णिहा-चुन्मिरायंब-णयण-जुबलो समुद्रिको राया 15 सयणाओ । क्यं च कायावस्तय-करणीयं । उदगको अत्याण-मंडवं जाव जोकारिको बासवेणं । भणियं च राहणा 'भो भो ।ठ वासव, कीस ण विश्वमो भगवको धम्मणंदणस्य पाय-मूलं'। भणियं च बासवेणं 'जहा पहू काणवेह' सि । पयसा गंतुं, समास्त्वा य बारुया-करिणि, णिगाया थ णयरीको । संपत्ता तसुजाणं । वंदिको भगवं धम्मणंदणो साहुयणो थ ।

18 पुच्छिया य भगवया पउत्ती, साहिया य णेहिं। भणियं च भगवया। 'भो भो महाराय पुरंदरदत्त, किं तुद्द वक्तगं 18 किंचि हिययम्मि'। तओ राष्ट्रणा चिंतियं। 'णिस्संसयं जाणिओ भगवया इहागओ' ति चिंतयंतेण भणियं च णेण। 'भगवं, जारिसं तप् समाइट्टं तारिसं सम्बं पष्टिवण्णं। किंतु इमे कुढंग-काउंबरी-फक्जाण मोत्तुं ण चाप्मि। ता इद्द-

्रा द्वियस्स चेय देसु भगवं, किंचि संसार-सागर-तरंडयं' ति। मगचया मणियं। 'जइ एवं, ता गेण्ड इमाई पंचाणुष्यय- 21 रयणाई, तिण्णि गुणव्ययाई, चत्तारि तिक्खावयाई, सम्मत्त-मूरुं च इमं दुवाखत-विद्दं सावय-धम्मे अणुपालेसुं' ति। नेणावि 'जहाणवेसि' ति भणमाणेण पढिवण्णं सम्मत्तं, गहियाई अणुव्ययाई, सम्बहा गहियाणुष्यओं अणण्ण-देवो जाओ 24 राया पुरंदरदत्तो। वासवो वि तुट्टो भणिउमावत्तो। 'भगवं, किंपि तुम्हाणं बुत्तंतं अम्हे ण-वाणिमो'। भगवया भणियं। 24

'इमो चेय कदहस्सह त्ति । अम्हाणं सुत्तस्य-पोरिसीओ अहक्कमंति । गंतब्वं च अज अम्हेहिं'। हमं च सोऊणं मण्णु-भर-कंठ-गम्गर-गिरेहिं भणियमणेहिं । अवि य ।

27 'श्रम्हारिसाण कत्तो हियइ च्छिय-दृइय-संगम-सुदेखी। एयं पि ताव बहुयं जं दिहं तुम्ह च्छण-जुयं।। 27 ता पुणो वि भगवं, पसाओ करियब्बो दंसणेणं' ति भणमाणा णिवडिया च्छण-जुवछण्, भगवओ। अभिणंदिऊण य तिउणं प्रयाहिणं काऊण पविद्वा कोसंबीए पुरवरीए। भगवं पि सुत्तत्थ-पोरिसिं करिय तप्पिभइं च सिव-सुद्द-सुभिक्स-खेतेसु 30 विद्दरिउं प्रयत्तो। भगवं गच्छ-परिवारो। ते वि थोवेणं चिय कालेणं अधीय-सुत्तत्था जावा गीअत्था पंच वि जणा। ताणं च 30 एग-दियह-बेछा-समवसरण-पञ्चह्याणं ति काऊण महंतो धम्माणुराय-सिणेहो जाबो ति।

§ १७० ) अह अण्णया कयाइ ताणं सुहं सुहेण अच्छमाणाणं जाओ संलावो । 'हो हो, दुल्लहो जिणवर-मन्गो, ता 33 कहं पुण अण्ण-भवेसु पावेयच्वो त्ति । ता सब्बहा किमेल्य करणीयं' ति चिंतिकण भणिओ पाय-पडणुट्टिएहिं चंडसोम- 33 जेट्टजो । अवि य ।

<sup>1 &</sup>gt; P om. विनयंतो राया गंतुं पथत्तो। etc. to ता माणसं विध करेमि पणामं 1. 4 > P जह संसारमहोयिहदुनामयावत्त, P मोक्कस्स तीर. 5 > P किरणं for करणं. 6 > P वासहरंमि निवण्णो. 7 > J adds वि before भगवंते, P भोक्कण विदुद्धों वेरिनायं कालं कालमावत्तो. 8 > P om. य, P अङ्गपहार्तः, J अ for व. 9 > P दुअहस्वंटलयवंदिणो 10 > P विरहुः वेयदुक्खारिपंदुरियंसेसिः 11 > P संगमरहं, JP "मुद्दीण, P पुच्छइ अहिल्डिकण दृश्यं, P चक्कवारओं 12 > J पिड्च्छ्य P पहन्दक्छए, P अङ्गणहुओ, P जंदुद्धुयाणः 13 > P राष्ट्रणा स्वण मणो for णाणा etc., P अ for अंगीहें, J णिद्ध (?), P अष्ट्रइ्छ्य विवक्षियः 14 > P जं तावस, P जुयलो 15 > P om. जान, P जोकारिओः 16 > P जह, JP पयत्तोः 17 > P समास्त्रदोः P किरिणि, P साहुणोः 18 > P om. व before लेहिं, P सहा for महाराय 19 > P विरमेदिहं जाणिओ, JP विविवेषण 20 > P जुडवकार्जवरी, J adds त्ति after जायमि. 21 > P द्विय चेयः 22 > P दुवालमिथेः 23 > P जहाणवेद्ध, P अण्डे वेवोः 24 > P तुम्हाणं पुज्वदुत्तंतंः 25 > P कहिरसह, P पोरिसीओः 26 > P om. कंट. 27 > P om. दृश्य, P एयंमि तावः 28 > After अमिणेदिकण य P repentes है तुम्ह नहण्यानुयं etc. to अभिणेदिकण य 29 > J rightly restores पविद्वाः P पविद्वोः, P om. वि, P पोरिसी, J तत्पभूदं, P च सुविद्याहमुहेक्कोत्तेन. 30 > P पार्यालोः, J अधीदः 31 > P एक्क शिर एग, P पञ्चद्वाण क्रकणः 32 > J क्याई, P adds त्ति after मग्गो 33 > P om. ति, P adds य before भणिओ, P पायवटणुः, J चंहसोम्मः 34 > P केव्हकोः

24

27

30

33

1 'आह शोष-कम्मवाय अच्छा-मवे होज अहसको तुज्झ । ता जत्य ठिया तत्य तप् संमत्तं अम्ह दायव्यं ॥ पुन्द-िईंपु एवं सम्ह सिणेहोक्यार-पन्सेहिं । सुविहिस तं पडिवजास इच्छा-कारेण साहूणं ॥'

**३ जिवडिया अजमाणा पाप्सु । भणियं च चंड**सोमेणं ।

'जह होज सहसनो में तुन्हें वि व होज मणुय-छोगम्मि । पंचिदियन्व-सन्मी ता पहिवन्मं ण सन्मत्य ॥' तको लेहिम चडहिम खणेहिं भणिको माणभडो 'इमं चेय'। तत्थ तेणावि 'तह' ति परिवण्णं । तो तेहिं चडहिं मि **६ मणिओ मायाइचो । तेणावि 'इत्थं' ति परिभणियं । तको लोहदेवो, पुणो मोहदत्तो त्ति । एवं अवरोप्पर-कय-समय-संकेय- ६** सम्मत्त-कंत्राव्युत्य-मन्तिरा अच्छिउं पयत्ता । एवं च पव्यक्त-किरिया-माण-झाण-वावडाणं च ताणं वच्चह कास्त्रे । किंतु सो चंडसोमो देस-सभावेण चेय कहिंचि कारणेतरे कोवण-सहावो, मायाहचो वि मणयं माया-णियडि-कुडिक-हियबमो । 9 सेसा उण पिक्समा-कसाय-पसरा पव्यज्ञमणुपार्लेत । कालेण य सो लोमदेवो जिययाउथ पालिकण कय-संलेहणा-कम्मो जाण- 9 वंसण-चारित्त-तवाराहणाणु चडक्खंघाणु वि पाण-परिचायं काळण तप्याक्षोग्ग-परिणाम-परिणय-पुष्व-बड्-देवत्तम-णाम-गोत्तो मरिजण सोहम्मे कप्पे उवगको ।

६ १७१) जं च केरिसं। अवि य ।

12 जिन्मल-रचण-विजिनिमय-तुंग-विमाणोह-रुद्ध-गयणवर्ह । रम्म-मणि-कृद-रह्यं सिरि-णिलयं जंदणवर्णं व ॥ कहिंचि सुर-कामिणी-गीय-मणहरं, कहिंचि रयण-रासि-पज्जलिउजलं, कहिंचि वीणा-रव-सुम्बमाणुंकंदुल्लयं, कहिंचि तार-15 मुचा-फल्लुबर्क, कहिंचि मणि-कोट्टिमुच्छर्कत-माणिक्सं, कहिंचि फालिश्व-मणि-बिरइय-अक्साडयं, कहिंचि पोमराय- 15 मणि-वियसिय-तामरसं, कर्हिचि वियरंत-पुर-संदरी-णेउर-रवारावियं, कर्हिचि मुइउम्मच-सुर-कुमारप्फोडण-सुब्बमाण-परिरवं, कहिंचि ताडिय-मुरय-रव-रविजंतवं, कहिंचि नियस-विखया-णडण-स्विप्यमाण-सुर-कुसुम-रयं, कहिंचि संचरंत-वज्रदेव-15 विज्ञुजोहुर्य, कहिंचि सुर-जुवाण-सुक्क-सीह-णाय-गश्मिणं, कहिंचि सुर-पेक्सणालोवमाण-बद्ध-करुयलं, कहिंचि चलमाण- 18 वजहर-जयजवा-सर-सुम्बमाण-पहिरवं, कहिंचि सुर-पायव-कुसुमामोय-गिम्महंत-गंधयं, कहिंचि दिव्व-शुइ-शुष्वमाण-जिणवरं, कर्हिचि पवण-पसर-विवरंत-पारियाय-कुसुम-मंजरी-रेणु-उद्भुब्बमाण-दिसिवहं ति । अवि य ।

जं जे जराण सोक्से सोक्सट्टाणं व सुन्वइ जणिम । तं तं भंगति सगंग जं सगंग तत्य कि भणिमो ॥ एयरिम प्रिसे इयर-जण-वयण-गोयराईए सुइ-सुइए सग्ग-णगर-पुरवरे अध्य पडमं णाम वर-विमाणं ।

§ 1७२) तंच केरिसं। अबिय।

वर-पोमराय-णिम्मल-रयण-मऊहोसरंत-तम-णियरं । वर-मोत्ताहल-माला-धवल-पर्लंबत-ओऊलं ॥ पवणुट्टय-धुय-भयवद-किंकिणि-माला-रणत-सदालं । वर-वेजयंति-पंती-रेहिर-वर-तुंग-सिहरालं ॥ मणि-योमराय-घरियं वियसिय-योमं व पोम-सच्छायं । पदम-वण-संद-कल्रियं पदम-सणाहं वर-विमाणे ॥ तिम्म य पडमसणामे विमाण-मज्यस्मि फलिह्-णिम्मवियं । छळमाण-मोत्तिमोजळ-जाळ-मालाहिँ परियरियं ॥ वर-वहर-विच-पार्य मरगय-मणि-णिव्वर्डत-पावीर्ड । कक्केयणुप्पल-दर्ल सवण-वरं क्रोट्टिमयलम्मि ॥ तस्स य उवरि रेहह तणु-लहु-मडयं सुवित्थयं रम्मं । गयणयलं पिव सुहुमं सुह-सुहयं किं पि देवंगं ॥ वस्स य उवरि भण्णे धवरू पिहुरूं पर्लब-पेरंतं । तं कि पि देव-दूसं खीर-समुद्दस्स पुलिणं व ॥ अह ताण दोण्ह विवरे आणिजाइ कास-कुसुम-मजययरे । देवाणुपुच्चि-रज्ज्-कट्टिजंतो बहुह्यो व्व ॥

**बह कम्मय-तेकोभय-सरीर-सेसो खणं अ**णाहारो । संपत्तो एक्केणं समपूर्ण लोहदेव-जिज्ञो ॥ तत्व य मंपत्तो विव गेण्हइ वर-कुसुम-रेणु-सरिसाइं । वेउम्ब-पोम्गलाइं अगुरु-लहु-सुराहि-मउचाइं ॥ जह तेल्ल-मज्जा-पत्तो प्यलको गेण्हप् उ तं तेल्लं । पुण मीसो पुण मुंचह् एवं जीवो वियाणाहि ॥

<sup>1)</sup> P कंपताए, JP जत्थद्विया. 2) J दिईए P द्वितीए. 3) P adds य before भणमाणा. 4) J तुन्मे, मणुअलोअमिः 5 🕨 तेहिं चर्डाई जिणेहिं, P ताfor तो, म्चर्डाई विः 6 ) म्ब्छांति P इच्छियं, Pom. समयः 7 🏷 P ैम्पुवय, J विच्छित्रं, P adds च after ताणं. 8) P सहावेणं 9) P पसाय for कसाय, J व्यवसा, P पव्यक्त-मन्भुवनया पार्केति, । लोहदेवोः 10) । चरित्तभाराहणाए चउखंधाए, । तप्पओग्न, P वष्ट for 4इ. 13) P कुङ्क for कूड, । च 14) उ कामिणि, P पज्जलियउज्जलं, उ मुख्यमाणकंद्रुख्यं P सुख्यमाणुकंदुलं. 15) P मुत्ताहर्न्नु, P कोद्विसुज्ज लंत, P बिरह्यवृक्षाहर्यः 16 > P णेउरारावः, J कुमारफोडण 17 > P तालियापुरय, P विष्पमाणसुरकुमारयं, J कुसुमारुयं, J -विष्यदेव विष्युत्रोहर्छः 18) P स्ट्रेक्स्लणावंधमाणकलयलं 19) P om. श्रुहः 20) P रेणुरयथुन्व, J om. तिः 22) म गोवराइं । तो सुबक्तहष णियरा पुरवरे, म om. वर. 24) म मउहीं. 25) P पवणवसुबुवधर्यं, P रसित for रणंत, उ तुरंग for तुंग. 26 > P पोमनण, उ पडमसणामं P पोमसणाई. 27 > P पोमसणामे, उ इलिंह for फलिंह, P मोत्ति उक्क काला. 28) । कक्के अणुष्पल P कक्के वणकप्रत्यस्तरहरू हस्तवण. 29) P सुवित्यरं (10 J र is serred and अ written after that), P मिन for पिन, P सुद्र सुदुर्म. 31 > 3 पुक्तिर ज्बुं P 'पुरज्जू. 32 > P स्तीत for स्तीर. 33 > P मकयारं 34) १ पूलहओ, ३ एय, १ विजाणादि ॥ अखहः

| 1           | बाह् साप्यमेत्तेणं सिय बाह्यरण-करण कुणह् पजाति । बाणुसमां बिय तस्स व गेण्हह् य सरीर-पजाति ।                   | ì      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|             | ठावेड् इंदियाई फरिस-प्यमुद्दाहँ कम्म-सत्तीए । ता अणुपाणं वार्ड मणं च सो कुण्ड कस्मेणं ॥                       |        |
| 8           | भासा-भासण-जोग्गे गेण्हह सो पोग्गले ससत्तीए । इय सो सम्बाहि चिय पज्जतीहि हवह पुण्णो ॥                          | 8      |
|             | प्रश्रंतरन्मि सम्बं सुदुत्त-मेरोण अत्रणो सर्व । श्रंगोवंग-सडण्णं गेण्हह कम्माणुमावेणं ॥                       |        |
|             | सह तं उचरिम-वसं उत्यक्षेत्रण तत्य सयणवरु । जभा-वस-विश्ववन्वेक्कमाण-वाहाण उक्सेवो ॥                            |        |
| 6           | <b>मार्थब-दीहरच्छो वच्छ</b> त्यल-पि <b>हु</b> ल-पीण-सुय-सिहरो । तणु-मञ्जर-रेहिरंगो विदुम-सम-स्हर-भोट्ट-सुमो ॥ | 6      |
|             | उण्णय-णासा-वंसो ससि-विवायार-रहर-सुह-कमछो । वर-कप्पतक्य-किसछय-सुटुम्वेक्कत-पाणियछो ॥                           |        |
|             | कोमल-मुणाल-बाह् चामीवर-विदय-सरिस-वर-जंघो । ईसि-समुण्णय-कोमल-वल्लणसा-फुरंत-कंतिह्नो ॥                          |        |
| Ą           | पिहु-वच्छत्यल-छंबिर-हार-छया-रयण-राय-वेचहमो । गंडत्यल-तद-छलमाण-कुंडलो कदय-सोहिल्लो ॥                           | 9      |
|             | कप्पतरु-कुसुम-मंबारि-संताण-पारियाय-मीसाए । बाजाणु-संबिराए वणमास्राए विरायंतो ॥                                |        |
|             | णिहा-खए बिबुड़ो जह किर राई कुमारको को वि । तह संयणाओं उट्टह देवो संपुष्ण-संबक्ताो ॥                           |        |
| 12          | इय जान सो निनुद्दो ईसि पुरुष्ह लोयण-पुरुष । ता पेष्ट्रह सवलं चिय मसि-गयं परिवर्ण पासे ॥                       | 13     |
|             | गबि य । केरिसं च तं परियणं दिट्टं छोइदेवेण ।                                                                  |        |
|             | गायंति के वि महुरं अच्णे वाएँति तंति-वजाई । णचंति के वि मुह्या अण्णे वि पढंति देव-गणा ॥                       |        |
| 15          | पालेसु जियं जं ते भजियं भजिणसु परम-सत्तीए । विरहय-सिरंजलिउडा थुणन्ति एएहिँ वयणेहिं ॥                          | 15     |
|             | जय जय णंदा जय जय भहा भम्हाण सामिया जयहि । भण्ये किंकर-देवा एवं जंपंति तुट्ट-मणा ॥                             |        |
|             | भिंगार-तालिबंटे मण्णे गेण्हेंति चामरे विमले । घवर्छ च भायवत्तं भवरे वर-वृष्पण-विहत्या ॥                       |        |
| 18          | वीजा-सुद्दंग-हत्या बत्यारूकार-रेहिर-करा य । बच्छेति अच्छर-गणा तस्साएसं पत्रिच्छेता ॥ सम्बद्धा,                | 18     |
|             | बाह पेच्छह तं सम्बं भदिद्वउन्वं भउन्व-रामियं च । उन्वेष्ठ-वेष्ठ-मय-वस-विकासिणी-रेष्टिर-पयारं ॥                |        |
|             | § १७३) तं च तारिसं अदिष्टउन्वं पेन्छिऊण विंतियं छोहदेवेणं । 'अहो, महस्रा रिदी, ता किं पुण मह ॥                | ्मा कि |
| 21 <b>a</b> | द्या भण्णस्स करसह् ' ति चितयंतस्स भणियं देव-पडिहारेण । भवि य ।                                                | 21     |
|             | जोयण-सहस्स-तुंग रयण-महा-पोमराय-णिम्मवियं । पडिहय-तिमिर-प्यसरं देवस्स इमं वर-विमाणं ॥                          |        |
|             | वर-इंदणील-मरगय-कक्केयण-पोमराय-वजेहिं । भण्णोण्ण-वण्ण-भिष्णो रयणुकेरो तुई चेय ॥                                |        |
| 24          | पीणुतुंग-पन्नोहर-णियंब-गरुनो रफंत-रसणिह्नो । मयण-मय-घुम्मिरष्छो इमो वि देवस्स देवियणो ॥                       | 24     |
|             | खय-ताख-सुद्द-नेयं सळ्छिय-करणंगहार-णिम्मायं । वर-सुरय-नाहर-सहं देवस्स इमं पि पे <b>क्स</b> णयं ॥               |        |
|             | असि-चक्क कोत-पहरण-वर-तोमर-वावढरग-इत्थेहिं । देवेहिँ तुज्ज्ञ सेणा अच्छड् बाहिं असंखेजा ॥                       |        |
| 27          | पल्हरथेइ य पुहड़ं मुट्टि-पहारेण चुण्णण मेरं । आणे सिरेण गेण्डइ इसी वि सेणावई तुल्स ॥                          | 27     |
| -,          | सुर-सेळ-तुंग-दहो गंडत्थळ-पज्यसंत-मय-सांठळो । दंसण-पळाण-दणुओ हमो वि सुर-कुंजरो तुन्स ॥                         |        |
|             | मंदार-सुरहि-केसर-कप्पतरू-पारियाय-सय-कलियं । फल-कुसुम-पल्लबिलं उजाणिममं पि देवस्स ॥                            |        |
| 30          | हियइच्छिय-कज-पसाहयाइँ णिश्वं असुक्क-ठाणाई । तुज्यं चिय वयण-पढिच्छिराईँ इय किंकर-सयाई ॥                        | 30     |
|             | देव तुमं इंद-समो बल-वीरिय-रूव-माउय-गुणेहिं। पडम-विमाणुप्पण्णो तुन्मं पडमप्पहो णामं॥                           |        |
|             | इय रिखि-परियण-बले पिंडहारेणं णियेहुए णाउं । अह चिंतिउं पयत्ती हियए पडमप्पही देवी ॥                            |        |
| 33          | किं होज मए दिण्णं करिम सुपत्तरिम केतियं विभवं । किं वा सीलं धरियं को व तवो मे अणुविषणो ॥                      | 33     |
|             | इय चिंतंतस्स य से वित्थरियं झत्ति बोहि-यर-गाणं । पेच्छह् जंबुहीये भरहे मज्जिछ-खंबम्मि ॥                       |        |
|             | पेच्छुड् जत्थुप्पण्णो तुरए घेचूण जत्य सो पत्तो । चलिश्रो रयणदीवं जह पत्तो जाणवत्तेण ॥                         |        |
| 36          | बह मरियं रचणाणं जह च णियत्तो समुद्-मजानिम । जह महो पक्तिती कोइ-बिमूदप्पणा तेण ॥                               | 36     |
|             |                                                                                                               |        |

<sup>1&</sup>gt; P adds, after कुणह, णं भासभासणजोगगो गेन्हह तह पोगगले ससतीए ॥, P बिय, P पब्चतं ॥ णावेह. 2> P फिरस्यपसुद्दाई तस्स भत्तीए, P om ता, P आणुपाणुं, J वायुं, P सणुं, P कुणह इकंमेणं 3> P जोग्गो गेन्हह तह पोग्गले, P पव्चतिहि. 4> J क्यं, P सउणं. 5> P वच्छलेकण, P विलिप्तविक्तमणवाद्दालिपुक्खेगे. 6> P पीयण, P -अहुजुओ. 7> J विवोणयणक्दर, P सुदुवेह्नंतपाणितलो. 8> P समुख्यकोमलणगगग. 9> P लयाजत्तराय, J वर for तह. 10> J संताणय. 11> P विज्ञहो, P सव्यंगो. 12> P ईार्ख for हिंस, P सत्तियणं. 14> P वायंति 16> P om. one जय, P सामिय जयाहि. 17> P तालियंटो, P त for च. 18> P सुयंग, P तरनुवएसं, P om. सन्वदा. 19> P अदिहुपुन्दं, P स्मियव्वं।. 20> P अदहुज्वं, P लोभदेवेणं. 23> P बिदो for पिण्गो. 24> P पीणतुंग, P रणतरमणिल्डो. 25> P वेदं for गेयं. 29> J कप्पनक, P पारियायसंबिक्ष्यं।. 31> J विद्व for क्व. 32> J परिदारेणं. 33> J व भवे for विभवं, P परिउं. 34> P वितंतस्स, J विस्थारियं, P ब्हारित, P खींडिमि. 35> P जो for सो. 36> P मरिजो.

जह फुट्टं बोहित्थं तारदीवरिम जह दुईं पत्तो । संपत्तो कोसंबिं जह दिट्टो धम्मणंदणो भगवं ॥ 1 कह पम्बज्जमुबराको संविग्गो जह करेउमाढतो । पंच-जमोकार-मणं काळ-गयं चेय बत्ताणं ॥ णायं तु जहा करमं बहुवसुदं सोसियं तु दिक्खाए । पंच-गमोक्कार-फलं जं देवतं मए पत्तं ॥ § १७४) इमं च पेरिक्रजण सहसा विलय-चलंत-कंत-कामिणी-गुरु-णियंच-विंब-संथर-विलास-कणय-कमलाली-खलंत-मणि-जेंडर-रणरणारावं रसणा-रसंत-फिकिणी-जाल-माळा-रणंत-जबजबासइ-पहरिस-संवलिजच्छलंत-सपिडसइ-पसरंत-पूरिय-6 सुरभमाण-सुरवर्ण समुद्रिओ सवणाओ, अभिगओ सत्तट्ट-पवाई जंबुई।वाभिमुहो, बिरइओ य सिरे कमक-मठक-सरिसो 6 अंजली । णिमियं च वामं जाणुवं । मणि-कोष्टिम-तल्लिम भक्ति-भर-विणमिडक्तिमंगोण भणियं च णेण। सुर-गंधव्व-सिद्ध-विज्ञाहर-किंगर-गीय-वयणयं । दणुवष्ट-वर-गरिंद-नियसिंद-पष्टक्तण-संभ-गरुययं । भीराण-जणण-मरण-मंसार-महोग्रहि-जाणवत्तयं । जयह जिणिदयाण वर-सासणयं सिव-सोक्ख-मूल्यं ॥ तित्य-पवत्तण-गरुवण् णिम्मरु-पसरंत-णह्-मऊह्वण् । सवल-सुरासुर-णमियण् पणमामि जिणाण च चलण्ण् ॥ प्रिसिया सुर-रिद्धिया दिण्णा रयण-समिद्धिया । जेण महं सुह-कम्मयं तं पणमामि सुधम्मयं ॥ ति । ाठ समुद्रिको य पणामं काऊणं, भणियं च णेण 'भो भो मए, किं करियब्वं संपयं' ति । पबिहारेण विष्णत्तं 'देव, कीला-वाबीए 12 मजिज्ञण देवहरए पोत्थय-वायणं' ति । तेण भणियं । 'पयष्ट, कीला-वाविं वश्वामो' ति भणमाणो चलियो सरहसं । पडिहारो क्षोसारिजमाण-सुर-छोक्रो संपत्तो मजण-वार्वि । ६ १७५) सा पुण केरिसा। अवि य। 15 पेरंत-रयण-कोट्टिम-णाणा-मणि-किरण-बद्ध-सुरचावा । तीर-तरुगगय-मंजरि-कुसुम-रउद्धय-दिसिचका ॥ मणि-सोमाण-विणिरिमय-कंचण-पडिहार-धरिय-सिरियोहा । कलधोय-तुंग-तोरण-धवलुद्भुत-धयवढाइला ॥ पवण-वस-चलिय-किकिणि-माला-जाला-रर्णत-सुइ-सुह्या । बहु-णिज्जृहय-णिग्गम-दार-विरायंत-परिवेदा ॥ 18 कंचण-कमल-विद्वसिय-सिय-स्यण-मुणाल-धवल-सच्छाया । फलिह-मउजाल-कुमुया णिक्स विणिम्मविय-सुरहि-कल्हारा ॥ णीखमणि-सुर्भि-कुवछय-विसष्ट्-मयरंद-बिंदु-चित्तलिया । वर-पोमराय-सगवत्त-पत्त-विक्खित्त-मोहिह्या ॥ वर-इंदणीष्ठ-णिम्मल-णलिणी-वण-संड-मंडिउदेसा । विच्छित्ति-रहय-पत्तल-हरिया बहु-पत्त-मंगिल्ला ॥ 21 सुर-लोय-पदण-चालिय-सुरद्म-कुसुमोवयार-सोहिला । मच्छच्छ-धवल-णिम्मल-जल-भर-रंगत-तामरसा ॥ इय कमल-मुही रम्मा वियसिय-कंदोष्ट-दीहरच्छि-जुया । मणि-कंचण-घडियंगी दिट्टा वावी सर-वह व्व ॥ 🚜 तं च पेच्छिकण दिण्णा ग्रंपा वाबी-जरूमिम । तस्साणुमग्गओ ओइण्णो सुर-कामिणी-सत्थो । किं च काउमाहत्तो । अबि य । 🔏 तुंग-यणबट्ट-पेक्सण-हक्षिर-जरू-वीइ-हरिय-णिय-सिचभो । कलुसेइ णिम्मल-जरूं लजंतो अंग-राएण ॥ बित्थय-णियंब-मंघण-धवलुग्गय-विप्फुरंत-फेणोहं । अह मह इसं ति सिचयं विलुलिजाइ जुवह-सत्थेण ॥ अवरोप्पर-ओह्नण-सोह्नणाहिँ णिवदंत-जीसहंगाहिं । पोढ-तिचसंगणाहिं दहओ णिहोसमवऊहो ॥ 27 पडमप्पहो वि खेल्रह् ससंक-णिवडंत-पडम-छट्ट-पहरो । अच्छोडिय-णिहय-कमल-संग-जल-पहर-धाराहिं॥ अंगम्मि तस्स ताव य पहरंति मुणाल-णाल-पहरेहिं । मुद्ध-तियसंगणाओ वलिऊण ण जाव प्रलएह ॥ जा जा मुणाल-पहचा होइ सारिकार-मउलियच्छीया । तं तं पडम-समाणा पोढा ण गणेड खेलिम ॥ 30 जल-जंत-गीर-भरियं लोयण-जुयलं पियस्स काऊण । धुबद्द दृद्दयस्स मुहं लज्जा-पोढक्तणुष्कालं ॥ इय मजिज्जण तो सो नियस-वहु-वर-करेणु-परियरिको । उत्तरिको लीलाए दिसा-गहुंदो व्य सवियारं ॥ 33 पमिनियं च रायहंस-पम्ह-मडण्ण देव-द्सेण से आंगं । समिष्ययं च तस्स घोयवत्ति-जुवलयं । तं पुण केरिसं । 3 3

<sup>1 &</sup>gt; प्र दुवस्तं for दुव, प्र om. संपत्तो, ए कोसंबी, प्रथयं 2 > ए संवेग्व, ए करेड आहत्तो, ए चेव व अन्ताणं 3 > ए बहुमसुयं उगोसियं, प्र "कारहरू 4 > ए om. कंत, ए रणरणाग्सणरसंत 5 > ए "सद्दा, प्र om. पहरिस, प्र "लंत-पिट्सह्यगरपृरिय 6 > ए रयणाओं for स्वणाओं, ए adds य before सत्तद्धु, प्र विद्यासरे, ए कमलउल, प्र सिर अंबर्छि. ७ > ए निम्मयं, प्र वामजाणं, प्र कोहिमयनं मि, प्र विणिमिउ ए विद्यामिउ 8 > ए विज्ञाघर 9 > ए om. मीसण, ए जमण, ए adds विणास before संमार. 10 > ए मकण, ए मयूद्द ए ए निम्मयं ए ए om. य. 11 > प्र परिसा 12 > ए om. य, ए om. मणियं च णेण. 13 > प्र देवहरयं (यं?) ए देवहरयं, प्र वायणं च ति, प्र कीलावाबी, प्र om. ति, ए पिट्टिश्तो सारि 15 > ए जा for सा. 16 > ए रयह्य, प्र दिसिअका 17 > ए सोपाण, ए किलहोय, ए प्रवस्तुहुद्धतः 18 > ए जालमाला for मालजाला 19 > ए विणासिय, प्र om. पत्त, ए फ्राल्यविद्युक्तकुमुयानिकृषि ए ए om. भुर्रि, ए कहारा 20 > ए सुर्रि, ए क्षेत्र प्र विच्यास्त प्र om. पत्त. 21 > ए विन्छत्त, ए पत्तन्यत्त व्यावत्त पत्त. 22 > प्र अवत्यथवल, प्र जलहर 23 > ए हिस्सा for एमा 24 > ए तस्सालुमगा 25 > ए धणबद्धप्र ण, ए वीहितयमार्चिव्यक्ष 26 > ए विष्करंतिकेणाई, ए विन्छत्ति 27 > ए निह्नसम्बद्धते 28 > ए खेलह, ए उच्छोडियनिहलकमल 30 > ए होहिह, प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र स्वात्त मार्यो ।, ए गर्वरो 33 > ए प्र भेत्रणामो, ए पत्ति विवस्त विवस

1 किं होज त्छ-मठयं घडियं वा कास-कुसुम-परहेहिं। किं वा मुणाल तंत्-िणस्मिषयं देव-सत्तीए ॥ तं च तारिसं णियंसिऊण कय-उत्तरासंगो पडिहार-दाविय-ममा पयत्तो गंतुं, देवहरयं पत्ते य । उम्बाडियं च से दारं 3 जिओह्रएण देव-घरयस्स । ताव य णिजियसेस-मद्भरः परिपेश्चिय-दूर-पाव-तम-पसरा । दिणयर-सहस्स-मङ्य व्य झत्ति कंती समुच्छलिया ॥ 🖇 १७६ ) ताव य णव-वियासिय-पारियाय-कुसुम-मंजरी-रेहिरो सुर-मंदार-कुसुम-गोच्छ-वावडो कणय-कमल-विसहमार्ण-६ दीवर-मरिको सम्बद्दा दसद्ध-वण्ण-कुसुम-पबहत्थ-कणय-पबल-णिहाको उबहुविको परियणेण । एत्यंतरम्मि पविहो 'णमो ६ जिणाणं' ति भणमाणो देवहरए पडमप्पहो देवो । पेच्छइ य जिणहरं । तं च केरिसं । अवि य, **अण्णोण्ण-वज्ज-घडि**ए णिय-वज्ज-प्रमाण-माज-जिम्माए । उप्पत्ति जास-रहिए जिजवर विवे पलोए**ड** ॥ फलिइ-मणि-णिम्मलयरा के वि जिला पूसराय-मणि-घडिया । के वि महाणीलमया कक्केयण-णिम्मिया के वि ॥ मुत्ताहरू-तारयरा अवरे वर-पोमराय-सच्छाया । अवरे सामरू-देहा मरगय-दरू-णिम्मिया के बि ॥ ते य भगवंते पेच्छित्रण जिणवरे हरिस-दस-वियसमाण-णयण-जुवस्त्रओ चरुणेसु 'णमो सब्ब-जिणाणं' ति भणमाणो णिव-12 डिओ । ताव य दिम्ब-सुरहि जल-भरिए समप्पिए कणय-कलसे अहिर्सिचिडण, बिलिते दिम्ब-देवंगराएण, उप्पाडियं च 12 गोसीस-चंदण-गंध-गढिभणं पवर-धूर्य । आरोवियाणि व जं-जहावण्ण-सोहा-विष्णास-रू।यण्णाइं जरू-थरूब-कुसुमाई । तस्रो बिरह्य-बिविह-पूर्य केरिसं तं तियस-देवहरयं दीसिउं पयत्तं । अवि य । वियसिय-कणय-कमल-सिरि-णिजिय-माणस-रुच्छि-गेह्यं । णव-कंदोट्ट-कुसुम-कल्हार-विरादिय-कंत-मोह्यं ॥ 15 णव-मंदार-गोच्छ-संताणय-कुसुम-पङ्ग्ण-राथयं । मंदिरयं जिणाण तं सोहङ् तत्यं समस-पूषयं ॥ तं च तारिसं पेन्छिकण पहरिस-वस-समुससंत-रोमंच-कंजुहुको घोऊण समाहत्तो भगवंते जिणवारंदे । अवि य. जय ससुरासुर-किंगर-मुणिवर-गंधस्व-णमिय-चलण-जुया । जय सयल-विमल-कंवल-जिण-संघ णमोत्धु ण तुज्य ॥ 18 जइ देवो णरहुओ मणुओ वा कह वि होज तिरिओ है । सयल-जय-सोक्ख-मूर्ल सम्मत्तं मजर देजासु ॥ 🖔 १७७ ) एवं च थोऊण जिवहिंगो पाएसु । दिहुं च पोत्थय-स्यणं पीढिम्मि । तं च केरिसं । भवि य, वर-पोमराय-गत्तं फलिह-बिणिस्मविष-पत्तयं रुइरं । धुय-इंदणील-लिहियं पोत्थय रयणं पलोएइ ॥ 81 तं च दहुण भक्ति-भर-णिडभर-हिचएण गहियं पोत्थयं सिढिलियं च, उग्घादिय वाचिउं पयत्तो । सबि य । णमो सब्ब सिद्धाणं । अविरहिय-णाण-दंगण-चारित्त-पयत्त सिद्धि-वर-मग्गो । सासय-सिव-सुह-मूलो जिण-मग्गो पायडो जयह ॥ 24 मंसार-गहिर-स।यर-दुत्ताहत्तार-तरण-कञ्जेणं । तित्थ-करणेक्क-सीला सन्वे वि जयंति तित्थयरा ॥ पज्जलिय-झाण-ह्यवह-करिंमधण-दाह-विचलिय-भवोहा । अपुणागम-ठाण-गया सिद्धा वि जयंनि भगवंता ॥ णाणा-लिख-समिद्धे सुय-णाण-महोयहिस्स पारगण् । भासण्ण-भव्य-सन्ते सन्वे गणहारिणो वंदे ॥ 27 णाण-तव-विरिय-दंसण-चारित्तायार-पंच-वावारे । पजल्यिगाम-दीवे भायरिए चेव पणमामि ॥ सुय-सुत्त-गुणण-धारण-अज्ञायणज्ज्ञायणेक्द्र-तिलुच्छे । उवयार-करण-सीले वेदामि भई उवज्ज्ञाए ॥ पंच-महब्वय-जुत्ते ति-गुत्ति-गुत्ते विलुत्त-मिच्छत्ते । वंदामि अप्यमते ते साहू मंजमं पत्ते ॥ 30 इय धम्मारह-सिद्धे गणहर-सायरिएँ तह उवज्झाए । साहुयणं णमिऊणं जिणवर-धम्मं पवक्खामि ॥ दु-विहो जिणवर-धम्मो गिहत्थ-धम्मो य समण-धम्मो य । बारस-विहो गिहीण समणाण दस-विहो होइ ॥ पंचाणुब्दय-जुक्तो ति-गुणब्वय-भूसिको सचउ-सिक्खो । एसो दुवालस-विहो गिहि-धम्मो मूल-सम्मत्तो ॥ 83

<sup>1)</sup> प कि होजा त्लमारंथं, J मउअं कि या विद्व कामं, P पडिय वा (emonded घर्षियं वा), J तंतु P तंत. 2) प तिसंयंसिकण, P देवसर्यं, P उक्साडियं, J om. सं. 3) प देवहर्यं 4) प पडिषेश्चिय, P कति. 5) प वियसियान मंदर. 6) प पडल्क्य-, P उवस्विच, P repeats नमी. 7) प पेच्छद् यरा के वि जिणा पोमरायमणिपडिया। के वि महानील महाकक्षेत्रणरवणितमाया। for पेच्छद् य जिणहरं। etc. to कक्षेत्रणणिमिया के वि !, J कक्षेत्रिण- 10) प अवरोवर, P मरणयचलिनमाया। for पेच्छद्भ प जिणहरं। etc. to कक्षेत्रणणिमिया के वि !, J कक्षेत्रिण- 10) प अवरोवर, P मरणयचलिनमाया। 11) प प्रतिकण for पेच्छिकण. 12) प छीरोय for दिव्वपुरिं, P om. सारियण 13) प जहावण्णाः, P कावण्णाः, P खल for थल्य. 14) प विरह्मं, P om. तं, P पयत्ता. 15) प वयण्य for कण्य, P राहयं for गेहयं. 16) प राह्यं, P क्षेत्र के च before सोहहः 17) प कंचुओ, 18) प गण for वर. 19) प त्र देवोः 20) प om. च क्षिप्य एवं, P पोत्थयं रवणं पीढींगि. 21) प विणिमिय, प्रदुश for धुय, P कियं for किह्यं. 22) प om. णिष्यर, प om. पोत्थयं, P पोत्थयं रवणं पीढींगि. 21) प विणिमिय, प्रदुश for धुय, P कियं for किह्यं. 22) प om. णिष्यर, प विज्वति. 26) प पच्छत्विष्य वहा, P वावति वस्त्र वाण, P पायदो जियहः 25) प गहियमायर, P नक्णकंजण, P वि जियंति. 26) प पच्छत्विष्य वहा, P त्रणाताविष्यक्षोः, P अपुणावयहाण, P भगवंतोः 27) प मुपणायणमुहोषः, P सच्च for सच्च, P om. सत्ते 29) प सुन for सुन, P नगणा, प अज्ञ्वायण, P धारणसङ्कावणेकः 30) प om. सिच्छत्ते, P अप्यवमत्ते, P पत्ताः 31) प सिद्दो, P आयरिय, P साहणं 33) प च च for सच्च, P गिह्यस्मोः

| 1  | संती य महकजव-मुत्ती-तव-संजमे य बोद्धन्वे । सद्यं सोयं आर्किचणं च वंभं च जह-घम्मो ॥                                                                                                                        | 1    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | इय एवं चिय सहवित्यरेण सह तिमा पोत्यए लिहियं। वाएऊणं मुंबह भत्तीऍ पुणो रयण-पीढे॥                                                                                                                           |      |
| 2  | जिमकण य जिजवरे जीहरिको देवहरयामो । पुजो जहासुहं भोए सुंजिउं पयत्तो पडमप्पमो देवो ति । एवं थोएसु चे                                                                                                        | 4 3  |
| •  | विसहेसुं बच्चमाणेसु माणमहो वि जहा-समयं पालेकण आराहिकण जिल-जमोकारं तेगेय कमेण तस्मि चेय विमाणे अणेय                                                                                                        | -    |
|    | जोषण-छन्न-विराधरे देवो उनवण्णो । तस्स वि सा चेवानत्था, णवरं पुण णामं पडमवरो ति । तभो केण वि कीछंतरेण                                                                                                      | ī    |
| _  | आयान-विकास देवा उपवच्या । पत्ता विकास प्रियम्भिता प्राप्ता विकास के विकास सामाहको वि, णवरं पुण से गामं पडमसारो कि ।                                                                                       | 1 6  |
| 9  | तको तार्ण पि दियहार्ण परिवालिय-संजमो सो वि मरिऊण चंडसोमो वि उप्पण्णो तम्मि चेय विमाण-वरे, णवर्र से                                                                                                        |      |
|    | तमा ताणापाद्वयहाण पार्वालय-संज्ञान सा वि मारकण पंजतासाचि उपराज्ञा तारम पर्यापनाज्य पर्<br>पुण णामं पडमचंदो ति । तजो केसुद्द दिवहेसु कय-सामाइय-कम्मो मरिकण मोहदत्तो तस्मि चेय विमाणवरे उववण्णो,            | •    |
|    | पुण णाम पदमचदा ।ता । तमा क्लुह् ।दपहलु कथ-लामाइय-कम्मा मारळण माहदत्ता ताम्म यय ।वमाणवर उपयण्णा<br>।वसरं से णामं पदमकेसरो ति । तभो पृषं च ते पंच वि जणा पदम-विमाणुष्पण्णा सम-विभव-परिवार-बळ-पोरुस-प्यमाबा- |      |
| y  | जबर स जाम प्रवासकतर । ता । पूर्व च त पच ।व जणा प्रवासन्वमाणुञ्चणा समनवन्यारवार चळन्यारतार चळन्यारसायाः<br>उद्या जबरोच्यरं च महा-सिजेह-परा जाणेति जहा कथ-संक्ष्य ति । पूर्व वच्चह कोह काळो । प्रथंतरिम     | . 9  |
|    | सुर-सेणावह-तालिय-बंटा-राबुच्छलंत-पहिसहं । पहिसह-पोगालुग्बाच-बहुणाचलिय-सुर-बंटं ॥                                                                                                                          |      |
| 12 |                                                                                                                                                                                                           | 12   |
| 10 | वंदा-रच-गुजारिय-पाजर-पुर-राजः । जाठजा-सङ्ग्रामा-सहसा-पुर-शुप्पश्य-स्था-देश-पुर-शुक्र-दुक्शरः ॥<br>हुंकार-सवण-विम्हिय-बहुबा-सुह-णिसिय-तियस-तररूच्छं । तररूच्छ-दंसणुप्पिरय-समा-गंधव्य-गीय-रवं ॥             | 12   |
|    | वुकार-तव-भवा-वृक्ष-वृक्ष-तिक्ष-राज्य-तिवस-वर्षः क्रिक्टरसायण-संखुहिय-क्रक्यकाराब-रविध-विसिय <b>कं</b> ॥                                                                                                   |      |
| 15 |                                                                                                                                                                                                           | 15   |
|    | पुष्क्रियं च णेहिं सुरवरेहिं 'भो भो किमेवं' ति । तक्षो तेहिं विष्णत्तं पडिहारेहिं । 'देव,                                                                                                                 | 10   |
|    | पुष्क्रय च णाह सुरवराह भा मा किमच १त । तका ताह विष्णत पाडहाराह । वव,<br>जंबुद्दीवे भरहे दाहिण-मजिस्रह्ययम्म खंडम्मि । तम्मि य धम्म-जिणिहो विहरह उप्पण्ण-णाणवरो ॥                                          |      |
| •  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                   |      |
| 18 |                                                                                                                                                                                                           | 18   |
|    | तं च सोऊण कयं सम्वेहिं चेय सुर-वरेहिं 'णमो मगवनो सुधम्म-धम्मस्स जिणस्स' ति । तं च काऊण पयष्टा सुरिंद-पसुहा<br>सुरवरा । कह च । बवि य,                                                                      | ı    |
| 21 |                                                                                                                                                                                                           | 21   |
| -1 | तव्युद्धार्य रहेररच्यु चाच वयनागरसूर वाजण्य । यारपुष्ट तायसम्बद्धार साम्यास्य ।<br>तिवसिंद-पोड-विक्रया-विकास-गिजांत-मंगलुगगीयं । अवसेसच्छरसा-गण-सरहस-गचंत-सोहिल्लं ॥                                      |      |
|    | र्ययातपुर १७२२ वर्ण सार्थिक (सार्था सार्था सार्था । जयस्तर व्यवस्ता मार्था स्वर्था सार्था ।<br>रयण-विणिग्मिय-णेडर-चळमाण-चळंत-किंकिणी-सहं । वर-संख-एडह-मेरी-क्राञ्चिर-झंकार-पडिसहं ॥                       |      |
| 24 |                                                                                                                                                                                                           | 24   |
| Z. | । णारय-तुंबुरु-बीणा-वेणु-तवाराव-महुर-सहार्छ । उक्कृट्टि-सीह-णायं कक्तयळ-सहुच्छ्छंत-दिसियकं ॥<br>इय एरिस-हरूहरूयं जिणिदयंदस्स समवसरणस्मि । बक्तंति हिट्ट-सुट्टा अंगेसु सुरा अमार्यंता ॥                    | 24   |
|    | ६५ पुरस्तिक्विक्य जाणद्वयदस्त समवसरणाम्म । वसात १६८-तुद्वा अगसु सुरा अमायता ॥<br>संपत्ता य चेपा-पुरवरीए ।                                                                                                 |      |
| 27 |                                                                                                                                                                                                           | L )1 |
| _  | जिणस्स समबस्तरं विरण्मि' ति । भणियं च वासवेणं 'देवाणुष्पिया, एवं होउ' ति । भणियमेते किं जायं ति । अवि य                                                                                                   |      |
|    | सहस्र चित्र अरणियले उद्धावह् मारुको धमधमस्स । सर-सक्कर-तण-सय-रेणु-णासणो जोयणं जाव ॥                                                                                                                       | •    |
| 21 |                                                                                                                                                                                                           |      |
| •  | े परापुर्व पर परसताव पासणा सुराभ-गध-गध-गध्छ। । भारहु-मह-मुका ाणवड् कळ-सायळ-तुसारा ॥<br>मयरंव-बिंदु-णीसंव-कुद-मुद्धागयालि-हळबोळो । बेंट-ट्रिय-सुर-पायव-कुसुमुक्केरो पडह तत्तो ॥                            | 30   |
|    | ना नारम प्रतिपति प्राप्ता प्रति राज्य विकास संस्थित । वटनाइयन्त्रुप्त स्वर्णन्त्रुप्त स्वर्णा । वटनाइयन्त्रुप्                                                                                            |      |
| 2  | तो तस्स परियरेणं णाणा-मणि-स्यण-किरण-संबल्धियं । बद्ध-सुर-श्वाद-सोहं पायार-वरं विणिम्मवियं ॥<br>3    तस्स य बाहिं सहसा बीयं वर-तिवस-कणय-णिम्मवियं । रयणाजोविय-सिहरं रहयं तिवसेण पायारं ॥                   |      |
|    | " पद्ध च चार्क सक्ता बाध वर-तियस-क्रणय-पिकास्य । स्यणज्ञात्वय-स्वत्र स्थ्य तियस्प पियरि ॥                                                                                                                 | 22   |

<sup>1)</sup> P बंधको, P आर्किनणं for आक्तिनणं. 2) P om. अइ, P मुद्धह. 3) P om. य, J प्रतमपद्दी, P एयं. 4) P दियह for दियहें सुं, P तेणय. 5) P सा नेय वनस्था, P पुणा for पुण, J पत्रमीर ति P पत्रमनरो ति, P केणांनि. 6) P संजमिनि ही आ, P inter. पत्रमनरो (for पत्रमसारो) and से णामं, J पत्रमनारो added on the margin, J P ति. 7) P काणं for ताणं, P नेव. 8) P उण, J पत्रमनंडो, P उप्पण्णो. 9) P om. से. 10) P सिण्डह for सिणेह, P तहा for जहा, P के वि for कोइ. 11) J सेणानई, P घंटारयणुच्छ, P पोमालकाय, J adds सेल before निरुद्ध. 12) P गुंजानिया. 13) P adds रव before सनण, J समण for सनण, P निहिच for णिमिय, P णुप्पिन्छणंशन्त, P repeats गीयरनं. 14) P भंगाणसिरतालक्ष्ममण्यान्तर, J "रच्छरयं, P सुह य for संखुद्धिय, P दिवयकं. 15) P उच्छल्चिहलापोला, P कितिपिडिसदा. 17) J णाणघरो. 18) J गतंब्वन्तिअस, P तिअमरनंद, P समयं निय. 19) P चेन, P सुद्धमधंमिणिणस्स, P प्युद्धा. 20) P क्षयदा for सह य 21) P om. हरिसनसुम्मुकनोहिकं etc. to उक्कुद्धिसीहणायं. 24) P repeats कल्चल. 25) P विणिद्धंदस्स, P इद्धतुद्धा. 26) P om. य. 27) P om. य. P om. तियसेण, P नेव. 29) P मासुओ, P खरनिकम-, P जोयणे. 30) P रव for रय, P णासणासरिह, J P अदिद्ध 31) P नंद for विद्य, P बेंदु for नेट. 32) P परिन्यणें, P om. कि(ण, P नातारं पायारतं यं. 33) P य वोदि, P वुद्धं for नीयं, P adds कण before कणन, P प्रणारं.

| 1  | थोर्वतरेण तस्स य करूचीय-मयं फुरंत-केतिई । उत्तुंग-सिहर-राहं सहसा तह्यं पि पायारं ॥                      | 1   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | अह तुंग-कणय-तोरण-सिहरोवरि-चलिर-धयवडाइलं । मणि-घडिय-सालभेजिय-सिरि-सोहं चार्सारेट-सह॥                     | Ī   |
| 3  | वर-मणि वराख-बारण-हरि-सरह-ससेहिँ संवराहण्णं । महमहमहंत-पूर्वं वण-माला-रुहर-रुविर पलंबं ॥                 | 3   |
|    | वर-वेजयंति-सोहं मुत्ताहरू-रहर-दीहरोऊलं । तक्सण-मेत्तेणं विय विणिम्मयं दार-संघायं ॥                      | •   |
|    | वर-कणय-पडम-राडा वियासिय-कंदोष्ट-कुसुम-चेचइया । अच्छच्छ-वारि-भरिया रह्या दारेसु वावीओ ॥                  |     |
| 6  | पवणुक्वेल्लिर-पल्लव-वियसिय-कुसुम-सुरहि-गंधाइं । वर-चूब-चंपयासोय-सार-गरुयाईं य वणाइं ॥                   | 6   |
|    | एयस्स मज्ज्ञयारे रहयं देवेण मणिमयं तुंगं । कंचण-सेळं व बिरं वरासणं श्रुवण-णाहरूस ॥                      |     |
|    | तत्तो पसरिय-किरणं दित्तं भामंडलं सुणिवइस्स । वर-दुंदुही य दीसइ वर-सुर-कर-ताडिया सहसा ॥                  |     |
| 9  | कोमल-िकसलय-हारं पवणुक्वेश्चंत-गोच्छ-चेचइयं। बारस-गुण-तुंगयरं बसोग-वर-पायवं रम्मं॥                       | ¥   |
|    | तत्तो वि फलिह-मङ्यं तिहुचण-सामिसणेक वर-चिंधं । चंदावलि व्व रह्यं छत्त-तियं धरमणाहस्म ॥                  |     |
|    | पासेहिँ चामराओ सक्कीसाणिहिँ दो वि घरियाओ । उक्कट्टि-सीह-णाओ जिन्हित य दिव्व-कुसुमाई ॥                   |     |
| 10 | एत्थंतरिम भगवं पुष्वद्दारेण पविसए धम्मो । तियस-पडमावलीए ठावंतो पाय-पढमाई ॥                              | 12  |
| 12 | मह पविसिक्तण भगवं चेहच-रूक्तं प्याहिणं काउं । गिसियह पुन्वाभिमुहो धुम्बंतो तियस-णाहेहिं ॥               |     |
|    | तत्तो णिमियस्स य से जाया पडिरूवया तिय-दिमासु । जिणवर-सरिसा ते श्विय तस्सेव पभावमो जाया ॥                |     |
| 15 | तो तस्स दाहिणेणं णसिउं तं चेय ठाइ गणहारी । तस्साणुमगा-रुग्गा केबलिणो सेस-साहू य ॥                       | 15  |
|    | तत्तो विमाण-देवी समणी-सहियाउ ठंति अण्णाओ । बहु-जणवय-सय-कल्पियं तहा वि रूदं ति पडिहाइ ॥                  |     |
|    | कत्यह विमाण देवा कत्यइ भवणाण सामिगो होति । कत्यह जोहसिय <b>चिय वंतर देवा य भण्ण</b> त्य ॥               |     |
| 18 | कत्यइ य वंतरीओ कत्यइ देवीओं जोइसांग तु । कत्यइ णायर-जोओ कत्यइ राया सुरवरिंदो ॥                          | 18  |
|    | भवरोप्पर-वेर-विवज्ञियाइँ सवलाइँ सावय-गणाई । पायारंतर-परिसद्वियाइँ चिट्ठांत णिहुयाई ॥                    |     |
|    | एवं जोयण-मेत्ते धम्म-जिणिंदस्स समवसरणम्म । अजंतणे अधिकहे बेर-विमुक्के भय-विहीणे ॥                       |     |
| 21 | अह भाणिउं पत्रत्तो जोयण-जीहारि <b>जी</b> ऍ वार्णाए । गंभीर-महुर-घोसो <b>ण</b> मोत्थु तित्थस्स वयणमिणे ॥ | 21  |
|    | इय भणियग्मि समं चिय सब्दे वि सुरिंद-द्णुवइप्पमुहा । कर-कमल-मङलि-सोहा पणया देवा जिणिंदस्स ॥              |     |
|    | बह सुर-गर-तिरिएसु य सम्मी-दांचिविएसु सम्बेसु । परिणम <b>इ</b> सभासाए ए <b>कं निय</b> सन्व-सत्तेसु ॥     |     |
| 24 | जह बुज्ज्ञह् देव-गुरू सयल-महासत्थ-वित्थरुप्फालं । णउलाई वि तह श्विय वियप्प रहियं जिणाणं ति ॥            | 24  |
|    | 🖇 १७९ ) इमाणु उण पुरिसाणु वाणीणु सयल-सुरासुर-णर-तिरियामय-पाण-सरिसाणु किं भणिउं पबत्तो भर                | ावं |
| ঘ  | म्म-जिणिंदो ।                                                                                           |     |
| 27 | कोषम्मि अस्यि जीवो अस्थि अजीवो <b>वि आसवो अस्यि । अ</b> स्थि य संवर-भावो बंघो वि य अस्थि जीवस्स ॥       | 27  |
|    | अन्यि य जिज्जरंगं पि य मोक्खो वि य अन्यि जवर जीवाणं । धम्मो वि अन्धि पयडो अन्धि अहममे वि छोयम्मि ॥      |     |
|    | सद्द्व-खेत्त-कालाभावेहि य अस्यि अप्पणो सद्वं । पर-द्द्व-खेत्त-कालाभावेहि य णस्य सद्वं पि ॥              |     |
| 30 | जह वि ण घेप्पह जीवो अप्पश्चक्खो सरीर-मञ्जान्मि । तह वि अणुमाण-गम्मो इसीहैँ लिंगीहैँ णायव्यो ॥           | 50  |
|    | उरगह-ईहापूहा-मग्गण तह धारणा य मेहा य । बुद्धी मई वियक्ता विष्णाणं भावणा सण्णा ॥                         |     |
|    | भक्खेवण-उन्खेबण-आउंच-पसारणा य गमणं च । भ्राहार-भसण-दंसण-परण-निबारा बहु-वियप्पा ॥                        |     |
| 33 | एयं करेमि संपइ एयं काहासि एस-कालम्म । एयं क्यं ति-कालं तिण्णि वि जो सुणइ सो जीवो ॥                      | 33  |
|    | सो य ण सिओ ण कण्हो ज य रस्तो जेय पीछ-काबोओ । देहम्मि पोग्गळ-मण् पायह वण्णकमं णवरं ॥                     |     |
|    | ण य दीहो ण य तंस्रो ण य चउरंस्रो ण वट्ट-हुंडो वा । कम्मेणं देहस्थो संठाणं पावए जीवो ॥                   |     |
|    |                                                                                                         |     |

<sup>1 &</sup>gt; P संतिष्ठेः 2 > P अिलयभय, P चाविर्ः 3 > P सिंसिः, P रव्य for कहर. 5 > P कणयपंगिराहा, P repeats रह्मा, J वाईओ 6 > P पवणुवेल्छिन, P धूर्य for चूय. 7 > P देवेण मर्ग 8 > P साहमा for सहसा. 9 > P राहं for हारं, J जिण for गुण. 11 > P उक्कदिसीहनीको, P वर्धवेत हांति before य. 12 > P ठावते. 13 > P अह विसि, P चेतियरुक्सं, P चुंततो for शुक्वतो. 14 > P ततो, J विय for चिय, P नरसेय पहावओ. 15 > P निर्मर्थ 16 > J रहं व्य पिट . 17 > J विमाणा, P अवणाण वासिगो होह. 18 > P देविह. 19 > J सिंडियाहं P सिंडियाहं 20 > P जोव्यणमेत्ते, P य विकहे for अविकहे. 23 > P परिणयह सहासचे एक विय सव्य सव्य सत्य सु. 25 > P शा. वाणीय, P पयात्तो. 27 > P कोर्जाम य अरिथ, P ॥ अरिथ जीवस्स। अरिथ निक्जरणं पि यामोक्खो. 28 > P सुइंमोय for अहम्मो वि 29 > P कार्जामावे चिय अरिथ. 30 > P जीवो हय पश्चको 31 > P विअव्या for वियक्का. 32 > J आउंट, P हसण for गसण, J सहण for दंसण, P विनारा. 34 > P किण्हो, P नीय for णील.

| 1  | ण व सीवलो ण उण्हो ण व फरुमो णेव कोमलप्फरिसो । गुरु-लहु-सिणिब्-भावं वबह देहरिम कम्मेणं ॥            | ]   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | ण य अंबिको ण महुरो ण य तिचो कहु-कसाय-छवणो व्व । दुरही-सुगंध-मानं वश्वद् देहस्स मज्झ-गभो ॥          |     |
| 3  | ण य सो घ <b>ददर-</b> रूवो अच्छड् देहस्स मञ्ज्ञयारिम । ण य होह् सन्व-नावी अंगुट्ट-समो वि य ण होह् ॥ | 8   |
|    | णिय-कम्म-गहिय-पोगाल-देह-पमाणो परोप्पराणुगओ । णह-दंत-फेस-वजी सेस-सरीरम्मि अवि भावो ॥                |     |
|    | जह किर तिलेसु तेल्लं भहवा कुसुमिम होइ सोरव्मं । अण्णोण्णाणुगयं चिय एवं चिय देह-जीवाणं ॥            |     |
| 6  | जह देहिस्स सिणिक्वे लगाह रेणू अलक्खिओ चेय । रायहोस-सिणिक्वे जीवे कम्मं तह चेय ॥                    | . 6 |
|    | जह वर्शने जीवे वश्वह देहं पि जल्य सो जाह । तह मुत्तं पिव कम्मं वश्वह जीवस्स णिस्साए ॥              |     |
|    | जह मोरा उड्डीणो वसह घेतुं कलाव-पटभारं । तह वसह जीवो वि हु कम्म-कलावेण परियरिक्षो ॥                 |     |
| 9  | जह कोइ इयर-पुरिसो रंधेकण सर्य च तं भुंजे । तह जीवो वि सर्य चिय काउं कम्म सर्य भुंजे ॥              | 9   |
|    | जह विश्विण्णीम सरे गुंजा-वायाहुओ भमेज हुढो । तह मंसार-समुद्दे कम्माइन्द्रो भमह जीवो ॥              |     |
|    | जह वसद्द को वि णरो णीहरिउं जर-घराउ णवयम्मि । तह जीवो चड्डकंण जर-देहं जाइ देहिम्मि ॥                |     |
| 12 | जह रयण मयण-सुगृहियं पि अतो-फुरंत-कंतिछं। इय कम्म-रासि-गृहो जीवो वि हु जाणणु किंचि ॥                | 12  |
|    | जह दीवो वर-भवणं तुंगं पिहु-दीहरं पि दीवेइ । मह्रय-संपुड-छूडो तत्तिय-मेत्तं पयासेइ ॥                |     |
|    | तह जीवो लक्ख-समूसियं पि देहं जणेइ सजीवं । पुण कुंथु-देह-छूढो तत्तिय-मेत्तेण संतुट्टो ॥             |     |
| 15 | जह गयणयले पवणो वर्षतो णेय दीसइ जणेण । तह जीवो वि भमंतो णयणेहि ण घेटपइ भवम्मि ॥                     | 15  |
|    | जह किर घरम्मि दारेण पविसमाणो णिरुंभई वाऊ । इय जीव-घरे रुंभसु इंदिय-दाराई पावस्स ॥                  |     |
|    | जह उज्झइ तण-कट्टं जाला-मालाउलेण जलणेणं । तह जीवस्स वि उज्झइ कम्म-रयं झाण-जोण्ण ॥                   |     |
| 18 | बीयंकुराण व जहा कारण-कजाहँ णेय णजानि । इय जीव-कम्मयाण वि सह-भावो णंत-कालम्मि ॥                     | 18  |
|    | जह घाऊ-पत्थरम्मि सम-उप्पण्णस्मि जलण-जोपुहिं । डहिऊण पत्थर-मलं कीरइ अह णिस्मलं कणयं ॥               |     |
|    | तह जीव-कस्मयाणं भणाइ-कालम्मि झाण-जोएण । णिर्जारय-कम्म-किट्टो जीवो भह कीरए विमलो ॥                  |     |
| 21 | <b>अह विमलो चंदमणी झरइ जलं चंद-किरण-जोएण।</b> तह जीवो कम्म-मूळं मुंचइ लद्गण सम्मत्तं ॥             | 21  |
|    | जह सूरमणी जरूणं मुंचइ सूरेण ताबिओं संतो । तह जीवो वि हु णाणं पावइ तव-सासियप्पाणो ॥                 |     |
|    | जद पंक-लेव-रहिको जलोर्नारं ठाइ लाउओ सहसा । तह सयल-कम्म-मुको लोगको ठाइ जीवो वि ॥                    |     |
| 24 | इय जीव-बंध-मोक्खो भासव-णिजरण-संवरे सब्वे । ह्वरूणाणीहिँ पुरा भणिए सब्वेहि वि जिणेहि ॥              | 24  |
| Q  | वं च दंबाणुप्पिया ।                                                                                |     |
|    | लोयिम्म क वि सत्ता विमुख्माना वहिम्म भासत्ता । मरिद्धण जीत णर्य दुक्ख-सयावत्त-पुउरिम्म ॥           |     |
| 27 | णाणावरणुद्रुणं कम्मेणं मोहणीय-पडरेणं । भट्ट-वसट्टा अष् ग मरिक्रणं थावरा होति ॥                     | 27  |
|    | मय-छोह-मोह-माया-कसाय-बसजो जिमो अयाणंतो । मरिजण होड् तिरिजो णरय-सरिच्छासु वियणासु ॥                 |     |
|    | को इत्थ होइ देवो विमाण-वासी य यंतरो भण्णो । अण्णो भवण-णिवासी जोइसिओ चेव तह होइ ॥                   |     |
| 30 | माणं णिरंभिकणं तवं च चरिकण जिणवराणाए । कोइ तिहं चिय जीवो तियासिंदो होइ सम्माम्म ॥                  | 30  |
|    | भण्म गणहर-देवा आयरिया चेव होति अण्मे वि । सम्मत्त-णाण-चरणे जीवा अण्णे वि पार्वति ॥                 |     |
|    | सयल-जय-जीव-वित्यर-भक्ति-भरोणमिय-संधुयप्पाणो । भव्व-कुमुयाण ससिणो होति जिणिदा वि के वि जिया ॥       |     |
| 33 | भण्ग मोहावत्तं दुह-सय-जरु वीइ-भंगुर-तरंगं । तरिकण भव-समुद्दं जीवा सिद्धिं पि पार्वति ॥             | 33  |
|    | तम्हा करेह तुब्भे तव-संजम-णाण-दंसणेसु मणं । कम्म-कळंक-विसुक्का सिद्धि-पुरं जेण पावेह ॥             |     |

<sup>2)</sup> उम्बंध 3) मिंदि for बह, P य न बि for वि यण. 4) म परीप्पणुगओ, म कैसविष्णों से सरिरंमि, उमाओं 5) म कुसमें। देह सोर्ट्स, म प्य जिय जीव दंगणं. 6) म सिणिद्धों, म अल्वस्तेष्णों, म सिणिद्धें, म म प्राप्त प्राप

Ø

- 1 तस्रो पणया सन्ते वि वासवय्यमुहा देव-दाणव-गणा भणिउं च पयत्ता । 'स्रहो, भगवया कहिया जीवादको पयत्था । 1 साहिको जीवो, परूवियाई जीव-धम्माई । पण्णवियं वंध-णिजरा-मोक्स-भावं' ति ।
- 3 § १८० ) पृत्यंतरिम कहंतरं जाणिऊण विरङ्यंजलिउडेण पुच्छिको भगवया गणहर-देवेण धम्म-जिणवरो । 3 'भगवं, इमीए स-सुरासुर-णर-तिरिय-सय-सहस्स-संकुलाए परिसाए को पढमं कम्मक्सयं काऊण तिद्धि-वसिंहं पाबिहरू' कि । भगवया मणियं । 'देवाणुप्पिया,
- एसो जो तुह पासेण मूसको एह धूसरच्छाको । संभिरय-पुष्व-जम्मो संविग्गो णिडभर-पयारो ॥ मह दंसण-परितुट्टो क्याणंद-भरंत-बाह-णयणिङ्घो । तुहुविय-कण्ण-जुवलो रोमंचुच्छ्य-सब्वंगो ॥ अम्हाणं सब्बाण वि पढमं चिय एस पाव-रय-मुको । पाविहङ् सिद्धि-वसिहं अक्लय-मोक्सं अणाबाहं ॥'
- 9 प्तं च भगवया भणिय-भेत्ते सयल-णिरंद्-वंद्र-नियसिंद-दणुवड्-पग्रुहस्स तियस-विलय-वर्लत-कोडय-रहस-वस-वियसमाणाई 9 णिविवयाई रण्णुंदुरस्स उविर दिद्वि-माला-सहस्साई। सो य भागंत्ण भित-भर-णिवभरो भगवओ पायवीह-संसिओ मिह्यल-णिमिउत्तमंगो किं किं पि णिय-भासाए भाणिउं पयत्तो। भिणयं च तियस-णाहेण। 'भगवं, महंतं मह कोजहरूं 12 जं एस सब्बाहम-तुच्छ-जाईओ कोमल-वालुया-थली-बिल-णिवास-तुङ्किओ रण्णुंदुरो सब्वाणं चेय भम्हाणं पटमं सिद्धि-पुरि 12 पाबिहिह सि। कहं वा हमिणा थोव-कम्मेण होइजण एसा खुइ-जाई पाविय' सि।
- \delta १८१ ) भगवया भणियं। 'मरिथ विझो णाम महीहरो। तस्स ऋहरं विझवासो णाम संणिवेसो विसमेतो य। तथ्य पश्च-15 तिओ महिंदो णाम राया। तस्स तारा णाम महादेवी। तीए पुत्तो ताराचंदो भट्ट-वरिस-मेत्तो। एयरिस अवसरे हिडण्णेसिणा 15 बद्ध-वेराणुसएण कोसलेण रण्णा ओक्लंद दाऊण भेल्लियं तं संणिवेसं । तिहें णिग्मदो महिंदो, जुजिन्नउं पयत्तो, जुजातो य विणिवाइओ । तओ हुयं सेप्पं अणाग्यं नि पुराइंड पयत्तं, सब्वो य जुणो जीव-संसो पुराणो । तस्य तारा वि महादेवी तं पुत्तं 18 ताराचंदं अंगुलीए लाइकण जलेण समयं पलायमाणी य भरवच्छं णाम णयरं तत्य संपत्ता । तओ तत्य वि ण-याणए कस्स 18 सरणं पवजामो । ण कयाइ वि करसइ अणिमित् शुद्धंकियं सुहं दिहं खलयणस्य । तभो तण्हा-सहा-परिस्यमध्येय-वेवमाण-हियया करथ वचामि, कत्थ ण वचामि, किं करेमि, किं वा ण करेमि, कत्थ पविसामि, किं पुष्कामि, किं वा आखवामि. 21 कहं वा वहियब्वं' ति वितयंनी तरला सण्णा रण्ण-क्ररंग-सिलिंबी विय अहिणव-प्पस्या णियय-जूह-भट्टा बुण्ण-कायर-हिय- 21 विया एकश्मि णयर-चन्नर-सिव-मंडवे पविसिउं पयता । खोण य गोयरग-णिरगयं साहणीणं जुवलयं दिहं । तं च दट्टण चितियं तीए । 'बहो, एयाओ साहगीओ महाणुभागाओ धम्म-णिरयाओ वर्चनीओ य पुरा मम पेहचम्मि पुराणिजाओ । 24 तत्थ ता इमाओ जह परं मह सरणं काऊण अम्हारिसाण गह' ति चिंतयंती पुत्तं अंगुलीए घेत्तण समुद्रिया, वंदियाओ णाए 24 साहणीको । भासीसिया य ताहिं, साणुणयं च पुच्छिया 'कत्तो सि भागया'। तीए भणियं 'भयवद्वभो विञ्चपराओ'। तार्हि भणियं 'कस्स पाहणीओ'। तओ तीय भणियं 'इमं पि ण-याणामि' ति । तओ तीय रूव-लायण्ण-लक्त्वणादिसयं 27 पेच्छंतीहिं तं च नारिसं कलुणं भारियं सोकण अणुकंपा जाया साहणीणं । तार्हि अणियं 'जह तुह इह णयरे कोइ णिय. 27 ता एहि पवत्तिणीए पाहणी होहि'। तीए वि 'अणुगाहो'ति भणंतीए पडिवण्णं। गंतुं च पयत्ता। मगगालग्या दिहा य पवत्ति-जीए, चिंतियं च णाए 'अहो, इमाए वि आगिनीए एरिसा आवद्द' ति । तको असरिस-रूव-जोव्यण-लायण्य-लक्क्ला-विला-30 सेहिं लक्खियं पवित्तणीए जहा का वि राय-दारिय ति । इसो य से अहसुंदरो पासे पुत्तओं ति । नीए वि उवगंत्रण बंदिया अ पवित्रणी । आसीमिया, तीय पुष्क्रिया य 'कत्तो भागया' । साहियं च णियय-वृत्तंतं पवित्रणीप् । तओ सेज्ञायर-घरे समिष्या । तेहिँ वि णियय-पूर व्व विगय-समा सा कया । सो वि शयउत्तो भवभगिउव्वत्तिय-मिज्ञय-जिमिय-विलित्त-33 परिहिस्रो कक्षो. सह-णिसण्णो य । भणिया पवत्तिणीए 'वच्छे, किं संपयं तए कायब्वं' ति । तीए भणियं 'भयवइ, जो मह 33

<sup>1)</sup> P adds या before सन्ते, P देवादाणव, P om. च, J जीवातिओं P जीवादयों. 2) P भीवसों भावं. 3) P विरह अंजलिणा. 4) P पाविदित्ति. 5) J देवाणुपियां. 6) P एयं for एट, J om. चूमरच्छाओं. 7) P भणंतवाहु. 8) P पढमविय, P पाविदित्ति, J रि.क्रिवमटं, P मोक्सों अणा हि. 9) J वर for चंद्र, J एमुहस्म, P ति for तियम, P शिवसमणाई. 10) P सहंदरस्म, P ति हिंदी, P पायपींटं. 11) P महिंदालिन्नचं, P om. one कि, P नियम, P जोजल 12) P जाइओं, P बिलिनवास, P रणंद्वरों, P inter. अम्हाणं के चेब, P सिक्सिकं पृति. 13) J पायिहि ति, P थीय for थीन, P होइकणा P सुद्धु, जाई. 14) P महिंदरों, J जुलत् रे for कुहरे, J adds महा before संगित्रेसों. 15) J त्राय, P हिन्दुमेसेणा. 16) J जोखंदं, P से for ते, P सिक्टिसे, P नियमओं, P om. य. 17) J प्यत्ती, P जीवसेनों. 18) P जाणण रिंग जिपे, I अभ्राणिहं अवित्रा. 20) P om. कत्य ण वश्वासि कि करीने, P om. ण before करीने, P आल्सामि. 21) J om. तत्ता, P तरलारककुर्रागसिलियों विय, P नम्स्या 23) P िनयंनीए, P वश्वतीय, P पृणिज्ञाओं 24) P om. ना, P अम्हारिसा गई ति वित्रवतीण पोत्तं. 25) P तीय ताहि अणियं प्रमलानों ति for णाए साहुणीं तो। आसीसिया य ताहि, साणुणवं च, J तीय for तीए, P भयवईओः 26) J ताहि for तीय, P रामि न याणि। तओं, P स्वलावण्यलकक्षणाहस्तय पेच्छवंतीहि. 27) P माणिय, P जाया जुणीण, P om. इत. 28) P तीह, J तीय, J मणंतीय, P लग्गा बिहुत्यों पवित्तिणी. 29) P om. वि, P अगीतीए, P अवस्य for आवह, P विलामाए. 30) P प्रतित्तिणीय, P रायादारिय, P अगीसे for हमो य से, P दाओं for तुत्तो, J तीय for तीए, P om. वि. 31) P प्रवित्तिणीय थंमलािय, विस, J णिअयं, J प्रचित्तिणीय, P स्वावत्तिणीय, P सेनावर, 32) P क्यिनराजा, P प्रवित्तिणीय, P सेनावर. 32) P क्यिनराजा, P प्रवित्तिणीय, P सेनावर. 32) P om. वि, P मायरं दिहा for विगयममा सा तया, P अन्धिय- 33) P मूर्यनिराजा, P repeats वित्रिणीय before वच्छे, J तीय for तीए.

1 जाहों सो रजिम्म विणिवाहको । विजट्टं विंद्सपुरं । जट्टो परियणो । बंदो कोसळ-जारिंदो । बाको पुत्तो अपरियणो य । ता 1 णिख रजासा । जह उण एत्थ पत्त-कारूं तं करिम, जेण पुणो वि ण एरिसीओ आवर्षको पावेमि ति । सम्बद्धा तुमं जं 3 आदिसिस तं चेय करिमें ति । तको पवित्रजीए मणियं । 'वच्छे, जइ एवं ते णिच्छको, तको एस ताराचंदो आयरियाणं 3 समिप्पको, तुमं पुण अन्दाणं मज्ज्ञे पन्वयाहि ति । एवं कए सन्वं संसार-वास-तुक्कं हिण्णं होहिइ' ति । तीए वि 'तह' ति पिढ्यणं । समिप्पको ताराचंदो भगवको अणंत-जिणवर-तित्थे अणुवत्तमाणे सुणेदस्स आयरियस्स । तेण वि जद्दा-विहिणा 5 प्रवाविको ।

६ १८२) तजो किंचि कालंतरं अहकंतं जोव्वण-वस-बिल्समाण-रायउत्त-सहावो खग्ग-धणु-जंत-चक्क-गंधव्य-णट्ट-वाहय-विलासो उम्मगं काउमाहत्तो । तक्षो पण्णविको बायरिएणं, भणिको गणावच्छेएण, सासिबो उवज्जाएण, संगविको साहु-9 युजेण । एवं च चोइजामाणो य ईसि-परिणाम-मंगं काउमाहत्तो । एत्य य शवसरे आयरिया बाहिर-भूमिं गया । सो य 9 समाभा गानी । तथ्य य अच्छमाणेणं वणस्थस्त्रीए रण्णंदरा कीलंता दिहा । तभी चितियं णेणं । 'अही, धण्णा हमे, पेच्छ खेर्छति जहिच्छाए, फरुसं णय सुर्णेति, णेय पणमंति, वियरंति हियय-रुइयं । अन्दो रण्णुंद्रा घण्णा । अम्हाणं पुण परायस 12 जीवियाणं सय-समं जीवियं, जेण एको भगइ एयं करेहि, भण्णो पुण भणइ इमं करेहि, इसं भक्खं इमं चासक्खं, इमं 12 पियस इसं मा छिवसु, पृत्थ पायच्छित्तं, पृयं भालोपुसु, विणयं करेसु, वंदणं कुणसु, पिडक्कमसु ति । ता सव्वहा पृक्कं पि सणं पत्थि ऊसासो ति । तेण रण्णुंद्रा घण्णा अम्हाहितो' ति चिंतयंतो वसइं उवगक्षो । तं च तारिसं णियाण-सहुं ण नेण 15 गुरूणं भालोइयं, ण णिंदियं, ण पायच्छितं चिण्णं । एवं च दियहेसु वर्चतेसु अकाल-सच्चु मरिकण णमोक्कारेणं जोइसियाणं 15 मञ्जे किंचि-ऊण-पिठवाउओ देवताए उचवण्णो । तओ तत्य एसो भोए भुंजिऊण एत्य चंपाए पुम्युत्तरे दिसा-भाए मोरूत्यठीए थलीए रण्णुंद्र-कुले एक्काए रण्णुंद्र-सुंद्ररीए कुच्छिति उववण्णो । तत्थ य जाओ णियय-समप्णं, कमेण य जोव्वणमणुप्पत्तो । 18 तत्तो भ्रणेय-रण्णुंदर-सुंदरी-बंद्र-परियरिय-मंदिरो रममाणो भ्रष्टिउं पयत्तो । तभो कहिँचि बाहिरं उवगयस्स समवसरण- 18 विरयण-कुसुम-बुट्टि-गंघो भागभो । तेण य अणुसारेण अणुसरंतो तहाविह-कम्म-चोइज्जमाणो य एत्य समवसरणे संपत्तो, सोउं च समाहत्तो मह वयणं । सुणेतस्स य जीवाइए पयन्ये पेच्छंतस्य य साह-छोयं तहाविह-भवियन्वयाए ईहापूह-मग्गणं 21 करेमाणस्य 'पुरिसं वयणं पुणो वि णिसुय-पुच्वं' नि, 'पुथं पुण बेसं भणुहय-पुच्वं' नि चितयंतस्य तस्य तहाविह-पाणावरणीय- 21 कम्म-खओवसमेणं जाई-सरणं उववण्णं। 'अहं संज्ञओ ब्राप्ति, पुणो जोइसिओ देवो, पुणो एस रण्णुंदुरो जाओ' ति । एयं सुमरिकण 'बहो, परिसो णाम एस संसारो ति, जेण देवो वि होऊण निरिय-जाईंपु बहुं उववण्णो ति । ता शासण्णं भगवश्रो 24 पाय-मूळे गंतूण भगवंतं वंदामि । पुच्छामि य किं मए उंदुरत्तणं पत्तं, किं वा पाविहामि' ति चिंतयंतो एस मम सयासं 24 भागभो ति । बहुमाण-णिब्भर-हियभो य ममं हियएण थुणिऊण समाहतो । 'भवि य.

भगवं जे तह बाणं तिहुयण-णाइस्स कह वि खंडंति । ते मूढा बम्हे विय दूरं कुगईसु वियरंति ॥ 27 ता भगवं, किं पुण मए कयं, जेणाणुआवेण एस एरिसो जाओ मि'। एस पुष्छह । 'ता भो भो महासत्त, तम्मि काले 27 तए चिंतियं जहा रण्णुंदुरा घण्ण' त्ति । तभो नेण णियाण-सङ्घ-दोसाणुआवेण देवत्तणे वि आउय-गोत्ताइं रण्णुंदुरत्तणे

30 रिश्र) एत्थेतरे पुष्छिको भगवया गणहारिणा । 'भगवं, किं सम्मविट्टी जीवो निरियाउये बंधइ ण व' ति । मणियं 30 च भगवया 'सम्मविट्टी जीवो निरियाउये वेदेइ, ण उण बंधङ । भण्णह य ।

1) प विजयपुर. 2) प पत्तवालन्तं, प om. ण alter वि, प्र आवश्यो, प adds न before पावेशि. 3) प आश्यासि। प om. चेय, प्र पपत्तिणीय, प तो for ते 4) प्र समयीयद्व प समुच्यिओ, प तो हिति, प्र तीय हैंग तीय. 5) प्र पश्चिम्नं, प अणंतश्र, प विवासमाण, प्र पणु चक्क, प वातिय. 8) प गणावच्छेआएण सारिया, प om, उवक्क्षाएण संणिवओ etc. to अवसरे आयरिया 10) प मनी for गओ, प वरात्थकीय रखंदगः 11) प न for णेय, प्र सुर्णति. प विवर्शति हियस्वयं, प रण्णंदुरा, प अन्दाण पुणो. 12) प om. पुण, प तमं करेह for इमं करेहि 13) प एवं for इमं before मा, प एवं for एय, प पि ण खणणणित्य. 14) प रखंदगः, प om. ति, प वसिंहं, प रखं न चेय गुरूणोइयं न 15) प जोतिसियाणं 16) प पिलावाओ प पिलयाओ र, प om. एमो, प एस्थं चेयाप, प दिसाविमाय मोरच्छलीय रण्णंदुरकूळे 17) प एका रण्णंदुर्वररीय कुच्छीय, प रण्णंदुर, प जोन्वणं संपत्तो 18) प्र तओ for तत्तो, प अणेवरं संवरसंदरी, प परियंदिय, प सवसरणवियरणा 19) प बुद्दी, प om. य. 20) प जीवातीय पदत्ये, प तत्ताविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्यावि

ा सम्मत्तिम उ छढ़े दहवाई णरय-तिरिय-दाराई। जह य ण सम्मत्त-जढ़ो शहव ण बढ़ाउशो पुढ़िंव॥
ता इमिणा देवसणिम वहमाणेण सम्मत्तं विमिक्षणं शाउयं तिरिवते बढ़ं 'ति। भणियं च तियसवहणा 'भगवं, कहं पुण वं संपयं एस सिढ़िं पाविहि' ति। भणियं च भगवया। 'इश्रो एस गंत्णं श्वत्ताणे वणत्यछीए वक्षि वितिहिह हियण। उ 'शहो दुरंतो संसारो, चछाई चिसाइं, चंचका इंदिय-तुरंगमा, विसमा कम्म-गईं, ण सुंदरं णियाण-सर्छं, शहमा उंदुर-जोणी, दुछ्हं जिणवर-मग्गं, ता वरं एत्य णमोक्कार-सणाहो मरिकण जत्य विराई पाविमि तत्य जाओ' ति चितयंतो तिम्म चेय क अच्छह्ह ति। तत्य वि से चिट्टंतस्य रण्णुंदुर-सुंदरीओ सामाय-तंदुछ-कोइवाइए य पुरक्षो णिमेंति। तश्रो वितिहिह । 'भो भो जीव दुरंत-वंत-छक्खण, एत्तियं काछं शाहारयंतेण को विसेसो तए संपाविभे। संपयं पुण मत्त-परिचाएण तं पावसु जं संसार-तरंडयं ति वितयंतो तत्तो-हुत्तं हेसिं पि ण पुछएइ। एयारिसं तं दृहुण ताओ रण्णुंदुर-सुंदरीओ चितिहिति। प्र 'शहो, केण वि कारणंतरेण अम्हाणं एस साम-सुंदरंगो कोविओ होहिइ। ता दे पसाएमो' ति चितयंतीओ श्रष्टीणाओ। तथो का वि उत्तिमंग कंडुयइ, अण्णा मंसु-केसे दीहरे मंठवेइ, अण्णा रिक्खाओ अवणेइ, अण्णा अंग परिमुसइ। एवं च

णरबोबारं तुडमे तुडमे सगगगलाओ पुरिसस्स । संसार-दुक्य-मूलं भवेह पुत्तीउ धुत्तीओ ॥
ति मण्णमाणो ण ताहिं खोहिजिहि ति । तओ तत्य वहण् दियहे खुहा-मोदिय-सरीरो मरिऊण मिहिलाण् णयरीण् मिहिलस्स

15 रण्णो महादेवीण् चित्तणामाण् कृष्ट्ठीण् गड्मत्ताण् उववजिहिह् । गड्मरथेण य क्षेण देवीण् मित्त-भावो सञ्च-सत्ताणं उविरं 15

भविस्सङ् । तेण से जायस्स मित्तकुमारो ति णामं कीरिहिंह् । एवं च परिवङ्गमाणो कोनुहली बालो कुकुड-मक्कडण्
पसु-संवर-कुनंग-घोरहवेहिं वंधण-वंधणुहिं कीलिहि ति । एवं च कीर्जतस्म अट्ट वरिसाइं पुण्णाइं । समागओ वासारतो ।

18 अवि य.

गजंति घणा णवंति वरहिणो धिजुला वलवलेह । रुक्खम्मे य बलाया पहिया य घरेसु ववंति ॥ जुप्पंति जंगलाई भजंति पवाओ त्रियसए कुडमो । वासारत्तो पत्तो गामेसु घराई छंजांत ॥

21 प्रिसे य वासारत्त-समप् णिमाओ सो रायउत्तो मित्तकुमारो णयर-बाहिरुहेसं। कीलंतो तेहिं सउण-सावय-गणेहिं वंधण-21 बद्धेहिं अध्छिहिइ। तेण य पप्रिण ओहिणाणी साहू विश्विहिइ। वोलंतो खेय सो पेरिछऊण उवआंगं दाहिइ चिंतेहिइ य 'भहो, केरिसा उण रायउत्तस्म पयई, ता किं पुण एथ कारणं' ति। उवउत्तो ओहिणाणेणं पेरिछहिइ से नाराचंद-साहु-रूमं, 24 पुणो जोइस-देवो, पुणो रण्णुंदुरओ, तओ एथ ममुप्पण्णो' ति। जाणियं च साहुणा जहा एमो पिरुबुज्झइ ति विंतवंतो 24 भाणिहिइ। 'अवि य,

भो साहू देवो वि य रण्णुंदुरजो सि किं ण सुमरासि । णिय-जोणि-वास-तुट्टो जेण कयरथिसि तं जीवे ॥'

27 तं च सोऊण चिंतिहिह् कुमारो 'अहो, किं पुण इमेणं मुणिणा अहं भिणेओ, साहू देवो रण्णुंदुरजो' नि । ता सुय-पुष्यं पिव 27 मंतियं णेण । एवं च ईहापूहा-मग्गण-गवेसणं करेमाणस्म तहाविह-कम्मोवसमेणं जाई-सरणं रे उवविजिहिह् । णाहिह् य जहा अहं सो ताराचंदो साहू जाओ, पुण देवो, तत्तो वि तिरण्सु रण्णुंदुरो जाओ ति, तम्हा मओ णमोक्कारेण इह्वागओं 30 ति । तं च जाणिऊण वितिहिह् । 'अहो, चिरल्थु संसार-वासरस । कुच्छिओ एस जीवो जं महा-दुक्स-पंपरेण कह-कह वि ६० पाविऊण दुछहं जिणवर-मग्गं पमाओ कीरह् ति । ता सन्वहा संपर्य तहा करेमि जहा ण एरिसाइं पावेमि । इमस्स चेव मुणिणो सगासे पञ्चइंड इमाइं तवो-विहाणाइं, इमाइं अभिग्गह-विसेसाइं, इमा चित्रण करेमि' ति चिंतयंतस्स अउब्ब- अकरणं खवग-सेटी अंगत-केवल-वर-णाण-देसणं समुप्यजिहिह् ।

<sup>2&</sup>gt; P च रियसवहणा 3> Je for त्ति, P चितिहिं, Jom. ित्रयं. 4> P तुरमा. 5> P दुलं, P पिरहयं. 6> P चेय for चिय, P संसारदुमा, P om. थ. 7> P से चिट्ठं च सारंग्हरदुंदुगिओ, J कोइवाईण P कोइवाथिए, P चिंगेह 8> J वंत for पंत, P सिहहत्वम for लक्ष्मण, J आहारंतेण 9> P तम्डयंतो हुनतो तं ईसि, P एतारिसं च लं, P रण्णदुर 10> J केणािब, P कालंतरेण, कुवि थो होही। 11> J उत्तर्गंग, P कंदुह्य, P कोसे, J अन्ना लिक्ष्याओ अवणेह अ अन्ना. 13> P inter. तु को कि स्वायां, P सुत्तीं कि पुत्तीं वि पुत्तीं वि पुत्तीं कि पुत्तीं कि पुत्तीं वि पुत्ती

प्रतिदिम जं तं बाउय-कम्मं ति तेण संगहियं । केवल-णाणुप्पत्ती तस्स खभी हो वि जायाई ॥ एवं च तक्खणं चेय तित्तय-मेत्त-कालाओ अंतगड-केवली होहिइ ति । तेण मणिमो जहा एस अम्हाणं सम्याण वि पढमं धिर्सिद्धं विविद्धिष्ट । अम्हाणं पुण दस-वास-लक्खाउयाणं को वचह ति ।

§ १८४ ) इमं च रण्णुंदुरक्खाणयं णिसामिऊण सन्वाणं चेय तिथमिंत्प्यमुहाणं सुरासुराणं मणुवाण य महंत कोउचं समुप्पणं । अति-बहु-माण-सिणेह-कोउय-णिटभर-हियएणं सुरिंदेणं आरोविओ णियय-करयले सो रण्णुंदुरो । भणियं च 6 वासवेणं । 'झहो,

तं चिय जए कयत्यो देवाण वि तं सि वंद्णिजो सि । अम्हाण पढम-सिद्धो जिणेण जो तं समाइहो ॥ भो भो पेच्छह देवा एम पमावो जिणिंद-मग्गस्स । तिरिया वि जं सउण्णा सिज्झंति अणंतर-भवेण ॥

तेणं चिय बेंनि जिए। अहयं सब्वेस चेय सत्तेस । जं एरिसा वि जीवा एरिस-जोणी समछीणा ॥' एवं जहा बासवेण तहा य सन्व-संरिदेहिं दणय-णाहेहि य णरवइ-सएहिं हत्थाहित्यं घेप्पमाणी राय-कुमारओ विय पसंसिज-माणो उवबृहिजंतो थिरीकरिजंतो विष्णजंतो परियंदिओ पूइऊण पसंसिओ। अहो धण्णो, अहो पुण्णवंतो, अहो कयत्थो, अहो 12 सहस्वला), बहो अस्हाण वि एस संपूर-मणोरहो ति जो अणंतर-जम्मे तिर्छि पाविहडू । ण अण्यहा जिणवर-वयणं ति । 12 एयम्मि बवसरे बिरइयंजलिउडेण पुच्छियं पडमप्पह-देवेणं। भणियं च णेण 'भगवं, अम्हे भव्वा किं अभव्व' ति। मगवया मणियं 'भन्वा'। पुणो देवेण भणियं 'सुरुह-बोहिया दुरुह-बोहिय' ति । भणियं च भगवया 'किंचि 15 जिमित्तं अंगीकरिय सुलह-बोहिया ण अण्णह् 'ति । पडमप्पहेण भणियं 'मगत्रं, कइ-भव-सिद्धिया अम्हे पंच वि जणा' । 15 भगवया भणियं 'इस्रो चउरथे भवे मिद्धि पाविहह पंच वि तुरुहे' ति । भणियं पउमप्पमेणं 'भगवं, इत्तो चुक्का करब उप्पजिहामो' ति । भगवया भणियं 'हुओ तुमं चहुऊणं विशयउत्तो, परमवरो उण रायउत्तो, परमसारो उण 18 रायभूया, पडमचंडी उण विहे सीहो, पडमक्सरो उण पडमवर-पुत्ती' ति । इमं च भणमाणो समुद्रिको भगवं 18 धम्म-नित्थयतो, उनसंघरियं समनसर्णं, पर्वाज्जया इंदही, उद्विजो कलयलो, प्यद्दो वासवो । विहरिउं च प्यद्दो भगवं कुमुद-संब-बोहुओ विय पुण्णिमायंदो । अग्हे वि मिल्रिया, अवरोप्परं भंलावं च काउमाढता । पुक्रमेक्कं जंपिमो 'भो, 21 णिस्यं तुब्मेहिं जं भगवया भाइट्रं। तभी एत्य जाणह किं करणीयं सम्मृत-रूभावं' ति । तभी मंतिऊण सुब्बेहिं 'अही, 21 को वि वाणियउत्तो, अण्णो रायउत्तो, अवरो वण सीहो, अण्णो राय-दहिय ति । ता सन्वहा विसंटलं आवडियं इमं कर्ज । ता ण-याणामो कहं पुण बोहि-लाभो अम्हाणं पुण समागमो य होजा' ति । 'ता सुव्वहा इमं एत्य करणीयं' ति चिंतयंतेहिं 24 मणियं । 'अहो पडमकेसर, तुमं भगवया आहुद्रो, 'पच्छा चिविहिसि', ता तए दिव्वाए सत्तीए अम्हाणं जत्थ तत्थ गयाणं 24 सम्मत्तं दायव्यं, ण उण सग्ग-सुंदरी वंद्र-तुंग-थण-थल-पेह्नणा-सुदृह्नि-प्रसृदृट्ट-सयल-पुब्ब-जंपिएण होयव्यं'। तेण भणियं। 'देमि बहुं सम्मत्तं, किंतु तुब्से मह दंतरस वि मिन्छतावहयमणा ण पत्तियायहिह । ता को सए उवाओ कायच्यो' ति । 27 तेहिं भणियं । 'सुंदरं संरुत्तं, ता एयं पुण एत्य करणीयं । अत्तजोत्तजो रूबाई जं भविस्साई रयण-मयाई काऊण एकस्मि 🗥 ठाणे णिक्सिप्पंति । तस्मि य काले ताई दंशिर्जान । ताई दट्टण कयाई पुच्च-जम्म-सरणं साहिण्णाणेण धम्म-पडिवत्ती वा भवेजा' ति भणमाणेहिं णिम्मवियाई अत्तणो रूब-सारमाई रयण-पडिरूवयाई । ताई च णिक्खिताई णेऊण वणे जत्थ सीहो 30 उबबजिहि सि । तस्स य उबीर महंती सिला दिण्ण सि । तं च काऊण उबगया णियय-विमाणं । तत्थ भोए भंजता 30 जहा-सहं भच्छिउं पयत्ता । तभो कुमार कुवलयचंद, जो सो ताण मज्झे पडमप्पहो देवो सो एकपए चेय केरिसो जाओ। अविय.

<sup>1 &</sup>gt; r, after तस्स, repeats अउब्बक्तणं स्वागतेही etc. to केवल्लाणुव्यन्ती तस्स 2 > r om. य, प्रमेत्तकला(त) जो J om. त्ति, r वसी for बस. 3 > r सदरसाउ for क्लावाउ, J श्रीच्द r वच्च उ. 5 > J करवलंजिल (जे?). 8 > r सहावी for प्रमावो, r भवे पु. 9 > r तेवण for तेण, r अहिंय. 10 > r यापेण for वास्त्रेण, J om. य, r त्यर-, r हत्याहरवेहिं, r रायकुमारो- 11 > r उवगूहिज्जतो, r om. वांण्णजंती (of J?), J विपिअदिओ, r uसंसिक्ट 12 > r स्व्यवहा for अहो before अन्हाण, r संपुत्र for संपूर, J जि प्रवणं. 13 > r adds य before अवसरे, r विरह्य पंजिल . 14 > r अन्ता for अव्यविद्याण, r संपुत्र for संपूर, J जि प्रवणं. 13 > r adds य before अवसरे, r विरह्य पंजिल . 14 > r अन्ता for अव्यविद्याण, J om. पुणो देवेण अणेयं, J दुक्तगोधिआ ति. 15 > r अगीकरी मृ "; r पउमच्योण, J कतिमव. 16 > J इती for इशो, J पाविहिल, J त्रम्हेहिं । r तुक्से ति । J इती चुक्का r इत्तु चुक्का r इत्तु चुक्का r विज्ञहे सीहो (m r), J पउमवरस्स पुत्रो, r भणमाणो अवहिल, J त्रम्हेहिं । r तुक्से ति । J इती कि हमारे कि पुत्र केविद सीहो (m r), J पउमवरस्स पुत्रो, r भणमाणो अवहिला 19 > r विरिक्तिहें, r om. त, J पयत्तो । कुमुद ". 20 > J adds मार्थ after पुण्णिमायंदी 21 > J कम्हत्य ति 22 > r अन्ने रायउत्तो, r दृहिजो ति, J वित्युर्क 23 > r ता एयं ण-, r om. तुण, r om. ति. 24 > r पउमकेसरं, r अविहिल 25 > r adds द्वाजण before द्वेदरी, J त्यलाहतेह्लणा 26 > J महदिसंतस्म मिच्छत्तो", r ते for ता 27 > r om. पुण before एखा, r अत्तिणो ह्वाई, r om. जं, J मिवरसरं 28 > r थाणे निक्तमंति, J णिक्तियमंति. 29 > r वि for ता इं च, r inter. जत्थ and वणे. 30 > J विगाणे, r मुंजिता 31 > r पउमप्तारो.

। वियलंत देह-सोहो परियण-परिविज्ञिको सुदीण-मणो । पवणाहको व्य दीवो झित्त ण णाको कहिं पि गजो ॥ तत्तो य चवित्रण मणुवाणुपुक्वी-रज्नु-समायहिको कत्य उववण्णो ।

वत्ता य चावक न उपायक कि प्राह्म के बासे दाहिण-मिक्सिम-संहे चंपा णाम प्रयरी। सा य केरिसा। अवि य, अवल-हर-तुंग-तोरण-कोडि-पहाया-फुरंत-सोहिछा। जण-णिवहुद्दाम-रवा णयरी चंप ति णामेणं॥ नीए णयरीए तुल्य-धणवद्द-धण-विद्वो धणदत्तो णाम महासेट्टी। तस्स य घर घर-लच्छ व्व लच्छी णामेण महिला। कि तीए य उघरे पुतत्ताप् उववण्णो सो पउमप्यभो देशे। णवण्द य मामाणं बहु-पहिषुण्णाणं अद्धुमाण य राहंदियाणं ६ मुकुमाल-पाणिपानो रनुप्पल-दल-मारको विय दारको जान्नो। तं च दृष्टण कयं वद्धावण्यं महासेट्टिणा जारिसं पुत्त-संभस्युद्प ति। कयं च से णामं गुरूहिं धणेय-उवयाह्एहिं सागरेण दत्तो ति सागरदत्तो। तन्नो पंचधाई-पितृद्वो अक्रेण य जोञ्चणं संपत्तो। तो जोञ्चण-पत्तस्स य ता रूद-धण-विद्वव-जाह्-समायार-सीलाणं चणिय-कुल्लाणं रारिया सिति अक्लि य जोञ्चणे। स्वीन-सहा एगा दिण्णा गुरूषणेणं। तन्नो अणेय-णिद्ध-बंधु-भिष्य-परिवारो अच्छिटं ययत्ते। को य से कालो उववण्णो। स्वि

12 रेहिति हंस-मंडिल-सुत्ताहल-मालिया-विह्नसाओ । आवण्ण-पयहराओ परियण-वह्याउ व णईओ ॥ 12 रेहिति वणे कासा जरूरिम कुसुयाईँ णहयले मेहा । सत्तच्छयाईँ रण्ण गामेसु य फुळ-णोयाई ॥ प्रिसे य सरय-काले मत्त-पमते णिखर जणवए पुण्णमासीए महेते उत्सवे वहमाणे मो सागरदत्तो सेट्रिउत्तो णियय-बंधु-णिद्ध15 परियारो णिग्गओ णयरि-कोमुई दट्टूण । एक्किम य णयरि-चक्चरे णहेण णिखरे पृथत्तं । तत्थ इमे पढियं कस्स वि कङ्णो 16 सुहासियं । अवि य ।

यो घीमान् कुळजः क्षमी विनयवान् घीरः कृतजः कृती, रूपेंश्वर्ययुतो दयालुरहाठो दाता श्रुचिः सन्नपः ।

18 सद्गोगी दृढसीहृदो मधुरवाक् सत्यवतो नीतिमान्, बन्धृनां निलयो नृजन्म सफलं तस्येह चामुत्र च ॥

18 तं च वोळंतेण तेण सागरदत्तेण णिसुयं । तओ सुहान्त्रिय-रसेण भणियं तेण । 'भो भो भरह-पुत्ता, लिहृह मायरदत्तं हिमिणा सुहासिएण छक्खं दायच्यं' ति । तओ सन्विहि वि णयरी-रंग-जण-णायरएहिं भणियं । 'अहो रसिओ सायरदत्तो, अहो विबद्धो, 
21 अहो दाया, अहो चाई, अहो पत्थावी, अहो महासत्तो' ति । एवं प्रमंसिए जणणं, तको एकेण भणियं खळ-णायरएणं 'सच्चं 21 चाई विबद्धो य जह णियय-दुक्खिजयं अत्यं दिण्णं, जह पुण पुट्य-पुरिसिज्ञियं ता किं एत्थ परद्वं देतस्स । भणियं च ।

'जो देह धणं दुह-सय-समिज्यं अत्तर्णो भुय-बलेण । सो किर प्रसंसणिजो ह्यरो चोरो विय वराओं ॥'

24 एवं च णिसामिऊण हसमागिहिं भणियं सब्बेहिं णिद्ध-बंधवेहिं। 'सचं सचं संकर्त' ति भणमाणेहिं पुरुह्यं तस्स वयणे। 24 § १८६) सायरदत्तो पुण नं च सोऊण चिंतिउं समाढतो। 'अहो, पेच्छ कहं अहं हिसओ हमेहिं। किं जुत्तं हमाण मम हिसेउं जे। अहवा णिह णिहि, सुंदरं संकर्त्त जहां 'जो बाहु-बल-समजियं अत्यं देह सो सत्ताहिओ, जो पुण परकीयं 27 देह सो किं भण्णउ' ति। ता सब्बहा ममं च अत्ताणयं णित्य घणं, ता उवहासो चेय अहं' ति चिंतयंतस्स हियए सछं पिव 27 लग्गं तस्स। अवि य,

थेवं पि खुडह हियए अवमाणं सुपुरिसाण विसलाण । वाबालाहय-रेणुं पि वेच्छ अधि दुहावेह ॥
20 तह वि नेण सहत्यचणेण ण पयडियं । आगओ घरं, विरह्या संज्ञा, उवगओ तिम उवविद्वो, लिक्खओ य सिरीए २०
हंगियायार-कुसलाण जहा किंचि उध्यिगो विय लक्खीयह एसो । लढ-पणय-पसराण् य मणिओ तीए 'अज्ञ तुमं दुम्मणो
विय लक्खीयसि' । तेण य आगार-संवरणं करेंतेण भणियं 'ण-इंचि, वेवलं सरय-पोण्णिमा-महस्तं पैच्छमाणस्स परिस्समो

<sup>1&</sup>gt; १ न्मोमो, १ परियक्तिजो 2> १ ००० य प्रचल्का, १ रक्तसमा 3> प्रबंदिन, १ नगी, १ केरिसी 4> १ तोरणुकोडिपटागा-, १ दामरया 5> १ ००० सहा, १ ००० य. 6> १ तीय उपरे, प्रजयरे, १ नगण मासाणं, १ पुण्यारं अहरुमादं गदंदियादं सुकु 7> प्र ००० य. ५, १ वर्षक महा, १ ००० य. ६० १ तीय उपरे, प्र उपरे, १ नगण मासाणं, १ पुण्यारं अहरुमादं गदंदियादं सुकु 7> प्र ००० य. ५, १ वर्षक महा, १ भारते हिणा 8> प्र पुत्तक मुन्य १ पुत्तक सुन्य प्र प्राण्य वित्त विवाद सुन्य विद्या १ १ अवपार हि सागर तो ति, १ पंचपाती 9> प्र न तो ति तो, प्र अर दिन जाद १ जाई, प्र राण्य विवाद विवाद

18

24

27

आक्षो, णिवजामि' ति भणमाणो णिवण्णो । तत्थ य अलिय-पसुत्तो किं किं पि चिंतयंतो चिट्टइ ताव सिरी पसुत्ता । । सुपसुत्तं च तं णाऊण सिणयं समुद्विओ । गिह्यं च एकं साड्यं, फालियं च । एकं णियंसियं, तुइयं कंटे णिबदं । अतिथं च खिडिया-खंडलवं । वासहर-दार आलिहिया इमा गाहुिख्या । अवि य,

संबच्छर-मेत्तेणं जह ण समजेमि सत्त कोडीओ । ता जिल्हेंघण-जालाउलम्म जलणिम पविसामि ॥ त्रि लिहिडण णिगाओ वास-घराओ । उचगओ णयर-णिद्धमणं । णिगाओ तेण, गंतुं पयत्तो दक्षिणं दिसिवहं ! तं च 6 केरिसं । अति य,

बहु-रयणायर-किलेजो सुरूब-वियरंत-दिन्ब-जुबह्-जणो । विबुह्यण-समाहण्णो सम्गो इव दिन्खणो सहद्द ॥
वं च तारिसं दिनिन्तणावहं जवगाहितो संपत्तो दिन्खण-समुद्द-तीर-संतियं जयितिर-णामं महाणवरिं । जा य कहसिया । कंचणध बिहय-पायार-कंची-कलाव-रेहिरा, बहु-रयणालंकारिया, मुत्ताहार-सोहिया, संख-वलय-सणाहा, दिन्ब-मउय-सण्ह-णियसण- ७
मक्कय-रस-विलेवण-णाणा-विहुल्लाव-वयिह-मणोहरा, चार-दियवर-रेहिर-कण्पर-प्र-पसरंत-परिमल-सुपंध-पृत-मधमर्थेतुग्गारकक्कोलय-जाहफल-लंबग-सुपंध-समाणिय-नंबोल व्य णज्जह् वास्य-सज्जा विय पण्डणि महासमुद-णायग-गहिय ति । अवि य,
विरह्य-रयणाहरणा विलेवणा-रहय-सुरहि-तंबोला । उयहि-दह्यं पडिच्छह् वासय-सज्जा पण्डणि व्य ॥ 12

\$ १८७) तीय य महाणयरीए बाहिरुद्देसं एक्सम्म जुण्युजाणे रत्तासीयस्स हेट्टा दूर-पह-सम-किछंतो जिसण्णो सो वाणियउत्तो । किं च चिंतिउं पयत्तो । अबि य,

15 कि मयर-मच्छ-कच्छव-इछिर-चीई-तरंग-भंगिछि । उयिहिम्म जाणवत्तं छोद्भुणं ताव वश्वामि ॥ किं वा णिदय-असि-पदर-दारियासेस-कुंभवीढाए । आरुहिउं कुंबर-मंडस्त्रिप् गेण्हे बला लिंछ ॥ किं वा पयंड-सुय-सिद्दर-वच्छ-णिच्छछणा-रुहिर-पंकं । अर्ज चिय अजाए देमि बलिं मंस-खंडिहें ॥ किं वा राई-वियहं अवहाथिय-सयस्ठ-सेस-वावारो । जा पायालं पत्तो खणामि ता रोहणं चेय ॥

किं वा गिरिवर-कुद्दरं खत्तं खिणकण मेलिउं जोए । अवहरिधय-संस-भओ घाउच्वायं च ता घमिमो ॥ इय हियउच्छाह-स्सो अवस्स-कायव्व-दिण्ण-संकृष्यो । जायच्छद्द विषय-सुओ किं कायव्वं ति संमूढो ॥

21 एवं च अच्छमाणेण दिहो एक्क्स्स मार्खर-पायवस्म पसिरको पायको । तं च दहुण सुमिरिको अहिणव-सिक्लिको खण्ण- 21 बाबो । अहो, एवं भणियं खण्णवाए ।

मोत्तूण खीर-रुक्ते जह अण्ण-दुमस्स पायओ होह । जाणजासु तत्थरथो अत्थि महंतो न्व थोओ न्व ॥ 24 ता अवस्सं अरथेत्य किंचि । ण इमे अकारणं । जिण भाणयं धुवं बिछ-पछासयो । क्तियं पुण होज अत्थो । त्रणुयम्मि होह थोवं थूलम्मि य पादवे बहुं अत्थे । रयणीपु जल-समाणे बहुयं थोवं नु उम्हाले ॥ ता थूलो पुस पादवो, बहुओ अत्थो । ता किं कणयं किं वा रययं किं वा रयणे ति । हूं,

27 विद्धिम्म पृष्ट् रतं जह पाए तो भवेषा रयणाई। सह छीरं तो रययं अह पीयं तो भवे कणयं॥ के दूरे पुण होष्मा अत्थो।

जेत्तिय-मेत्तो उवरिं तेत्तिय-मेत्तेण हेट्टओ होइ । ण-याणियइ तं दब्वं पावीयिदं एस ण व ति ॥ , जह उविरें मो तणुओ हेट्टे उण होइ पिहुल-पिरेयेढो । ता जाणसु तं पत्तं तणुण उण तं ण होजा हि ॥ ता ण दूरे, दं खणामि, देवं णमामो त्ति । 'णमो इंदस्स, णमो धरणिंदस्य, णमो घणयस्स, णमो घणपालस्म' ति । तं, पढमाणेण खयं पएमं । दिट्टो य णिही । दे गेण्हामि जाव वाया । अवि य,

1> Jadds (ou the margin) य before दिसी, ए पन्ना पग्ना पन्नं च तं न नाकण. 2> ए समुपहिओ, ए साटिय ए om. दुर्थं 3> ए न लंडिया लंडिया खंडिय, ए दारे य लिडिया. 4> । जालिशण 5> ० ए नियय for वास, ए नयरनिद्धवणं, ए adds च after पयसी. 7> उ मुक्त ए सवाद ते. 8> उ तीरं, ए संस्यं, उ मगह for ग्रहा, ए । नाम जाव करियं । 9> ए पार for पायार, उ रेहिर, उ लक्षारिय, उ सीहिय, उ सणाइ, उ एडज for मडय, ए नियंसण. 10> उ मणोहर, उ रेहिरं, ए स्वंत्रधून, ए om. मध 11> ए पंत्रीलय, उ सोहिय, उ सणाइ, उ एडज for मडय, ए नियंसण. 10> उ मणोहर, उ रेहिरं, ए स्वंत्रधून, ए om. मध 11> ए पंत्रीलय, उ सोहिय, उ सावपाटियत्ति. 12> उ रहिज for रहय 13> ए जंतुकाणे, ए हेहें. 14> ए किचि चितिं 15> ए कच्छह, ए बीची, उ भगिलं ए मंगिलो, ए उन्हिम, ए छोहूणं. 16> ए आक्रियं, ए बलावती ॥ 17> ए पयडी for पयंह, ए निच्छणा, ए अज्ञार देमि, ए मास for गंस 18> उ inter. सेस and सयल, ए जो for जा. 19> उ खेतं for लतं. 20> ए अञ्चरक्ष, ए आयब्य ति संसूती. 21> ए om. च, ए सालुर, ए त्रक्विय समस्त्रिओ, ए पाइओ. ए अञ्चरक्ष, ए पायबो, ए प्रत्री, उ स्वणायति । अवि य ए खंनुनाण मोचूण. 23> उ पातओ, ए पाइओ. ए अञ्चर स्त्री, उ सिंड ए क्लिंग्ज स्त्री, उ स्वणायति । अवि य ए खंनुनाण मोचूण. 23> उ पातओ, ए पाइओ, ए योज्य. 24> ए पायबो, उ लिं वा for ता कि, ए हुं. 27> उ पाते ए पाये, उ पात्रीयि, ए दब्वे पावियमिणाइ ते दब्वे न या व ति 30> उ हेहो, ए अब for उन, ए om. न, ए जोवलं for उन, उ तत्रणा 31> ए om. देवं नमानो ति, उ नं इस्त for इरस, ए धगवपालस्य for धगवरस्त नमी धणपारुस्त, उ पूर्व for तं 32> ए पदमाए खं, उ om. व.

ा जह वि तए उवकद्वा रिक्सजह चक्कविष्टणा एसा । गेण्हसु य भंड-मोल्लं थोयं चिय अंजली-मेतं ॥

६१८८) एवं च सोऊण गहिया एका अंजली रूवयाणं । णिही वि झत्ति पायाले अहंसणं गओ । णिकदं च पेग कंट-उक्रव्यहे सं पुरुक्तयं । तक्षो चितियं विणयउत्तेण । 'ब्रह्मे, पेच्छ चवलत्तणं देन्वस्त । अवि य दाऊण ण दिण्णं चित्र पुणो वि दाऊण कीस अविखत्तं । महिला-हित्रय-गई वित्र देख-गई सध्वहा घवला ॥' तहा वि कयमणेण मंड-मोहं । इमेणं चेय समजिउं समत्थों हं सत्त-क्रोडीओ । सवि य, एएकं चेय अहं णह-दरिइं कुलं भह करेजा। विवरीय-मील-चरिशो जह देख्वो होज मजसत्यो ॥ चिंतयंनो पिबट्टो तम्मि महाणयरी-विविण-मग्गस्मि । तत्थ य घोछंनेण दिट्टो एकस्मि आमणस्मि वाणियक्षो परिणय-वक्षो मिऊ मद्दो उज्जय-सीलो । तभो दट्टण चिंत्तयं । 'एम साहु-चणिको परिणको य दीसह । इमस्स विस्तसणीयस्स सम-१ हियामि' ति । उदमञी तस्स समीर्व । भिण्यं च लेण 'ताय, पायवडणं' । तेण वि 'पुत्त, दीहाऊ होहि'ति । तेणं दिण्णं १ आसणं णिसण्णो य । तम्मि णयरे तम्मि द्यहम्मि महसवो । तओ बहुओ जणो एइ, ण य स्रो पश्णिय-वओ जरा-जण्ण-जजर-गत्तो ताणं दाउं पि पारेह । तं च जण-संघट्टं दट्टण भणियं इमिणा 'ताय, तुमं महिंभतराओ आंजहि जं भंडं बह 12 दाहामि जणस्त'। भणमाणो दाउं पयत्तो । तभो एस ैंखिप्यं देइ ति तं चेय आवर्ण सन्त्रो जणो संपत्तो, खणण य 12 पेसिओ जेज अमृद-स्टब्सेण। जाव थोव-वेसा ताव विक्रीयाहं भंडाहं, महंतो साभो जाओ। विजिएण चिंतियं। 'श्रहो, पुण्णवंती एस दारओ, सुंदरं होड़ जड़ अम्ह वरं वसह' ति चिंतयंतेण भणियं। 'भो भो दीहाऊ, तुमं कक्षो आगको'। 15 तेण भणियं 'ताय, चंपापुरीओ' ! तेण भणियं 'कस्तेत्य पाहणओ' । तेण भणियं 'सजणांणं ं । थेरेण भणियं 'भद्दो, अम्हे <sup>15</sup> कीस सज्जणा ण होमो'। तेण भणियं 'तुमं चेय सज्जणो, को अण्णो' ति । तओं तेण वणिएण तालियं भामणं, पयद्दो घरं, उवगजो संपत्तो तथ्य य । तथ्य णियय-पुत्तस्स व क्यं णण सवलं कायन्यं ति । पुणो अन्धंगिय-महिय-उम्बत्तिय-मिन्निय-18 जिमिय-बिलित-परिहियस्स मृह-णिसण्णस्स उबद्राविया अहिणबुडिभजमाण-पओहर-भरा णिम्मछ-मुह-मियंक-पसरमाण- 18 कवोल-कंनि-चंदिमा विसद्दमाण-कृवलय-दल-णवणा सम्बद्धा कुसुमबाण-पिय-पण्डणि व्य तस्स पुरओ वणिएण जियय-दुहिय ति । भणिओ य गण येरेण 'पुत्त, मह जामाओ तुमं होहि' ति । भणियं च गण 'ताय, अम्हं वयं कुछं गुणा सत्तं वा 21 ण जाव जाणह ताव णियय-दुहियं समप्पेह नुब्मे'। भणियं च घेरेणं 'किं तए ण सुधं कहिं चि पढिजंतं। अवि य, रूवंण णजाइ कुळं कुलेण सीळं तहा य मीखेण । णजीति गुणा तेहि मि णजाइ सत्तं पि पुरिसाण ॥ ता तुह विणय-रूबेहिं चेय मिट्टो अन्ह मील-सत्तादि-गुण-पित्थारा । सम्बहा गुसा तुन्त्रं मण् समस्पिय' ति । तेण मणियं । थ्व 'ताय, सरिय भिषयन्त्रं । अहं पिउइराओ जीदरिओ कंज वि कारणण । ता जह तं मह जिप्फण्णं, तमो जं तुमं भणिहिसि थ्व तं सब्बं काहामि । अह ां विष णस्थि ता जलगं मह सरणं नि । एवं सब्भावे साहितु मा पडिबंधं कारेह्र' । तेण भणियं 'एवं ववत्थिए किं तुह मए कायव्वं'। तेण भाणेयं 'एयं मह कायब्वं। पर-तीर-गामुवं इभिणा भंड-मोह्रेण भंड गहियब्वं,

आहियत्तिया, संगहियं पाणीयं, वसीकर्यं घण्णं । सम्बहा,

तिहि-करणस्मि पसत्यं पम्नथः जनस्म-लग्ग-अंत्यस्मि । सिय-चंदण-वास-धरो सारूढो जाणवत्तिम् ॥

\$ १८९ ) तत्य य सं भारुंतस्स पहयाई पडहयाई, पवाइयाई संखाई, पिटियं यंभणेहिं, जय-जय-कारियं पणह्यणेण ।

तको दिनस्करण दक्स्वणिके, पूह्रजण समुद्द-दंवं, अभिवाह्रजण वाणियं, जोक्कारिजण गुरुयणं कय-मंगल-णमोक्कारो पयद्दो ।

33 तको चालियाई अवस्त्रयाई, पूरिको सेयवडो, पयटं पवहणं, लहो अणुकूलो पवणो, ढोइभो णइ-मुद्दिस्म पिटिको समुद्दे । 23

27 जाणवत्ताहं च भंडेयब्वाहं, पर-तीरं मए गंतब्वं' ति । तेण भिश्वं 'एवं होउ' ति । तओ तिहयहं चेय घेतुमारदाहं पर-तीर- <sup>27</sup> जोगाहं भंडाहं । कमेण य संगहियं भंडं । सज्जियं जाणवत्तं, गणियं दियहं, ठावियं रुग्गं, पयदिया जिज्जामया, गहिया

<sup>1)</sup> प्र क्ष्मित होते, ए थोर्थ, ए अंज शमित 2) ए एक्षा अंगुली स्थणां, ए adds म before इस्ति, ए om. from बंठकायडे तें पुट्टच etc. to समीवं । मिग्यं व लेणा। (in line 9). 9) प्र तीताच्यो, ए adds मांणाय तेम, after होति ति. 10) ए तिसण्मो य । तेम य नार्य तेम य नार्य तेम य दियहं महस्त्यो, ए जुर्जुकः 11) ए तेण for ताणं, ए om. दि, ए जणमादं वहं, प्र अक्सेनराओ लीलोटि (?) 12) ए आयण for आवणं, प्र om. य. 13) ए पेसिओडणेण, ए नाव विक्रीयाहं ए होमो for हामो 14) ए छुर्र, प्र om. ति, ए केष्ठ for क्रमो 15) ए om. ताथ विमायां । तेण मणिय, प्र om. आहों, 16) ए आवणं for आमणं 17) ए om. तत्थ य, प्र adds य before लियथ, ए निवयपुत्तम्य वरणेण क्षय सम्बन्धं, प्र om. ति, ए om. महिय 18) प्र जासाओं (3) जो तुम होहि, प्र वोहरभाग 19) ए छुन्यस्थावहवाण, प्र दृहिभा 20) प्र om. ति, ए भणिओडलेण, ए आसाओं (3) जो तुम होहि, प्र होहिस, प्र तेण for लेणा, ए अस्ट, ए मणा for गुणा 21) ए पर्विक्रीतं 22) प्र सीलंगे for सीलेण, ए तिह मिणिकार 23) प्र दिहों ए सिद्धा for मिट्टो, ए विस्थाने 24) ए तीओ for लीइरिओ, ए केणावि, ए om. ता, ए निव्यं, प्र भणिविस 25) ए कारिह ।, ए एवं विस्था 26) ए मामियं इमिणी 27) ए च ताडेयव्यारं 28) प्र om. भंडाइं, प्र पहिय for मिन्यं, ए om. मिन्यं हमिणी 32) ए विस्सुदे विस्था 30) ए जोगा for लिए तमा 31) ए om. य, ए पहाइरिं, प्र पाईयलेण 32) ए विस्सुदे विस्था, प्र पाईयलेण 32) ए विस्सुदे विस्तुदं हमारियं, प्र पाईयलेण 32) ए विस्सुदे विस्तुदं विस्तुदं हमारियं, प्र पाईयलेण 32) ए विस्तुदं हमारियं, ए पाईयलेण 31) ए विस्तुदं हमारियं, ए पाईयलेण 32) ए विस्तुदं हमारियं, ए पाईयलेण 32) ए विस्तुदं हमारियं, ए पाईयलेण 32) ए विस्तुदं हमारियं, ए पाईयलेण 33) ए विस्तुदं हमारियं, ए पाईयलेण 31) ए विस्तुदं हमारियं, ए पाईयलेण 31) ए विस्तुदं हमारियं, ए पाईयलेण 31) ए विस्तुदं हमारियं, ए पाईयलेण विस्तुदं हमारियं,

21

मरगय-मिंगि-मोत्तिय-कणब-रूप्य-संघाय-गिंभणं बहुयं। गण्णेण गण्जितं बहियाओ सत्त-कोडीओ ॥ तभो तुट्टो सायरदत्तो। 'भहो, जह देवस्स रोयह, तभो प्रिय-पर्ण्णो विय भृदं जाओ' ति चलिओ य तीर-हुत्तं। तत्य य ६ चालियाहं जाणवत्ताहं, संपत्ताहं समुद्र-मन्झ-देसम्मि । तत्य य पंजर-पुरिसेण उत्तर-दिसाए विट्टं एकं सुप्य-पमाणं ६ कक्कक-किसणं मेह-पडलं। तं च दृट्टण भणियमणेण। 'प्यं मेह-खंडं सम्बहा ण सुंदरं। अवि य।

कजाल-तमाल-सामं लहुयं काऊणे परिहवाविष्टयं । वहुंतं देह भयं पत्तिय-कण्हाहि-पोयं व ॥ ९ ता कंत्रह लंबणे, मउलह सेयवर्ड, उपह भंडं, थिरीकरेह जाणवत्तं । अण्णहा विणट्टा तुब्मे' ति । ताव तं करिसं जायं ति । ९ अवि य.

अंघारिय-दिसियकं विज्ञुज्जल-विल्समाण-घण-सहं । मुसल-सम-वारि-घारं कुविय-कयंतं व काल-घणं ॥ 12 तं च तहा वरिसमाणं दृदृण भाउत्प्रीहूया चिणया । खणेण य किं जायं जाणवत्तस्स । अवि य,

गुरु-भंड-भार-गरुषं उविरं विरमंत-भेद्द-जल-भिर्षं । बुण्ण-विसण्ण-परियणं अस्ति णिबुई समुद्दिम्म ॥
तत्थ य स्रो एको वाणिय-पुत्तो कद्द-कद्द वि तुंग-तरंगावडणुक्वोहं करेमागो विरिक्क-नेख्व-कुरुंठीए छग्गो । तत्थ य वलग्गो

15 हीरमाणो मच्छेद्दिं, हम्मंतो मयरेदिं, उछिहिज्जमाणो कुम्म-णक्कोदिं, विलुल्जिमाणो संखउलेहिं, अण्णिजमाणो कुमीरएहिं, 15
फालिजामाणो सिंसुमारेदिं, भिज्ञेतो जल-करि-दंत-मुसलेहिं, कह्द-कह वि जीविय-मेत्तो पंचिहें अहोरत्तेहिं चंददीवं णाम दीवं
तत्थ छग्गो । तथ कहं कहं पि उत्तिण्णो । पुणो मुच्छा-विणिमीलंत-लोयणो णिसण्णो एकस्स तीर-पायवस्स अधे समासखो ।

18 तथो उद्दाह्या इमस्स छुद्दा । जा य करिसा । अवि य ।

विष्णाण-स्व-पोरस-कुल-धण-गन्वुत्तणे वि जे पुरिसा । ने वि करेह संगण खलयण-सम-सोयणिजयरे ॥

५ १९० ) तको तारिसाए खुहाए परिगको समुद्विको तीर-तस्वर-तलाओ, परिभामिट समाहत्तो तम्मि चंद्दीवे । 21 केरिसे । धनि य,

बउलेळा-वण-सुहए शिम्मल-कप्पूर-पूर-पसरम्मि । अवहसिय-णंदणा किंगरा वि गायंति मंतुट्टा ॥ वच्छच्छाओच्छह्ए छप्पय-भर-भमिर-सउण-पउरम्मि । कय-कोउया वि रविणो भूमिं किरणा ण पावंति ॥

24 तिम्म य तारिसे चंद ही वे णारंग-फणस-माउलुंग-पमुहाई भक्खाई फलाई । तको तं च साहरिकण कय-पाणाहुई वियसंत- 24 कोउनो तिम्म चेय वियपिउं पयत्तो । भममाणेण य दिहं एक्सिम पएसे बहु-चंदण-वण्ण-एला-लवंग-लयाहर थे । तं च दहुण आबद्ध-कोउनो मंपत्तो तमुिमं, जाव सहसा णिसुनो सहो कम्स वि । तं च मोऊण चिंतिउं पयत्तो । 'अहो, महो विय 27 सुणीयह । कस्म उण होहिइ त्ति । जहा फुडक्करालावो तहा कम्स वि माणुसस्स ण तिरियस्म । ता किं पुरिसस्स किं वा 27 महिलाए । तं पि जाणियं, लिलय-महुर उत्तरालावत्त्रणेण णायं जहा महिलाए ण उण पुरिसस्स । ता किं कुमारीए आउ पोढाए । तं पि णायं, सलज्ञा-महुर-पिनो सण्द-सुकुमारत्त्रणेण आहो कुमारीए ण उण पोढाए । ता करथेस्थ अरण्णीमा 30 माणुस-मंभग्नो, विमसनो बाला-बवलाए ति । अहवा अहं चिय करथेत्य मंपत्तो । सन्वहा,

जं ण कहासु वि सुब्बइ सुविभे वि ण दीसए ण हिययस्मि । पर-तत्ति-तमगएणं तं चित्र देश्वेण संघडियं ॥' चिंतयंतेण णिरूवियं जाव दिट्टा कयछि-अंभ-णिउरंब-अंतरेण रत्तासोत्रस्स हेट्टे अप्पडिरूब-इंसणी सुरूवा का वि कण्णया 33 वणदेवया विय कंठ-दिण्ण-क्रया-पासा । पुणो वि भणियमणाए । अवि य ।

<sup>1 )</sup> प्र मयर, प्र नगर्स for रंगन 2 ) प्र द्वि P दीवं, P adds प्रतियारं before दिण्णं, P om. विणिवहियं etc. to अवि य. 4 > P विभाय for मग्ग्यमिति स्वक्षणयरूप्यस्थाय 5 > P om. वृद्धों, P पूरिपहण्णों वि अहं, P om. य before तीर. 6 > P om. मज्य, P पंजयपुरिसेग, P स्वपंत्रणंगंगं 7 > P खंड for प्रजं, P सिग्यंडणंगं 8 > P साणं for सामं, प्र वृद्धंनं, P किण्डाहि, प्र वोअस्य for पोयं य 9 > P मजलेष्ट्र स्ववंदे, P तहं for ताव, P om. ति. 11 > P विज्जुल, P मल for भणसदं, P om. सुसल. 12 > P repeats विभाग, P om य alter लाणेण 13 > प्रपूण for वुण्णं 14 > P om. य after तत्य, P विण्यत्तो, P तुंगतटण्योलं, P कुरदीए. 15 > P हरमाणों मन्द्रहि, प्र विलिख्जमाणों 16 > प्र सिमुमारेहिं, P जलकरेहिं कह, P पंचिहिं, P चंदरीतं, प्रणाही हे 17 > P adds य after तत्य, P प्रणों, P अहो for अप. 18 > प्र उद्धार्था. 19 > P सोयणिज्यपरे. 20 > P नंति नंदरीने निरित्ते 22 > प्र उवलेला P चन्त्रेला, P कप्प्रदूपर, प्र किण्णरावि P किन्नावे 23 > P वस्थच्छा , P पाविति. 24 > P नंदरीये नारिंग, P मिन्ययादं, P नं च आहारिकण, P वियमंनियचेय. 25 > P मणमाणेण यहिदिह पक्तिण पक्षि, प्र बहुं, प्र वृद्धंन शिव विप. 27 अण्णीयि P स्वियद्द, P होहर, J adds व after जहा, P om. जिल्ला तिर्यन्य, J om. वा. 28 > P नं मि for नं पि, P om. जां before जहा, P om. वज, P ताओ for ति. 29 > प्र सेल्ब्झा, P सिल्यामहुरिमाओसण्डकुमार , J पिउसण्ड, P ताओ जिल्ला जा. 31 > प्र जणा प्र साति प्र विष्टा प्र सिणि हिंदी कि सिणाणवणदेवयं. 33 > P ल्या पसा, P om. अवि य

15

1 'भो भो वणदेवीओ तुब्से वि य सुणह एत्थ रण्णिम । अण्णारिम वि मह जन्मंतरिम मा एरिसं होजा ॥'

ति भणंतीए पिक्सतो अप्पा। प्रिओ पासओ, णिरुई जीसासं। अण्वविधं पोर्ट, जिलावं वय्येण केणं, जीहरियाई अध्छ्याइं,

3 संबुद्धं अमिण-जार्छ, सिटिलियाई अंगाई। एत्थंतरिम तेण विणयउत्तेण सहसा पहाबिकण तोष्ठिंय लया-पासं। जिबहिया

अरिणयरें। दिण्णो पढ-वाक। अहिणव-चंदण-किसल्य-रसेण विलित्तं वच्छयलं। संवाहिओ कंद्रो। सद्वाणं गयाई
अध्छ्याई। उस्तिस्थं हियएणं। पुरुद्धं जयभेहिं। लद्ध-सण्णाण् विद्वो जाए य विणयउत्तो। तं च दृष्टुण कजा-सज्ज्ञसविसावणय-सुद्धंदा उत्तरिज्यं संजमित्रमादत्ता। भणिया य णेण।

'किं तं वस्मह-पिय-पणइणी सि किं होज का वि वण-रुष्छी । दे साह सुयणु किं वा साहसमिणमी समाउत्तं ॥' तीए भणियं दीहुण्डमूससिऊणं ।

- 9 'णाहं हो होसि रहें ण य वणलच्छी ण यावि सुर-विरुधा । केण वि वुत्तंतेणं पृत्य वणे माणुसी पत्ता ॥' तेण भणियं 'सुयणु, साहसु तं मह बुत्तंतं जह अकहणीयं ण होइ' । तीए भणियं 'अस्थि कोइ जणो जस्स कहणीयं, जस्स य ण कहणीयं' । तेण भणियं 'केरिसस्स कहणीयं' । तीए भणियं ।
- ं 'गुरुदिण्ण-हियय-विषणं किं कायव्यं नि भूढ-हियएहिं । दुक्खं तस्स कहिजाइ जो कडुइ हियय-संख्लं व ॥' सायरदर्सेण भणियं ।

'जह महिणव-गजंकुर-सिण्हा-छव-छम्म-चंचलयरेण । जीएण किंचि सिजाह सुंदरि ता साह णीसंकं ॥' 15 तीए भणियं 'वोलिको सम्बो मवसरो तस्स, तह वि णिसामेसु ।

९ १९१ ) अिथ दाहिण-मयरहर-वेळालगा सिरितुंगा णाम णयरी । तींच य वेसमण-समो महाघणो णाम सेट्टी । तस्स य अर्द दुिह्या अर्चत-द्वया घरे अणिवारियण्यसरा परिन्ममामि । तभो अण्णिम्म दियहे अत्तणो भवण-कोष्ट्रिम-18 तलम्म आरूढा णिसण्या पर्लेकियार णिदावसमुवगया । विद्या अणेय-सदण-सावय-सय-घोर-कलवल-रवेण । तभो 18 पद्धा णिदा-खण्णे तत्थ हियएण वितिमि । 'किं मण्णे सुमिणओ होज एसो' ति वित्यंतीए उम्मिल्लियाई लोयणाई । ताव य अणेय-पायव-साहा-णिरुद्ध-रवि-किरणं हमं महारण्णं, तं च दृटुण यरघरेंत-हियबिया विक्रिवेदं प्रयत्ता ।

- <sup>24</sup> 'मा सुयणु किंनि रोवसु ण किंनि तुह मंगुलं करीहामि । तुह पेम्म-रस्सव-लंपडेण मे तं सि अभिवत्ता ॥'
  तीए भिणयं 'को सि तुमं, किं वा कारणं अहं तए अविश्वय' ति । तेण भिणयं । 'अस्य वेयद्गो णाम पष्ययवरो । तस्स
  सिहर-णिवामिणो विज्ञाहरा अम्हे गयण-गोयरा महाबल-परकमा तियस-विलयाणं पि कामणिजा । ता मए पुद्द्-मंडलं
  27 अममाणेण उविश-तलए तुमं दिट्टा, मम हियए पविट्टा । विज्ञाहरीणं पि तुमं रूविणि ति काऊण अवहरिया । अहवा 27
  किं रूवेण । सम्बहा,

सुंदरमसुंदरं वा ण होह पेम्मस्स कारणं एयं। पंगुळको वि रिप्तजाह विज्ञित कुसुमचावो हि ॥

30 सो चिय सुहको सो चेय सुंदरो पिययमो वि मो चेय। जो संधी-विग्गाह-कारिणीएँ दिट्टीए पिटहाइ॥

30 ता सुंदरि, किं बहुणा जंपिएण। अभिरमह मे दिट्टी नुमिम्म। नेण पसुत्तं हरिऊण संकंतो गुरूणं ण गन्नो विज्ञाहर-सेहिं।

एत्थ उयहिन्दीवंतरे णिप्पहरिके समागन्नो ति। एवं च टिए रमसु मण् समयं' ति। तन्नो मण् चिंतियं। 'अच्वो, हमे ते

33 विज्ञाहरा जे ते मह सहीनो परिहासेण भणंतीलो, मा तुमं विज्ञाहरेण हीरिहिसि। अहं च कण्णा, ण य कस्सह दिण्णा। 33

पुणो वि केणह लक्सवहण्ण किराडण्ण परिणेयच्या। ता एस विज्ञाहरो सुरूवो असेस-सुचाइ-जण-मणहरो सिणेहवंतो य

<sup>1)</sup> Pom. one भी, Port निग्नेह, Pom. अर्णाम्स विसह, उहाँजा. 2) Jom. सि, Pपोइस्, Jवयणेण हेणं Pवयणे फेणं, Pअर्थीयाः. 3) Pअवणि, Pपद्धाविजणः 4) Pअर्णितले, Pपिंवांभी, Pपरेणय for रसेण, Jसंदाणं. 5) Pओवाणां for अन्तित्रवारं, Pपुलोहयं अच्छीहि, Jadds अ॥ before दिट्टी, Pom. णाण्य. 6) Padds अविय after णेण. 7) Pकिंत वंसह, Jकदि for का वि, Pसाहम कि. 8) उतिभ, Pदी कुण्णं उससिएणं. 9) Pom. हो, Padds केण विलया before केण ि. 10) Pम्यण, उतिय, Pom. क्रवणीयं जरम यः 11) उतिभ for तीए. 12) उदिण्णविभणहिभयं किं कायश्यं 14) Pगज्ञंकुरु. 15) उतियः 16) Pम्यणं, Pom. णाम, Padds वेसमणो नाम after सेट्टी. 17) Jom. य, Pपिंमणामि. 18) उपलिंग, Pितहावसं उवनया, Padds य before अणेय, Pसाव for सावय, Pजल्लद्वेण, उत्तभी झस सि गयं विभवण्ण तस्य 19) उक्तमण्णं, उहोज्जा एससि. 20) उज्याय, Pसरवरंत. 22) Pआत for आहं 23) उद्गुणवरं, Pवश्णा, उतिहां, Jom. मं, Pम्यणि समा 24) उण्लेति, Pल्पेटेण ते सि पविद्यसा. 26) उमहावरणः 27) उ(perhaps) तुमं विद्वा दुमं च मम, Pस्वणि, Jom. अवहरिया 29) Pom. सुंदरमं, उपंगुलिओ. 30) Pक्ष्यं, उस्ति, Pब्हणि विद्वा दुमं च मम, Pस्वणि, Jom. अवहरिया 29) Pom. सुंदरमं, उपंगुलिओ. 30) Pक्षयं, उस्ति, Pब्हणि विद्वा दिट्टी उपंग्व कमव्यणं, Pसस्वोः दिण, Jadds मण (later) after चितियं, Pहमो ते. 33) Pहीग्रसि, Pब्हणि णय 34) उनेणह वा लक्षवरणं, Pसस्वोः

27

30

33

1 मं परिणेष्ट्, ता किं ण छर्दं' ति चिंतयंतीए भिणयं मए। 'अहं तए एत्थ अरण्णे पाविया, जं तुह रोयइ तं करेसुं' ति । तको 1 हिरस-िण्डमरो भणिउं पवत्तो 'सुयणु, अणुमित्तिको मिट्ट' ति । एत्थंतरिम अण्णो किंद्वय-मंहरूतम-भासुरो खम्म-विज्ञाहरो 3 'अहं रे अण्जा, कत्थ वश्व सि' ति भगमाणो पहिरंउं पयत्तो । तओ सो वि अम्ह दह्ओ अणुन्विमो किंद्विज्ञण मंहरूमां 3 ससुद्विभो । भणियं च णेण 'अरे दुट्ट दुष्तुक्ति कृतिज्ञाहर, दुम्मित्ति करेसि तुह हमं कण्णयं' ति भणमाणो पहिरंउं पयत्तो । तओ पहरंताण च णिद्द-असि-वाय-खणखणा-रवेण वहिरिज्ञंति दिसि-वहाइं । एत्थंतरिम सम-घाएहिं खंडाखंदिं 6 तथा दो वि विज्ञाहर-जुवाणा । खणेण च लुय-सीसा दुवे वि णिविद्या घरणिवहे । ते च सुए दट्टूणं गुरू-दुक्ख-क्सित्त- 8 हियबिया विल्लिकं पयत्ता । अवि च ।

हा दह्य सुहय सामिय गुण-णिहि जिय-णाह णाह जाह ति । कत्य गमो कत्य गमो मोत्तुं मं एक्कियं रण्णे ॥ माजंडण घराओ रण्णे मोत्तुण एक्कियं एण्डिं । सा दह्य वस्तस् तुमं सहव घरं चेव मे णेसु ॥

§ १९२) एवं विक्रवमाणीए य मे जो मुझो सो कहं पहिसंकावं देह ति । तभी दीण-विमणा संमम-वस-विवसा जीविय-पिया इमाओ दीवाओ गंतुं ववित्या परिक्ममामि । सक्वतो य भीमो जल्लिक्ति ण तीरए लंबेडं जे । तभो मए 12 वितियं । 'अहो, मिर्यव्वं मे समायिवंयं एत्य अरण्णिम्म । ता तहा मराभि जहा ण पुणो एरिसी होमि' ति वितिऊण 12 विरह्शों मे इमिन्म लयाहरिम्म लया-पासो । अत्ताणयं च गिंदिडं, सोइऊण सक्व-बुह्यण-परिणिंदियं मिहिलिया-मावं, संभरिऊण कुलहरं, पणिमऊण तायं अम्मयं च एत्य मए अत्ताणं ओबढं ति । एत्यंतरिम्म ण-याणामि कि वर्तं, केवलं 15 तुमं वीवंनो पडेण दिहो ति । तुमं पुण करवेत्य दुग्गमे दीवं ति । साहियं च णिय-बुत्तंतं सागरदत्तेण पहण्णाहहणं 15 जाणवत्त-विदृहणं च ति । तओ तीए भणियं 'एवं हमिन्म विसंदुले कजे कि संपर्य करणीयं' ति । सायरदत्तेण भणियं ।

'जह होइ कलिजंनो मेरू करिसं पलं च णहणादो । तह वि पहण्णा-भंगं सुंदरि ण करेंनि सप्पुरिमा ॥'

18 तीए भणियं 'केरिसो तुह पद्दण्णा-भंगो' । सागरद्तेण भणियं ।

'संबच्छर-मेसेणं जह ण समजेमि सत्त कोडीओ । ता जिल्हंबग-जालाउलिम जलणिम पविसामि ॥ ममं च एवं समुद्द-मज्झे भममाणस्स संपुष्णा एकारस मासा । अवदृष्णो एस दुवालसमो मासो । इमिणा एकेण मासेण 21 कहं पुण मत्त कोडीओ समजेमि । अह ममजियाओ णाम कहं घर पायेमि । तेणाहं सुंदरि, मट्ट-पहण्णो जाओ । ण य जुत्ते 21 भट्ट-पहण्णस्स मज्झ जीवियं ति । ता जलणं पविसामि' ति । तीण् माण्यं 'जह एवं, ता अहं पि पविसामि, अष्णोसियउ जलणं' ति । भणियं च तेण 'सुंदरि, कहं तुह इमं असामण्यं लायण्यं भगवं हुयासणो विणासिहिह्'। तीण् माण्यं । 'हूं,

' सुंदरमसुंदरे वा गुण-दोस-विचारणिम्म जर्सघा । उहणेक-दिण्ण-हियको देग्वो म्यणो य जरूणो य ॥ 24 ता मणु वि किमेश्य रण्णिम्म कायव्वं'। तको 'एवं' ति भणिऊण मिगाउं समाहत्ता हुयासणं । दिहो य एकम्मि पण्से बहु-वंस-कुडंगामंग-संसाग-संवासुग्गयिग-पसरिको बहलो धृमुज्पीलो । पत्ता य तं पण्सं । गहियाइं कट्टाइं, रहया महा-

27 चित्ती, लाइओ जलणो, पज्जलिओ य । करिसा य सा चिई ईासिउं पयत्ता । अवि य,

णिद्रम-जलण-जलिया उवर्रि फुरमाण-सुम्मुर-कराला । णजह रयणप्कसला ताविय-तवणिज-णिम्मविया । तं च तारिसं चियं दृहण भणियं सागरदत्तेणं । 'भो भो लोयपाला, णिसुणेह ।

संवच्छर-मेनेण जहे ण समजेमि सत्त कोडीओ । ता जलिइंधण-जालाउलिम जलणिम पविसामि ॥ प्सा मए पहण्णा गिहया णु घराओ णीहरंतण । सा मन्त्र ण संपुष्णा तेण हुयासं समुद्धीणो ॥' तीए वि भणियं ।

33 'दृह्णण परिचला माया-पिइ-विरहिया अरुण्णिम । दोहुग्ग-भग्ग-भाणा तेणाहं एत्थ पविसामि ॥'
िस भगमाणेहिं दोहि वि दिण्णाओ झंपाओ तस्मि चियाणलं ।

g

12

१९३) तभो केरिसा य सा चिई जावा । अवि य, दीहर-युणाल-णालो वियसिय-कंदोष्ट-संव-चेंचहभो । जाओ य तक्खणं चिय वर-पंकय-सत्थरो एसो ॥ अतं च दहण चिंतियं सायरदत्तेण । 'अहो,

किं होंज अण्य-जम्मं किं वा सुमिणं इमं मए दिहं। किं इंदयाल-कुहयं जं जलणो पंकप जाओ ॥' एत्वंतरिम, मणि-पोमराय-चडियं कणय-महालंभ-णिवह-णिम्मवियं। मुत्ताहल-कोऊलं दिहं गयणे वर-विमाणं॥ तत्थ य,

- वर-कणय-मउड-राहो गंडत्थल-घोलमाण-रयणोहो । लंब-वणमाल-सुहभो महिङ्गिभो को बि देव-वरो ॥ तेण य संलत्तं दर-हिसय-वियसमाणाहर-फुरंत-दंत-किरण-धवलिय-दिसिवहं 'भो भो सागरदत्त, किं तए इमं इयर-जण-णिसेवियं बुह्यण-परिणिदियं अप्य-वहं समाढत्तं ति । अधि य,
- विहमा-भग्ग-भग्गा पहणो अवमाण-णिविडिया दुक्ले । लहुय-हियया वराई णवर इमं महिलिया कुणह ॥ तुः पुण ण जुत्तं प्रिसं ति । अह भणित 'सत्त कोडीको पृष्ठणण' ति,

ता तं पि किं ण बुज्झासि सन्नो वसिज्जण वर-विमाणिस्म । अन्हेहिँ समं सुहिओ चडिह पि जणेहिं सोहस्मे ॥

दत्य तए कक्केयण-इंट्णील-मणि-पोमराय-रासीओ । पस्मोक्कासुक्काओ कोसाहारो इमेहिं पि ॥

ता गेण्ह तुमं णाणं सम्मत्तं चेय जिणवर-मयस्मि । पंच य महन्वयाई इमाओ ता सत्त कोडीओ ॥

अह इच्छिसि किंचि धणं गेण्हसु निगुणाओ सत्त कोडीओ । आरुद्द विमाण-मज्झे घरं पि पावेमि ता तुरियं ॥'

15 इमं मोऊण तं च देव-रिहिं णिएऊण ईहापूह-मनगण-गवेसणं कुणमाणस्स आई-सरणं समुप्पणं । णायं च जहा । आहं सो 15 पउमप्यहो, एत्थ चित्रज्ञ उप्पण्णे । एसो उण पउमकेसरो भणिओ य मए भासि जहा 'तए आहं जिणवर-मन्गे संबोहे-यह्वो'। तं संमरमाणण इमिणा आहं मरणाओ विणियष्टिओ ति । 'आहो दढ-पइण्णो, आहो कओवयारी, आहो सिणेह-परो, 18 आहो पेम्म-महओ, आहो मित्त-वच्छलत्तणं । आवि य ।

जीवत्तणिम्म मणुनो सारो मणुण वि होइ जह पेम्मं । पेम्मिम्म वि उवयारो उवयारे अवसरो सारो ॥' ति चिंतयंतेण पणिमञ्जो णण । तेणावि भाणयं 'सुटु सुमरिओ ते णियय-पुच्च-भन्नो' । भणियं च सायरदत्तेण 'आहो रिक्सिओ 21 अहं तए संसार-पडणाओ । अवि य,

जह जलणिम मरंतो अहन्त्राणेण दोगाई णीओ। अच्छउ ता जिणधमो मणुयस्तणः वि संदेहो॥
ता सुंदरं तए कथं। आइससु किं मणु कायच्वं ति। तेण भणियं 'अन्न वि तुह चारित्तावरणीयं कमं अत्थि, तं भुंजिदणः
24 मंजमो तणु कायच्यो ति। ता कुमार कुवलयचंद, जो सो सागरदत्तो सो हं। तओ समारोविओ तेण विमाणिमा। 24
गहिया य सा मणु बाला। आरोविया विमाणिमा एक्कवीसं च कोडीओ। तओ तिमा य विमाणवरे समास्त्रा संपत्ता
खणेणं चेय जयतुंग नयिरं। तथा जण्णसिट्टिणो घरे अवहण्णा। परिणीयाओ दोण्णि वि दारियाओ मणु। तओ
27 विमाणास्त्रा गया चेपा-पुरविरं। बहु-जण-भंवाह-कलयलाराव-पूरंत-कोऊहलं अवहण्णा घरिमा। पूह्आ अम्बवत्तेणं। वंदिओ 27
गुरुयणो।

\$ १९४) तओ देवेण भणियं। 'भो भो, तुज्झं दस-वास-महस्सं सच्वाऊ, तओ तिण्ण वोलीणाई, पंच य भोप्
30 गुंजसु, दुवे वास-सहस्साई सामण्णं पालेयच्वे' ति भणिऊण जहागयं पिडगओ इसो सो देवे। मण् वि उवद्वावियाओ 30
एकवीसं कोडीओ गुरूणं। तओ णिड्-बंधूहिं सिहुओ तिहि य सुंदरीहिं भोए शुंजिऊण, पण्ह्यणं पूरिऊण, णिष्वणणकाम-भोओ जाणिय-परमत्थो संभरिय-पुब्बजन्मो सुमरिय-देव वयणो विसुज्झंत-चारित्त-कंडओ वेरगा-मगगालगो पूर्ढण
33 अरहंते, वंदिऊण साहुणो, संऽविऊण वंधु-वग्गं, माणिऊण परियणं, संमाणिऊण पण्ह्यणं, अभिवाह्रजण गुरूषणं, दिम विक्रण गुरु
विष्ययणं, पूरिऊण भिद्ययणं, सम्बद्धा कय-काथव्य-वावारो धणदत्त-णामाणं थेराणं अतिए अणगारियं पञ्चजमुवगओ। तत्थ य
किंचि पढं तरिय-सयल-सत्थल्यो थोण्णं चेय कालेणं गहिय-सुन्तत्थो जावो। तओ तव-वीरिय-भावणाओ भाविऊण एक्छ-

<sup>1&</sup>gt; Pom. अवि य. 2> म संटचें बहु औं P भिंड िंच वहुं औं अे म साययंत्र प्रश्निमी कार्य माणिक माणिक

- े विहार-पिंडमं पिंडवण्णो । तत्थ य भावयंतरस एगत्तणं, चिंतयंतस्स असरणत्तं, अणुसरंतस्स संसार-दुत्तारत्तणं, सुमरंतस्स । कम्म-चहुलत्तणं, भावयंतस्स जिण-वयण-दुल्लहृत्तणं सम्बहु गुरुय-कम्म-सओवसमेणं क्रित ओहि-णाणं समुप्पण्णं, अहो जाव
- 3 रयणप्यसाप् सन्त-पत्थडाइ उहं जाद सोहम्म-विमाण-चूलियाओ तिरियं माणुस-णग-सिहरं ति । तभो तिम्म एयप्यमाणे अ समुप्यण्यो दिहं मण् अत्ताणयं जहा । आसि लोह रेवािमहाणो, पुणो सम्मिष्टम पटमप्यमो देवो, तत्तो वि एस सायर- दत्तो ति । इमं च दहूण चिंतियं मण् । 'अहो, जे उण तत्थ चत्तारि अण्गे ते किहं संपयं' ति चिंतियंतो उवउत्ता जाव
- 6 दिट्टं। जो सो चंडसोमो सो मरिऊण पडमचंदो समुप्पण्णो। तत्तो वि सग्गाओ चिक्रजण नाओ विंझाडईए सीहो ति। 6 माणमडो मरिऊण पडमवरो जाओ। तत्तो वि चह्रजण अओज्झ-पुरवरीए राहणो दढवम्मस्स पुत्तो कुमार-कुबलयचंदो ति। मायाहचो वि मरिऊण पडमसारो। तत्तो वि चविजण दक्तिणावहे विजया-णामाए पुरवरीए राहणो महासेणस्स दुहिया
- अ कुवलवमाला जाय ति । इमं च णाऊण चिंतियं मए । 'अहो, तिम्म कालम्म आहं इच्छाकारेण मणिओ जहा । 'जल्य १ गया तत्थ गया सम्मत्तं अम्ह दायव्वं' ति ।' ता सा मए पहण्णा संभिरया । ताव य आगओ एस पडमकेसरो देवो । भिण्यं च इमिणा । अवि य,
- 12 जय जय मुणिवर पवराचिरित्त सम्मत्त-लद्ध-ओहिवरा। वंदइ विणएण इमो धम्मायरिओ तुई चैय ॥ 12 स्रोक्षण य तं वयणं, दृष्ण य इमं दंवं, भणियं च मए 'भो भो, किं कीरउ' ति । इमिणा भणियं 'भगवं, पुब्वं भम्हेहिं पिडवणं जहा 'जत्य गया तत्थ गया सम्मत्तं भम्ह दायव्वं' ति । ता ओ वराया इमेसु मिच्छादिट्टी-कुलेसु जाया, दुह्नहे 15 जिणवर-मग्गे पिडवोहेयब्वा । ता पयष्ट, वश्वामो तम्मि भउज्ञा-णयरीए । तत्थ कुमार-कुवलयचंदं पिडवोहेमों' । मए 15 भणियं 'ण एस सुंदरो उवाओ तए उवहट्टो । अवि थ,

जो मयगळ-गंद्रत्थल-सय-जल-रूव-वारि-पूर-दुळ्ळिओ । स्रो कह भसर-जुवाणो भण सवसो पियह पिचुमंद ॥ 18 तत्थ य सो महाराया बहु-जण-कळचले दहुं पि ण तीरइ । अच्छउ ता धम्मं साहिऊण । अह कहियं पि णाम, ता कत्थ 18 पदिविष्टिहि ति । अवि य,

जाद ण दुहाइँ पत्ता पिय-बंधव-विरहिया य णो जाव । जीवा धम्मक्खाणं ण ताव गेण्हेंति भावेण ॥

21 ता तुमं तत्य गंतुं तं कुमारं अविखवसु । अहं पि तत्य वश्वामि जत्य सो, चंडसोम-मीहो । तत्य य पहरिके अरण्णिम्म 21 संपत्त-दुक्सो दिट्ट-बंधु-विओगो राय-तणओ सुदं मम्मतं गेणिहिह् सि । इम च भणिऊण अहं इहागओ । इमो य अउज्झाण संपत्तो । तत्य तक्खणं विणिगाओ तुमं सुरयारूको वाहियात्रीण दिट्टो । अणुष्यविसिऊण तुरंगमे उप्पइओ य तुमं घेत्तृणं ।

24 तए य तुरओ पहओ । इमिणा मायाण् मओ विय दंसिओ, ण उण मओ । तुह वंबलं आसा-भंगो कको ति । तओ कुमार 24 तुमं इमिणा तुरंगमेणं अविश्वतो इमं च संमत्त-लंभं कक्कं हियण् काऊण मण् तुमं हराविओ । इमाइं ताहं पुरंतणाई असणो रूवाई पेन्छस् ते । दिट्टं च कुबलयचंदेण अत्तणो रूवां ।

27 ई १९५) कुवलयमालाण सम्वाणं च पुन्व-जम्म-णिम्मियं भूमीण णिहित्तं साहिण्णाणं तं च दंतिऊण भणियं 27 सुणिवरेण । 'कुमार, एवं संठिण इमिम्म कज्जम्मि जाणसु विसमो संसारो, बहु-दुक्खाओ जरए वेयणाओ, दुल्हो जिणवर-मग्गो, दुप्परियल्लो संजम-भारो, बंधणायारो घर-वासो, जियल्लाइं दाराइं, महाभयं अण्णाणं, दुक्खिया जीवा, सुंदरो 30 धम्मोवण्मो, ण सुल्हा धम्मायरिया, तुल्मा-रूढ्दं मणुयत्तणं । इमं च जाणिऊण ता कुमार, गेण्हसु सम्मत्तं, पिडवज्जसु 30 साहु-दिक्खण्णं, उज्जारेसु अणुक्वण्, अणुमण्णसु गुणस्वप्, मिक्खसु मिक्खावण्, परिहर पावट्टाणं ति । इमं च एत्तियं पुन्व-जम्म-बुत्तंतं अस्सावहरणं च अत्तजो जिसामिऊण संभरिय-पुन्व-जम्म-बुत्तंतो भित्त-भर-णिदभर-पणउत्तिमंगो पयलंत- 33 पहरित-बाह-पसरो पायवडणुटिओ मणिउं पयत्तो । 'अहो, अणुगगहिओ आहं भगवया, अहो दह-पहण्णतंणं भगवओ, 33

<sup>1)</sup> Pom. बिहार, उत्तरथ वर्थतस्स एअत्तर्ण, P चित्तस्स for ित्ववरस्स, उअस्एण्तणं सरंतरस 2> उच्दुल्तणं (१) P चउरत्तणं, उ वासर्थंतरम् for भावयंतरस्त उ सत्या तास्ववन्यवर्थं 3> P ओ हुं for उद्धं, उमाणुसम्मं सिहरं, P एयप्पनाणी. 5> उ चित्तें विवद्धतीः 6> उ दिद्धों for दिद्ध, उ पत्रमवद्धों, उ inter. अत्रों & चिवजण. 7> J adds वि after माणमहो, P पत्रमसारों for पत्रमयों, उ विवजण, P उद्धयन्तरमः 8> P om. वि, P om. पत्रमसारों। तत्तों वि चिवजण. 9> उ इच्छक्करेणः 10> P adds स after नत्य, उ om. नाय य 12> P पत्र for पत्राः 13> उ इमं च त देवं, P om. च before मूण, P om. one मोः 14> P ना ति वराया, P दुळ्डः 15> P पयद्ध, P अत्रज्ञानयरीए । कुमारः 16> उ उपविद्धोः 17> उ गः for यल, P वर for लच्च, P पिउमंतः 18> उ तत्थ मो राया, उ दुळ्ण वि ण, उ आ for ता, P धम्मसाहकहियं. 19> P पिडमंजिहित जि. 20> उ inter. दुढाई 'ड ण (न in उ) 21> उ om. तं, J om. यः 22> उ दिद्धंथविओओ य रायः, P om. जि. P om. अहः. 23> उ adds य after तत्थ, P। पिविमिजण, P om. यः 24> उ द्ध for विय, उ तुतः 25> P om. क्रजं, P om. क्रजं, P पुरत्तणाई 26> P पेच्छक् चि, P अत्रणाः 27> P सम्सन्ताणं निय पुड्वजंमनिमत्तं 28> P एवं पि म हुए, J om. क्रजं, P om. बहु, J णरयत्रेयणाओ. 29> P दुपरियहो, उ वारा घरणिवासोः 30> P तल्लमल्यां माणुमताणं 31> P निव्तिओं for अणुमाहिओ, उ om. अहं, P om. अत्रन, P अत्रज्ञाने भरतिनभरतिनभर, उ पण्युत्तमंगो. 33> P om पहरिस, P पायपटणु ', P मिहीओ for अणुमाहिओ, उ om. अहं, P om. अवं, P om. अत्रवें भरतिनभरतिनभरतिनभर, उ पण्युत्तमंगो. 33> P om पहरिस, P पायपटणु ', P मिहीओ for अणुमाहिओ, उ om. अहं, P om. अवं, P om. अत्रवें भरतिनभरतिनभरतिनभरतिनभरतिनभरतिनभरतिनभरति। उत्रवें प्रवास क्षांति। अप्रमाहिं प्रवास विस्तर प्रवास विस्तर स्वत्र स्वत्रमाहिं।

- शहो कार्यणवत्तर्ण, बहो कओववारित्र्ण, जहो णिक्कारण-वच्छलत्त्रणं, अहो साणुगाहत्त्रणं भगवजो । भगवं, सम्ब-क्रा- अवि-वच्छल, महंतो एस से अणुगाहो कभो, जेण अवहाराविकण सम्मत्तं मह दिण्णं ति । ता देसु मे महा-संसार-दायर- उत्तरंखं जिणधम्म-दिक्खाणुगाहं' ति । मुणिणा भणियं । 'कुमार, मा ताव तूरसु । अज वि तुह आतेय सुह-वेयणिकं भोष- अ फलं कम्मं । तो तं णिजारिय अणगारियं दिक्खं गेण्हहिह सि । संपर्य पुण सावय-धम्मं परिवालेसु' सि । इमे च भणिको कुमार-कुबळ्यचंदो समुद्रिओ । भणियं च णेण । 'भगवं णिसुणेसु,
  - उप्पर-पछोट्ट-सलिखा पडिजलं भवि वहेन्न सुर-सरिया। तह वि ण णिममो अर्ण्ण जिणे य साहू य मोसूण ॥ अर्ण्ण च। हित्रूण वि इच्छंतो अगहिय-सत्थो पछायमाणो वि। दीणं विय भासंतो अवस्स सो मे ण हंतस्बो ॥'
- भगवया भणियं 'एवं होउ' ति । एत्तियं चेय जह परं तुह णिष्यहर्ह' ति । उविश्टि य कुमारो । भणियं च मुणिणा । १ 'भो भो महंद, संबुद्धो तुमं । णिसुयं तए पुष्य-जम्म-बुत्तंतं । ता अम्हे वि तुम्ह तं वयणं संभरमाणा इहागया । ता १ पहिवज्यसु सम्मत्तं, गेण्हसु देस-विरई, उज्झसु णिसंसत्तमं, परिहर पाणियहं, मुंचसु कूरत्तमं, अवहरेसु कोवं ति । इमिणा चेय दुरप्पणा कोवेण हमं अवत्थंतरं उवणीओ सि । ता तह करेसु हमो कोवं जहा अण्णीम वि भवंतरम्मि ण
- 12 पहनह' ति । इमं च सोऊण ललमाण-दीह-फेराूलो पसत्त-कण्ण-जुयलो रोमंच-वस-ममूससंत-कंधरा-केसर-पटभारो समुद्धिको 12 धरणियलाओ, णिवडिको भगवओ मुणिणो चलण-जुयलयम्मि, उविदिहो य पुरको । सद्दे कथ-करयलंजली पद्यक्ताण मिरगर्ड पयत्तो । भगवया वि णाणाइसएण णाऊण भणियं । कुमार, जुसो मयवई इमं भणइ जहा । महा-उवयारो कको
- 15 भगवया, ता किं करेमि । अम्हार्ण अउण्ण-गिम्मियांगं गत्थि अणवज्ञो फासुओ आहारो । मंसाहारिणो अम्हे । ण य कोह् 15 उवयारो अम्ह जीविय-संधारणेंगं । ता ण जुत्तं मम जीथिंड जि । तेण भगवं मंस पत्ताहिक्खाहि अणसणं ति ।' 'हम च मो देवाणुप्यिया, कायध्वमिण जुत्तमिणं सरिसमिणं जोगगिरिणं ति सम्बहा संबुद्ध-जिणधम्मस्य सुन्ता ण जुजाह जीविडं जे'
- 18 मणमाणेण मुणिणा दिण्णं अण्यां। तेणावि पिडवण्णं विणओणमंत-भासुर-वयांणं। गंत्ण् य फासुए विवित्ते तस-भावर- 18 जंतु-विरहिण् थंडिले उर्वावट्टो। तत्थ य माणसं सिद्धाण आक्रीयणं दाऊण पंच-णमोक्कार-परायणो भावेंतो संसारं, विंतेतो कम्म-वम्यत्तर्गं, पिडवर्जतो जीव-दुस्सीलक्तंगं अच्छिडं पयत्तो ।
- 21 ई १९६) भणियं च कुमारेण 'भगवं, सा उण कुवलयमाला कहं पुण संबोदियन्वा'। भगवया भणियं। 'सा बि 21 तत्थ पुरवित् चारण-समण-कहाणाल्णं संभरिय-पुन्व-जम्म-वुर्तता पादवं छंबेहि ति। तत्थ प तुमं गंत्ण तं पादवं भिंदिकण तुमं चेय परिणिहिम। तुक्त ता महादेवी भनीहइ। तील गन्धे एम पडमक्रसरे देवो पुनो पढमो उववजीहिइ। ता वच 24 तुमं दिक्खणावहं, संबोदिसु कुवलयमालं ंत भणामाणा समुद्रिको भगवं जंगमो कप्प-पायवो महामुणी। देवो बि 'कहं तए 21 धम्मे पडिबोहेयन्वो' ति भणिकण समुप्पइओ णहंगण। तओ कुमारेण चिंत्यं। एवं भगवया संदिहं जहा दिन्सणावहं गंत्ण कुवलयमाला संबोहिकण तए परिणयन्व ति। ता दिन्सणावहं चेय बच्चामि। कायव्विमिण ति वित्यंनो चलिको 27 दिन्सणा-दिसाहुन्तं। दिहो य सो सीहो। तं च दृष्ण संभरियं इमिणा कुमारेण कुवलयचंदण पुन्व-जम्म-पिटयं इमं सुन्तरं 27 भगवओ वयण-कमल-णिगावं। अवि य, जो मं परियाणइ सो गिलाणं पडियरइ। जो गिलाणं पडियरइ सो मसं परियाणइ
- अण्णहा साहिमाओ ति काउं णिही अह पुष्व-संगन्नो वंधू। एक्कायरियमुवगन्नो पश्चियरणीन्नो मण् एसो ॥ अण्णहा सउण-सावय-कायलेहिं उवहवीयंनो रोहं झाणं अष्टं वा पिडविजिहिइ। तेण य णर्यं तिरियत्तं वा पाविहि ति । तेण रक्खामि इमं जाव एसो द्वीभूओ ति । पच्छा दिक्खणावहं वश्वीहामि ति चिंतयंतो कण्ण-जावं दाउमाढत्तो, धम्म- ३३ कहं च । अवि थ ।

## जम्मे जम्मे मयवर् मओ सि बहुमो भलन्द्र-सम्मत्तो । तह ताव मरसु पृष्टि जह तुह मरणं ण पुण होह् ॥

1) उठा. अही कार्कियत्तर्ण, P साष्टु for अही after बच्छलरणं, P जय for जम. 2) P Inter. में & एस, उ आग्रहरिकण P अवस्तिकि , P में संसायरस्तर्टा जिणवरा बुचर्यानमा ति ।. 3) P झूरमु for त्रासु, P भोवप्पलं. 4) P ता ति निकारिए. 6) उ पिडकणं P पिडिक् अंव हरे जा सर. 7) P अअहिय 9) उ तुज्य for तुम्ह, उ वयणं अरमाणा. 10) P नीसंसत्तर्ण, P अवहारे मु, P । इति मिणा. 11) P अवस्थंतरमुव , उ नहा for तह, उ om. वि. 12) P पवडह, उ om. पमस्तकणाजुवको 13) उ जुक्कवर्धी, P om. अहरे ।, P क्वक्तर्यंत्रली. 14) P मयई इतं. 15) P फामु अ अति 16) P om. अहरे ।, P क्वक्तर्यंत्रली. 14) P मयई इतं. 15) P फामु अ अति 16) P om. अहरे । P व्यवहारिक विण्यानित वि P च्वक्ति कि स्व कि में जोन्म , P मेंबुद्धा, उ जिल्लाम सुज्य, P om. तुज्यते । 16) P पित्र वेती. 20) P पिट्ठ कि कि । कि कि विक कि कि । कि कि पाय कि कि तह्य, P भेतूण for गंतूण, P पायवं 23) उ अविहित । तीय, उ om. पढमो, उ दवविकाहित P दवविकाहित 24) P भावं अमपायवो 25) P ममध्यक्षी तह्य । P िति वेती । एवं च भगवया 26) P चेव, P om. ति. 27) P मीही । दहुण न संभिर्य कुचल्य, उ om. कुचल्यचंदण, 28) उ उसे परियाणित, उ पिट्ट कि ति । उ तिरियं तिरिअस्त वा पानी वित कि तिरियं ति वा 32) P वश्च कि , उ परिअली 31) P सावय कायकायके दि, उ जिल्लि ति । उ तिरियं तिरिअस्त वा पानी वित कि तिरियं ति वा 32) P वश्च कि कि , P दा वे समा , J om. पम्पल के पर कि पर पर पर कि निर्मा कि कि , P वर्म कि निर्मा कि अरमा हिन कि । उ तिरियं तिरिअस्त वा पानी वित कि तिरियं ति वा 32) P वश्च कि वित , P दा वे समा , J om. पम्पल के पर कि में पर पर पर कि निर्मा कि कि , P वर्म कि निर्मा कि निर्मा कि निर्मा कि , P वर्म कि निर्मा कि , P वर्म कि निर्मा कि निर्म

1 एवं च धनमक्हं जिसामंतो तह्य-दियहे खुद्दा-किलंत-देहो जमोक्कार-परायणो मरिकण सागरोवमिट्टिईको देवो जाको। तत्थ 1 मोप् सुंबंतो बच्छिउं पयत्तो। तभो तं च मथबङ्-कलेवरं उज्जिकण कुमार-कुवलयर्वदो गंतुं पथत्तो दक्षिणं दिसामायं। 3 कहं। बादि य,

तुंगाइँ गयउस-सामस्राइँ दाविगा-जलिय-सोहाइं । श्रहिणव-जलय-समाइं लंबेंतो विझ-सिहराइं ॥ तबो तागं च विझ-सिहराणं कुहरंतरालेसु केरिसाओ पुण मेच्छ-पक्षीओ दिट्टाओ कुमारेणं । श्रवि य ।

अहिणव-णिरुद्ध-बंदी-हाहा-रव-रुण्ण-करण-सदाला । सह-विश्रीभय-कलगल-समाउलुरुभंत-जुयइ-जणा ॥ जुयई-जण-मण-संखोह-मुक्क-किंकि-र्तत-णिसुय-पडिसहा । पडिसह-मूढ-तण्णय-रंभिर-णेहोगलंत-गोवग्गा ॥ गोवमा-रंमिरुहाम-तण्णउज्जिब-धाविर-जणोहा । इय एरिसाओ विट्टा पक्षीओ ता कुमारेण ॥

9 विद्वाइं च कलघोय-घोय-सिहर-सिरसाइं वण-करि-महाइंत-संचयइं, अंजण-सेल-समई च महिस-गवलुकुरुहुं। तण-मह- १ क्यूल-समइं च विद्वाइं चारू-चूमरी-पुन्छ-पटमारइं। जिहें मऊर-पिछच्छाइएल्लय-मंडव विरहय-थोर-सुन्ताहलोजल व ति। अहिं च धूरिपूल्य महिसा, मारिपूल्य बह्ला, विचैत्तिपूल्लियाओ गाईओ, पडलिपूल्लिय छेलय, पकेलिय सारंग, बुरयेल्लय 12 सुवर, जिप्पिटिक्टपूल्य सुय-सारिया-नित्तिर-लावय-सिहि-संचय व ति। अति य। सन्वहा

पहरण-विभिण्ण-जिय-देह-णिमाउदाम-र्राहर-पंदण। जण-चलण-चमिद्रंयं तृंचिरहृज्जह् कोद्दिम-तलं व ॥ २४१८ विभिन्न किंद्र महासुणि-जहसय धरम-मेत्त-वावार-रिसय वसीत जुवाणय, अण्णे णारायण-जहसय सुर-कजेक्क-वियावड, अण्णे भारायण-जहसय सुर-कजेक्क-वियावड, अण्णे भारायण-जिल्लाहं क्रियाचिया किंद्र पत्त-सीड्स्स्महं हत्य-पाय-छेज्जहं, अदिलय-कर्माण-जिल्लाहं क्रिय-सारायण-सार्व कण्ण-णासाहरोट्ट-वियत्तणहं, मज्जण-किंद्र-तुरुणहं, होपुल्लिया-सिल्लाहं पिरि-

जं जं कीरइ ताणं दुक्क-णिमिसं ति मारण-छळं । तं तं मण्णंति सुहं देण वि पावेण करमेण ॥ २२११० था जिहें च पावकस्महं चिळायुदं दुइ-घोटु-जहसउं बंभणु मारियञ्चड, मत्त-सुहं-संग्रिसको गामाइ-वहां, उसव-सिरिसको प्रदृार- २१ परिगाहो, पुरोडासु-जहसको सुरा-पाणु, ओंकारो जहसको चोर-विण्णाणु । गायत्ति-जहसिय बांहणि-गाळि । जिहें च सेवहहें भारं में महिणें से पहं मारमि तको छोहिउं पियमि कि । इमेहिं प्रिसेहिं चिळापुहिं दिक्वो कि काऊण ससंममं णिमिजांते २४ पयत्ती । केरिसाइं पुण ताणं वीसरथ-मंतियहं णिसामेह । अवि य ।

हण हण हण कि मारे-चूरे-फालेह दं लहुं पयसु । रंभसु बंधसु मुयसु य पित्रसु जहिच्छं छणो अज ॥ र् १९७) ताओ तारिसाओ विंस-कुहर-पछीओ वोलिज्जण कुमारो संपत्तो विंस-रण्णे, तम्मि य वसमाणस्य को 27 काळो पढितण्णो । भवि य ।

फस्सो सहाव-कृष्टिणो संताबिय-सयल-जीव-मंघाओ । निम्ह-च्छुलेण णज्जङ् समागओ एस जम-पुरिसो ॥
जल्य य पिय-पण्डणीको इव अवगृहिर्जात गंध-जल-जलिइयओ, सहसागओ भिय-मित्तो व्व कंठ-चलगो कीरद् मुत्ता30 हारो, पिय-पुत्तो व्व अंगेसु लाइजड् चंदण-पंको, गुरुयणोवण्सड् व कर्णसु कीर्रात णव-सिरीसट्टं, माया-वित्तई जह उचरि- 30
जीत कोष्टिमयलड्ं ति । अवि य किंच होऊण पयत्तं । वियसीत पाडलाओ । जालङ्जांत मिल्लयाओ । परिहरिजीत रह्ययहं ।
सेविजीत जलासचट्टं । परिहरिजीत जलण्डं । वद-फल्डं चूयहं । वियलिय-कुसुमट्टं कणियार-वण्टं । परिमडिय-पत्तई
33 अकोह्य-रुम्बहं ति । अवि य ।

मोत्व चूय-सिहरं पहसह जय-तिजिस-गुस्म-वज-गहणं । हूं हूं ति वाहरंती जिवाह-हवा च वजराहं ॥
केसु पुज पएलेसु कि कि कुणह निन्द-मजरण्दो । जवि य फुरफुरेड जीककंठ कंठेसु, अंबोकड सहंद-सकमाज-जीहंदोकजेसु,
जीससइ योर-करिवर-करेसु, पज्जकड दवाणलेसु, जूमायह दिसा-सुहेसु, घाडावह चीरी-रुप्सु, जबह मयतच्छा-जक-तांग- अ
रंगेसु, संठाइ विझ-सिहरेसु, म्यल्जिंड महाणईसुं ति । जवि य ।

डग्गाइ इसह गायइ णबह जीतसह जलह धूमाइ ! उम्मक्तमें ध्व गिम्हों ण जळए किं व पश्चिषणों ॥ ६ केसु पुण पएसेसु गिम्ह-मज्झण्डं वोकार्वेति जंतुक्ते । भवि य महावण-श्लिउंजेसु वण-करि-वृहहं, गिरिवर-गुहासु ६ सववहणो, उक्तस्यलीसु सारंग-जूहहं, वच्छ-च्छायासु पसु-वंद्रहं, सरिदह-कूलेसु गाम-चडय-कुलहं, सरवरेसु वण-महिस-जूहहं, पेरंत-संज्ञोसु कोळडळहं, जालीयलेसु मोरह वंद्रहं, पवा-मंडवेसु पहिय-सत्यहं ति । भवि य ।

श्री णिल्य कोइ जीवो जयन्म सयकन्म जो ण गिन्हेण। संताबिको जिह्न्छं एकं चिय रासदं मोत्तुं॥ प्रतिम य काले पुरवर-सुंदरीको कह्सियको जायिष्ठयको। कप्पर-रेणु-रय-गुंदियको सिसिर-पछ्वत्थुरणको पादका-दाम-सणाह-कंठको मिछ्या-कुसुम-सोहको पकोहर-णिमिय-मुत्ता-हारको कोमक-तणु-खोम-णिवसणको घाराहर-संविको तालियंट-12 पवण-खुलियालयको विहण्ण-चंदण-णेडालियको दीहर-णीसास-खेइयको साहीण-रृहयको वि णजाइ पिययम-विरहाबछ्य-12 संताव-तविवको ति । मिष्व य ।

किंद्युय-खयाओ पेच्छइ परिवियल्य-रत्त-कुसुम-जोगाओ। गिन्द-पिय-संगर्भणं बद्ध-फळाओ स्व इइयाओ॥

इहुण तमास्न-वणं देंतं भमराण कुसुम-मयरंदं। उयह विणनोणयंगी भमरे परयेष्ट् तिणिस-ल्ल्या॥

केद-फळाइं पुरनो पासिम्म पिया महुं च पुरप्तु । पहाव-सयणं सिसिरं गिग्हे विंद्यिम्म वाहाणं॥

कह कह वि गेंति दिवहं मज्राण्हे गाम-तरुण-जुवईंनो। अवरण्द-मज्जण-सुहं गामयकायम्मि भरिरीजो॥

विंतिज्ञह् जो वि पियत्त्रणेण हिययम्म णाम पविसंज्ञ। इय-गिम्ह-तिवय-देहो सो व्यिय तावेष्ट् सुरयम्मि॥

18

मञ्चण्ट-गिम्ह-तावय-पवणुद्धय-बालुयाणुं णिवहेण। हिरिसंथण् वि जीवे पेच्छह पढल्छेड् कह सूरो॥

इय मंडल-वावली-भूलि-समुच्छलिय-जय-पढायाहिं। धवलुत्तुगाहिँ जणु गिम्हो राया पहट्टविनो॥

जिहें च बहु-विडयणोवसेन्वओ वेसओ जङ्गसियओ होंति गाम-तरुवर-च्छायनो। किमण-दाणहं जङ्गसहं तण्हाच्छेम-सहृदं था

ण होंति गिरि-णइ-पवाहहं । पिययम-विरह-संताव-खेड्यओ पउत्थवइया-सिसियओ होंति णाईंनो। महापहु-सरीरइं
जङ्गसहं असुण्ण-पासहं होंति कुयडयहं। गयवह्यओ जङ्गसियओ कहुण-चीरि-विराविहें रुयंति महाबईंनो। गुण्ण-

कुसुमाई कोट्टिमयलं चंदण-पंको जलं जलहीया । अवरण्ह-मञ्जलं महिल्याण गिम्हन्मि आवारा ॥ र १९८) एयारिसन्मि य गिम्ह-समए तम्मि विझगिरि-रण्णस्मि वद्दमाणस्त रायवत्तस्त का ठण वेछा वट्टिउं पयसा । 27 अबि य ।

मयतण्हा-वेस्तविषु तण्हा-वस-कायरे घुरुहुरंते । वियरंति सावय-गणे कत्थ वि णीरं विमग्नंते ॥ बोसरयह बहणो विश्व इंदाएँ दिसाएँ गोलिओ न्व रघी । ईसाएँ बारुणीएँ वि बहुह दोण्हं पि मस्झम्मि ॥ 30 प्यारिसे य गिरह-मज्झण्ड-समण् तम्मि महारण्यस्मि तण्हा-खुड्डा-किरूंत-सरीरो गंतुं पयत्तो । जस्य य विरिवरंति चीरिओ,

रूपओ सि। श्रविय।

<sup>1)</sup> P पदस नव-, P हुं हु ति वाहार-ती निदाहर ड्वा व वणराई, J णिआह ...वणसवई. 2) P om. one कि, P कि पुणह, P मञ्चलणी, P नीलवंठ, P मंडल for महंद, P जीहंदोलण्यः 3) P कहावेद (for घाहावेद) मीर्राह्म्वेम, P महतण्हाजलतरंगेनः 4) J om. संदाह विश्वसिदरेसु, J मृलिज्ञद महाव्हर्षः 5) P कि चि for किय. 6) J केम उल, P तिम्हण्यं, P पाणिणो for जंतुणो, P om. अवि य, P जूहारं. 7) P उचल्लते सारंगज्दर, P सिरिइतकुलेम गामवियल्कुलाई सरोवरेम गणहिस, J सम्बरोवरेम 8) P कोसल जलहं, P मोर् चह्यं ति ( perhaps J too bus ति) 1. 9) P जांमा, P को for जो. 10) P काले खरसुंदरीको कपसीजो, P कण्णव for कप्पूर, P गुंहियाल, J पहलुखुरणओ P पहलुवस्थुरणओ - 11) P महिल्य, P निय for णिमिय. 12) P पवणतुलिया , P वियन्त्र for विद्रण्ण, P निहालियाओ, P खेदयवओ, P ददयओ विण्डाह विययय विग्हाहलाय. 14) P केसुय for किस्य, P बहुप्कलाओ. 15) P अन्न for उपह. 16) P कंदप्कलाई, P जलं for मन्नं. 17) P णेन, J सर्दओ. 18) P विय for क्विय. 19) J हिरिसत्थपञ्च जीवे, P सूरा. 20) P जमवदा , P भवलुक्तुगाहं, J पयहाविओ. 21) P णीवसिनओ, P तह्यरच्छाहओ। किविण, P जहस्त्ययं तण्हालेय. 22) P गितिनहं, P खेदयपजल्य, P after नहंओ repeats किविणहं जहस्त्ययं तण्हालेय सहदं न होति गिरिनहं पजओ, P om. महायदुसरीरहं etc. to गयवदयओ. 23) P कलुणवीरराविद्रेस् 24) प्रविणीओ, P होति सल्लिओ. 25) P ल्या किरितहर चीरियओ हारच्छारे विराय, P हेसा पाकणीप, J हेसा (ए added ater) वारणीप. 31) P मज्जणसमय, P विदिवरित चीरियओ झरज्जारें जहरहीओ। धर्मकृति.

1 सरसरेंति सरलिजो, धमधर्मेति पवणया, इल्ड्लेंति तरुवरा, धगधरोति जलणया, करवरेंति सटणया, रणरजेंति <sub>1</sub> रण्णया, सरसरेंति पत्तया, तडतर्डेति वंसया, घुरुधुरेंति वग्वया, भगभगेंति भासुया, सगसगेंति मोरय ति । अवि य । ३ इय मीसण-विझ-महावणिमा भय-विजाओ तह वितोसो । वियरह राय-सुझो चिय हिययं अण्णस्स फुटेचा ॥ तको रायउत्तस्स महियं तण्हा बाहिउं पयत्ता । ण य किहीचे जलासयं दीसह । तको चितियं रायउत्तेण । 'भच्छीसु जेय दीसह सुसह हिययं जगेह मोहं च। आसंघइ मरणं चिय तण्हा तण्ह व्य पुरिसाणं ॥ ६ ता सन्वहा अच्छउ गंतब्वं । इमस्मि महारण्णस्मि जलं चिय विमग्गामि ।' इमे च चिंतेंतो उवगको मयतण्हा-वेखविज्ञमाण- ६ तरक-छोयण-कडक्ख-विक्लेवो कं पि पएसंतरं। तत्थ य दिट्टाइं एक्किम पएसे इमिणा वण-करिवर-जूइ-पयाइं। दट्टण य ताई चिंतियं णेण । 'क्षहो, इसं हरिय-जूहं करथ वि सरवरे पाणियं पाऊण अरण्णे पविट्टं ति । कहं पुण जाणीयह । 9 बोयरिय-कर-सिल्ज-सीयरोह्नाई भूमि-भागाई। भह होज मय-जलोह्नियई। तं च गो। जेण इहेव जाई मय-जलो**ह्निय**ई 9 ताइं भिमर-भभरउल-पक्खावळी-पवण-पष्यायमाणाइं लक्खिर्जात । भद्द-कद्मुप्पंक-चरणग-लग्ग-लग्ग-पिक्खेव-कलंकियाई दीसंति इमाई। चंचल-करि-कलह-केली-खंडियाई धवल-मुणाल-सामलाई दीसंति। इमाई च ललिय-मुद्धड-करेणु-कर-12 संविखय-मुणालेंदीवर-सरस-तामरस-गब्भ-कमिलणी-कवल-खंडणा-खुडियई मयरंद-गंध-खुद्द-मुद्धागयालि-हरूबो**रू-रुपुरुगेंतई** 12 उन्नियहं च दीसंति जीलुप्पल-दलउहं । ता बन्धि जीवियासा, होहिह जलं ति । कवरीए उण दिसाए इमं वण-करि-जूहं समागयं।' णिस्तियं जाव दिहं। 'अरे इमाए दिसाए इमं घण-करि-जूई, जेणेत्य पउर-सिल्क-कइम-मुजाल-विच्छड्डो दीसह' ति 15 चितयंतो पर्यत्ता गंतुं । अतरेण दिद्वं णीलुज्वेह्यमाण-क्रोमल-सिणिद्ध-क्रिसलयं वणाभोगं । तं च दटूण लद्ध-जीवियासो सुट्टुयरं 15 गंतुं पयत्तो । कमेण य हंस-सारस-कुरर-कायल-बय-बलाहय-कारंड-चक्कवायाणं णिसुओ कोलाहल-रवो । तओ 'महो, महंतो सरवरो' ति चितयंतो गंतुं पयत्तो रायउत्तो । कमेण य दिट्टं कमल-कुवलय-कल्हार-सयवत्त-सहस्सवतुत्प्पल-<sub>18</sub> मुणाल-कर्मालणी-पत्त-संड-संछाइय-जलं वियरमाण-महामच्छ-पुच्छच्छडा-भिजमाण-तुंरा-तरंग-संकुलं णाणा-वण्ण-पश्चि-संघ- <sub>18</sub>

मंडिय-तीरं माणम-सरवर-सिरसं महासरवरं ति । अवि य ।
विवसंत-कुवलयच्छं भमराविल-भिमर-कसण-भुमहृहं । सुद्ध-दिय-चार-हासं धयणं व सरं वण-सिरीए ॥

21 तं च दृहुण कसस्तयं पिव हियवएणं, जीवियं पिय जीविएणं, पच्चागयं पिंव बुद्धीए, सम्वहा संपत्त-मणेरहो ह्व, संपत्त-सुविज्ञो 21

विव विज्ञाहरो, सिद्ध-किरिया-वाओ विव णिरदों सहिरसो कुमारो उवनाओं तं पएसं । तण्हा-सुक्क-कंटोट्टां ओयरिउं पयत्तो ।
तीररथेण व चितियमणेण । 'अहो, एवं आउ-सत्येसु मए पिट्टं जदा किर तूमह-तण्हा-खुहा-परिस्तम-संभमायासेसु ण

24 तक्खणं पाणं वा भोयणं वा कायच्वं ति । किं कारणं । एए सत्त वि धायवो वाउ-पित्त-सिंभादीया य दोसा तेहिं तण्हाह्याहिं 24

वेयणाहिं ताविय-सरीरस्स जंतुणो णियय-ट्टाणाइं परिष्वह्य अण्णोण्णाणुवल्या विसम-ट्टाणेसु वर्टात । हमेसु य एरिसेसु
विसमस्येसु दोसेसु खुमिएसु धाऊसु जह पाणिणों आहारेंति मर्जात वा, तओ ते दोसा धायवो य तेसु तेसु चेय

27 पर-ट्राणेसु थंभिया होंति । तस्य संणिवाओ णाम महादोमो तक्खणं जायह ति । तेण य सीस-वेयणाह्या महावाहि-संघाया 27

उप्पर्जति । अण्णे तक्खणं चेय विवर्जति । तम्हा ण से जुज्जह जाणमाणस्य तक्खणं मज्जिः ।' उचित्रहें। एकस्स तीरतमाल-तहयरस्स हेटुओ, खणंतरं च सीयल-सरवर-कमल-मयरंद-विजरेण आसासिओ सितिर-पवणणं । तओ समुटिओ

30 अवहण्णो य सरवरे अवगाहिउं पयत्तो । कह । अवि य ।

णिइय-थोर-कराहय-जल-बीइ-समुच्छलंत-सहेण । पूरंतो दिसि-चक्कं मजाइ मत्तो व्य वण-हत्थी ॥

1) J जलपाओ, P करवर्रातः 2) P तटतंडिति, P भगभंगीति, P रुमुया, J मीरवं P मीरियः 3) J विवारहः 4) P repeats दीयह. 5) P भूसर for सूमर. 6) J आगंतब्बं for गंतच्यं, P विमन्नावि, P जित्तयंती 7) P om. तरल, P द्विवाई for दिहुां, P वर for वण, P om. य 8) P चितियमणेण, J जाणीयति, P जाणियहः 9) ए ओयन्छिय, र सी मलोर्छार भूमिमायारं, ए ज नोक्तियारं in both places. 10) ए repeats ताइं, र अभिखन्नर, र कच्यु P कहमुष्पन्न चरणगालातं. 11) P कलकेली, प्रमुखकरेण् 12) P संचालियमुणालदंदीवर, प्रसुडियमयरेट, P खुडियाई, प्र गभनुद्धागयालि, P-सुदागयालि, प रुपुरणेतद P रुणतरुणेताः 13) Pom. उन्हियां च, P दलद्धेतारं, P दाहिद, P कदरीए. 14) Jom. शिक्कवियं, Jom. इम वणकरिज्दं, Just for ust. 15) Jom. गंतुं, P णीकुवेह्नमाण, J वणाभोजं, P मुहुतरं. 16) J कुरलकाराअपयवलाह्य P कुरवयकार्यववलाह्य, P कोलाहरूको. 17) P om. रायउत्तो, P सववउसहस्सरनुप्पल 18) मह for संड, P संकुलं माणानन्नयपरम्खसंघ 19) मस्तिरसं 20) ममराहीभिमर कसिणमुमिथेछं 21) P दहुरण, Рош. पिन, महिसएण, Рपन for पिन, उपच्छागर्य, Рिवन for इन. 22) उकिरिआनातो, मनिरित्सरिसो, म उवगतं, र भोषरिं नुइत्येण य नितिअं णेण. 23) Fom. य, P संसमयाश्चेसु, sadds a before ण. 24) उपते P एए स सत्त, Pom. वि, J धानवी वायुश्तिसेंभादिअमायदोसो तेष्टि तण्हातिआहिं 25) Pपरिश्वयह अन्नोन्नाणुब्बिलया, J व्विलिख विसम 26) प्रधातुमु जिति म्थाउस जह, मन अंति for मर्जात, म om. वा, प्रतितो, प्रदोसा वायवो, म om. one तेसु. 27) Pपरिद्वाणेस, ग्रंथीभता, ग्रंसित्रवाती, Pभहादीसा, ग्रवेतणादिशाः 28) ग्रअम्हा for तम्हा, Pinter. मे & जुजाद, Pजाणस्स, J मिल्लिकण, P उवविदो, 29 > P adds पायवस्स before हेट्टभो, J हेट्टाओ, P त for च, P सीयरकमलमयार्दिः 30 > J om. य before सरवरे. 31) अर्क म्यकं.

大きない こうかい

21

- १९९) तं च तद्दा मिजिजण कुमारेण पीयं कमछ-रय-रंजणा-कसायं सरवर-पाणियं, आसाद्द्यां च कोमछ-मुणाछ- 1 णाळ-सथछाइं। तभो गय-तण्हा-भरो उत्तिण्णो सरवराओ। तभो तेषु य तीर-तरुवर-रुवा-गुम्म-गुविलेखु पण्सेषु किंचि उवण-पुष्कं फळ वा मिगाउं पवत्तो। भ्रममाणेण य विट्ठं एक्सिम तीर-तरुण-तरु-रुवाहरंतरिम महंतं दिव्य-जक्ष-पित्तमं। वे तं च दृष्टुण णिक्विउं पचत्तो कुमारो जाव सहसा दिष्टा तेलोक-बंचुणो भगवभो भरहभो मउडिम्म पिदमा मुत्ता- सेळ-विणिस्मविया। तं च दृष्टुण हिरस-वस-वियसमाण-स्रोपणेणं मणियं च णेण। शवि य ।
- 6 'सम्ब-जय-जीव-बंघव तियसिंद-णरिंद-अश्वियश्वकण । सिद्धि-पुरि-पंथ-देसिय भगवं करवेत्य रण्णास्म ॥'

  भणमाणण वंदिओ भगवं । वंदिजण चिंतियं भणेण । 'अहो, अच्छिरियं जं इमस्स दिन्यस्स जम्श्व-स्वस्स मत्थण् भगवतो पिका ति । अहवा किमेत्य अच्छिरियं कायन्वसिणं दिन्वाणं पि जं भगवंता अरहंता सिरेण धारिकांति । इसं पि अरहंति

  प्रभावंता जं दिन्वेहिं पि सीसेहिं धारिकांति ।' चिंतयंतो पुणो वि अवङ्ण्णो कुमारो सरवरिम । तत्थ मिकाजण गहियाई

  कमस्य-कुवलय-कल्हाराई सरस-तामरस-पन्भाराई । ताई च घेत्तण गहियं णलिणी-दलं भरिजण सरो-जसस्स, ण्हाणिको भगवं जिणवरिंदो, आरोवियाई च कुसुमाई । तको धुणिउमाइतो । अवि य ।
- 12 'जय सोम्म सोम्म-दंसण दंसण-परिसुद्ध सुद्ध जिय-सेस । सेम-विसेसिय-तित्थय तित्थ-समोत्थरिय-जिय-छोय ॥

  जिय-छोय छोय-छोयण जिय-णयण-विसहमाण-कंदोष्ट्र । कंदोष्ट्र-गढभ-गोरय गोरोयण-पिंजरोरु-जुय ॥

  णाह तुमं चिय सरणं नं चिय बंधू पिया य माया य । जेण तए सासय-पुरवरस्स मग्गो पहट्ठविश्रो ॥'

  15 सि भणमाणो णिवडिश्रो भगवशो चळण-जुवछपुसु ति ।

§ २००) पृत्यंतरिम उद्धाइको महंनो कलवलो सरवरोयरिम । अवि य । उद्धुद्धाहय-वीई-हल्लिर-जल-णिवह-तुंग-भंगिलुं। वहुइ णहयल-हुत्तं सुहियं सहस बिय सरं तं॥

18तं च जारिसं सरवरं विलय-बलंत-लोयणो राय-तणभो पलोइद्रण चलिशो तत्तो हुत्तो । चितियं च णेण । भहो भच्छरियं, ण- <sup>18</sup> याणीयइ किं सरवरस्त खोहो जाओ ति । इमं च चिनयंतस्य सरवर-जल-तरंग-फलयाओ णिगायं वयण-कमलमेकं । तं च केरिसं । भवि य ।

21 वियसंत-णयणवर्त्त णासाउड-तुंग-कण्णिया-कलियं । दिय-किरण-केसरालं सुद्द-कमलं उग्गयं सहसा ॥ तस्साणंतरं चेय ।

उत्तुंग-धोर-चक्कल-गुरु-पीवर-वट-पक्कलं सहसा । आमा-करिवर-कुंभत्थलं व यणयाण पन्मारं ॥ 24 तं च दहण चिंतियं कुमारेण । 'अहो किं णु हमं हवेज । अवि य ।

24 तं च दूहण चितियं कुमारेण। 'अहो किं णु इमं हवेज। अवि य।

कमलायरस्य लच्छी होज व किं किं व जिन्खणी एसा। किं वा णायकुमारी णज्ञह लच्छि व्य रण्णस्स ॥'

ह्य चिंतितस्य य से कुमारस्य णिगायं सयलं सरीरयं। तीय य मग्गालग्गा दिव्य-सरस-सरोरुहाणणा कुमुम-सणाह-पर्व्छय-विहत्था

27 कणय-भिगार-वावड-दाहिण-हत्था य खुजा समुग्गया सरवराओ। ताओ दृहुण चिंतियं कुमारेण। 'अहो, णिस्मंसयं दिष्याओ २७

हमाओ, ण उण जाणीयह कंण कारणेण इहागयाओ' सि चिंतयंतस्य विल्याओ कुमार-संमुहं। तं च दृहुण चिंतियं णेण ।

अहो विल्याओ इमाओ। ता क्याइ ममं दृहुण इत्थि-माव-सुल्डेण सञ्चस्तेण अण्णसो पाविहित। ता इमाए चेव दिव्य
30 जक्ख-पडिमाण पिटुओ णिलुक-दहो इमाण वावारं उद्दुक्खामि सि जिलुको पडिमाण पट्टि-माण, पलोइउं च पयसो जान ३०

समागयाओ दिव्य-पडिमाण समीवं। दिट्ठो य भगवं दृश्ओ किय सरस-सरोरुह-माला-परियरिओ। तं च दृहुण भणियं तीए

'हला हला खुजिए, अज केणावि भगवं उसहणाहो पूहुओ कमल-मालाहिं'। तीए भणियं 'सामिणि, आमं' ति। 'ण-

<sup>1 &</sup>gt; प्रदेशों, प्रपाणिश्वाइं, प्रवृश्वित च. 2 > प्रतन्दामारों, प्रतन्त्रमारों, प्रतन्त्रमारों, प्रतन्त्रमारों, प्रतन्त्रमारों, प्रतन्त्रमारों, प्रतन्त्रमारों, प्रतन्त्रमारों, प्रविक्षमाण. 6 > प्रभव विष्टमाण. 6 > प्रभव विष्टमाणेण, प्रभुं कि चल्ला, प्रपां, प्रभवं स्वरंग, प्रविद्यमाणेण, प्रभुं कि मानं, प्रविद्यमाणेण, प्रभुं कि मानंते. 8 प्रअरह्ती, प्रकार कि प्रतिव्यक्षमाणेण विष्टमाणेण, प्रभवं कि प्रविद्यमाणेण, प्रभवं कि प्रविद्यमाणे, प्रभवं कि प्रविद्यमाणे, प्रभवं कि प्रविद्यमाणेण, प्रभवं कि प्रविद्यमाणे, प्रभवं कि प्रविद्यमाणे, प्रभवं कि प्रविद्यमाणे, प्रभवं कि प्रविद्यमाणे, प्रविद्यमाणेण, प्रभवं कि प्रविद्यमाणे, प्रभवं कि प्रविद्यमाणे, प्रविद्यमाणेण, प्रभवं कि प्रविद्यमाणे, प्रविद्यमाणेण, प्रभवं कि प्रविद्यमाणे, प्रविद्यमाणे,

1 **बाजीयड् केन डण पृह्**षो मगवं' ति । तीए भणियं 'सयल-तेलोक्क वंदिय-वंदणिक्य-चलण-कमलाणं पि मगवंताणं पूर्व भणीयह् 1 केम बि पूर्जो ति । किमेत्य बणामोए ण विवरंति जक्खा, ण परिसकंति रक्खता, ण चिट्टंति सूचा, ण परिसमंति पिसापा, 3 ण गायंति किंगरा, ण वसंति किंपुरिसा, ण पावंति महोरगा, ण उवयंति विजाहरा, जेण सगवमो वि प्या पुन्छियह कि 3 भगमाणी उद्यापा परिमाप् सगासं । भणियं च तीए 'हरू। खुजिए, जहा एसा पय-पद्ध तहा जाणामि ज केणह देव्येण श्राविको भगवं, किंतु माणुसेण । खुजाए भणियं 'सामिणि, परिसकंति एत्य वणे बहवे सबरा पुर्छिदा य'। तीए मणियं 6 भा एवं भण । पेच्छ पेच्छ, इमं पि सहिण-वालुया-पुलिणोयर-णिहित्त-चरूण-पिडविंबं सुणिरूविय-प्यमाणं पमाण-विदयं- <sup>6</sup> गुद्धयं अंगुट्वाणुरूव-रुहिरंगुलीयं अंगुली-बढ़-पमाण-पडिविंबं । ठहा जाणिमो कस्स वि महापुरिसस्स इमं चल्रण-पर्दिबंबं । वर-पडम-संख-सोश्यिय-चक्कंकुस-छत्त-तोरणुक्किणां । जह दीसइ पडिविंब तह णूण इमो महापुरिसो ॥' § २०१) इमं च भणमाणी संपत्ता भगवओ सवासं, णमोक्कारिओ भगवं तीए। '**अणुजाणह' ति मणमाणीए** सबिजबमवजीओ कमल-पब्भारो भगवओ सिराको । ण्हाविको भगवं णियएणं कणय-सिंगार-गंधोयएणं । पुणो वि रङ्खा 19 पूचा कोमल-विदल-दल-कणय-कमल-मयरंद-गीसंद-विंदु-संदोह-पसरंत-लुद्ध-सुद्धागगालि-माला-वलय-हलबोल-पूरमाण-दिसि- 12 यकेहिं दिस्वेहिं जल-यलय-कुसुमेहिं । तं च काऊण णिन्मर-भत्ति-भरोणय-वयण-कमला धुणिउमादत्ता । अवि य । 'जय ससुरासुर-किंगर-गर-गारी-संघ-संधुया भगवं । जय पढम-घम्म-देसिय सिय-झाणुप्पण्ण-गाणवरा ॥ जय पढम-पुरिस पुरिसिंद-विंद-णागिंद-वेदियञ्चलणा । जय मंदरगिरि-गरुयायर-गुरु-तव-चरण-दिण्ण-विण्णाणा ॥ 15 णाह तुमं चिव सरणं तं णाहो बंधवो वि तं चेव । दंसण-णाण-समम्गो सिव-मग्गो देसिको जेण ॥' एवं च घोडण णिवडिया चलणेसु । समुद्रिया य गाइउं समादत्ता इमं दुवईं-खंडलयं । भवि य । सुर्पात-सुकुट-कोटि-तट-विघटित-कोमल-पहुवारुणं स्रललित-युवति-नमित-सुर्पाद्प-निपतित-कुसुम-रिश्नितम् । 18 **अभिनव-विकसमान-जलजामल-दल-लावण्य-मण्डितं** प्रथम-जिन-चरण-युगलमिदं नमत गुरुतर-भव-भय-हरम् ॥ इमं च कथ-ताल-सर-वत्तणी-मुच्छणा-मणहरं गिजमाणं णिसामिऊण गेय-अक्खित्त-माणसस्स परहुटुं अत्ताणयं कुमारस्स । 21 तको रहसेण भणियं। 'अहो गीयं, अहो गीयं, भण भण, किं दिजाउ' ति भणमाणो पयडीभूषो। तओ तं च तारिसं 21 बसंमावणीयं मणुय-जम्म-रूय-पोहा-संपयं दट्टण ससंभमं भव्युट्टिबो कुमारो जक्ख-कण्णनाण् । कुमारेण वि साहम्मिय-वष्क्रस्तर्ण मावयंतेण पढमं चिय वंदिया । नीय वि ससन्त्रास-रुजा-मशोक्टंप-वेवमाण-थणहराण् सविणयं भणियं 'सागयं १४ साहिम्मियस्स, एहि, इमं पल्लवम्थुरणं पिनसीकरेसु अत्तणो सरीर-फंसेणं ति । कुमारो वि सायरं णिसण्णो पल्लवस्थुरणे । १४

तको तीप य तिम कारुंतरिम को उण वियप्-विसेसो हियए बहुए। जिन य।

किं मयणो चिम रूबी किं वा होजा णु कप्पवासि-सुरो। विजाहरो व्व एसो गंधव्यो चक्कवट्टी वा॥

27 इसं च विंतर्यतीए भणिको कुमारो। देव, ण-याणासि सहं, मा कुप्पसु मह इय मणंतीए 'को सि तुमं, कत्थ व पत्थिको 27

सि, कम्हाओ आगाओ ते सि'। तओ ईसि-वियसिय-द्सणप्पमा-विभिज्ञमाणाहरं संस्कृतं कुमारेण। अबि य।

'सुंदरि सहं मणुस्सो कज्ञत्थी दिस्खणावहं चिलेओ। आओ निह अओउझाओ एस फुडो मज्झ परमत्थो॥

एयमिम महारण्णे कत्थ तुमं कत्थ वा इमो जक्को। केणं व कारणेणं इमस्स सीसिम्म जिण-पिंचमा॥

उण्यास महंतं हिययमिम कुऊहरुं चुलुबुलेइ। ता सुयणु साह सब्वं एत्तियमेत्तं महं कुणसु॥'

हुमै च कुमारेण भणियं णिसामिकण ईसि बिहसिकण भणियं हमीए।

as जह सुंदर मिथ कुकहरूं पि ता सुणसु सुंदरं मिणयं । रण्णिम जिणस्स जहा जक्सस्स य होह उप्पत्ती ॥

<sup>1)</sup> प्रकेणह for केण उण, उतीय, Pom. पि.
2) Pom. केण वि, Pपरिक्ममंति 3) Pमहोरया, Pपुल्छियर.
4) उँगाणीओ जनगयाओ, Pom. पिढमाए, Pपद्धती 5) Jom. बणे, Pबद्धहें .for बहुदें, Jतीय, Pभणह. 6) JP मि for पि (emended), P सृष्ठिणवालुया पुणिलीयर, P तुनिस्तियणमाणाविवेगुट्ठाणुरूनरहरं रंगुलीय अंगुलियं अंगुलीवद्धमाण.
7) प्रिणिद्ध for बद्ध. 9) Pप पत्रमचक्कमिरिथय, J तीरणाविस्त्रमले (?).
10) Pस्तासं, J माणीय सिवणयं अवणीयओः
11) Pसिहराओ ण्डाणिओः
12) Pकोमलदलवियलदल, Pकोम रु for काल, J संदोहं.
13) Jom. दिलीहं.
14) Pप्रमन्देससं, P नियक्काणुं.
15) पुरिसिंद चलणा इंदबंदिय चलना, P ग्रुह्यारिगुरूय पत्न, J गरुशायर अतवचरणिरणाणः
16) Pom. वि, P तुमं for तं, P विद्वद्धों for समगोः
17) Pom. च, P ओ for य, P गाहओ पयत्ता हमं, J adds च after हमं, P अविविद्यत्ते विं तं, P विद्वद्धों for समगोः
17) Pom. च, P ओ for य, P गाहओ पयत्ता हमं, J adds च after हमं, P अविविद्यत्ते विं तं, P विद्वद्धों for समगोः
17) Pom. च, P ओ for य, P गाहओ पयत्ता हमं, J adds च after हमं, P अविविद्यत्ते विं तं दुवहंखंडलयं
18) प्रमुद्धः P मुर्गित जिं सललेता, J जुवति, J पादपरेणुर जोपरेजितं
19) P जलजामकरेणुराजीवरंजित प्रथम, प्रशासण कि लावण्य, P adds क्रमल after चरण, P om. गुहनर, JP इरं.
20) P वत्त्वणाण इरंगिका, P गेयिनियतः
21) P रहासेण, J om. first तीगं, P दीयं ति, J पायबिद्धाः
22) J adds तीए before जन्मल, P कहागाणः
23) प्रमहत्रकंप P तओकंप, P सावयं for सागयं
24) प्रमुद्धान्तरणं, P पृष्ठवुर्धरणं, P पृष्ठवुर्धरणं, P पृष्ठवुर्धरणं, P पृष्ठवुर्धरणं, P कृष्णि क्रमणं कि स्ति विं ति स्ति विं ति साम्रुणं सुंदरं

24

1 § २०२) बल्प इसिम चेय पुदद्-मंबले कणयमय-तुंग-तोरणाकंकिया पिहुल-गोवर-पाचार-सिहर-रेहिरा सांबंदी 1 णाम णयरि सि । जिंह च तुंगई कुळ-त्रय-कुलई देवउलई व, विमलई सुपुरिस-चरियई घवळहरई व, सिणेह-णितंतरको 3 बीहिको सम्बण-पीहको व, गंभीर-सहावको परिहुको धरिविको व, रयण-रेहिरको पायार-गोवर-भिसिको विकासिविको व 3 सि । बन्नि व ।

वियरंत-कामिणीयण-णेउर-करू-राव-बिहिरिय-दियंता। देवाण वि रमणिजा मायंदी णाम णवारि ति ॥ ६ ता कुमार, तीय य महाणयरीए भणेय-णरवइ-सब-सहस्युच्छलंत-हल्हलारावाए भस्यि जण्णवत्तो णाम सोत्तिय-वैभणो। ६ सो य केरिसो। भवि य ।

कसिणो दुब्बल-देहो खर-फरुसो स्वस्य-पंदर-सरीरो । दीसंत-धमणि-जास्रो जम्म-दरिहो तिहें वसह ॥ १ तस्स य बंगणी धम्म-घरिणो । सा उण केरिसा । श्रवि य ।

पोद्दिम थणा जीए पोट्टिम ऊर-जन्मासं । एकं जित्यामं विव बीवं पुण फुछिवं णवणं ॥
तीय य साबित्ती-णामाए वंभणीए तेण जण्ण-सामिणा जायाइं तेरस । डिंमरूवाइं । ताणं च मज्जे पिक्छमस्स जण्णसोमो

12 ति णामं । तस्स जाय-मेत्तस्स चेव समागया महमा वीसिया । तत्य य काल-जुत्तो संबच्छरो । तेण व बारस-वासाइं 12

अणावुट्टी कया । तीय य अणावुट्टीए ण जायंति मोसहीत्रो, ण फर्छेति पायवा, ण जिष्फजए सस्सं, ण परोहंति तणाइं ।

केवलं पुण वासारते वि धमधमायए पवणो, जिवडंति पंसु-बुट्टीओ, कंपए मेहणी, गर्जाति धरणिवरा, सुक्वंति जिम्हाया,

15 जिवडंति उक्काओ, पिल्पंति दिसाओ, बारह-दिवायर-कक्क्सो जिवडह सुस्सुरंगार-सरिसो गिम्हो ति । एवं च उप्पापसु 15

पसरमाणेसु किं जायं । अधि थ ।

उन्वसिय-गाम-ठाणं ठाणं मुहः करयरेत-विसर-मुहं । विसर-मुह-बद्ध-मंडलि-मंडलि-हुंकार-भय-जणयं ॥ 18 पुरिसं च तं पुहड़-मंडलं जायं । अह णयरीओ उण केरिसा जाया ।

खर-पवणुद्धय-ताबिय-धवल-धया-संड-वंस-वाहाहिं। उद्धीकथाहिँ घोसह महं भक्षं व दीहाहिं॥ तओ एवं मणुप्पजमाणासु ओसहीसु खीयमाणासु पुष्व-गहियासु अपूरमाणेसु उयरेसु कि जायं। मबि य। ण कीरंति 21 देवखणहं, वियर्कति मतिहि-सक्कारहं, विसंवयंति वंभण-प्यामो, विहर्देति गुरुयण-संमाणहं, परिवर्देति पणइ्यण-दाणहं, 21 वियर्कति लिज्ञियन्वयहं, पमाह्जंति पोरुसियहं, अवमण्णिजंति दक्षिणणहं ति। मबि य।

वोलीण-छोय-मग्गा भगणिय-छजा पणट्ट-गुरू-वयणा । तरुणि ध्व राय-रसा जापा कालेण मार्यदी ॥ 24 उज्जिय-अवसेस-कहा अर्जुद्वबहं भत्त-मेत्त-वावारा । जीएँ जरा महिला वि य पमोय-रहिया सुदीणा य ॥ किं होज मसाणमिणं किं वा पेयाण होज आवासो । किं जम-दुरि ति छोए किं जं तं सुम्बए णरयं ॥

कि हाज मसाणिमण कि वा पेयाण हाज आवारा। कि जम-पुर कि जर सुरवण गरय।।

एवं व हा-हा-रवीभूए सथल-जणवए पोट-जिवरं-प्रणा-कायरे खर्य गएसु महंत-महापुरिस-कुलउत्तय-विषय-सेट्टी-कुलेसु सो

था वंभणो जण्णसामीओ भूर-भुवस्स-मेत्त-वज्जो जाओ जार्युणा-मेत्त-वावारो भिक्खा-वित्ती, तं च अलहमाणो खर्य गओ सकु- 21

हुंबो । केवलं जो सो बंभणो सोमो सब्द-कणिट्टो पुत्तो सो कहं कहं पि आउ-सेसत्त्रणेण अकय-बंभणकारो अवह-मुंज-मेहलो

खुदा-भरन्ळण्ण-सयल-बंधु-वग्गो कहिंचि विवणि-मग्ग-णिविदय-धण्ण-कणिहें कहिंचि विल-भोषण-दिण्ण-पिंदी-पवाणिहें

थि कहिंचि बालो ति अणुकंपाविष्णं कहिंचि वंभण-विंभो ति ण ताहिओ किहंचि उश्विद्ध-महाय-संलिहणेण कहं कहं पि तं 80

तारिसं महा-दुक्काल-कंतारं अह्कंतो। ताव य गह-गईए णिविदयं जलं, जायाओ ओसहीओ, पसुहओ जणो, पयत्ताई

<sup>1)</sup> म तीरणाणंकिया विउहुल. 2) म उत्तरं कुल्यं, उम् च for a in both places, म निरंतरुत्रो. 3) म पिहंशो इब, म परिहाओ घरिणीओ, म भित्तीओ विलासिणीओ, म om. व. 4) म om. अवि य. 5) म कलवरा. 6) म जयण्णयत्तो. 7) म om. अवि य. 8) म कहस्ती. 10) प्र विद्यं for बीयं, म पुडियं for पुडियं. 11) म om. य, म सावितीः, प्र (उ) ओरस for तेरस. 12) म adds a before जाय, प्रचेश, म अहवबीसिया. 13) म निष्पञ्चए, प्र य रोहंति. 14) प्र अभिष्मायाए म धमधमायह, म वेत् for पंत्र 15) म पिलप्पति रसाओ, प्र adds य after कह्मो, प्र णितहए for णिवहरू. 17) म उप्पुसियगामहाणं हाणं, म करवरंत, म विरस (for विसर) in both places, प्र मण्डलंहार. 18) म नवरं उप. 19) म पवणुहुयतीहिय, प्र धयखण्ड, म ध्रुयारखंड, म उहीकयाहि, प्र उद्योक्तयाविधीसर, प्र अचम्हणं व म अदं महं व दीहारं. 20) प्र उत्ययस म उपरेहि. 21) म तिहि for अतिहि, प्र बंभणधूअओ, म गुरुयसम्माणशं. 22) प्र रुस्सिशं म पोरसं. 23) म अविध्यक्ता, म रायउत्ती, म मायंदा. 24) म निसेस for अवसेस, म वावारो, प्र औश, प्र या ।। 25) प्र ससाणिमां, म पुरेस for पुरे. 26) म om. च, म सबहे, म विवरपूरणा कायरेन ख्यंगपस्त, प्र सेहिउलेन. 27) म जवरत्तो मुरू, प्र भृत्युश्वस्स, म om. मेत्तवक्ती जाओ । आयणा, म भिक्खवित्ती, म मुक्कुंबी. 28) प्र बंससोमो, प्र बंमणी सक्तारो. 29) म om. तं. 31) म दुक्खाल, म गहवर्ष्य, म यदवर्ष्य, म यद्वार्ष्य, म यद्वार्ष्य, म महवर्ष्य, म यदवर्ष्य, म यदवर्ष्य, म यदवर्ष्य, म यदवर्ष्य, म यदवर्ष्य, म यद्वार्ष्ट, म वद्वर्ष्य, म यदवर्ष्य, म यदवर्ष्य, म यद्वार्ष्य स्वतार्थं, म महवर्ष्य, म यदवर्ष्य, म यदवर्ष्य म प्र प्र प्र स्वतार्थं, म म वद्वर्ष्य, म यदवर्ष्य, म यद्वार्ष्य स्वतार्थं, म महवर्ष्य, म यदवर्ष्य, म यद्वार्ष्य स्वतार्थं, म म वद्वर्य स्वतार्थं, म म वद्वर्य स्वतार्थं, म म वद्वर्य स्वतार्थं, म वद्वर्य स्वत्यं स्वतार्थं, म वद्वर्यं स्वतार्थं, म वद्वर्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वतार्थं स्वतार्थं स्वतार्थं स्वत्यं स्वतार्थं स्वतार्यं स्वतार्यं स्वतार्थं स्वतार्थं स स्

21

1 कसबाई, परिहरियाई छजाणाई, उप्फुसियाई च विजयाहदाई। इमिन्म च प्रिसे काले सो बंभणे सोम-बदुनो धोबूण- 1 सोकस-वरिसो जानो । अपि च ।

अस्मो अत्यो कामो जसो य लोयिम होति पुरिसत्या। चतारि निष्णि दोष्णि व एको वा कस्सह जणस्स ॥ ता ताण ताव धम्मो दूरेणं चेय मज्य बोलीजो। अगणिय-कजाकजो गम्मागम्मप्फलो जेण ॥ अत्यो वि दूरको विय णत्थि महं सुणय-सउण-सरिसस्स। दुप्प्रोयर-भरणक्क-कायरो जेण तहियहं॥

कातो वि द्रेश सिय परिहरइ य मह ण एत्य संदही । सयल-जण-णिदिको मंगुलो य दिटो य भीसणको ॥ अह चिंतिम जसो मे तत्य वि जय-पेक्षिएण अयसेण । णिय-जोणी-करयंटय-ठाण पिव णिम्मिको अहयं ॥ ता हो चिरल्यु मज्यं इमिणा जीएण दुक्क-पडरेण । जण-णिवह-णिंदणा-लहुइएण एवं असारेण ॥

ता हा चिरत्यु मज्ज हामणा जाएण दुन्य-पदस्य गजिन स्वात् प्राप्त स्वाद्ध्य पूर्व । ता हमं पुण पत्त-कालं । अबि य । 12 वि कि परिचयामि जीवियं, अहवा ण जुत्तं हमं, ण य काऊण तीरह दुक्तरं खु पूर्व । ता हमं पुण पत्त-कालं । अबि य । 12 विण-माण-विष्पमुका मुणिय-परदा जणिम्म जे पुरिसा । ताण सरणं विष्सो वर्ण व छोए ण संदेहो ॥ ता सम्बद्दा विष्सो मम सरणं ति विवयंतो णिग्मओ तक्खणं चेय मायंदी-पुरवरीए । चलिओ य दिक्खण-पिछमं 15 दिसाओवं । तओ कमेण य अणवरय-पयाणप्हिं कुच्छि-मेत्त-संबलो अर्किचणो भिक्खा-वित्ती महा-मुणिवरो विय वश्वमाणो 16

विद्यामार्थ । तमा कमण य कणवरय-प्रवागदाह कुन्किन स्वयंत्र नाम कम्म स्वरंति स्वयंत्र निर्माण कार्यक्रिय सहार्विद्याहरू । जा उण कहितया । उहाम-रत्त-पीय-छोहिय-युह-महापळास-संकुळा, वाणर-बुक्कार-हाव-विवंशमाण-मीसणा, देवेहिं कळं विय-पायवा, बहु-मय-सय-खजमाण-मयवह-आउळ-तुंग-साळाळंकिया, सप्पायार-18 सिहर-बुक्कंबा य लंकाउरि-जहसिया । जीए अणेयह भीसणई सावय-कुळई जाह णामहँ वि ण णजंति । तम्मि य महाडह्य 18

18 सिहर-बुखंबा य लेकाडोर-जड़ासया। जाए अणयह भाराणइ सावय-कुलह जाह णामह वि ये गजाता तास्म व सहाऽह्य मज्हास्मि सो बंभणो जण्णसोमो एगाई गंतुं पयत्तो। तस्मि य वश्वमाणस्स को उण कालो विद्विउं पयत्तो। अवि य । धम-धम-धमेंत-पवणो सल-हल-हीरंत-सुक्क-पत्तालो। धग-धग-धगेंत-जलणो सिलि-सिलि-णव-पह्नबुडमेओ॥

्य बहुसो मय-तण्हा-पाणिएण बेयारियं महिस-जूहं । उप्पल-सुणाल-रहिए सरग्मि णवि पाणियं पियह ॥ जस्य पहिषाण सत्थो पासत्थो दुसह-गिम्ह-मजाण्हे । अत्ररण्हे वि ण सुंचह तोय-पवा-मंडवं सिसिरं ॥ सयल-जण-कामणिकं कलस-थणाभोय-दिण्ण-सोहग्गं । दृष्टुण पत्रं पहिया दृह्यं पिव णिन्युया होति ॥

24 तजो तिमा तारिसे सयल-जय-जंतु-संताय-कारण् गिम्ह-मज्झण्ह-समाण् सो बंमसोमो तिमा भीमे वणंतराले वहुमाणो 24 सुहा-स्वाम-वयणोयरो पणटु-ममाो दिसा-विमृत्तो सिंघ-वरघ-भय-वेविशे नण्हाण् वाहिउं पयत्तो । तको चिंतयं तेण । 'क्षहो महंती मह तण्हा, ता कल्प उण पाणियं पायेयव्यं' ति चिंतयंतो मिगाउं पयत्तो जाव दिट्टो एकम्मि पण्से बहल-पत्तल-27 सिणिदो महंतो वणाभोजो । चलिको य तिहसं जाव णिसुको हंस-सारस-चक्कवायाणं महंतो कोलाहलो । तं च सोऊण ऊस-27 सिथं पिव हियण्णं जीवियं पिव जीविष्णं क्षहिय-जाय-हरिसो तको संपत्तो तं पण्सं, दिट्टं च नेण सरवरं । तं च केरिसं ।

30 वियसंत-कुवलउप्पछ-परिमल-संमिलिय-भगिर-भगरउर्ल । भगरउल-बहल-हलबोल-वाउलिजंत-सयवर्त्त ॥ 30 सयवत्त-पत्त-विक्सित्त-पुंजइजंत-कंत-मयरंद् । मयरंद्-चंद्-णीसंद-मिलिय-महु-विंबु-चोंगिर्ल ॥

§ २०४) तजो कुमार, सो बंभ-सोमो ता एरिसं दृहुण महासरवरं पर्त जं पावियव्यं नि ओइण्णो मजिओ 33 जहिन्कं, पीर्य पाणियं, शासाइयाइं मुणाल-संदाइं। उत्तिण्णो सरं। उववणस्मि खुद्दा-भर-किलंतो य मग्गिउं पयत्तो 33

<sup>1)</sup> P उप्पुनियाई न चेपणाई।, r om. य, J बंमसोग, P om श्रोवूण 3) P वश्वहरप. 4) P जणेणं निव-हिब्बनाणस्स जीब्वण-, J जीब्वणवसहमाणस्म. 5) P om. अहो. 6) P मोक्खो for जसो, P य for व. 7) P °फलो. 8) P निह for णिरंथ. 9) J परिहरह कि णिरंथ संदेही, P मर for मह, P वि for य. 10) P विजस for वि जय, P जनकुरवाण. 11) J हे for हो, J जीवेण. 12) J om. य, P पुत्तकालं, 13) J प्रणिय for मुलेय. 14) J णिक्लओं 15) P दिसामार्थ, P अणकरत्य-। पणिहें, J कुच्छी- 16) J adds अिव य before उद्दाम. 17) J पुकार for बुकार, P वियवसामाणमासणा, J प्रयाव। for पायवा, P आजल पुनमाला, P सपायार. 18) J लेकाउरिसानस्सिय जीज य अणेय भीसणई, P सावण्यं जाह, P महावडमण्डमंगि. 19) J सो वम्हसोमो, P एकाबी. 20) P om. one थम, P सिलेंतनव. 21) P नय for णवि. 22) P पासंतो for पामत्यो, J प्रोज for तोय. 24) J कारये, J वहमाणे P बहुमाणा. 26) P महा तण्हा, P om. ति, P पत्तिणिहोः 27) J तं विसं, P हंसे, P om. जससियं to जीविविषणं. 28) J om. अहियजावहरिसो, P om. नओ, P पत्ती for संपत्तो 29) P adds, after अिव य, वियसंतकुवलजप्पल परिमलसंदिद्वं च तेण सत्वरं। तं च केरिसं । अवि य and then again वियसंन etc. 30) J कुवलखुपण्ड, P स्वपत्तं. 31) J बहु for महु, P बेगिहं. 32) P सोमो तारिसं, P गिजिंदं. 33) P पीयपाणियं, J आसाइअइं, J तहवहिमा for सरं। उववणिमा, P जववणे.

1 फलाई। परिन्ममंतेण कत्यह अने कत्यह अवाहए कत्यह णारंगे कत्यह फणसे कत्यह विंहीरए कि पाविण्। तेहिँ य कथ- 1 हुप्यूरोबर-भरणो विहरिउं पयत्तो तिम तड-काणणिम। तत्य य रायउत्त, परिन्मममाणेण दिहं एकमिम पएसे चंदण- 3 वंदण-कथा-एका-कवंग-कथाहरणं। तं च दहूण उपपण्ण-कोडओ उिहं चेय पविहो जान तत्य दिहा तेण मुत्ता-सेक- 3 विणिमिमा भगवओ सुरासुरिंद-कथ-राथाभिसेयस्स पदम-जिणनरस्स पितमा। तं च दहूण तस्स तहा-मवियम्बयाण् भगवओ य सोम्म-दंसण-प्यभावेण णिय-कम्माणं स्कोबसमेणं तिमा चेय जिण-विंवे बहुमाणो जाओ। विंतियं च णेण 6 'अहो, दिहं मण् मायंदीए एरिसं इमं किंपि देवयं ति। ता जुत्तं इमस्स भगवओ पणामं काउं जे, ता करेमि। धम्मो किर 6 हवह'। विंतिकण भणियमिमिणा। अवि य।

'भगवं जं तुइ णामं चरियं व गुणा कुळं व सीळं वा । एयं ण-याणिमी श्विय कह णु थुई तुजन काहामी ॥

ता तुह दंसण-तुट्टो णमामि एमेय भक्ति-भर-जुत्तो । तं कि पि होड मज्झं जं तुह चलणक्ये होह ॥' चिंतयंतो णिविडिमो भगवमो पाएसु । पाय-पहणुट्टिएण चिंतियं णेण । 'महो, रम्मो वणाभोमो, मणहरो सरवरो, रेहिरं लयाहरयं, फलिया पायवा, सोमो य एस दंवो ति । ता मए वि वूसह-दारिहावमागणा-कलंक-वृत्तियप्पणा विएसं गंत्ण 12 पुणो वि पर-पेसणं कायव्यं । का भण्णा गई अम्हारिसाणं अकय-पुम्ब-तवाणं ति । अवि य ।

हूरगओ वि ण मुबह एत्तिय पुरितो सपुष्व-कम्माण । जह रोहणिम वबह दारिई भग्ग-रहियस्स ॥
ता सम्बहा णिथ पुष्व-विहियस्स णासो ति । ता वरं इह बेय विमल-गंभीर-धीर-जले सज्जण-हियप् ध्व मज्जमाणो हमाई
15 च जल-थलय-दिष्व-कुवलय-कल्हार-कुसुमाई घेतूणं इमं किं पि देवयं अबग्नंतो कय-कुसुम-फलाहारो, सारंग-विहंग-कय- 15
संगो, अणिवारिय-वण-प्यचारो, अकारण-कुवियाई खल्यण-मुह-दंसणाई परिहरंतो, सुदं-सुहेण वण-तावसो विव किं ण
चिट्टामि' ति चिंतयंतस्स इमं चेय हियप् पहट्टियं । तत्तो अध्यादे पयत्तो । कय-ण्हाण-कम्म-वावारो अगवओ उसअसामिस्स
18 कय-कुसुमबणो इमं च णं पढमाणो ति । अवि य ।

भगर्त्रं ण-याणिमो सिय तुम्ह गुणा जेण संथयं करिमो । तं किं पि होउ मक्कं जं तुह-चलणसणे होइ ॥ भणमाणो कय-कुसुम-फलाहारो अच्छिउं पयत्तो । एवं च अच्छमाणस्स वश्वए कालो । कालंतरेण य बहु-युप्फ-फल-कयाहार-21 किरियस्स पोष्ट-सुल-रूवी उवद्विको सन्व-जग-जंतु-साहारणो मस् । अवि य ।

जह पहसह पायालं अबहं व गिरिं तरं समुदं वा। तह वि ण चुक्कह लोभो दित्य-महामचु-कंसिरणो ॥ तभो कुमार, सो वराओ तत्य ताए पोट-सूल-वियणाए धणियं बाहिउं पयत्तो। तभो तेण णायं णित्य मे जीवियास सि 24 मण्णमाणो णिवण्णो भगवभो पुरभो। तत्य तभो गुरु-वियणायह्रो णीसहो भगवभो उसभ-सामिस्स मुद-पंकयं णियच्छंतो 24 भणिउं पयत्तो। अवि य।

भगवं ण-याणिमो चिय तुज्ज्ञ गुणे पाव-पसर-मृहण्या । जं होह तुज्ज्ञ पणयाण होड मज्ज्ञं पि तं चेय ॥ 27 सि भणमाणो भगवजो पायवडिको चेय णियय-जीविण्ण परिच्चतो ।

§ २०५) तथो कुमार, तत्तो य सो मरिज्ञण कत्य गभो । अवि य । अत्य स्वणप्पभाए पुढवीए पढमे जोयण-सहस्से वंतराणं भवणो, तत्य य अट्ट णिगाया होंति । तं जहा । जक्सा रक्ससा भूया पिसाया किंगरा किंपुरिसा महोरगा 30 गंधव्य ति । तत्य पढिमेळुए णिगाए जक्साणं मज्झे महिद्विको जक्स-राया समुप्पण्णो । तस्स य रयणसेहरो णामं । तत्य 30 समुप्पण्णण णियच्ळियं तेण । 'अहो, महंतो रिग्धि-समुदओ मण् पाविको । ता केण उण तवेण वा दाणण वा सीत्रेण वा एस मण् पाविको'ति विंतयंतस्स झत्ति ओहि-वर-णाणं पसरियं । तेण य णाणेण णिक्वियं जाव पेच्छह् तम्म वणाभोए 33 सरवरस्स तीरम्मि लयाहरए भगवको उसभ-सामिस्स पुरको णिय-देहं उज्ञिय-जीवियं ति । तं च दहुण विंतियं । 33

<sup>1 &</sup>gt; Jonn. अंबे कत्थड़, ए अंबाहर, J कत्थिव णारंगे, ए पावाए. 2 > Pon. तह-, J वंदवंदण. 3 > Pon. वंदण, Pon. लंदा, Pon. हिंदी हैं कि के अपूर्व माणं before तिमा, Pितियं तेण. 6 > Joh for हमं, J कार्ड । दे (for के), Pon. किर अवह. 7 > J भिग्यं हमिणा. 10 > Pon. णिवहिओ, J पायवहणु, Pon भो भो. 11 > Putata for पायवा, Patitatan, Patitan, Patitatan, Patitan, Patitan,

] 'महो इमस्त भगवनो प्रभावेण मण् प्यं पावियं' ति । 'जमो भगवनो उसम-सामि-जिणवरस्स महइ-सहप्यभावस्स' कि । भगमाणो वेएणं संपत्तो इमं पएसं । दिहो य भगवं उसभणाहो, दहुण य भत्ति-भरोणमिङत्तिमंग-मडड-स्यण-किरण-संवयंत-इ तार-भावाहारो थोउं पयत्तो । भवि य ।

अय संग्रह-सुरासुर-सिद्ध-कामिणी-विणय-पणय-चलण-जुय । जय भुयईद्-विलासिणि-सिर-मणि-किरणगा-बुंबियबकणा ॥ जय बंदिद-गर्मसिय जय हंद-भवोह-तारण-समस्य । जय भुवण-सोक्ख-कारण जय कम्म-कलंक-परिहीणा ॥

अगर्ध तं चिव णाहो तं सरणं बंधवो तुमं चेय । अव-संसार-समुद्दे जिण-तित्यं देसियं जेणं ॥ ति मणमाणो णिवहिको भगवभो चलणेसु । पणाम-पण्डृद्विएण मणियं च णेण । 'भगवं, णामं पि ण-याणंतो णवरं तुद्द भित्त-मित्त-संतुद्वो । तेणं चिय णाद्द आदे एसो जक्स्साहिवो जाओ ॥ जे उण जाणंति तुद्दं णामं गुण-कित्तणं च चिरयं च । तुद्द वयण-वित्यरस्ये सत्ये य अणेय-माहृष्ये ॥

ते णत-सुर-वर-भोए भोत्तूणं समल-कम्म-परिहीणा । सासय-सिव-सुह-मुर्ल सिद्धिमविग्वेण पार्वेति ॥' भणमाणो जिवडिओ पुणो चलगेसु । भणिको य तेणं जियय-परिचणो । 'श्रहो देवाणुष्पिया, पेच्छह भगवको णमोक्कार-फर्ल । 12 श्रवि य ।

सयल-पुरिप्तत्य-हीणो रंको जण-जिंदिको वि होजण । एयस्स चलण-रुग्गो अहुयं एयारिसो जाको ॥' बाह्रो भगवं महत्त्वभावो, ता जुत्तं णिषं भगवंतं सीसेण धारिउं। जेण एकं ताव सुरिंदाणं पि पुजो, बिह्यं बरूजणिको, 16 तहवं महाउचयारी, चडव्यं भित्त-भर-सिरिसं, पंचमं सिद्धि-सुद्द-कारणं ति काऊण सन्वहा विडिन्वया अचणो महंता मुन्ता- 15 सेल-मई पडिमा । सा य एसा । इमीय य उवरिं णिवेसिओ एस मडलीए भगवं जिणयंदो ति । तप्पभिष्टं चेय सयळ, अन्त-कोएण रयणसेहरो ति भवहत्थिय जिणसेहरो से णामं पहट्टियं । तओ कुमार, तं च काऊण महंती पूर्व णिष्वत्तिऊण 18 वंदिद्रण धोडण *णमंसि*डण य भणियं **गेण 'कणयप्पमे कणयप्पमे' ति । म**णु वि ससंभमं करव<del>छ क</del>र्यजलिउ**डा**णु भणियं <sup>18</sup> 'भाइससु' ति । तभो तेण भहं भाइट्टा जहा 'तए भणुविणं इहार्गत्ण भगवं दिग्व-कुसुमेहिं अञ्चणीओ ति । मए पुण बद्दमी-चडहसीए सन्द-परियण-परियरिएण इहागंतर्ध्व भगवजो पूरा-णिमिसं ति भणिकण उवगंभो असणो पुरवरिमा । 21 तओ कुमार जं तए पुच्छियं 'को एसो जक्खों, कि वा इमस्स मउडे पडिमा, का वा तुमं' ति । तं एस सो जक्खराया- <sup>21</sup> हमा य सा पडिमा, तस्स य भहं किंकरी दियहे दिवहं मए एत्य भागंतध्वं नि । एवं भणिए भणियं कुमारेण । 'भहो महंतं **अच्छरियं, महप्यमानो भगवं, भत्ति-जिञ्भरो जक्त्त-राया, विजीया तुमं, रम्मो पण्सौ । सन्वहा पज्जत्तं मह होयजाजं** 24 कण्णाण व फलं इमं एरिसं बुक्तंतं दहण सोद्धण य'त्ति भाणिए भाणियं कणवप्पभाए 'कुमार, जाणामि ण तुद्द दे.णावि किंचि <sup>24</sup> कन, तहा वि भणसु किंचि हियय-रुइयं जं तुह देसि' ति । कुमारेण भणियं 'ण किंचि मह पत्यणिजं अर्थि' ति । तीप् भणियं 'तहा वि अवज्ञा-दंसणा किर दंबहर'ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, इस्रो वि उर्द्र फळं अण्णेसीयइ ति । अवि य । एस भगर्व जिणिदो जिण-भसो एस जक्क-राया थ । दिहा सि तं च सुंदरि तहावि विहलं ति वाहरसि ॥' ति । 'बंबामि'त्ति भणमाणो समुद्विओ कुमार-कुबलयचंदो । तभो तीए भणियं । 'कुमार, द्रे तए गंतब्वं, बहु-पश्चवाभो य एस बहु-रण्ण-दुगामो मग्गो। ता गेण्ह इमं सयल-सुरासुर-वंतर-णर-किंणर-करिवर-वग्ध-हरि-सरह-रुरु-प्पसुहेहिं पि अलंघणीओ 30 श्रोसही-वरूय-विसंसो'ति भणमाणीए करयकाओ समिव्येओ कुमारस्स । तथी 'महंती साहव्मिय-वच्छल'ति भणमाणेण 80 गहिओं कुमारेणं ति । तं च चेनूण अटभुट्टिओं कुमार-कुवलयचंदी, पवत्ती दिन्सिणं दिसाभीयं, वचह य तुंग-विंग्नहरि-सिहराई रूंघवंतो । वचमाणो दिही य णय-तस्यर-साहा-बाहा-पवण-पहोल्स्माण-साहुत्री-विद्व्यंतं पिव सहाणहं णस्मयं ति ।

<sup>1)</sup> प्रमासि, प्रमहित. 2) म अगवओ उसहनाहो, प्र उत्तरंग म उत्तिमंगउड. 3) प्रसाहरिण मणिश्री अनि थ। 4) प्रजा, म निल्लिणि 5) म निर्दित शिंद शिंद प्र पिहीणं 7) म ला. अगवओ 9) प्रणामगुणे, म गुम कि तुह वयण 10) म inter. यर and मुर, म पिहीणो, म निर्मेण for विक्षेण. 11) म repeats पुणो, प्रणिअओ for णियय 14) म जुत्तिमं अगवंतं, प्र प्रणाणिजो । नितिशं. 15) म मिर्क्यरापिसं प्रणा. प्रणाणिजो । नितिशं. 15) म मिर्क्यरापिसं प्रणा. सम्बहा, प्रविज्ञित 16) म adds मुश्री एस before महलीए, प्रतापमूई नेश्री 17) म ला. से, म महंतं पूर्व निन्नतेष्ठण. 18) म भणिवमणेण, प्रसंसभम, म करवलंजिल. 19) प्रणा. अहं, म अह for अहं, प्रआहहो, म adds न before मद. 20) म परिवारिएण. 21) प्रको for का. 22) म एयस्स for तस्स, म inter. निक्ति के अहं, प्र adds न after first दियहे, म ला. ति 23) प्रअन्छरीजं, म मत्तिकम्यिनम्यो. 24) प्रकणेण, म फलमिमं, म तुह वि केण वि. 28) म रहरे रिज रहरं, प्रणानि मह, प्रतिश्च 26) प्रदेश होति ति म देवाहरित, म निय रिज कि, प्रअण्यिमीअति ति. 28) प्रतीय रिज तीए. 29) प्रवहरिणो, प्रणा. समी, मस्तिन्य, प्रणा. किंगर, म ला. करिवर, प्रणा. वस्तु, प्रहित्स सरहत्त्व . 30) प्रणामाणीय, म वन्छह ति. 31) म ला. सोयं, म निज्ञतिहराई. 32) प्रवस्ताणेण य दिद्वा म वन्नमाणेण विद्वो, म णेण रिज लेय, म निवज्जति .

---

24

27

। जिन्न क्षेत्र । जिन्न क्षेत्र । जिन्न क्षेत्र जिन्न क्षेत्र क्षेत्

6 उच्छंगिम्म णिवण्णं चुंबह् तद-पासवरग-वयणेहिं। णवि णज्जह् किं धूया किं दृह्या होजा विंझस्त ॥ जीप् य महामक्क-सिरेसहं कर-कत्तरी-भापृहिं जुक्कंति मत्त-मायंग-जूहहं, किंहिचि दुष्पुत्त-सिरेसहं महा-कुलुम्मूलण-ववसियहं, किंहिचि गाम-डिंगरूय-सिरेसहं जल-कीला-वावडहं, किंहिचि तड-परिणय-पायवडियहं णजंति कुविय-दृह्या-पसायणोणयहं । ति । जिव य ।

णिन णजह किं दहवा सहोयरा होज किं व प्याण । किं जणिण बिय रेवा होज व घाई गय-कुछाण ॥
किंदिच सच्छ-पुच्छ-च्छडा-घाउच्छलंत-पाणिया, किंदिच तणुय-तंतु-हीरसाण-सत्त-हत्थ-संकुछा, किंदिच सद्दा-सयर-करावाय12 कुविय-मत्त-वण-महिस-कलुसिया, किंदिच पक्षल-गाह-गाहिय-गंडयाउला, किंदिच कुम्म-पिट्ट-उह्यसंत-विदुम-किसलयार्ल- 12
किया, किंदिच वेला-वसागय-पोमराय-रयण-रंजिय-जला, किंदिच परिप्ययंत-चक्षवाय-जुवलुकंठ-णिजिया, किंदिच सर-सरसरंत-कंत-सारसाउला, किंदिच तुंग-तरंग-रंगत-सिप्प-संपुडा, किंदिच चंड-पवण-पहच-कल्लोल-माल-हेला-हीरसाण-पविश्व15 गणा, किंदिच मत्त-मायंग-मंडली-मजमाण-गंडयल-गालिय-मय-जल-संवोह-विंदु-वंद-णीसंद-परिप्ययंत-चंदय-पसाहिय ति । 15
विदे य

धवल-बलाया-माला-वलया-ईसउल-पंति-कय-हारा। चलिया पहहर-हुन्तं णजह रेवा णव-बहु व्व ॥ १८ अष्णं च । गायह च गय-मय-गंध-लुब्-मत्त-महुयर-महुरुल्लावेहिं, जेपह व णाणा-विहंग-कलयलारावेहिं, हसह व ईस- १८ मंडली-धवल-दसण-पंतीहिं-णबह व पवण-वेउच्छलय-तुंग-तरंग-हरथेहिं, पढह व जलयर-हीरंत-पत्थर-संघट-खलहला-खलियक्बर-गिराहिं, मणह व तड-विडवि-पिक्क-फलबडण-बुदुदुहारावेहिं, रुयह व णिज्हार-झरंत-झरहरा-सदेहिं। अधि य ।

21 उगााइ हसह जबाइ रुपइ च कलुणक्सरं पुणो पढइ। उम्मित्तय ज्व रेवा इमीए को होहिई केजो ॥

जाइ समुद्दाभिमुद्दं रेवा पुण वलइ वेविर-सरीरा। पपइ बिय महिलाणं थिरत्तणं णिय केजेसु ॥

मोत्तूण विंझ-दृद्यं तुंगं जलहिम्मि पिथ्या रेवा। अहवा तीएँ ण दोसो महिला णीएसु रकंति ॥

24 रयणायरिम लीणा विंझं मोत्तूण जम्मया पेच्छ। अहवा लुद्धाओ बिय महिलाओ होति पगईए ॥

किं ण सुद्दओ य दाणे रेवे लेणुज्झिओ तए विंझो। हुं पृद्धणा एक्केणं ण होइ महिलाण संतोसो ॥

अण्णाण वि एस गई तेण समुद्दिम पिथ्या रेवा। होति बिय कामिय-कामियाओ काओ वि महिलाओ ॥

उच्चूडा विंझेणं महप्पमाणं च पाविया तेण। मोत्तूण तह वि चलिया अही क्यग्धा महिलियाओ ॥

जलही सारो कुम्गाह-सेविओ बहुमओ य रेवाए। इय साहेइ समुद्दो वियारणा णिख महिलासु ॥

द्य जुवइ-चरिय-कुढिलं गंमीरं महिलियाण हिययं व। महिला-सहाय-चढुलं अह रेवं पेच्छए कुमरो ॥

30 तं च वारिसं महाणहं जम्मयं समोइण्णो रायउत्तो कह तरिजं प्यत्तो। अवि य,

30 त च तारस महाण्ड् जम्मय समाङ्क्जा रायउत्ता कह तारउ पयत्ता । बाब य, णिटुर-कर-पहराहय-जल-वीइ-समुच्छकंत-जल-जिवहं । बह मज्जह सिरियत्तो महागईदो ब्व उद्दामं ॥ प्वं च मज्जमाणो कुमार-कुबल्यचंदो समुत्तिण्णो तं महाण्ड्ं जम्मयं ति, गंतुं च पयत्तो तम्मि तीर-तद्द्वर-बल्ली-लया-33 गुबिल-गुम्म-दुस्तंचारे महाड्ड्-मज्ज्ञयारे ।

<sup>1 &</sup>gt; J कहिसिअ, P om. णवजीव्यणुम्मत्त etc. to मणहरं च किंदि, J जहिसिअ 2 > P नववहिसिया तह, J तहण for तह, P om. घण, P गुंठणानीसह, J गयरायार व 3 > P वियक्तिय for विलय, J जहिसिअ, J दुहिहिअ for उिलिहिय, P जुयलंकियं किंदि वी, J जहिसिय. 4 > P गंध for गंधाहु, J करमाण for फुरमाण, P पउत्थवह जहिसियम्क्षियवयणकमल, J आवण्डु P आवंदुरपओहर व्य ति. 6 > P उत्संगिम, P तह for तह, P गयणिहि for वयणिहि, P निजय for णज्जह. 7 > P वा for य, P कुळम्मूळण. 8 > P हिंभरुय, J पायवहिअहं। णज्जह, P गायवहां। नज्जित. 10 > P द्यया, P धावी for धाई. 11 > P मच्छपुचळ्डा, J धायुच्छलंतपाणिअ, P तणुतंदु. 12 > J om. वण, J पज्जल for पक्क, P गंडलाउला, 13 > J om. कैंकिया, J वेलोवसा, P परिपयंत, J जुअछकुंठ, P सरसरत्तंत. 14 > J om. कंत, P वेण्ड for चंड, J माला for माल, J om. हेला. 15 > P विद्विद्यासिंद. 17 > P इंसउलं, J रज्जह P नज्जह, P नर्स for णव. 18 > P महुपरछावेहि. 19 > J inter. धवल के मंडली, J om. व, P चेवळालिय, JP य for q, P जलयलहीरत. 20 > P तडवेडसिपिक, J दुइंदुहारवेहि P कुढुडारावेहि, P निज्जरुज्जरंतसरिसिहिं, J सरेहि for सहेहि. 21 > P णु for q, P व for व, P की हाहिंदे वेजा. 22 > P पुण विलह. 23 > J तीय for तीर्स, P रचंति. 24 > P अहवा लज्जाउ. 25 > J य दाणी रेवे जोणुज्जिओ, J हं. 26 > J पई for गई. 27 > J पि for च. 30 > J महाणम्मयं, P तह for कह. 31 > J सिरिअत्तो. 32 > P तस्वर. 16

1 हुं २०७) एवं च वस्ताणेण कुतारेण विद्वो एक्किम पएसे विद्वागिरि-पायवासण्णे बहल-सिबिद्ध-सर्वर-विवर- विद्वार एको उहनो। दहुण तं चेय दिसं विश्वभो ति अचिलय-वर्लत-लोयणो राय-तणनो कयाइ कोइ एस्य दिसी नासमे हिंह ति वितयंतो संपत्तो तं उहयंगणं। जाव दिट्टं तरुण-तमाल-पायव-पंती-परंपरा-परियरियं अंगणं। अण्णं च। कुसुमिय- उ बडल-स्वस्यं, आसण्ण-पिक्क-करमद्यं, पलंबंत-पिंडिरयं, ललमाण-माउलुंगं, समंतन्नो कुसुमिय-बहु-जाइ-कुसुम-मयरंद- लुड-ममर-रिंछोलि-रुपुरुणा-सद-संगीय-मणहरं पेच्छंतो पविद्वो उहए। दिट्टं च णेण पुत्तजीवय-घडिय-रुद्दक्त-माका-वर्ल्यं। दिट्टाइं च णाणा-सुक्क-फल-संचयाई। दिट्टं च तियद्विया-ठावियं कमंदलं। दिट्टं च उवट्टवासणं। तं च दहुण वितयं। ६ भावे को वि एस्य महासुणी परिवसङ्गंति वितयंतेण दिट्टा पंसुल-पएसे पय-पंती। तं च दहुण 'आहो, जहा इमाई कहुय- मडय-कोमलंगुली-रुलिय-दलाई व दीसंति चलण-पिडविंबाई, तेण महिलाए होयचं, ण उण पुरिसेण। ता कह तवोवणं कई वा महिल' ति वितयंतो तत्थेव उवविद्वो। 'दे, पेच्छामि णं को एत्थ परिवसङ्ग' ति। योच-बेलाए दिट्टा तेण तावसी। प्रे सो केरिसा। अवि य।

उठमह-जडा-कडण्या खर-फरुसा दीह-केस-णहरिछा । चक्कल-पीण-पमोहर माईण व मागया एका ॥

12 तीय य मग्गालग्गा समागया तरुण-जुयह-चंचल-णयण-सम-सोहा-लोयण-जुयला सुद्ध-मया, ताणं चाणुमग्गओ जुयह- 12

हिययं व चंचला वाणर-लीवा, ताणं च पुरओ समागओ मण-पवण-वेओ झत्ति एको महाणील-सच्छामो महंतो राय-कीरी

सि, तस्साणुमगं भण्णे य सुय-सारिया-णिवहा । ते य दहुण चिंतियं राय-तणएण । 'श्रहो, उवसम-प्यमावो इमीए

15 तावसीए जेण वेच्छ एए वण-तण-जल-मेत्त-संतुट्ट-जीवणा भरण्ण-सावय-सउणया वि ण सुंचंति से पासं सब्बहा । कि वा 15

तवसिसणो असज्झे' ति चिंतयंतो दिट्टो तीए राय-उत्तो । दटुण य केरिसा जाया । भवि य ।

भय-सज्ज्ञ त-सेउकंप-कोउहलेहिँ बिणडिया तो सा। इच्छ्ड पलाइकणं को उण एसो विचितंती ॥

18 तं च पलायंती दृहुण पहाइओ सरसइ-वरो महाकीरो। भिणया य णेण 'सामिणि एणिए, किं तुमं पलाइउं पयत्ता'। तीए 18

भिणयं 'इमो उण को इमिन्म मज्ज्ञ उडयिम्म वण-सावओ। तेण भिणयं 'मा बीहसु, एस एत्थ को वि अरण्ण-मज्ज्ञानिम

पंथ-परिक्महो पंथिओ इमं पएमं समागओ। ता माणुतो एसो, अहं इमिणा सह मलीहामो ति। ता दे पावेसु, तुमं

था सागयं च इमस्स कुणसु। महाणुभावो विच लक्क्षीयह'। एवं भिणया तेण कीरेण समागया सल्ज्ञ-वेवमाण-पलोहरा। था

आगंत्ण च नीए भिणयं 'सागयं पहिचस्स, कत्तो खागओ सि, किं वा पत्थिओ सि, किं वा कजं 'ति। तेण भिणयं 'खागओ हं महाणयरीओ अउज्ज्ञाओ, कज्जत्वी दिक्षणावहं चलिओ' ति। तओ भिणयं कीरेण 'सागयं महाणुभावस्स,

था उविसससु एत्थ पह्यत्थुरणे'। तओ उविदृते राय-तणओ। एणियाए विणिक्खिताई विविह-तर-चर-पिक-साउ-सुरहि-फल- था

णियराइं। सुरहि-कुसुम-पत्त-पुढए च संठाविए एगंतिम उविदृते च। तओ चिंतियं कुमारेण 'ण-वाणीयइ का वि एसा,

कहं वा केण वा कारणेण, केण वा वेरमीण, कत्थ वा आगय ति, ता किं पुच्छामि'। 'दं पुच्छामि'ति चिंतिकण भिणयं।

था अवि य।

'अह तुम्ह णोवरोहो अकहेयध्वं च कह वि णो होह् । ता साह सुंदिर महं जं ते पुष्कामि ता सुयणु ॥ कत्य तुमं एत्य वणे कम्हाओ केण वा वि कजेण । एयंत-दुक्कामिणं वण-वासं जं पवण्णा सि ॥' <sup>30</sup> एवं च भणिया समाणी अहोमुहा ठिया । तओ कुमारी वि तीए पिडवयणं उवेक्संतो थोव-वेलं विलक्षों विष आसि । 30 तं च दृष्टुण भणियं तेण शय-कीरेण । 'भो मो महापुरिस, एस मणयं लजह । ता कया उण तए एसा पत्थणा ण णिरत्थया कायध्व ति आहं साहेस्सं' ति ।

<sup>1&</sup>gt; P पायासणो, P repeats नियर. 3> उ तहतमाल, P परिथ for परिपरियं, उ om. अंगणं, P om. अंगणं च 4> P पिर्टारं, P adds कुनाइ after नाइ. 5> P क्रम्णासद्द, उ स्मार्ट for मणहरं, उ पुत्त जीवय P पुत्त जीव, उ फाडिअ for घडिय, P ह्मस्यालयं 6> उ जिर च before णाणा, J om. दि हुं च... कमंडलं ।, P हु। वियं, उ उवहुयासणं P उवद्यासणं. 7> उ दिहों पंगुल, उ ल्डुमउम. 9> P महिलय ति, J om. णं, P थोर for थोव. 10> P om. सा, P om. जिय य. 11> उ णहरूकता ।, उ पडहरा. 12> P जुवई, उ च मदममे 13> उ हियथं पिव चला, P adds पुरओ उप्फिडता after लीवा, उ om. च, P स-छमो. 15> P पेच्छा for पेच्छ, उ संतुद्दा, P जीविणो, उ पासं । सन्वदा कि, P च for वा. 16> P adds महंतो after तवस्सिणो, P om. नि, उ तीय. 17> P को उन्हेंछिं, उ विणितभा, P om. नो, P दृष्यए, उ विदेती P विभितेदः 18> P सरस्वहरो, P महाकीगा, J om. य, P सामिणी, उ तीय. 19> P om. वणसावओ, P om. एख, P अरक्ति पंथ परिवृद्धो पंथओं इसं परिसं 20> उ एस for एसो. 21> उ पि for च, उ लक्कीयित, P om. तेण, उ सल्काम पंथ परिवृद्धो पंथओं इसं परिसं 20> उ एस for एसो. 21> उ पि for च, उ लक्कीयित, P om. तेण, उ सलक्तासी. 22> उ तीय, P पहनुत्वरणं ति।, उ om. तभो, उ पणिनाय, उ तरवरपक. 25> उ पुरुए संठाविए P पुरुए य ठाविय, उ एअंतिमा, उ नाणीवित. 26> P om. क्रण च before वेरमोण, P inter. वा & क्रल, P om. ता कि पुन्छामि. 28> उ अकहरेष वा वि कह, उ आ for ता. 29> P om. तुमं एला, उ कर, व क्रण, P एतं for एयंत 30> P अहोमुद्दी, उ हिआ, उ तीय, P थोयवेलं. 31> P एसा for एस, उ om. ता, P om. उण, P ताए for तए. 32> उ का स्वत्वं ति.

27

कृष्ट्य ) अस्य एयम्मि चेय पुरह्-मंदले गम्मया गाम महान्हं । अति य । मच-करि-कामि-गितुर-बोर-कराषाय-चङ्गण-सयण्हा । दंत-जुबलंकिकोडी गोढा हव कामिनी रेवा ॥ अतीय दक्षिण-कृते देवावहं गाम महावहं । जा य कहसिया ।

बहु-तरुवर-सय-कित्या बहु-सावय-सेविया सुमीसणया । बहु-शिरिवर-सय-सोहा अडई देवाडई णाम ॥ तीयु महाडईए मञ्ज-भाए अल्पि महंतो वड-पायवो । सो य केरिसो । अवि य ।

\$२०९) प्रथंतरिम मरुपच्छं णाम णयरं। तत्थ मिगू णाम राया। तं च दहुण उचनको सो पहीचाई। तेण य तस्स काई उचट्टाविको। ममं च दट्टण राइणा महंतो तोसो उच्चूहो, मणियं च 'रे रे, को एत्थ'। पिडहारीए भणियं 21 'क्षाइससु' ति। 'वच्च सिन्धं, वच्छं मयणमंत्रीरं गेण्डिकण पावसु' ति। काण्साणंतरं गया, पिषट्टा च मयणमंत्रीण समं। 21 मणियं च राइणा। 'वच्छं मयणमंत्रुण, एस तए रायकीरो तहा करियच्यो जहा सन्व-कला-पत्तट्टो हवह' ति मणंतेण समिणिको पंजरो। तको सा च रायसुया ममं सिंहं पिब मित्तं पिव बंधुं पिव भावरं पिव सुर्यं पिव मण्णमाणी पादिउं 24 पयत्ता। धोष्णं चेय कालेणं जाणियाइं क्षव्यताइं, गहियं लट्ट-लक्कणं, जाणियं विसाहिर्लं, गहियाइं गय-गवय-मय-कुक्कर- 24 कास-पुरिस-महिला-लक्क्कणाई। बुद्धिश्वाई सन्व-सत्थाई। सन्वहा,

सन्त्र-कलागम-कुसलो जिण-वयण-सुणिच्छिमो महाबुद्धी । तीऍ पसाएण महं मह जामो पंदिमो सहसा ॥ २७ तभो एवं च अच्छमाणस्स को कालो समागमो । मिन य ।

उण्हो उन्वेवणको दीहर-सर-फरूम-पवण-णीसासो । संताबिय-सुवणयलो गिम्हो कालो म्य वेयालो ॥
तिम य तारिसे निम्ह-काले एक्स्स सुणिणो भाषावणं करेंतस्स णीसंगयं भावयंतस्स एगसणे चितयंतस्स भसरणसणं
विकारंतस्स सुनं भणुगुणेंतस्स संसारं णिंदमाणस्स जिण-वयण-दुल्लहसणं भाषयंतस्स सुक्ष्माणंतिरयाण् षष्टमाणस्स भवम्ब- ३०
करणं स्वया-सेदीए भणंतं केवल-वरणाण-वंसणं ससुप्यण्णं । सो य रिसी तस्स राहणो पिया भमिसिंचिज्ञण पम्बद्धो,
एक्ल-विहार-पित्रमं पिदवण्णो । भरुयच्छं समागको विहरमाणो, तथ्य य केवल-णाणं ससुप्पण्णं । तको देवाणं उप्ययविकार विद्याण निप्यणं साह्यं राहणो पिदणो जहा 'महाराय, रिसिणो हहेष भरुयच्छे समागयस्स देवलणाणं ससुप्पण्णं' ति । ३३

<sup>2&</sup>gt; P काम for कामि, J कामिणिहारथोर, J वत्तण for चहुण, J जुवरुंकिउद्दी, P रेहा for रेवा 3> J तीय, P नई for महा हुई, J जा च P जा व. 4> P तहचर, P सेवया, J सुभीसणिया, P य for सथ. 5> J तीय महाइइंसच्य. 6> J घरपाला । P बहुसविणिसविवालों 7> J कीर्ष्कुंहें P कील्जुंहें 8> P काल्क्कमण. 9> P om. तओ, P चंचुखुरणुहां, P प्याउन्ह. 10> J किंचि अध्यज्ञमण, J सामलंकुर, P ताओं for क्यावयवी, P समयं पिव मणहरच्छाओं. 11) P पबची तओं विक्वेव, J चोहला, P पित्र for पिर्द, P जुलायावावसाओं । थोआंतरेण. 12> J अपिटणुट P अपरिपुट, P अचायंतो, P तहत्तमालपालपायवस्स. 13> P सिसणों for णिसणों, P अस्थिउं, P वाह जुवाणों. 14> P अहा बीसमाणेण किंदि प् P कसिणाहभोग, J भोअभीसणों. 15> J गेण for तेण, P पायबों for पादिओं, J पस विवाप अव्यो, P वावापयविभे मम दंसणों पद्धीं. 16> J होहई, P adds य सोय before असोय, J पसाय for असोय, P तहवरपत्तिवद्धों. 17> P पष्टीवरणा, J तेण वि, P repeats ता सत्वहा न वावापयववी etc. to तेणांवि रायकीरोत्ति, J पंजरकों. 18> P om. तओं अहं च, P संविद्धेओं. 19> P नगरं for णयरं, P inter. सो & उवगओं. 20> P उवट्टविओं, P तं for गमं, P adds गेण before रेरे. 21> P अहसमु, P adds व before गया, P पयट्टा, P om. य, J मंजरीय P मंजरी। ससंभमं भणियं. 22> J होई for हवर, J adds व after भणतेण. 23> P समस्पिउं, P सा रायधूया मं सिर्ह, P बंधु पिय. 24> प्रहिआई for गिह्नियाई, P om. मय. 25> J नत्वधं. 26> J कब्व for सत्व, J सुणिक्छओं, J तीय. 27> P om. च. 28> P उण्हा. 29> J गिन्ह्यों हें। पीरींग, J om. पत्तणं चितर्वतरस्त, P वितयंतरस्त, J असरणअत्तणं. 30> P om. मुत्तं अणुगुणेतरस्त. 31> P रिरसी for रिसी, P पियामिसिचिजण. 33> P om. हिंव, P om. वि.

1 तं च सोढणं हरिस-वस-वियसमाण-लोबण-जुवलो राया भणिउं पयत्तो । 'सजेह जाण-वाहणाई, अंतेउरिया-जणस्स सम्ब- । रिद्धीए बज्ज भगवंतं तायं उप्पण्ण-केवल-वर-णाणं वंदामि'ति भणिदण पयत्तो बहु-जाण-वाहण-प्रमाण-महियलो संपत्तो व 3 भगवनो सयासं । थोदण च पयत्तो । कह ।

जय घरमझाण-करवाल-सृदियासेस-कम्म-रिड-सेण्ण । जय जय अवस्वय-णाणमणंत-जाणियासेस-परमत्य ॥ ति भणमाणेण वंदिको भगवं केवली राह्णा । राया णिसण्णो य पुरको, अण्णे वि य रायाणो भर-भोहया य णायर-जणो ६ य राय-धूया वि ममं घेनुं चेव तत्य उवगया । मए वि संधुको भगवं स-बुद्धि-विहवेणं । अवि य ।

जय णिजिय-सवल-परीसहोनसमा जय णिहय-मय-मोह । जय णिजिय-दुज्जय-काम-बाण जय बिमल-णाण-घर ॥ त्रि भणिजण पणिमें में प्रवि भगवं केवली । णिसण्णा च राय-दुहिया मर्म पुरको णिमेजण । केवलिणा बि मगवया १ कय-कायब्ब-वावारेणं वोलीण-लोय-मग्गेण तहा बि किं पि कजंतरं पेच्छमाणेण भणियं । अवि य ।

जर-मरण-रोग-रय-मरू-किलेस-बहुरूम्मि णवर संसारे । णित्य सरणं जयम्मि वि धम्मं जिण-देसियं मोत्तुं ॥ ता मा कुणह पमायं देवाणुपिया इमस्मि जिण-मग्गे । संसार-भव-समुद्दं जह इच्छह अप्यणा तरिउं ॥

12 § २९०) एत्थंतरिम समोबहया दोण्णि णील-पीय-वाससा बिप्फुरंत-मणि-किरण-कणय-भासुरालंकार-सोहिया 12 विजाहरा ।

णिम्मल-करवाल-करा फुरंत-मणि-रयण-किरण-सोहिल्ला। गयणाओ भोबह्या सहसा विज्ञाहरा होणिण ॥

16 ते य भगवंत केवलिं प्याहिणं करेमाणा समोहण्णा। वंदिओ य भगवं सिष्णय-भोणय-करवल-वृत्त-मउल्मंजलिमुत्तिमंगे 16 णिमेजण। णिसण्णा य पायमूले भगवंतो । सुह-णिसण्णेहिं भणियं 'भगवं, का उण स' ति । भणिय-मेत्ते राहणा भिगुणा सन्वेहि य णायरएहिं भणियं । 'भो भो विज्ञाहरा, सा उण का जं तुन्मेहिं भणियं का स' ति भणिए, तेहि य पल्तं ।

18 'करते वेयह-गिरिवराओ सम्मेय-सिहरं गया। तत्तो सन्तुंजयं चित्रया। तत्व बच्चमाणेहिं विद्य-गिरि-सिहर-वर्णतराले भीमे 18 णिम्माणुसे भरण्ण-पएसे, जत्य भरहे वि शयण-गोयरा भीया झत्ति वोलेमो, णम्मवाए दिवसणे कुले दिहं महंतं मय-जूहं। ताणं च मगगालग्या एका का वि मयलीव-वुण्ण-लोयणा समुव्भिज्ञसमाण-पनोहर-भरा भउविवरग-लोयणा मयाणं अणुमग्योणं 21 वर्षती बाला। तं च दहुण चित्रियं भरहेहिं। 'भहो, महंतं अच्छारेयं' चित्रयंता अवहण्णा। मणिया य अरहेहिं। 'भो भो 21 बालिए, किं एत्य अरण्णीम्म तुमं एका, कत्थ वा तुमं भागव' ति भणिया य समाणी मुरलारण्ण-मय-सिलिब-वुण्ण-लोल-लोयणा अहिवयरं पलाहउं पयता। ण य ते मया तीए उविवयंति। तेहिं चेय समं सा संगय ति। तओ अउच्चं वुत्तंतं 24 चिंतता भणमाणाणं चेय महंसणं गयः वर्णतराले। तओ अगहेहिं चिंतियं। 'भहो, किं पि अरथेत्य कारणं, सन्वहा को वि 24 भहस्य-णाणी अरहेहिं पुन्क्यप्वो' ति। तत्रो भगवं एत्य दिहो। तेण पुन्छिणं अरहेहिं 'भगवं, का उण स' ति। भणियं च राष्ट्रणा पिउणो 'भगवं, अरहाणं पि कोउयं आयं। ता पसीयस्न, साहेस्न' ति।

27 § २९१) भगवं साहिउं पयत्तो । अवलुतुंग-मणहरा उज्जयणी पुरवरी रम्मा ॥ अथिय य मणहर-गीय-रव-रम्मइं भवणइं, भवण-माला-विभावियइं रायवहदं, रायवह-सोहिओ विवणि-मग्गु, विवणि-मग्ग- ३० रेहिरइं गोउरहारइं, गोउरहार-विराइयइं पागार-सिहरइं, पागार-सिहर-छजिरहं फरिहा-बंभई ति । जत्थ य रेहंति फरिहउ ३० णिम्मछ-जरू-तरंगेहिं, जल-तरंगेहं पि सोहंनि वियसिय-सुरहि-कुसुमेहिं, कमलुईँ वि क्रग्वंति भिर्मर-भमरउलेहिं, भमर-

<sup>1 &</sup>gt; P मंते for अंते. 2 > P अगवभी तायस्स उद्यन्नं, P om. य before प्यत्तो. 4 > P स्डिताइसेस, P adds अय after जय. 5 > P om. त्रडणा, J om. राया, P अज्ञो वि, J ण for य before णायर. 6 > J रायष्त्र वि, P om. ममं, P घेतुं, J चेअ, P om. तत्य, P दुद्धि for सदुद्धि. 7 > P स्वमल्यरोसहोवसहोवसम्ग, J णिह्यमह्मम्यमोहा i, J णाणवर. 8 > J णिसण्णो, P मं for ममं. 12 > J दुण्णि (?) for दोण्णि, J om. किरण, P किण्यि for कणव. 14 > P उवईया. 15 > P om. य, P केवलि, J सविणओणय, J उत्तिमंगे for मुत्तिमंगे. 16 > P नमिक्ज for णिमेक्ण, J adds अ before भणियं, J किउणो for तिगुणा. 17 > P om. one भो, J कक्कं for का जं, J भणितं का P मणियं ते का, J om. य. 18 > P तओ for तत्तो, P सेचुक्जं. 19 > J न्यएसे, P तत्थ for जत्थ, P गोयरे, P यत्ति for हात्ति, J णम्भयाय. 20 > P मल्यलीवपुक्कलोयणा समुक्तिकमाणपत्रोभरभरा तओविवमा, J अयुव्वमा. 21 > J अच्छरीयं, P वितहंता. 22 > J om. कि, P पक्को, J om. य. 23 > P पयत्तो, J om. तीए, J समं सा संगया P समं समागय, J om. ति, J अपूर्वं. 24 > J वितेता, P भणमाणेणं. 25 > P दिट्टं. 26 > J om. च, P कि गुणा for विज्ञणो, P adds अम्हा before अम्हाणं, J पसिअम्. 27 > J adds भणिओ before भावं 28 > P तिलोक्कि, P कस्स पन्भारा for जसहारा. 29 > J जित्र for जीय, J रम्माइं भवणाई, P विरक्षियई रायनिवहई, J om. विवणिमस्य, P विरणिमस्य विपणि. 30 > P om. गोउरहार्स, P गोउरदारा, J विराविअइं पायार-, J पाबार-, P छिलादं परिहा., P कत्य for जल्य, P फरिहाड. 31 > J मि for पि, J क्रमकेहिं for कुमुमेहिं, P कमल विय अग्यंति, P अमटमलेहिं भगर कुल्डं विरायंति.

21

। इन्हें वि विरायंति णव-कुसुम-रेणु-रएणं ति । अवि य ।

उत्ता-घवछ-तोरण-चब-पडाय-प्छलेण भणह् व्य । उन्मेर्ड बंगुिंह सा जह अण्णा प्रिसा जबरि ॥ ति । उत्तास्म य पुरवरीप् सिरिवच्छो णाम राया पुरंदर-सम-सत्त-वीरिय-विहवो । तस्स य पुत्तो सिरिवदणो णाम । भूणा य एका ३ सिरिमाई णाम । सा य बिजय-पुरवहणो विजय-णराहिवस्स पुत्तो सीहो णाम तेण परिणीया । सो य सीहो जोव्वणं संपत्तो । केरिसो जानो । अवि य ।

- 6 मारेड् खाड् छुपड् जिरवेक्को जिहाने जिरासंसो । वण-सीहो इच कुविनो पपरेप प्रिसो जानो ॥
  तं च तारिसं जाकण राइणा विकर्ण जिव्हिसनो बाजतो । सो य तं राय-पूर्व जियय-मारिषं चेत्त्ज जिनानो विसयानो ।
  एक्सिम प्रकृत-गामे आवासिनो, अप्प-दुइलो अध्वत्ते प्रयत्तो । वर्षांत दियहा । ताव य एत्यंतरिम्म केम वि कार्डतरेण
  9 सो स्तिरवद्धणो रायउत्तो घम्मस्ह्णो अजगारस्स अतिष् घम्मं सोऊण दुस्तरं संसार-सागरं जाकण दुह्यहं भगवभो वयणं ७
  जाजिकण सासर्य मोक्स-सुदं करेकण सम्बद्धा जिह्म्बिण-काम-मोनो अजगारो जानो । सो य केण वि कार्डतरेण परिजिप्कण्ण-सन्तरो एकसुप्पविमं परिवण्णो एको चेय बिहारेडं पयत्तो ।
- 12 § २१२) सो य भगवं विहरमाणो तं चेय गामं समागको जत्य सो भगिणी-पई भगिणी थ। तम्मि भवसरे सो 12 भगवं मास-समणिटुओ पारणए य गामं पिटुटे। मिन्स्सर्थ च गोयर-चरियाए विहरमाणो भगवं तस-त्रणुष-देहो सामि लिणोयरो कमेण य तम्मि भइणीए घरम्मि संपत्तो। तीय य भगिणीए दूरको चेय दिट्टो, दहूण य चिंतियं च तीए 'एस
  15 सो मई भाउको ति, जिसुवं च मए किळ एसो केण वि पासंडिएण वेबारिऊण पव्याचिको। ता सव्यहा सो चेय इमो' ति। 15 तको आउरमाण-सिणेहाए भाउको ति जिल्मर-बाहुप्पीळण-संभिय-णयण-गगर-वन्नणाए चिर-दिहुकंठा-पसर-पयत-फुरमाणबाहु-ळह्याए अयाणंतो सो रिसी अभिषाविकणं कंठे गहिओ, आर्लिगोको जाव रोविठं पवत्ता तावागओ तीए भवारो
  18 सीहो बाहिराओ। दिट्टो य तेण आर्लिगोकांतो। तं च दहूण चिंतियं तेण 'अरे, पर-पुरिसो को वि पासंडिओ मह जाय- 18 महिळसइ' ति। चिंतयंतो केरिसो जानो। अवि य।

ईसाणल-पजलिको द्रब-मूढो कोव-रत्त-णयणिह्यो । भायद्विजण सग्गं भह रिसिणो पहरइ णिसंसो ॥ 21 तको गरुय-पहर-हभो णिवडिको रिसी धरणिवट्टे । तं च द्रहुणं णिवडंतं किं कियं से भइणीए । भवि य । दूसह-गुरु-भाइण्वह-दंसण-संजाय-तिब्ब-रोसाए । कट्टेण पई पहलो जह मुख्ला-वेंभलो जालो ॥ णिवडमाणेण तेणावि किं कयं । भवि य ।

24 णिदुर-कट्ट-पहारा वियणा-संताव-गरुय-सुच्छेण । स्वर्गण तेण पहचा जह जाया दोण्ण संबाहं ॥

24 णिविडिको तं णिवाएमाणो सो वि जीविय-विमुक्तो जाको । पुणो चंड-सहावयाण महारिसि-वह-पाव-पसर-परायको पवमं रवणप्यमं णर्यं रवरवे णरयावासे सागरोवमिट्टिई णेरहजो उववण्णो । सा वि तस्स [मुणिणो ] महणी गरुय-सिणेह27 सुच्छा-परिणया तक्सणुप्यण्ण-कोव-विणिवाहय-मक्तार-णिहण-पाव-संतत्ता, तिह चेव णरय-परथडे उववण्णा । सो उण रिसी 27 भगवं णिह्य-खमा-पहारा वियणायछ-सरीरो कहं कहं पि उवरको, उववण्णो य सागरोवम-ट्रिई सोहम्म-विमाण-वरे ।
तको चह्उण णिय-आउक्सएण एत्थ भरुवच्छे राया जाको । सो य वहं दिट्टी तुन्हेहिं प्रवस्कं केवली जाको ।
30 सो उण सीहो तिम्म महारउरवे णर्ए महंतीओ वियणाको अणुभविऊणं कहं कहं पि आउक्सए उविट्ठिज णीदपुरे ३६ पुरवरे वंभणो जाको । तत्थ वि गारुहत्यं पालेऊण एग-इंडी जाको । तत्थ य आसम-सरिसं संजम-जोयं पालेऊण मरिजण य जोहिसियाणं मन्हे देवो उववण्णो । तत्थ य केवली पुन्छिको णियय-भवंतरं । साहियं च मगवया दुह्यं पि जम्मंतरं ।
33 तको तं च सोऊण उप्पण्णो इमस्स कोवो । 'करे, कहं तीए णियय-महिलाए मारिको । ता कत्थ उण सा दुरायारा 33

1 > P रेणुरणं 2 > P पहायाछलेण, JP उच्में 3 > P सम् for सम, P om. य. 4 > P adds सा after तेण 7 > P om. विजयण 8 > P om. य after ताव. 9 > P राउत्तो. 10 > P कामभोगो, J परिणिष्कणण P परिनिष्णको. 11 > P चेवलो for चेय विहरितं पयत्तो. 12 > P परागओ for समागओ, J adds तत्थ before मिणिए, P सो पती भिणिष्य 13 > P मासंक्लमणं, P सिचखंडं, P चरिया विहरमाणा. 14 > P निण्णोदरो, P om. दिहो दहुण य. 15 > P महं माय चि., J ति for च, J पासण्डिणा, P वियारिकण for वेयां, P om. पब्चाविओ. 16 > J बाहुप्पील P बाहुपीलण, J मण्ण P मणु (for णयण emended), J चिरु-, P चिरविहुकंडणसरंतपव्यत्त. 17 > P अभिधाइकणं, J पयत्ता। ताव आगओ तीय. 18 > P om. तं च, J om. मह जायमहिलसह. 20 > P ईसानल. 21 > J -पहरंतो णिविहओ, P धरणिबीढं।, P तिविहिषं for णिवहंतं 22 > P माहवहं. 23 > J ये तेण कि तेणावि. 24 > P पहार, P खंडाई. 25 > J यंद for चंह, J महारिसी, J परयत्तो 26 > P नयरं for णरवं, P रओरिव नरयावासे, J णरयवासे, J सायरोवमिटिती णारहओ, P नेरईप उचविन्नो, JP om. [मुणिणो]. 27 > J चेय. 28 > J -पहरा, J -टिती P द्विती, J सोहस्मे. 29 > J om. चहकण, P सो हं दिहो तुम्मेहं, P om. जाओ. 30 > P महारोरवे, P आउक्खएण. 31 > P जाओ। तओ वि गारहत्थं, P नवसंजमं for संजमजोयं. 32 > J om. य after मिराजण, J om. य before केवली, J णिआ for णिवय. 33 > J तीय, P लिय for णिवय.

- 1 संदयं ति वितेमाणेण विट्ठा सा वि तम्हानो णायानो उठ्यहिकण पदमणयरं णाम णवरं । तत्य पदमस्स रच्जो सिरिकंता 1 णाम महिला तीय उयरे भूपत्ताए उपवच्या । तिम्म य सम्प् जाय-मेत्ता । तं च दहुण जाइ-मेत्तं उद्धाइनो इमस्स रोसो इमाए 3 पुन्ने नहं विणिवाहनो ति । 'ता कत्य संपयं वच्चः' ति चिंतयंतो गुरु-कोष-फुरफुरायमाणाहरो समागन्नो वेष्णं । 3 गहिना य सा तेण वालिया । घेत्ण य उप्पहनो नागन्नो दिन्सणं दिसामोर्य । तत्य विद्य-सिहर-कुहरंतराले वितिउं प्रयत्तो । कि ताव । नवि य ।

कि विज्ञाहर-बाका मह णिवडङ् चंदिमा मियंकस्स । विज्ञु म्व बणस्भट्टा तारा इव णिवडिया सहसा ॥ 12 विवडमाणी च आसासिया पवणेण । जिवडिया य तम्मि पएसे महंताए जालीए अणेय-गुविक-गुम्म-कोमक-किसकयाए । <sup>12</sup> ज व तीए विवसी जावा । तथो जिवडिया कोकमाणी जालिब-मज्झहेसे ।

§ २१३) प्रशंतरे य तहा-विह-धरम-करम-अवियव्ययापु एवं मिम चेय पएसे समागया ग्रहम-भर-वियणा-विह्नमंत्रंगी 15 वण-मय-सिस्टिंबी। सा य तं पएसं पाविकण पस्या। पसव-वियणा-मुच्छा-विरमे य तीए जिल्लियं, दिहं च तं मय-15 सिस्टिंबयं बालिया य। चिंतियं च तीए इसं मह जुवलयं जायं ति। मुद्ध-सहावत्त्रणेण ण खिक्स्वयं। दिण्णं यणं एकं बालियाए दुह्यं मयलीयस्त । तभो गुण्ण पश्चोप्ण सा जीवमाणी जीविया। सा य महं तिम्म चेय पएसे दियहे राहंप् 18 शिक्छं पयत्ता। जाव इंसि परिसिक्टं पयत्ता, तभो मिलिया मय-जूहस्त, किर महंप् एसा जाय ति ण उविवयंति सारंगया। 18 ण य तीय तत्त्य कोह माणुसो दिहो। तभो तत्थ्य मय-दुद्ध-पुट्टा विद्धं पयत्ता। तभो भो भो विज्ञाहरा, तत्थ सा अर्थणाम्म भयमाणी जोब्यणं पत्ता। तत्थ्य य अच्छमाजीप् कुदंगाइं घराइं, जिल्ले पक्सिणो, बंधवे वाजर-स्तिवे, मित्तं 21 तस्वरा, असणं वज-फलाइं, सल्ले जिज्ञार-पाजियं, सयणं सिलायलाइं, विजोओ मयउरू-पट्टि-सिहरोखिहणं ति। शवि य, 21 गेई जाण तरु-तलं फलाइ असणं सिलायलं सवर्ण। मित्तं च मय-कुलाइं श्रहो कयत्था अरण्णिम्म।

तको सा मय-जूद-संगया माणुसे पेरिछजण मय-सिर्लिबी इव उन्तुण्ण-लोगणा पलायह। तेण भो, तं तुन्भेहिं पुरिछयं 24 जहा का उण एसा वणिम्म परिन्भमङ्क, ता जा सा मह भङ्गणे पुस्त-भवे आसि सा णरयाको उच्चट्टिजण एत्य उववण्णा। 24 ण य कयाह माणुसो तीए दिहो, तेण दहुण तुन्भे सा पलाण ति । एत्यंतरिम्म भणियं विज्ञाहरेहिं णरवङ्गणा य 'अहो महाबुत्तंतं, अहो कहं अण्णाणं, अहो विसमं मिच्छत्तं, अहो भय-जणओ पमाओ, अहो दुरंता ईसा, अहो कुढिला 27 कम्म-गईं, अहो ण सुंदरो सिणेहो, अहो विसमा कज्य-गईं। सम्बदा अहकुडिलं देच्च-विलसियं। अवि य ।

कक्यं पि कयं ते विध क्यं पि ण कयं अदिष्णमवि दिण्णं । महिलायणस्य चिर्यं देष्य तए सिक्खियं कह्शा ॥ अण्यिं च तेहिं 'भगवं, किं सा भग्वा, किं वा अभव्य' चि । भगवया भणियं 'भव्या' । तेहिं भणियं 'कहं वा सम्मत्तं 30 पांबहिह्' । भगवया भणियं 'इमस्मि चेय जन्मिम्म सम्मत्तं पांबहिह्' । तेहिं भणियं 'को से धम्मायरिको होहिह्' । 30 भगवया भणियं में उदिस्तिजण 'जो एस राय-कीरो एसो हमीए धम्मायरिको' चि । तेहिं भणियं 'कहं एसो तं वर्ण पांबहिह्' । भगवया भणियं 'इमा चेय राय-धूया पेसिहिह्' । इमं च वयणं णिसामिजण पियामहस्स राय-धूयाए अक्षेत्रोस्त्र-करवकंगुली-संवकंत-णह-मकद्वाए भणियं । 'भगवं, समाइससु जह किंचि कर्जं हमेणं कीरेणं, किं वेसिम ।' 33

<sup>1 &</sup>gt; P पउमनयरे, P om. णाम णयरं। तत्थ, P सिर्गिकं नाए. 2 > P महादेवीण for णाम महिला तीय उयरे, J om. य after तिमा, P om च. 3 > P प्रचमकं 4 > J उत्तर for दिव वर्ग. 5 > J om. कि ताव. 6 > J कि पिक्खिमामि P कि व्यक्तिमि [ विम], P वहरं for खहरं, P ता for वा. 7 > P मे for मण्, J om. ति. 8 > P एकिय, J चेअ, J चेअ, P आयससोवायरिखा। 9 > J मरीहित्तापक्वीहिं, P पिक्खिट्ट P विल्लंगिहिंद J जा for व, P मयणे कमेण. 11 > P om. अह, P adds कि before चंदिमा, P मर्थकस्स, 12 ) J om. य before आमासिया, P om. य, P प्रस्त, J ग्रुहिल. 13 > P से for तीण, J om. लोलमाणी, P जालमाजदेसे। एर्थनरो य 14 > P om. कम्म. J मिवअव्यताण, P विन्हलंगी. 15 > P प्रयत्वियण; J तीय. 16 > P सिलिबिजालिया, P जुवलं. 17 > P मर्थलेक्स, P मती for मई, J दिअहे राईयण अच्छिडं. 18 > P परिक्रमिओ सिक्षिया, P om. प्रयत्ता, तओ मिलिया etc. to विद्वुचं प्रयत्ता।. 19 > J om. तओ before भी भी. 20 > P वानरलीवा. 21 > J वणहलाई P वणण्यलाई, J सिरोहिंदणित. 22 > J तरुष्ठरे प्रमुखलाई, J क्वरधो. 23 > J व for इन, P उद्युण्ण, P एलाइ, P om. भी. 24 > प्रतालण, P परिक्रमह, P जुवल्टिंट, प्रयत्ववण्या. 25 > P om. य, J तीय, P तुन्धे सा पुलाय त्ति. 26 > P om. महा, P दुन्तेती, J मयावणओ. 27 > P कम्मगती, P अह्कुक्टिदलं देविक्तिसं. 28 > P देव तह. 29 > P अमक्वा िंट अभव्य दिं, P om. मतव्या, P तेप कि तिहैं. 30 > P पाविहिंद, J पाविहिंति। तेहिं, P सो for से. 31 > J अहं for मं, P om. पत्ती इनीए, P adds महिं क्विंट. 32 > P पाविहिंद, P मींओ, P राष्ट्रा, J पेसिहिंदि P पेसिहिंद, P व्यंण पियामहरस संतियं सुणिकण रायं. 33 > P कर्यंगुली, J मयुहाए, P किंपि कर्जं.

1 अनुबार अणियं 'अबिग्यं देवाणुपिए, मा पढिवंधं करेषु । कायण्वभिणं अववाणं, किवासेयं अविवाणं, जुस्तिशं अखाणं, 1 जं कोड् कत्थड् अन्व-सत्तो अरहंताणं भगवंताणं सिव-सासय-सोक्स-सुह-कारए मगास्म पढिवोहिजाइ' सि । इमस्मि य 3 अणिष् 'जहाणवेसि' सि अणमाणीए अइप्यिओ तह वि अतीष् 'अछंघणीय-वयणो भगवं' ति सिढिलियाई पंजरस्स 3 स्छाया-वंधाई । अणियं च तीष् । अवि य ।

वर-वोमराय-वर्षण पूल-महारयण-णील-एक्ख-जुवा । अब्भित्यको सि वर-सुथ कह्या वि हु दंसणं देजा ॥ ६ अहं पि फीहरिको पंजराको । ठिको भगवको केवलिणो पुरको । भणिष च मए ।

जय ससुरासुर-किंग्स-सुणि-गण-गंधक्व-णित्य-पाय-जुया। जय सथळ-विमळ-केवळ-जाणिय-तेळोझ-सङ्भाव॥

ति मणमाणेण प्रयाहिणीकवो भगवं पणित्रको य। बाउच्छिको य णरवई। दिद्वा य रायध्या। वंदिकण य सब्वे उप्पद्दको 

प्रिय-अस्ति-सच्छई गयणपळं, समागको इमं वणंतराळं। एस्य ममंतेण दिद्वा मए पसा, मणिया य 'हळा हळा बाळिए'। 

इमाए य इमं सोऊण ससंकिनोब्वेव-मीय-छोयणाए पुळइयाई दिसि-विभायाई जाव दिद्वो बहं। तको एस वण-कीरो 
ति काऊण ण पळाइया। तको बहं बासण्णो ठिको। पुणो भणियं 'हळा हळा बाळिए' ति। इमाए य किं किं पि अञ्चर्त 

प्रियान मणियं। तको मए गहियं एकं चंचूए सहयार-फळं। भणियं च मए 'गेण्ड एयं सहयार-फळं'। गहियं च तीए। 12 
पुणो मए भणियं 'सुंच इमं सहयार-फळं'। तको खाइउं पयत्ता। पुणो मए भणिया 'मा खायसु इमं सहयार-फळं'। पुणो भण्ड 'किं किं पि अञ्चत्तक्खरं तुमं भणिसे'। मए भणियं एवं सहयार-फळं भण्णह। तं पुण बाळा महिळा भण्णसि। अहं 

राय-कीरो भण्णामि। एसो हक्खो भण्णह। एयं वणं भण्णह। इमं गहियं भण्णह। इमं मुकं भण्णह। एए वाण्य-छीव 

ति। एवं च मए बाळो विव सम्ब-सण्णाको गाहिया। एवं च इमिणा प्रजीगेण अवस्वर-छिवीको गाहिया। सको 
धम्मत्य-काम-सत्थाहं अहीवाहं। सन्वहा जाणियं हियाहियं। अवगयं भक्ताभन्तं। सिहं कजाककं ति। अण्णं च।

- 18 णर्जात जेण भावा तूरे सुहुमा य ववहिया जे य । ते मि मण् सिक्कविया णिउणं वयणं जिणवराणं ॥
  साहिओं य एस सबलो बुत्तंतो जहा तुमं पडमराह्णो धूषा, वेरिण्ण एत्य आणीय' ति । भिषया य मण् एसा जहा
  'एहि, वचामो विसमं, तत्थ भोण् वा भुंजसु परकोयं वा करेसु' । हमीए भणियं 'वर-सुव, किमेत्य भणियच्वं,
  21 सम्बहा ण पिंडहायह महं विसमं' ति । किं कारणं । जेण दुष्ठक्सा लोयायारा, दुरुत्तरा विसया, चवसा इंदिय-तुरंगा, 21
  णिंदिओं विसय-संगो, कुवासणा-वासिओं जीवो, दुस्तीको लोओ, दारुणो कुसील-पसंगो, बहुए रूका, विरक्षा सज्जणा,
  पर-तत्ति-तग्गओं जणो, सन्बहा ण सुंदरो जण-संगो ति । अबि य ।
- <sup>24</sup> पर-तत्ति-तमाय-मणो दुस्सीलो अल्प्यि-जंपओ घवलो । जल्य व दीसह लोओ वंग पि तं चेव रमणिजं ॥' 2 भणिऊण इहेव रण्णुहेसे परिसाडिय-फासुय-कुसुम-फल-कंद-पत्तासणा तय-संजमं कुणमाणी अध्किटं पयत्ता । तओ जं तए पुष्कियं भो रायठत्त, जहा 'काथ तमं एत्य वणिमा, किं वा कारणे' ति तं तुह सम्दं साहियं ति ।
- <sup>27</sup> § २१४) पृत्रंतरिमा ईसि-पणय-सिरो पसारिय-करयलो उद्धाविओ रायतणको । भणियं च णेण 'साहिम्मवं 27 वंदामि' ति । रायकीरेणावि भणियं 'वंदामि साहिम्मवं' ति । तभो तीए भणियं 'भणियाए लक्तिको चेय अन्हेर्हि जहा तुमं सम्मत्त-सावओ ति । किं कारणं । जेण केवलि-जिणधम्म-साहु-संजम-सम्मत्त-गाणाई किरिया-कलावेसु णामेण वि <sup>30</sup> घेप्पमाणेसु सरय-समय-राई-सयल-ससंक-लंकण-दोसिणा-पूर-पसर-पवाह-पच्चलणा-वियसियं पिव चंतुर्जयं तुह मुह्यंदं ति । अ

एत्यंतरिम्म स्रो पस्रदिख-कर-बळय-दिट्ट-बिल-पिल्झो । अह जोम्बण-गलिझो इव परिणसिउं णवर भाढत्तो ॥ इमिम्म य वेले वहमाणे भणियं पृणियाप् 'रायउत्त, अइक्केतो मज्झण्ड-समझो, ता उट्टेसु, ण्डाइउं वचामो' ति

<sup>1&</sup>gt; P देवाणुप्पिए, J भवआणं 'P भिवयाणं, after कायन्विमणं भिवयाणं किच P adds a long passage कालंतरेण परिनिष्णको etc to परपुरिसों को वि पासं from the earlier context p. 125, ll. 10-18. 2> P को वि कस्य वि भन्नः 3> J जहाणवेहि (?) त्ति, P om. नह, P om. भत्तीए, J भत्तीए भगवं अलंवणीओ त्ति सिढिलि, J पंजरसणाया. 4>, J om. अवि य. 5> J महारायणील, J य वि for वि हु, 6> J अह वि णीहरिओ, P हिओ. 7> P सभाव. 8> P काओ for कओ, P om. य after आउच्छिओ, दिहा and वंदिकण. 9> J उप्पद्दशों य क्षेत्रासिस्च्छमं. 10> P om. य before इसं, P सिक्षिओ विवगलो यणाए, P दिसिवहारं. 11> P adds आसको दिओ before इला, बालिस, P om. य before कि. 12> J चूज for चंचूर, P om. भणियं च मए नेण्ड एयं सहयारफलं, J adds य before मए. 14> P भणिया for भणह, P अञ्चत्तंकलरं, P adds कि before तुमं, P एमं for एयं. 16> J om. च, J पओएण, P लिविओ. 17> J अहिआई, P सिज्ञं for सिट्टं. 18> P मृहुमा य बायरा जे य । नं पि प्रण सिक्शकामसस्थाई अहीयाई सब्बहा जाणिय दिवाहियं वियानिजणं वयणं जिणवराणं। साहिओ. 19> P om. य, P ए for एस, P दुन्तेंती for बुन्तेंती, J जह, P तुहं for तुमं, J वस्यु for एस्व, P आणिय. 20> J इसीय, P वर्त्यय. 21> P पिडहाइ मह, P लोयायारी, J दुन्तरा, P चंचला for चवला, P तुर्रामा. 22> J adds संगो before जीवो, J दुत्तीलो. 24> P वर्र for वर्ण, P खेव. 25> P रहेवारकरेंते, P repeats कासुय, J पयत्त त्ति. 26> J repeats भी, J adds कारणं जेण क्रीटर कि वा, P साहिय. 27> P उद्दाविओ, P साहिय. 28> J तीय, P पणिवाद for भणियाए. 29> J om. जेण, J केवलः, P समत्त. 30> P स्यलस्तिलंखणजोतिणा, P om. पवाह, P पवाळणा, P द्वहर्यंद ति. 31> P वल्वियिळओ.

18

21

24

1 समुद्धिको च शक्तजानो । उवगया च तस्सासम-पएसस्स दिनकणं दिसा-भायं । थोयंतरेण दिहं एकम्मि कसिय-सिय-विद्यगिरि-सिहर-कुहरंतराकम्मि विमल-जलुक्कलिया-छहरि-सीयल-जलोज्यरं । तस्य च तीर-तर्वरस्स हेट्टजो संटिजो । संटियाणि
विमाई वक्काइं । कुसुम-पुढ्याइं गिह्याइं । फिल्हामलिजीय पिड्याइं सुकामकाइं रुक्काइं सिकायलिम्म । उद्यिषाई व उत्तिमंगाइं । मिक्रिया अहिच्छं । परिहियाइं कोमल-धोय-धवल-वक्कल-दुक्काइं । गहिषं च पउमिणी-पुढण् जलं । तं च धेक्ण चलिया उत्तरं दिसामोयं । तस्य च पंक्रिम गिरि-कंदराभोए दिट्टा मगवनो पदम-तित्य-पवत्तरस्स वसह-स्वामिस्स किल्ह-रब्जमई महापिडमा । तं च दट्टण णिक्भर-भत्ति-भरावणउत्तमंगेण 'णमो मगवनो पदम-तित्यवरस्स' ति भणमाणिण ६ कनो कुमारेण पणामो । तन्नो ण्हाणिनो भगवं विमल-सिल्डिण, आरोवियाइं जल-यलय-कुसुमाइं । तन्नो कथ-पूरा महाविहिणा थोळण परमा । विव य ।

अय परम-पया-पश्चित जय सवल-कला-कलाव-सत्याह । जय पढम-घरम-देसिय जय सासय-सोक्ख-संपण्ण ॥
 सि भगमाणेण ग्रमिए चल्ले । तस्रो एणियाए वि भणियं ।

'श्रम्भण-संष्टिय-वष्ण्यकाए पीण-समुक्ष्णय-भुय-जुयकाए । मत्त-महागय-गङ्ग-सरिसाए तुन्स णमामि पए जिणयंद ॥' 12 कि भणतीए पणमिको भगवं । वंदिको य रायतणको । सुएण वि भणियं ।

'तिरिया वि जं सउण्णयां तुह वयणं पाविकण कोयस्मि । पावंति ते वि सम्गयँ तेण तुमं पणिमसो पयत्तेणं ॥' ति हमाप् य गीह्याप् श्रुणिकण णिवडिको चलणेसु कीरो । पुणो वंदिको कुमारो एणियाप् । तको भागया तं पएसं 15 जल्मासमे । तत्थ य परियम्मयाहं मय-सिार्लेक्याहं, संविगयाहं वाणर-लीवाहं, भोजियाहं भसेस-सुय-सारिया-सउण-सावय- <sup>15</sup> संवाहं । पणिमयाहं च कुमारस्स सुह-सीयल-साउ-सुरहि-पिक-पीवर-वण-फलाहं । पच्छा जिमियं एणियाप् कीरेण य ।

§ २१५) तओ धायस-सुई-सत्यंदिय-गामाण य विविद्द-सत्य-कळा-कहा-देसि-मासा-णाण-दंसण-चरित्त-तित्यादिसय-१८ वेरगा-कहासुं अच्छंताणं समागर्य एकं पत्त-सबरि-मबर-जुवळयं । तं च केरिसं । अवि य ।

कोमल-दीहर-बद्धी-बदुःब्-जडा-कलाव-सोहिलं । णाणा-विह-वण-तरुवर-कुसुम-सयाबदः धम्मेलं ॥ गिरि-कुहर-बियड-सामल-भाउ-रसोयलिय-सामल-च्छायं । सिय-पीय-रस्तय-चिहर-चिह्नक-पहरिकं ॥

ब्रह्योर-ध्रमध्यस-नोस्त्रमाण-गुँजावसी-पसाहणयं । सिय-सिहि-पिष्ठ-विकिमिय-चृहालंकार-राइस्तं ॥ मयगस्त-नंदयस-गरंत-दाण-घण-बर्ट-विरह्यालेक्सं । अवरोप्पर-सीविय-पक्त-ब्रह्मस्क्रक्केर-परिहणयं ॥ ति । अवि य । कोस्टटस्नस्क्रम् दाहिण-हत्यस्मि दीहरं कंडं । वासे क्यंत-सुय-दंड-सच्छ्रहं धणुयरं धरियं ॥

24 तस्स य सबर-जुवाणस्य पासिम केरिसा वर-जुवाणिया । अवि य ।

बहु-मुत्ताहरू-रहरा चंदण-गय-दंत-वावडा सुयण् । सिय-बार्-चमर-सोहा सबरी णयरी अयोज्य व्य ॥ उवसिपकण य तेहिं कभो पणामो रायउत्तरस पृणियाप् कीरस्स य । णिसण्णा य एक्सिम दृर-सिलायलम्म । पुष्किया य २७ पृणियाप् सरीर-कुसल-वृष्टमाणी । साहिया य तेहिं पणउत्तमंगेहिं, ण उण वायाप् । णिक्खित्तं च तं कालवट्टं घरणीप् । २७ सुहासणस्या जाया । कुमारेण य असंभावणीय-रूव-सोहा-विरुद्ध-सवर-वेस-कोऊहलुप्पुत्त-लोयण-जुयलेण य णियच्छियं पायगानो जाव सिहमां ति । चितियं च हियपुण । अवि य,

प्रमस्स देहि बिहवं रूवं भण्णस्स भोइणो भण्णे। हय देव्व साहसु फुढं कोबिल्लं कृत्य ते घडियं॥ ता चिरस्थु भावस्स।ण कर्जं लक्सणेहिं। विहडियाइं लक्सणाई, अप्प्रमाणाई सत्याई, भसारीक्या गुणा, अकारणं वेसायारो, सम्बद्दा सम्बं विवरीयं। भण्णाद्दा कृत्य हमं रूवं लक्सण-वंजण-भूसियं, कृत्य वा इमं इयर-पुरिस-विरूद्धं

<sup>1 &</sup>gt; Jon. य before रायतणाओ, Рपयसरस पच्छिमटिक्स विकाणिद्सा, J एकं for एकमिम, Рऊससियं विंक्ष, J विहादरि. 2 > J जा जा विकास किया सिक्स किया सिक्स किया है। अ Р от जुन्मपुड्याई, J फालिआमिकणीयलपडियाई. 4 > J परिहिश्रा कीमल, J от पड़िमणी. 5 > J विह्या िक्सिया है। Р от पढ़िम, प от पढ़िम, प प्रत्यावस उसम कि अ प किला है। प विकाण है। प विज्ञान है। प विद्या है। प विद्य है। प विद्या है। प विद्या है। प विद्या है। प विद्या है। प विद्य है। प विद्या है। प विद्या है। प विद्या है। प विद्या है। प विद्य

1 पर्त सबरणणं ति चिंतयंतेण मिन्यं 'एबिए, के डण इमें 'ति । एनियाए मिन्यं 'डुमार, वृष् पत्त-सबर्या, एल वर्षे । जिवसंति, मणुदिणं च पेकामि इमे एल्य पर्से'। तथी कुमारेण भनियं 'वृन्तिए, व होंति हमे पत्त-सबर्य' ति । तीए अणियं 'कुमार, कहं भणिते' । 'अव्यामि समुद्द सत्त्व-स्वक्तिणें' ति । तीए मिन्यं 'किं सामुदं कुमारस्य परिवर्ष'। तेण अ भनियं 'किंचि जाणामि'। तीए मिन्यं 'अर्च्चतु वाव इमे पत्त-सबर्या, भनमु ता उवरोहेणं दुरिस-कनवाणे' ति । कुमारेण भनियं 'किंचि वित्यरको कहेनि, किं संसेवको' ति । तीए अन्वयं 'केत्तिवं वित्यरको कहेनि, किं संसेवको' ति । तीए अन्वयं 'केत्तिवं वित्यरको सन्तव्ययमाणं, संसेवको परिहायमाणं जाव सहस्यं सर्व सिल्डोगं वा'। तीए भनियं 'संसेवको साहपु'। 6 तेण भनियं ।

'गतेर्घन्यतरो वर्णः वर्णाद्यस्वतरः स्वरः । स्वराद्यस्यत्तरं सस्वं सर्वे अतिष्ठितम् ॥ १ एस संखेवो' ति ।

§ २१६ ) भणियं च तीए ईसि विहसिकण 'कुमार, एस अइसंखेवो, सक्क्षं च एवं, ता मणयं विश्वरेण अणसु पायएणं' ति । तेण भणिवं 'जह एवं ता णिसुणसु । अवि य ।

पुष्व-कय-कम्म-रह्यं सुहं च दुक्लं च बावए देहे । तत्य वि य रुक्लमाई तेणेमाई जिसामेह ॥ 12 अंगाइँ उवंगाई अंगोवंगाईँ तिष्णि देहिमा । ताणं सुहमसुद्दं वा स्वन्सविभागो निसामेहि ॥ रुक्तिबज्जह जेण सहं दक्तं च णराण दिहि-मेसाण । तं रुक्संगं ति भणियं सन्वेस वि होह जीवेस ॥ रत्तं सिणिब्र-मद्यं पाय-तकं जस्स होइ प्रस्तिस्स । ज य सेवर्ण ज वंकं सो रावा होइ प्रह्रांख् ॥ 15 ससि-सर-वज-चक्रकसे य संसं च होजा उत्तं वा । मह बुद्र-सिनिद्धाओ रेह्मकी होंति गरवहणी ॥ भिण्णा संपुर्णा वा संखाई देंति पच्छिमा भोगा । अह खर-वराह-जेबुध-रुक्खंका दुनिखवा होति ॥ वहे पायंगुहे अणुकूला होइ भारिया तस्त । अंगुलि-पमाण-मेसे अंगुहे भारिया दुइवा ॥ 18 जह मिक्समाएँ सरिसो कुल-बुड़ी भह नजामिया-सरिसो । सो होड़ जमल-जजनो विडणो मर्ग्य क्रिकेटीए ॥ पिहलंगुटे पहिस्रो बिणयकोणं च पावए चिरहं । भागेण णिश्च-दृहिनो जह भणियं सक्खणण्याहिं ॥ दीहा पएसिणी जस्त होड महिलाहि लंबिको प्रतिसो । स विच महहा कळहरियमस्य पिय-पुत्त-विरहं वा अ 21 21 अह मज्जिमा य दीहा धण-महिस्राणं विषासने कुणह । सहया दीहा विज्ञाहियाण महहा पुणी कण्ना ॥ जह दीहा तुंगा वि य पपुसिणी पेच्छसे कणिट्टा वा । तो जणकी जणवं वा मारेड व एत्य संवेही ॥ उत्तंग-णहा भण्णा पिहलेहिँ णरा सुहाइँ पार्वेति । स्वसेहिँ तुनिखया वि य मायरिस-समेहिँ रायाणी ॥ 24 24 तंबेहिँ दिन्य-भोगी सुहिक्षो पडमेहिँ णरवई-पुत्तो । समको सिएहिँ पाएहिँ फुल्लिएहिँ च दुस्सीलो ॥ मज्जे संचित्त-पायाणं इत्थि-कज्जो महं भवे । णिम्मंसा उक्कडा जे य पाया ते घन-विजया ॥ जे दीह-थूर-जंबा वराह-जंघा य काय-जंबा थ । ते दीह-दुक्त-भागी अ**द्धांगं णिवा परिवण्णा** ॥ 27 27 जे हंस-आस-वारण-चकाय-मोर-मयवह-वसह-समा । ते होंति भोग-भागी गईहिँ सेसाहिँ तुक्सला ॥ जाणु जस्स भवे गृहो गुण्हो वा सुसमाहिओ । सुहिनो सो भवे जिन्न घड-जाणु ण सुंदरो ॥ जह दक्खिणेण चलियं लिंगे तो होह पुत्तनो पढमं । नद वामं तो भ्या भोगा पुण उन्नर होति ॥ 30 30 दाहिण-पर्छंब-वसणे पुत्तो भूया य होइ वामन्मि । होति समेसु य मोगा दीहर-बटेसु तह पुत्तो ॥ जह होंति तिष्णि वसणा सुहुमा था वट्टिया तभी रावा । उक्सुहर धोवाऊ होह पर्लंबस्मि दीहाऊ ॥ न्हस्सी पदम-सवण्णी मणि-सब्झी उण्जबी सुही खिंगी । वंक-विवण्ण-सुदीहे विक्लपले होड्ड दोहरमं । 33

<sup>1&</sup>gt; [पत्तसवरत्तणं], P एते for ए. 2> J पत्तसवर्ग ति, म तीअ for तीए. 3> P adds सा before समुद्द, P om. सत्य, P लक्ष्यणेहि ति, म तीअ, म परिइर्ज for परिणयं. 4> म तीअ, P ता for ताव, म लक्ष्यणं च ति. 5> म विश्वरतो, म संखेवतो, म तीअ अणिओ, म तिथर्ष for विश्वरओ. 6> P जाय for जाव, म तीअ 8> P मतैईत्यं. म स्वं प्रतिक्षिति. 9> म संखेव औ. 10> P adds ति before ति. 12> म अणुं: [वर्णो], म वर्णाइत्यत्रः म सत्वं, P सत्वं प्रतिक्षिति. 9> म संखेव औ. 10> P adds ति before ति. 12> म अपुंदं च for दुवहं च, म एणि इमाइं िक केमाइ, म लिलाबेहि. 13> म उचंगाह य अंगों. 15> P रत्तितिक्षेत्रं, P होति for होइ. 16> P होइ for होस्त, P बुद्धि. 17> P संखाई, P अदि for अह. 18> P अंगुलपमाण. 19> म अहमणामिआ सिरसा। ता होइ जमवजणओ. 20> P विहुलंगुट्टी. 21> P दीहाए for दीहा, P महिलाई लिंघिं, P विरहो व्य. 22> म ता. वि. म महिलाई लिंघिं, म त्रा कि पुत्तों, P सिएहि वेग्वहा दुरसीलो कुछिं, म ता. न. P ता. दुरसीलो. 26> म मईं, P कच्चे वहंतवे. 27> म शुक्त for युर. 28> P हंस वायहचक्कामोरायमययहसमाहि, म मयवसह. P मतीहि. 29> P ह before सी. 30> P लिंग विगर्य for चित्रं, म भीगा उण. 31> P विसणी for वसणे, P होति for होइ, म अपसत्य (corrected as तह पुत्तों) P पूरसु. 32> P विसणा for वसणा, P सा for वा, P विद्वया, म अक्षर. 33> P उच्हाओ for उण्णओ, P मच्छे, म मुद्दीहों.

8

| 1          | जो कुणइ मुत्त-छदी बहु-बीवं मोत्तियप्यभं होइ । जीलुप्यल-दहि-मंडे हरियाखामे व रायाणो ॥                  | 1  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            | मंसोबह्बा पिहुङा होइ कडी पुत्त-भण्ण-साभाए । संकड-न्हस्साऍ पुणी होइ दरिही विएसी य ॥                    |    |
| 8          | बसह-मकरो सिंहो बन्दो मच्छो य जह समा उचरे । तो भोगी वहस्मि य सूरो मंडुक-कुच्छी य ॥                     | 8  |
|            | गंभीर-दक्षिणावसा णाभी भोगाण साहिया होह । तुंगा वामावत्ता कुळक्खयं कुणह सा णाही ॥                      |    |
|            | पिहुलं तुंगं तह उण्णयं च सुसिणिद-रोम-मडयं च । वच्छयलं सुहियाणं विवरीयं होइ दुहियाणं ॥                 |    |
| 6          | सीह-सम-पट्टि-माया गय-दीहर-पट्टिणो य ते भोगी। कुम्म-सम-पुट्टि-माया बहु-पुत्ता अत्य-संपण्णा ॥           | 6  |
|            | उबद्-बाहुणो बद्धा दासा उण होति मडह-बाहुणो पुरिसा । दीहर-बाहू राया परुंब-बाहू भवे रोगी ॥               |    |
|            | मेस-विस-दीह-वंघो णिम्मंसो भार-वाहओ पुरिसो । सीह-सम-मडह-मंसल-वग्ध-क्लंघे घण होइ ॥                      |    |
| 9          | दीह-किस-कंठ-भाया पेसा ते कंबु-कंठया घणिणो । दीहर-जीसंस-णिहो बहु-पुत्तो दुव्खिओ पुरिसो ॥               | 9  |
|            | वीगोहो सुमगो सो महहोहो दुक्लिओ चिरं पुरिसो । भोगी छंबोहो वि य बिसमोहो होइ मीसणओ ॥                     |    |
|            | सुद्धा समा य सिहरी घण-णिद्धा राहणो भवे दंता । बिवरीया पेस्साणं जह भणियं लक्स्सणण्णूहिं ॥              |    |
| 12         | बत्तीसं राष्ट्रेणं एकतीसं च होइ मोगीणं । मज्य-सुहाण व तीसं एको ऊषा भडण्णाणं ॥                         | 12 |
|            | <b>अड्-बहु</b> -थोवा सामा मूसय-दंता य ते णरा पावा । बीभच्ड-करालेहि य विसमेहि होंति पावयरा ॥           |    |
|            | काला जीहा दुहिणो चित्तलिया होइ पाव-णिरयार्ग । सुहुमा पडम-दलाभा पंडिय-पुरिसाण णायब्वा ॥                |    |
| 15         | गय-सीह-पडम-पीया ताळ्. य हवंति सूर-पुरिसाण । कालो णासेड् कुलं णीलो उण दुक्सको होइ ।                    | 15 |
|            | जे कोंच-इंस-सारस-पूसय-सद्दाणुळाइणो सुहिआ । खर-काय-भिण्ण-भायळ-रुक्ख-सरा होति घण-हीणा ॥                 |    |
|            | सुहको विसुद्ध-णासो क्षगम्मनामी भवे उ छिण्णम्मि । [ । ]                                                |    |
| 18         | वीहाए होइ सुही चोरो तह कुंचियाएँ णासाए । चिविडाएँ होइ पिसुणो सुवजो दीहाएँ रायाणो ॥                    | 18 |
|            | स्ई-समाण-णासो पावो तह चेव वंक-णासो च । उत्तुंग-धोर-णासा हल-गोडक-जीविणो होति ॥                         |    |
|            | मयवर्-वम्ब-सरिच्छा जीलुप्पल-पत्त-सरिसया दिही । सो होर् राय-छच्छी जर्-भणिय छक्खणण्जूहिं॥               |    |
| 21         | महु-पिंगलेसु बच्यो मजार-समेहिँ पावओ पुरिसो । मंडल-णिब्मा चोरो रोहा उण कंयरा होति ॥                    | 21 |
|            | गय-णयणो सेणवर्ड इंदीवर-सरिसपृहिँ पंडियया । गंमीरे चिर-जीवी अप्पाऊ, उत्थलंहिँ भवे ॥                    |    |
|            | <b>अहरू</b> सण-तार <b>याणं अच्छी</b> ण भर्णात कह वि उप्पादं । थूलच्छे। होह भेती सामच्छा दुव्भगो होह ॥ |    |
| 24         | दीणच्छो घण-रहिओ विउलच्छो होइ भाग-संपण्गो । णिस्तो खंडप्पच्छो सहरत्तो पिगलो चोरो ॥                     | 24 |
|            | कोंगच्छो वह-भागी रुम्खच्छो दुविखओ जरो होइ। अइनिसम-इक्कडच्छो होइ दुराराहओ पुरिस्तो ॥                   |    |
|            | कोसिय-णयणालीए पुजो सहुविगलेसु सुहयं ति । [ ॥ ]                                                        |    |
| 27         | काणाओं वरं अधो वरं काणो ण कयरो । वरमंधो वि काणो वि केयरो वि ण कायरो ॥                                 | 27 |
|            | गुगृहिँ समं सुंदरि पीई मा कुणसु तेहिँ कलई वा। पुरिसाहमाण पढमा पुग्न दूरेण वजेसु ॥                     | -, |
|            | सुत्त-विउद्ध व्य जहा अबद्ध-लक्सा अकारणे अमह । रुक्सा गिलाण-स्वा दिही पावाण णायच्या ॥                  |    |
| <b>3</b> 0 | उज्जयमबलोएंतो तिरियं पुण कोवणो भये पुरिसो । उद्वं च पुण्ण-भागी भहो य दोसालको होइ ॥                    | 80 |
|            | हीण-अमयाहिँ पुरिसा महिका-केन य बंधया होति । दीहाहिँ य पिहुलाहिँ य सुहया ते माणिगो पुरिसा ॥            |    |
|            | महद्वेहिं य शुरुहिं य महप्पमाणिहें होति धण-भागी । सूसय-कण्णा मेहाबिणो य तह रोमसेहिं चिरजीवी ॥         |    |
| 33         | बिउलम्मि भालबंदे भौगी चंदेण सरिसए राया । अप्याऊ संखिते हुंदे पुण दुक्खिया होति ॥                      | 33 |
|            |                                                                                                       |    |

<sup>1)</sup> में भीत्तर्थं पन P मोत्तिथण तो 2) म मंसीविश्वया 3) म मंडूक, P कुनवी य 5) Jadds q befor तीम, J वच्छाबलं, J विराय: for मुद्धियाणं 6 > P पहि for पुट्छि. 7 > अ भोगी tor रागी. 8 > J adds होए after णिम्मेसी, P सामल for मंसल, उ क्खंबे P संबे, P होंति for होइ. 9 > उ ाथा for भाया, P घिणा, उ णिहू P विदू उ दक्खिओ for दुक्खिओ 10) म्बीमणनी for नीएणनी. 11) महिबरीता, P सेसाण for पेरसाणे. 12) महोति for होइ. 13) मथीआ, उ मुसाइंता, P बीभत्स-, उ निसमेहि य हाँति. 14> P जीवा सुहिणो, P पाव for पाण. 15> उ पीता, P तालुया हवंति, P दुक्सि तो 16) म जो for जे, P सारसमूसय, म सहाणुणाहणा, P सुहि जो, P भाषणस्वखयरा 17) P अनंमगामी, म तु for उ. 18) Jom. होइ, J कुचिताए, P चिविडीए. 19) P मुई for सुद्दी, J चेत्र, J वक्तणासी, P थोरनासी. 20) J सरिसभाय जा दिही 21) P भिंगुलेस, P मंडलजुण्हा चोगं, P रोदो, P केयगे होइ॥ 22) P सेणावई, म संभीरेहि विर° 23) उ अश्वतिण, P मई for मंती, उ सावन्छो, P दुइबी 24 > P संपुष्णो, उ अतिरत्तो 25 > P कागन्छो for कॉगन्छो. 26 > ए नयणोलाप, ग युज्जामह, स्तुहियं. 27) प वरअंधो काणी य वर न. 28) ग एतेहि, ग्रवीति. 29) ग सुत्ता विद्यव्य r मुच्चित्रद्वो न्य. 30 > r उज्ज्यमन्हलायती, Jadds उच्च before निरियं, Jom. पुण, Jom. भने, P उद्धं, J माई अथो य, P त for य. 31 > अ कोहि बंधया, P य कड्या, P प्रिस्तो ॥ 33 > अ भालवहो, P सरिस्को

दीह-बयणा य णीया पिहुले उन होति के वि केतारा । चक्कागारे नीया वयणे पुण सक्सानामी ॥ ì बाम-दिसाए बामा भावत्तो जस्स मत्यए दिहो । कुछ-घण-घणिया-रहिमो हिंडउ वीसत्यमो भिनसं ॥ वाहिण-दिसाए सच्नो भावत्तो होह कह वि पुरिसस्स । तस्स धण-धण्ण-सोक्सा उच्छीए भावणं होड ॥ 3 3 वामावसो जह दाहिणीम्म बह दाहिणो व्य वामिम । तो होइ सोक्स-भागी पच्छा प्ररिसो ण संवेहो ॥ जह होंति दोष्णि सब्बा मावत्ता तो भन्ने पुहत्व-भत्ता । सब्बावत्तो सुहम्रो वामो उण दृहवो होह ॥ मडया जिद्धा सुहुया मणकाभा कछह-कारया होति । केसा रुक्खा मलिणा छुडिया दारिहवंताणं ॥ в डर-मह-भाका पिहका गंभीरा सह-सत्त-णाभीया । शह-दंत-तया-फेसा सुहुमा पुहुईवई होति ॥ जह जास-वच्छ-कंठो पिट्ट-मुहं च महउण्णयं होह्। अह पाणि-पाय-लोयज-जिब्मा रत्ता सुही राया ॥ कंठं पिट्टी लिंगं जंघे व हवंति व्हस्सवा एए। पिहुला हत्था पाया दीहाऊ सुत्यिको होह ॥ चक्ख-सिणेहे सहस्रो दंत-सिणेहे य भोयणं मिट्टं। तय-णेहेण उ सोक्लं णह-णेहे होइ परम-धणं॥ केस-जेहेज महाई भोए भुंजंति सम्बहा । मंसलं जेहवत्तं च सम्बं तं सह-भायणं ॥ 12 होइ गईए गेरिवं दिट्टीऍ जरीसरो सरेण जसो । गोरो सोमो जिह्नो होइ पभू जण-समृहस्स ॥ 12 होइ सिरी रत्तच्छे भरयो उण होइ कणय-पिंगम्मि । होइ सुहं मासछए प्रंब-बाह्म्मि इस्सरियं ॥ अण्णाणी ण सुणासो ण वहह भारं सुसोहिय-क्लंबो । सत्येण णिथ सुक्लं ण य मन्गह सुस्सरो किंकि ॥ भइदीहा भइन्हस्सा भइथूला भइकिसा य जे पुरिसा । भइगोरा भइकसिणा सन्वे ते दुक्सिया होति ॥ 16 15 जे कोसिय-रत्तच्छा कायच्छा होति दहरच्छा य । अहकायर-कालच्छा सब्वे ते बाद-संजुत्ता ॥ तय-रोम-णहा दंता केसा ओट्टा तहा य णयणेसु । जइ णिथ तेसु णेहो भिमया भिक्खा वि णो तस्स ॥ पावेद्व उर-विसालो लिच्छ तह पुत्तप् कडी-पिद्बलो । पिद्वल-सिरो धण-धर्ण पिट्ट-पाओ पावए दुक्खं ॥ 18 18 जड़ होंति भारूबड्डे लेहाओं पंच दीइ-पिहुलाओ । तो सुखिओ घणड्डो वरिम-सर्य जीवए णिययं ॥ चत्तारि होंति जस्स य सो णवहं जीवए असी वा वि । अह तिष्णि सट्टि वरिसा अह दोष्णि व होंति चालीसा ॥ क्षह कह वि होड़ एका रेहा भारूमि कस्स वि णरस्स । वरिसाईँ तीस जीवड् भोगी धण-धण्ण-संपण्णो ॥ 21 21 होइ असीइ अधम्मो णवई पुण अंगुलाई मजिझमओ। अट्ट-सर्य जो पुरिसो स्रो राया णिच्छिओ होइ ॥ एसो संखेवेण किहन्नो तुह पुरिस-रुक्सण-विसेसो । जइ वित्यरेण इच्छिस रुक्सेहि वि णिख णिप्फत्ती ॥ § २१७ ) तीए भणियं 'कुमार, सुंदरं हमं, ता किं तए जाणियं हमस्त पुरिसस्स '। तेण भणियं 'एणिए. जहा 24 24 इमस्य सुहाहं रुक्खणाई दीसंति, तेण जाणिमो को वि एस महासत्तो पत्त-सबर-वेस-पच्छाहय-णिय-रूबो एत्य विझ-

इमस्स सुद्दाई छक्खणाई दीसंति, तेण जाणिमो को वि एस महासत्तो पत्त-सबर-वेस-पच्छाइय-णिय-स्त्रो एत्य विझ-वर्णतराले कि पि कर्जंतरं भणुपालयंतो भच्छिउं पयत्तो । भणियं च । ता णिति कि पि कालं समरा अवि कुदय-वच्छ-कुसुमेसु । कुसुमैंति जाव चूया सपरंदुद्दाम-णीसंदा ॥ 27 इमिणा ण होइयब्वं पत्त-सबरेणं' ति । इसं च सुणिकण सबर-पुरिसेण चितियं। 'अहो, जाणह पुरिस-लक्खणं। ता ण जुत्तं अम्ह इह अच्छिउं, वद्यामो अम्हे जाव ण एस जाणह जहा एस अमुनो' ति चिंतयंतो समुद्रिओ पत्त-सबरो

30 सबरीय ति । तबो तेसु य गप्सु भणियं प्लियाण् 'कुमार , अहो विण्णाणं ते, अहो जाणियं ते, जं एसं तण् जाणिओ '30 ति । तेण भणियं 'जाणिओ सामण्णेणं, ण उण विसेसेण । ता के उण इमे ति फुडं मह साहसु' ति । भणियं च प्लियाण् 'कुमार, एए विज्ञाहरां' । तेण भणियं 'कीस इमो इमिणा रूपेण' । तीण् भणियं 'इमाणं विज्ञाहरांगं जाणिह 33 विषय तुमं । भगवओ उसम-सामिस्स सेवा-णिमिसं तुद्देण घरणिंदंणं णमि-विण्मीणं विज्ञाओं वहण्यवाराओं दिण्णाओं है 33

<sup>1&</sup>gt; Р वदणा, Р होइंति, Р वयणा पुण. 2> Р वामो, Р ош. धण. 3> л inter. कर वि and होइ 4> Р राहिणो वि वामं ति। ते होइ. 5> Р होइ for होति, उ पुंह for पुंहर, Р दूरहवो. 6> Р कारिया, Р महिला for मलिणा, Р पुंडिया for पुंडिया. 7> Р मुहलाला, उणाभीय। 8> з adds करा before कंटो, उ पिट्ठं, उ अति उणार्थ। अहव णिपानलोयण, Р रत्ता for लोयण. 9> उ कंटं पट्टी, उ दीहाउ सुस्थितो. 10> उणा for य, Р भोयणं दिट्ठं, उ तु for उ. 11) उ मलोदी, Р सुजह for नुंबति, उ मासालं. 12> उम गतीय, उ दिट्टीय, Р गोरवं हिए नरं सरो, Р गोरो सामो, Р पहु. 13> Р गृढं सामलप, Р ईसिएं-14> Р अवाणं मुणयंसो न हवइ तारं, उ दुक्ख for मृहस्यं. 15> उ अदिदीहा अदिद्रश्सा अतिशूला अनिकिसा, उ अनिगोरा अतिकिसा, उ उदिवासो, Р कहिष्मिहलो, उ विहुवातो for पिट्ठपाओ. 16> म या, उ अनिकायर. 17> उ ओट्टा म उद्धा, उ अमिला 18> उ उरिवलासो, Р कि विद्याओं अविति ता, उ om. अह दोणिण य होति चालीसा. 21> उ inter. होद and कह वि, म एको, उ जीवित. 22> उ होति असीति, उ णवित, म तिच्छओं. 23> उ अवेडे तुह after एसो, म लक्क्लेण. 24> उ तीय, म ति । for ता, म कि नयप, म सुद्र for जहा इमस्स सुद्राइं. 25> उ णिअय. 26> उ चिट्ठह for अन्छिनं पयक्ती. 27> उ आउलीय for बुहयवन्छ 28> Р ош. इमिणा ण to सवरेणं ति ।, उ च सोकण सवरेण चित्रयं. 29> म अन्हाण इह्वान्छिनं, उ तीय, उ इमिणा प क्रांति ।, उ च सोकण सवरेण चित्रयं. 29> म अन्हाण इह्वान्छिनं, उ तीय, उ इमिणा for इम्राणं हिन्छों ति ।, उ च सोकण सवरेण चित्रयं. 29> म अन्हाण इह्वान्छिनं, उ तीय, उ इमिणा for इम्राणं हिन्छों कि समुद्रिओं उ 1> उ केण उण, म ош. मह. 32> उ एते, उ इमेण for इमो, उ तीय, उ इमिणा for इमाणं. 33> म उसहमानियसस, म विद्रा वहु व

1 ताणं च कच्या साहजोबाना, कालो वि काक-सळातयहिं साहजेति, कालो वि जक्यो, जन्म वेस-कुर्डने, जन्म भयर- 1 वार्चेश्व, जन्मा महाक्रेश्वं, जन्मा गिरिवरेश्व, जन्मा कावालिय-नेस-धारीहिं, जन्मा मातंग-नेस-धारीहिं, जन्मा मातंग-नेस-धारीहिं, जन्मा मातंग-नेस-धारीहिं, जन्मा मातंग-नेस-धारीहिं, जन्मा वेसेणं 3 विज्ञा साहिउं पयसा । ता एस विज्ञाहरो सपत्तीको । जसिहत्रपूण वंभ-धारया-विहानेण वृत्य विवरह्' सि । आणियं च कुमारेण 'कहं पुण तुर्म जाणासि जहा एस विज्ञाहरो' ति । तीए भणियं 'जाणामि, णिसुवं मए करिण साहियं । व पृक्षिम दियहे अहं मतक्को उसम-सामियस्स उचासमा-जिमित्तं उवास-पोसिहिया ग मना फक-पत्त-कुसुमाणं वंक्रतरं । व कीरो उण गालो । जागालो च विवहस्स वोक्षीणे मज्यावह-समए । तजो मए प्रच्छियो 'कीस तुर्म अर्ज इमाए केळाए आगालो सि'। तेण मणिवं 'जो वंचियासि तुर्म जीए ण दिट्टं तं लोयणाव जव्हेव्य-मूर्य अविद्रुवच्यं' ति । तको एस मए १ सकोजहलाए पुष्किओ 'वयस्स, दे साहसु किं तं अच्छारियं'। तको इमिणा मह साहियं जहा 'जहं अज्ञ गालो वर्णतरं । १ तत्थ य सहसा जिसुवो मए महंतो कल्यलो संख-तूर-मेरी-जिजाय-मिस्सजो । तओ मए सहसुक्यंतेण दिण्णं कच्यं कवरीए उण दिसाए एस कल्यलो ति । जाव जिसुवं अत्तो-हत्तं भगवको तेलोक-गुक्णो उसह-सामिस्स पिना । तओ वहं कोक्हला-18 अरमाण-माणसो उवराओ तं पगसं । ताव वैद्यामि दिन्वं जर-गारीयणं भगवको पुरको पणामं करेमाणं।

है २१८ ) तस्रो मए चितियं इसे ते देवा फीसंसर्य ति । सहवा ज होति देवा जेण ते दिहा मए सगवस्रो कंबलिणो केवल-सहिमागया । तार्ग च महियलिम ण कर्माति चलनया ण य णिमेस्संति णयणाई । एयार्ग पुन महिचडे संठिया 15 चळणया, जिसिसेंति जवजाई। तेज जाणामी ज एए देवा। माजुसा वि ज होंति, जेज बहुकंत-रूबादिसया गयनंगण- 15 चारिणो य हमें । ता ण होति धरणीयरा । के उप इसे । भहवा जानियं विज्ञाहरा हमे ति । ता पेच्छासि कि एक हमेहि पृथ्य पारहं ति चित्रयंती णिसण्णो भहं चुय-पायवोबरम्मि । पृत्यंतरम्मि णिसण्णा सन्वे जहारुहं विकाहर-णरवरा विजा-18 हरीओ य । तक्षी गहियं च एकेण सब्ब-छन्सणावयव-संपूर्णिण विज्ञाहर-खुवाणएण पदम-पिहाणी रयण विचिची कंचण-18 विदेशो दिन्द-विमल-सलिल-संदुण्यो मंगल-कुछसो । तारिसो चेय दुईओ उनिखसो ताणं च मञ्जो एकाए गुरु-वियंद-विद-मंयर-गई-विकास-चळण-परिक्काळण-क्काळिय-मणि-गेउब-रणरणासह-मिलंत-ताळ-वसंदोळमाण-बाहु-लह्याए विज्ञाहरीए । 21 घेसूण य ते जुवाजया हो वि अञ्चीणा भगवश्रो उसभ-सामिय-पडिमाए समीवं । तभो 'जय जय'ति भणमानेहिं समकारं 21 चिय भगवजो उत्तिमंगे वियस्तिय-सरो एह-मयरंद-बिंदु-संदोह-पूर-पसरंत-पबाह-पिजारेजंत-अवल-जलोज्सरो पलोहिओ कणय-कलस-समृहेर्हि । तको समकाकं निय पहवाई परहाई । तारियाओ झक्ररीओ । प्रवाहयाई संसाई । प्रगीयाई अंगरूहि । 24 परिवारं श्रह-चक्काहं । जनिवाहं मंताहं । क्विशिवा निवाहर-कुमारया । तुहाओ विजाहरीओ । उसं पढेति किंपुरिस ति । 24 क्यों के वि तत्व विकाहरा वर्षाति, के वि वस्फोडेंसि, के वि सीह-णावं पर्यचंति, के वि उक्कट्लिं कुर्णात, के वि हरूहरूपं, के वि जयजयावेंति, के वि उप्पर्यति, भण्णे णिवयंति, भवरे जुड्मंति । एवं च परमं तीसं समुख्वहिडमाडचा । तस्रो 🔐 भगवं पि ण्हाणिओ तेहिं खुबाजव्हिं। पुणो बिलिक्तो केन वि सयल-बर्णतर-महमहंत-सुरहि-परिमलेणं वर्ण्णगराय-जोगेणं। २७ तको कामेक्यिक य सिव-रत्त-करिण-पीव-पीछ-सुर्गध-परिमकायद्वियालि-माछा-बळव-मुहलाहं जल-धक्क-विन्य-क्रसमाहं। उप्पादिमं च काष्टायत्-कुंट्रुक-मयणाहि-कप्यू-पूर्-डज्जमाण-परिमत्त-करंबिजमाण-धूम-धूसर-गर्वणयस्वाबन्द-मेह-यहत-<sup>30</sup> संकास-इरिस-ड्रंड-तड्रविय-सिहंडि-कुल-केयारवारब-कलयलं ध्व-भायणं ति । एवं च भगवंतं उसह-णाई पूरुकण शिवेडचाई 👸

<sup>1)</sup> Pom. काओ वि कालमञ्जानपहिं साहिजंति, P कोओ वि जलगो. 2) Pom. अपना मातीनवेसधारीहि. 3) P अन्ना (for अवरा) वा नत्वेसेणं, पृष्टमाओं for इमाणं, Poun. इसे. 4) उपप्यत्तो, P अमिहारणेण, P विवर त्ति कुमारेण भणियं वं कहं. 5) । तीय for वीए, P तरा. जाणमि, P कीरसयामाओं for कीरेण साहियं. 6) P adds मि after एकम्मि, P उसह-उ-सामिस्स. उ उदासभीसहिया, P om. पत्त. 7) P या for य, उ वोलीय, 3 om. तओ मए पुन्छिओ, उ तुमं मर्ज्ज एमाए. 8) म अभियं उदं नियासि, म लाग. तं, उ भूतं म न्द्रमूर्यः 9) अ वएम for वयस्म, अ साह कि थि तं अच्छरी अं, J inter. अञ्च क आहं. 16 ) P om. मए, 3 णिणाओ । तओ, P तए for तओ, 3 सङ्ग्ब्मतरेण P सहसुत्तंत्रेण. 11 ) P सुनियं for जिन्यं, अभगवा असमस्स पडिमा । तओ अउं पि कोजन्छहरूहलाजरमाणमाणसो, P कोजन्छाकरमाणसो. 12) प्रजान for ताव 13) P देव निस्मंस्यं, P writes केयिकणो four times. 14) P केवलिमहिमा P महियकं न, J om. य, P निमिसंति, P एयादं पुण J महिवहा. P संद्विया. 15 ) J जाणिमी, P मणुसा, P स्वातिनया. 16 ) J बारिणी for जारिणी, P मणुया for धरणीयरा, J adds वा after धरणीयरा. 17 ) P पायवसहाम । 18 ) P om. विज्ञाहरजुवाणएण, P रयणिवसी 19 > P om. चेव, J दुइओ, P अक्लिचत्तो for उक्कित्तो, P om. च J मिरि for गुरु. 20 > P गई for गई, P खिलव, J विकाहरीओ. 21) १ जुनाणेया, १ उसहसामियपिकमासगीनं, ३ जयनयं नि 22) असवरंदु १ मयरिंद्र, अ पूरवरसप्यवाह, १ जरोज्यारो 23) उ कलसमुद्देहि, P adda ताइं after परहाइं, P पनीयाइं. 24) उ जहआई मंताइं, उ किंपुरिसा सत्ति (झत्ति?), म बिपुरिसा। केर तत्थः 25) P उद्घाद्धि, P om. के वि इलहलयं। के वि अयजयात्रीति।. 26) P om. च after एवं, P तीसमुब्बहि 27) म भिन्महंत for महमहंत, P वर्णगराय, म जोएण. 28) म सुमंध. 29) P क्लंबुरुक, P धूमसूसर, P पहर for पडल. 30 > P उदंह, J -कुले-, P केवापार इ.

20

ा केहिं पि पुरको जानानिहाई साम-नेज-विसेसाई । सनो समकांत विव विव्यादि सुदैहिं युनिकण मार्नतं कर्ष एकं 1 काउसमां धर्णिद्स जाग-सहनो माराहणावनिकाए, दुइवं जीवियमहिनाए जग्न-महिसीए, तहवं सावरीए महाविकाए । उप्तं च काउज जमोक्कार-पुष्टवं धवनारिपाई जंगाओ रचजाहरवाई, परिहिवाई पन्त-बक्काई, गहियं कोर्पडं सरे चावतो 3 विक्र-क्याहिं उप्ते कान-केस-पदमारो पिडवण्यो पन्त-सवर-वेसे । सा वि सुवाजिया गुंजा-फळ-माळा-विमूल्या पिडवण्या सक-रिक्त । तबो वृतं च तार्थ पिडवण्य-सवर-वेसोण साहिया महाराजाहिराएण सवराहिवक्षणा महासावरी विज्ञा कच्ये तार्थ ह सुवाज्यायं । सेहिं पि रहव-कुसुमंजली-सजाहेहिं पिडवण्या । साहियाणि व काई पि समयाई । पिडवण्यं मूलव्यं ति । विज्ञा प्राप्तिको प्राप्तिको भगवं, वंविणो गुरुवणो, साहिमाय-जणो व ।

§ २१९) तजो मणियं वृक्षणं तार्थ मजाओ विकाहराणं भावत्-क्ष्मचंज्ञलिया! 'भो भो कोशणका, जो भो १ विकाहिबह्यो, फिसुणेसु बाघोसणं। बासि विकाहराहियाँ पुष्यं सबरसीलो णाम सन्द-सिद्-सावर-विका-केसो महण्या १ महण्याश्री। सो य अणेय-विकाहर-जींद-सिर-मउड-चृजामणि-फिहसिय-च्छणकहो रजं पालिकण उप्यक्त-केसो महण्या १ महण्याश्री । सो य अणेय-विकाहर-जींद-सिर-मउड-चृजामणि-फिहसिय-च्छणकहो रजं पालिकण उप्यक्त-केसो महण्या पिडियण्य-विकाद-विकाहर-जींद-सिर-मउड-चृजामणि-फिहसिय-च्छणकहो रजं पालिकण उप्यक्त-केसो महण्या १ १ श्री श्री व्यवस्था भत्तीए गुरुणो पीईए पिडणो एत्य गिरि-कुह्ररिम प्सा कडिग-सेलमई अवक्षो उसमस्स पिडमा १ १ गिवेसिया। तप्यभूई चेय जे सावर-विज्ञाहिवहणो विकादरा ताणं एवं सिकि-खेतं, इमाए पिडमाए पुरुणो वृक्ष्या, एत्य वणे विवादिस्य । ताणं च युव्य-पुरिसाणं सञ्च-कार्छ सम्बाजो विज्ञाणो सिक्दंतीलो। तलो इमस्स वि सक्क्रणाइ-पुत्तस्स १ १ विवादिस्स सवर-वेसस्स भगवलो उसअ-सामिस्स प्रभावेणं घरणिंदस्स गामेणं विज्ञाण सिक्दंतीलं सिक्क्राउ से विज्ञा वि । १ भव्यस्य भो सन्दे विज्ञाहरा, 'सच्य-मैगलेहिं पि सिव्यस्य से कुमारस्स विज्ञ' ति। तलो सच्येहि वि समकालं भणिवं। 'सिक्क्राउ से विका, सिक्काउ से विज्ञा ति भणिकण उप्यद्या तमाल-वृक्ष-सामलं ग्रायणवर्क विज्ञाहरा। तलो ते तुचे वि युरिको १ मिक्का य इदेव ठिवा पढिवण्ण-सवर-वेस ति।

§ २२०) तको कुमार, इसं च सोकण महं महंती कोवहलो जासि। भणियं च मए 'क्वंस, कीस तए जहं च वेच्छाबिया तं ताहिसं इंसजीयं'। भगवनो एया रहवा, साहिम्मया विज्ञाहरा विज्ञा-पविचण्णा च । अजावियं तं सुह 21 पृत्तिं हि। तजो इसिणा भणिवं 'तीए वेछाए तेण अपुन्य-कोउएण मे जत्ताणयं वि प्रमृहुं, अच्छमु ता तुमं ति। ता संचवं 21 तुह ते विज्ञा-पविचण्णे सबर-बेस-धारिणो जुवाणे इंसेमि' ति। मए भणिवं 'एवं होउ' ति। सवा तं पएसं जाव ण हिट्टा ते सबरहा। पुणो अण्णिम दियहे अम्हाणं पदिमं जमोकारयंताणं बागया दिट्टा ते बम्हेहिं। तेहिं वि साहिम्मय ति अञ्चल 24 कमो काएण वणामो, ज उण वायाए। तप्पहुई च णं एए अम्हाणं उद्यपसु पहिच्यसमाणा विवहे विवहे पावंति। तेण 24 कुमार, अहं जाणिमो इसे विज्ञाहरा। इमेणं मह कीरेणं साहियं इमं ति। तथ् पुण सरीर-कच्छण-विहाणेणं चेव जाणिया। अहो कुमारस्य विज्ञाणाहस्को, बहो कुसलक्तणं, अहो बुद्धि-विसेतो, बहो सल्य-विम्मायत्तणं। सब्बहा

अणवर-इचर्ण असयं व जेण आसाइयं कयत्थेण । तं गास्थ जं अ-याणइ सुयप्पाईबेण आवाणं ॥ ति भणमाणीए प्रतिसंत्रो कुमारो ति ।

§ २२१ ) तभी थीव-बेसाए व भणियं कुमारेण । 'एणिए,

एकं भणामि वयणं कह्नुयमणिट्टं च मा मई कृप्य । त्सहिलकं पि सहित जवर अष्मरियमा सुक्णा ॥'
ससंभ्रमं च चिंतियं एकियाए 'कि पुण कुमारो जिट्टरं कहुवं च भणिहिह । अहवा,

<sup>1&</sup>gt; प्रकाशि for केहि, P अतीहि, P क्रयमेकं. 2> P धरिंगः लागं, प्रणाराण्णो, P आराहण्यति , Jom. जीवियक्षहियाप.
3> P om. च, P om. परिदियादं, प्रपिदिहां हिआई पत्तं, प्रकेषण्डसरं, P च वढो विखलयाहि टमर. 4> प्रटामर for टमर, P वंसं for वेसं, प्रस्तरणा !. 5> P पडिवण्णं, P सवराहिवहणो, प्रमहास्वरा, P तत्तो for कणो. 6> प्रपिवण्णे !, P सूल्वयं. 7> प्र inter. गुरुवणो and वंदिओ, प्रसाहिमअवणो, Jom. य. 8> P एक्कोणं, P लेजलिणो !, J कोअपाला.
9> प्रअवसिणं, प्रसिवस्वर, P विज्ञों. 10> P चूडामणिसियचलणवद्धो, J सियवल्यवही रज्जं, प्रपाविकण, P उपपाविस्थाला, 11> प्रस्त, P सेणावहणा व नाम ! तेण महाराहणो. 12> P पीतीए, प्रहित for किंग, P उसहरसः 13> P सवरविष्णा.
1 वर्षणो, [either गाव्या or पूवा दायव्या, for दायव्या]. 14> प्ररणो for वणे, P विज्ञाओ विज्ञांती गो. 15> P om. सवरवेस्तरस, P उसह for उसम, P साणिखेणं सिज्जमो, 16> P सिज्जभो, J मि for वि, P सिज्जट से विज्ञा सिज्जउ, P adds वि क्रिस्ट ते. 18> P हिया. 19> प्र inter. महं and महंतो. 20> प्राणः तरमा, प्रचापिस गुद अणादियं ति !. 21> प्रतिय, P om. तेण, प्रआ for ता. 22> P om. ते, P जुवाणए, P विद्वों. 23> प्रणोक्षित्याणं, P om. ते. 24> P तथा अचे च पए, प्रदिशसे दिअसे. 25> P om. महं, P उल ण for पुण, प्रविद्वारण. 26> प्रविष्णाणादिसयो. 27> P समर्थ for अमर्थ, प्रअध्यव्याणं, म सुन्यवहित्रण. 28> प्रणामाणीय. 29> P थोववेलाए. 30> प्रच मा हु कुष्पळा। इसमिणिक्यं, P वि for वि, P नर रिण वर्र. 31> प्र माणिहिर.

मिन जिन्दह अधिताळ-प्रान्धुरो कंद-मंद्रकाहिंतो । तह वि ण जंपह सुवणी वचणं पर-दूर्तणं दुसहं ॥' ति विंतर्वतीए अणियं 'दे कुमार, अणसु जं अणियव्वं, ण ए कुष्पामो' ति अणिए कंपियं कुमारेण ।

अ 'संतोसिखड़ जरूणो प्रिजाइ जरूणिही वि जरूएहिं। सज्जण-समागमे सज्जणण ण य होइ संतोसो ॥ अ ता पुणो कि मणिवन्तं। अच्छह तुरुमे, मए पुण अवस्तं दिक्खणावहं गंतन्वं ति, ता वचामि'। एणियाए मणियं 'हुमार, अहणिटुरं तप् संख्यं'। कीरेण मणियं 'हुमार, महंतं किं पि दक्खिणावहे कमं जेण एवं परिपक्षो दक्खिणं दिसाहोयं'। ६ हुमारेण भणियं 'शायकीर, एमं णिमं, महंतं चेय कमं'ति। कीरेण मणियं 'किं तं कमं' ति। कुमारेण भणियं 'महंतो पुस ६ दुर्चतो, संखेवेण साहिमो ति। अवि य,

पढमं महमत्यणयं दुइपं लाहम्मियस्स कर्ज ति । तद्दं सिव-सुह-मूछं तेण महंतं इमं कर्ज ॥'

9 ति भणमाणो समुद्विको कुमारो । तथो ससंभमं अणुतको एणियाए कीरेण य । तको थोवंतरं गंतूण भणियं एणियाए १ 'कुमार, जाणियं चेय हमं महंत-कुल-पभवत्तणं अम्हेहिं तुज्जः । तह वि साह अम्हाणं कपरं सणाहीकयं कुलं एएण अन्नणो जम्मेण, के वा तुज्जां तुमंग-संग-संग्राकुसंत-रोमंच-कंचुय-च्छवी-रेहिर-चल्लण-जुयला गुरुणो, काणि वा सयल-12 तेलोक-सोहगा-सायर-महणुग्गयामय-जीसंद-विंदु-संदोह-घडियाहं तुह णामनखराहं, कत्थ वा गंतब्वं' ति भणिको कुमारो 12 जंपिउं समाहतो । 'अवस्सं साहेयव्वं तुम्हाणं, ण वियप्पो एत्थ कायव्वो ति । ता सुणेसु ।

§ २२२ ) अध्य भगवओ उसम-सामिस्स बाल्सण-समय-समागय-वामव-करयल-संगहिउच्छु-लट्टि-इंसणाहिलास15 पसारिय-ललिय-मुणाल-णाल-कोमल-बाहु-लयस्स मगवओ पुरंदरण भणियं 'कें मगवं, इक्खु अवसि' ति भणिए 15
भगवया वि 'तह' ति पिंडविजय गहियाए उच्छु-लट्टीए पुरंदरण भणियं 'भो भो सुरासुर-णर-गंधव्या, अज्ञपिमई
भगवजो पुस बंसो इक्खागो' ति । तण्यिमई च णं इक्खागा खत्तिया पिनद्धा नाव जा भरहो चक्कद्दी, तस्स पुत्तो बाहुबली
18 य । तओ भरहस्स चक्कविटिणो पुत्तो आइख्जसो, बाहुबलिणो उण सोमजसो ति । तओ तप्यिमई च एणिए, एको 18
आइख-वंसो दुइजो सिस-वंसो । तओ तथ्य सिस-वंसे बहुएसु राय-सहस्सेमु लक्खेमु कोडीसु कोडाकोडि-सएसु अहक्केतसु
द्वयमो णाम महाराया अवोज्जापुरीए जाओ । तस्म अहं पुत्तो ति । णामं च मे कयं कुवलयचंदो ति । विजयाए
या णयरिए मज्ज प्रजोवणं, तथ्य मए गंतव्यं ति । इमिन्म य भणिए भणियं एणियाए 'कुमार, मईतो संतावो तुह जणय- 21
जणणीणं । ता जइ तुज्जाहिमयं, ना इमो रायकीरो तुज्ज्ञ सरीर-पउत्ति साहउ ग्रुख्णे ति । तेण भणियं । 'एणिए, जङ्ग तरह
ता कुणड एयं । प्राणिजो गुरुषणो' ति भणमाणो पणामं कांड चलिओ पवणवेओ कुमारो । पिडिणियत्ता हियय-मण्णु24 णिक्शर-बाह-जल-लव-पिडवज्ञमाण-णयणा एणिया रायकीरो वि । कुमारो वि कमेण कमंतो अणेय-गिरि-सरिया-संकुलं 24
विकादहं बोलिको । दिट्टो य णेण सज्ज्ञ-गिरिवरो । सो य केरिसो । अवि य ।

बउलेला-वण-सुहन्नो चंदण-वण-गहण-लीण-फणिन्णिवहो । फणि-णिवह-फणा-मंडव-वयण-विसहंत-बहल-निमिरोहो ॥ तिमिरोह-सरिस-पसरिय-मामल-दल-विलसमाण-तरु-णिवहो । तरु-णिवहोदर-संठिय-कोइल-कुल-कलयलंत-सहालो ॥ 27 कलयल-सहद्वाविय-कणयमडक्खुत्त-बाल-कप्रूरो । कप्पूर-पूर-पसरंत-गंध-लुद्धागवालि-हलबोलो ॥ हलबोल-संमुद्धमंत-पवय-सुय-धूयसेस-जाह-वणो । जाइ-वण-विहुय-णिवडंत-पिक्क-बहु-खुडिय-जाइ-फलो ॥

30 जाई-फल-रय-रंजिब-सरहर-पजारिय-णिजार-णिहाओ । णिजार-णिहाय-परिसेय-बहियासेस-तरु-गहणो ॥ ति 30 इय सजा-सेल-सिहरओ जंदण-वण-सिरसओ विभूइयाए दिहो अदिहुउच्चओ उक्कंडलओ जए कुमारेण । तं च पेच्छमाणो वचए कुमार-कुवल्यचंदो जाव थोवंतरेण दिहो अभेय-विणय-पंत्र-वंद-अंद-कुंडिया-संकुलो महंतो सत्यो । जो व कइसओ । 33 मरु-देसु जइसको उदाम-संचरंत-करह-संकुलो । हर-णिवासु जइमओ देंक्कत-दरिय-वसह-सोहिओ । रामण-रजा-जइसओ 33

27

उद्दाम-ययत्त-खर-दूसणु । रावंगणु जद्दसको बहु-तुरंग-संगको । विमणि-मग्गु जद्दसको संचरंत-वणिव-यवरु । कुमारावणु । जद्दसको क्रोच-मंड-विसेस-मिरो सि । अवि य ।

्वाका, ाजबद्दाना जास-वज्ञा, जारावियाइ काकवट्टाइ, ाजकावध समय स्तय-गजबस तर । एत्यंतरिम स्रो कमेण णह-मंद्रकं विकंषेठं । तिमिर-महासुर-मीओ पायाल-तलम्मि व पविद्वो ॥ तस्साणुमगग-लग्गो कत्य य स्रो ति चिंतयंतो व्व । उद्धावइ तम-जिवहो दणुहंद-समप्पमो अहरा ॥ तरुवर-तले सुबह व विसह व दरीसुं वजम्मि पुंजह्बो । उद्धावह गयणयले मग्गह स्रं व तम-जिवहो ॥ उद्धाह भाह एसरह वियरह संठाइ विसह पायालं । आरोसिय-मत्त-महागओ व्व अह तज्जए तिमिरो ॥ हय प्रिसे पओसे तम-जिवहंतरिय-स्वल-दिसियके । आवासियम्म सत्ये इमे जिओवा य कीरंति ॥

18 सामग्गिया जामइल्लया, गुहिया तुरंगमा, जिरूविया थाणया। एवं बहु-जग-मंभम-कल्यल-हलबोल-बहुला सा राई 18 खिजिउं पयत्ता। अवि य, वियलंति तारया, संकुर्यति सावया, उप्पयंति पिक्खा, मूयल्जिति महासउणा, करवरेति चढय-कुले ति । तिम्म य तारिसे पहाय-समण् भिणयं पिल्लम-जामइल्ल्प्रहिं। 'भो भो कम्मयरा, उट्टेह, पल्लाणेसु करहे, या चलउ सत्थो, देह पयाणयं, विभाया रयणि'ति । हमस्मि य समण् पहयाई त्राई, पगीयाई मंगलाई, पवाइयाई संखाई, 21 उट्टिओ कल्यलो, विज्ञुद्दो लोओ, पल्लाणिउं पयत्ता। किं च सुविवउं पयत्तं। अवि य, अरे अरे उट्टेसु, डोलेसु करहए, सामग्गेसु रयणीओ, कंटालेसु कंटालाओ, णिक्लिवसु उवक्लरं, संबेल्ससु एडउडीओ, गेण्हसु दंडीयं, आरोहेसु भंडीयं, 24 अप्फोडेसु कुंडियं, गुडेसु तुरंगमे, पल्लाणेसु वेसरे, उट्टावेसु बहले। अवि य,

त्रसु पयष्ट वबसु चक्रमसु य णेय किंचि पम्हुट्टं । बह सत्यो उबलिओ कलयल-सहं करेमाणो ॥ एरिसम्मि य काले हलबोलिए वद्दमाणे, पयत्ते कलयले, वावडे बाडियसिय-जणे किं जायं । अवि य, हण हण हण सि मारे-चूरे-फालेह लेह लुंपेह । सर-सिंग-सह-हलबोल-गण्भिणो धाहमो सहे ॥

एत्थाणेतरं च । सवि य, सो णिथ कोइ देसो भूमि-विभायम्मि णेय सो पुरिसो । जो तत्थ णेय निद्धो सदिट्ट-भिल्लाण भल्लीहिं ॥ ३० तओ तं च तारिसं बुत्तंतं आणिऊण साउलीहूओ सत्थाहो, उट्टिया आडियत्तिया, जुडिसडं पयत्ता, पवत्तं च महाजुदं । ३० तओ पभूओ भिल्ल-णिवहो, जिओ सत्थो भेल्लिओ य, भिल्लेहिं बिल्लंपिउमाडतो । सन्वाहं वेप्पंति सार-भंबाहं ।

<sup>1 &</sup>gt; P पयरत्ताखदूसणु, P वियणि for विभिन्न, P पर for पवर, J कुंनारावाउ 3 > JP वहुंन, P सम्म for सच्झ, P inter. सत्थों के सत्थं, J सत्थण्णू for सहवत्तो. 4 > P विद्या कि ति. (5 J om. ति, P नहा for नह, P कि वित्र रि, J वर्चाहिनि P विद्या कि भिन्न स्था के सत्थं, J सात्थण्णू for सहवत्तो. 4 > P विद्या कि ति. (5 J om. ति, P नहा for नह, P कि वित्र रि, J वर्चाहिनि P विद्या कि भिन्न स्था कि मिन्न परिहा पर में मिन में ते, J विदेश कि परिहा कि परिवर म राउद्देश मज्युदेसे । तत्थ आवासिओ एकंमि परसे आसन्नाओ. 11 > J वाहिरि, P असाराइं । विर्ह्या, P आयत्तिया. 13 > J पायालवर्लिम, P पहहो. 14 > P व कि य, JP उद्घाव हिन्म हिन्म स्था कि स्था

33

1 § २२४) एत्वंतरिम सत्थाहस्त दुहिया धनवर्ष्ट्र नामा । सा व दिस्ते-दिस्ति धनहा । परिषणे वाकाहण-मेले । णहे य सत्थवाहे भिल्लेहिं घेटामाणी सा वेवमाण-पनोहरा महिला-सुल्लहेण कायरत्त्रणेण विचिक्तमाणी वरहर्षेत्र-हिचकिया । अति य,

गुष-थण-णिवंब-एवमार-भारिया भिल्ल-मेसिया सुवयू । सर्ण विमग्गमाणी कुवरूयचेवं समझीणा ॥ अभिनं च तीय ।

6 'तं दीसिस स्र-समो अहं पि भिहोहिं मेसिया देव। तुका सरणं प्रवणा रक्खसु जह रक्खिउं तरिस ॥' कुमारेण वि 'मा भायसु, मा भायसु'ति भणमाणेण एकस्स गहियं भिक्षस्स हदेश धणुयरं। तं च घेणूण वरिसिडमाडको सर-मिन्दं। तथो सर-णियर-पहर-परई, विकियं तं भिक्ष-किं। तं च पकावमाणं पेव्सिडण उद्विमी सर्व चेव मिक्ष-१ मेनातिको। भनियं च केव। 'मरे बरे, साह जुनिश्यं। स्रवि य।

बातातिय विषय-वर्छ विणिहय-सेसं पर्काइयं सेक्नं । बारोतिय-मत्त-महागनो व्य दुर्दसको वीर ॥ ता एइ मजा समुदं किं विजिवापृति कायर-कुरो । वीर-सुनक्वय-वक्की रज-कसवहम्मि जिब्बहा ॥' 12 इमं च मणियं जिसामिकण वर्लत-जबक-जुबक्षेण विश्वविक्ठजण भणियं कुमारेण ।

'बोरो ति जिंदिकिको भिक्को ति ज दंसचे वि मह जोगो । एएहिं पुज वयमेहिँ मन्त्र उभगं पि पम्हुहं ॥ छळ-घाइ ति य चोरो कथ तुमं कथ्य पुरिसं बबजे । ता पत्तिय होसि तुमं भणव मह रजंगने जोगो ॥'

15 ति भणमाणस्त पेसियं कुमारस्त एकं सर-वरं। तं पि कुमारेण दूरजो चेय छिण्णं। तजो कुमारेण पेसिया समर्थ विय 16 दोषिण सर-वरा। ते दि भिक्कदिवेण दोहिं चेय सरेहिं छिण्णा। तजो तेण पेसिया चउरो सर-वरा। ते वि कुमारेण विच्छिण्णा। तजो पयत्तं समंजसं खुदं। सर-वर-धाराहिं पूरेउं पयत्ता णव-पाउस-समय-जल्ल्या विव णह्यलं। ण य युको 18 वि छल्डिउं तीरहः। तजो सरवरा कृत्य दोसिउं पयत्ता। भवि य,

गयणिम कर्मात सरा पुरको ते चेय मग्गको बाणा । धरणियकमिम य खुत्ता उर्वारे दंर्धत भगर म्य ॥ एवं च जुन्हामाणांग पीण-भुया-समाबदुणायासेण दिल्याइं कालबट्टाइं, उन्नियाइं धरणित्रहे, गहियं च वसुर्णदवं 21 मंद्रकम्माइं च, दोहि वि जणेहिं तको विरदृयाइं करणाहं । विलेडं समादत्ता । विव य,

सण-वस्तर्ण-सण-भावण-उन्वण-संवेक्षणा-पयाणेहिं । शिहय-पहर-पहिश्र्वण-वारण-संयुक्णेगहिं च ॥

§ २२५) एवं पि पहरंताणं एको वि खिलां ग तीरह । तओ णिटुर-पहराहवाहं मुसुमृतिवाहं दोणिण वि
अवसुणंदयाहं, तुहाणि य मंडलागाहं । तओ ताहं वितिष्ठिक्षकण समुन्त्याओ कुनकव-दल-सामकाओ सुरियाओ । पुण्णे 24
पहरितं पत्रता, उद्धप्पहार-इत्यावहत्य-हुत्लिप्पहारेहिं अवशेष्यरं । ण य एको वि खिलां तीरह । तो कुमारेण गुरूपामिरसरोस-फुरुफुरायमाणाहरेण बाबद-भिजिट-सीम-मंगुर-भागुर-स्वयंग्ण दिण्यं से दप्प-सायणं बाम बंध । तओ भिक्काहिवेण वि
अति विण्णो पिडवंथों । कहं कहं पि ण तेण मोहनो भिक्काहिवेण । तको चिंतियं च तेण 'महो, को वि एस महासक्तो णिडण्यर- 27
कला-कोसल्ल-संपुण्णो ण मए छल्जितं तीरह । मए पुण एयस्स हत्याओ मङ्ग पावेयन्तो । जिओ बहं इमिणा, व्य तीरह
इमाओ समुन्वरितं । ता म संवरसितं । अवि व,

विश्व करों अक्षां जाणंती जिणवराण धम्मसिणं । विस्वासा-मूढ-मणो गरहिय-विसिं समछीणो ॥
 जं चिय जेच्छांत सुकी असुहं असुहंप्कलं तिहुयणमिम । एर-विविय-घण-हरणं स विश्व जीवी अडण्णस्स ॥
 चोरो ति णिंदणिजो उन्वियणिजो य सन्व-लोयस्स । भूय-दया-दम-रुइणो विसेसको साहु-सत्थस्स ॥
 विषय जिणाण माणा चरियं च हुमं महं अउण्णस्स । एयं अस्वत्यालं अन्त्रो हुरं विसंवयह ॥

6

12

15

21

24

27

- ं जिलेख ताब वं विव रे हियबय तुका एरिसं जुनं । वं जाणंती बिय णं करेलि पार्व विस्तृही व्य ॥ ककं चयामि कहं सावजामिणं जिणेहिं पविरुद्धं । इय चितेतो चिय से मकय-तवो पाविस्रो मुख् ॥
- युवं गए वि जह ता कहं पि खुकामि एस पुरिसस्स । नवहरियक्तम सन्वं पन्युकं मरभुवेहामि ॥' ति वितर्वति मच्चम्वतेन नोसरिनो मरगनो कण हत्य-सर्व एक्चप्पस उज्जिकण नसिवेणुं पर्छवमान-भुवप्कलिही य क्रीसंगो काडस्समा-पहिम संहिनो सि । नवि व
- 6 अच्छोडिकण तो सो असिचेणुं णिद्यं घरणिवट्टे । भोलंबिय-बाहु-जुओ काउस्सर्ग समझीणो ॥ साबार-गहिय-जियमी पंच-जमोकार-वयण-गव-चित्तो । सम-मित्तो सम-सत्तु धम्मञ्जाणं सम्हीजो ॥

तं च तारिसं वुसंतं दृष्टण, सोऊण य पंच-जमोद्धार-वयणं, सहसा संभंतो पहाविको कुवक्यवंहो। साहम्मिको ति काऊण 9 'मा साहसं मा साहसं' ति मणमाणेण कुमारेण भवयासिओ । मणियं च तेण । ' नवि य.

मा मा काहिसि सुप्ररिस ववसायमिणं सुदुत्तरं किं पि । पश्चक्खाणादीवं णीसंग-मुणीण जं जोगं ॥ एवं मह अवराहं पतिवसु हे समसु कंठ-रूगस्स । साहम्मियस्स जं ते पहरिय-पुष्टं मए अंगे ॥

पावाण वि पावो हं होमि अभन्वो ति णिष्क्वियं एयं । सम्मत्त-सणाहे वि हु जं एवं पहरियं जीवे ॥ जलगरिम ण सुज्जामी जले ण कत्तो कया वि पडणेण । जह वि तवं तप्पामी तहा वि सुद्धी महं कत्तो ॥ मिच्छामि बुद्धहं ति य तहा वि एयं रिसीहिं भाइण्णे । पुस्व-कय-पाव-पन्वय-पणासणं वज्र-पहरं व ॥ ता दे परिवस् मज्हें उवसंहर वाव काउसग्गमिणं । दीसइ बहुवं धम्मं जं कावर्त्रं पुणो कासि ॥ ति

§ २२६ ) एवं ससंमम-सबिणय-भत्ति-जुत्तं च कुमारे विकवमाणे चिंतियं भिक्षाहिवेण । 'भरे, एसो वि साहस्मिनो. ता मिच्छामि दृष्कं जं पहरियं इमस्स सरीरे । भवि य

18 जो किर पहरह साहिन्मयस्स कोवेण दंसण-मणिन्म । आसायणं पि सो कुणह णिक्कियो क्षोय-बंधूणं ॥ 18 ता अण्णाणं इमं किं करेमि ति । इमस्स एवं बिलवमाणस्स करेमि से वयणं । मा विलक्खो होहिंड । मण् वि साबारं पश्चनस्त्राणं गहियं । ता उत्सारेमि काउसग्रं' ति चिंतयंतेण गहिओ कुमारो कंडिमा । 'वंदामि साहिम्मये'ति भणमाणा दो 21 वि अवरोप्सरं हियय-णिहित्त-धम्माणुराया णेह-णिब्भरस्रोण प्रयत्नंत-बाह-बिंदु-णयण-जुवला जाया । अ वे य ।

परिदृतिय-वेर-द्वियया जिण-वयणन्भंतर ति काऊण । चिर-मिलिय-वंधना इव सिसणेहं रोतुमाढसा ॥ तभो सणं एकं समासत्था भणिवं च कुमारेण।

'जह पूर्व कीस इमें बह एवं चेय ता किमण्येण । जोण्हा-निम्हाण व से संजोओ तुम्ह चरियस्स ॥' भिष्यं च भिक्षाहिबेण।

'जाणामि सुट एवं जह परिसिदं जए जिणवरेहिं । कम्मं चोराईवं हिंसा य जियाण सञ्चस्य ॥ किं वा करेमि अह्यं चारित्तावरण-कम्मदोसेण । कारिजामि हमं भी अवसो पेसो व्य णरवहणा ॥ अस्य महं सम्मतं णाणं पि हु अस्य किं पि तम्मेत्तं । कम्माणुभाव-मूढो ण उणो चाप्मि चारितं ॥ तुम्ह पहाबेण पुणो संपद्द तव-णियम-झाण-जोएहिं। अप्पाणं मार्वेतो णिस्संगो पम्बईहामि ॥' ति

<sup>30</sup> मणियं च कुमारेण 'बसामण्णं इमं तुद्द चरियं, ता साहसु को सि तुमं'। भणियं मिछाहिदेणं च। 'कुमार, सम्बहा ण <sup>30</sup> होमि नहं मिल्लो, होमि णं पुण भिल्लाहिवो । हमं च वित्यरेण पुणे कहीहामि कुमारस्स । संपर्य पुण दारुणं मयं सत्यस्स । विदुष्पइ सत्यो चोर-पुरिसेहिं। ता णिवारणं ताव करेमो' ति भणिऊण पहाविको । भणियं च णेण 'भो भो भिद्धप्ररिता,

<sup>1)</sup> P आ for बिय. 2) P adds व्यामि after कहं, उ मञ्च. 3) P या for ता, उ अहं for कहं. 4) P मजुबत्तेण, P एक्कप्रसे, J -हुवाकिहा P -बुवकालिओ नीसंगो काउस्सम्गं पिन मं ठिओ . 6 > P 020. सो, P धरणिवहे. 7> P adds पंचनमी before पंच. 8) P om. य, P संक्रती पहाइओ, P after कुवलवर्चदी adds सार्व मित्ती समसन् धम्मच्झाणं etc. to पहाबिओ कुबलयनंदो. 9> Pom. 2nd मा, P अवयारिओ. 10> P पश्चववाणाईयं निस्संग. 11> उ पहरिसपुब्वं. 12) उ हं होति अभन्वेति. 13) P नवावि for क्यावि, P om. वि after जह. 14) उ तह वि हमें रिसीहि, P आहर्च for आरुणं. 15) उ उनसंघर, P वाव for ताव, P धम्मकायन्वं. 16) P एवं न संभमं, उ सविणस-, P 000. च, P कुनारो विकवमाणी, P om. वि after एसी. 18) P साहं विभियस्स, P दंसणिमणिमि. 19) P अन्नाणिमिमं 20) P उहसारेसि, उ वैदिश for वंदामि, P भणमाणी. 21 > P धमानुरायनेह, उ बाहु for बाह, P जुबला. 22 > P रोहुमाढता. 23 > P inter. पकं के खणं. 24) प्रथं for एवं, P संजाओ. 26) P सहु, प्रथं, P चोराईहिं 27) P करिमा, P चारिसावंगरण-कंमदोसे । 28) ग्रतंम्सं, Padds मं before कम्माणु . 29) Pपमानेण, Pinter. च & भिक्काहिनेणं. 31) Padds न before होति (second), P om. जं, P बुज for पुज, P सिवित्यरे for वित्यरेज 32) P बिलंपर, P om. ताव.

1 सा बिलुंपह सा बिलुंपह सत्थं, सह पायिष्ठितियाए साविया तुन्ने जह णो बिरमहं ति। एवं च सोकण भिछपुरिसा 1 कुड्डालिहिया इव पुत्तकया थेभिया महोरया इव मंतिर्हि तहा संविया। तभी भणियं 'अरे, अण्णिसह सत्थवाहं, मं-भीरेष्ठ 3 चिणजण, आसासेह महिलायणं, पिडयगह करहे, गेण्हह तुरंगमे, पिडयगह पहरंते, सक्कारेसु महल्लए ति। इमं च आणं 3 चेतूणं पहाइया भिला दिसोदिसं। सत्थवाहो वि तारिसे सत्थ-बिन्भने पलायमागो वणिम्म णिलुको परिन्ममंतिर्हे पाविश्रो भिछिहिं। तभी आसातिओ तेहिं, भणिओ य 'मा बीहंह, पसण्णो तुम्हाणं सेणावईं'। आणिओ से पासं मं-मीसिको तेण। 6 भणियं च संणावइणा 'मो भो सत्थवाह, पुण्णमंतो तुमं, चुको महंतीओ आवईं भो, जस्स एसो महाणुमागो समागको 6 सत्थितम। ता घीरो होहि, पिडयग्रसु अत्तणो भंडं। जं अत्थि तं अत्था, जं णिय तं एकारस-गुणं दिम ति। पेच्छसु पुरिसे, जो जियइ तं पण्णवेमि ति। सन्वहा जं जं ण संप इह तमहं जाणावेसु' ति भणमाणो घेतुं कुमारस्स करं करेण समुद्दिओ 9 सेणावई पिछुं गेतुं समाहतो।

§ २२७) शाहता य पुरिसा। 'भो मो, एवं सत्थाहं सुरथेण पराणेसु जन्थ भिरुद्धं सत्थवाहस्त'ित भिष्कण गश्रो सक्त्रा-गिरि-सिहर कुहर-विवर-छीणं महापिहाँ। जा य कहित्य। किहित्व चार-चमरी-पिंछ-परभारोत्थह्य-घर-कुहीरया, 12 किहित्व बरहिण बहल-पेहुण-पडाली-पच्छाह्य-गिम्हयाल-भंडव-रेहिरा, किहित्व करिवर-दंत-बल्ही-सणाहा, किहित्व तार-12 सुत्ताहल-क्य-कुसुमोवयार-रमलिजा, किहित्व चंदण-पायव-साहा-णिबर्द्धंदोल्य-लल्माण-विलासिणी-गीय-मणहर ति। अवि य, भक्त्या पुरि व्य रम्मा धणय-पुरी चेय धण-समिद्धीय। लंकादरि व्य रेहह सा पूछी सुर-पुरिसेहिं॥

तुंगस्र्णेण मेरु व्य संटियं हिमगिरि व्य धवलं तं । पुद्दहें विय विश्विषणं धवलहरं तस्म णरवहणो ॥
तं च पुण कुमार-दंमण-पसर-ममुध्भिजमाण-पुलह्यं विय लक्षिजह घण-कीलय-मालाहिं, जिज्हायंनं विय चुंपालय-गय21 क्लामण-सयणोयरेहिं, श्रेजलिं पिव कुणह् पवण-पह्य-धयवडा-करम्गएहिं, सागर्यं पिव कुणह् पणश्चमाण-सिहि-कुल-रंथा-21
श्वेहिं ति ।

\$ २२८ ) तथी तं च तारिसं सयळ-णयर-रमिणकं पिं दृष्टण मिणयं कुमारेण। 'मो मो सेणावह, किं पुण इमस्स

24 संणिवसस्स णामें ति । सेणावहणा चिंतियं। 'तृरमारुहियन्तं, उन्ताको य कुमारो, ता विणोप्यन्तो परिहासेणं'ति चिंतयं- 24
तेण भणियं 'कुमार, कस्य तुमं जाओं'। कुमारेण भणियं 'अउज्ज्ञापुरवरीए'। तेण भणियं 'कस्य सा अयोज्ज्ञापुरवरी'।
कुमारेण भणियं 'अरहवासे'। तेण भणियं 'कस्य सो भरहवामों'। कुमारेण भणियं 'जेंचुहीवं'। तेण भणियं 'कस्य तं

27 जेंबुहीवं'। कुमारेण भणियं 'लोएं। तेण भणियं 'कुमार, मन्वं अल्वियं'। कुमारेण भणियं 'किं कर्जा'। तेण भणियं 'जेण 27
लोए जेंबुहीवं भरहे अयोज्ज्ञाए जाओ तुमं कीम ण-याणित इमीए पछीए णामं तेलोक-पयड-जसाए, तेण जाणिमो सन्वं
अल्वियं'। तओ कुमारेण हसिज्जण भणियं 'किं जं जं तेलोक-पयडं तं तं जणो जाणह सन्वयो'। तेण भणियं 'सुटु जाणहं'।

30 कुमारेण भणियं 'जंड एवं ण एस सासओ पक्लो'। तेण भणियं 'किं कर्जं'। कुमारेण भणियं। 'जेणं

सम्मत्त-णाण-वीरिय-चारित्त-पयत्त-सिन्धि-वर-ममो। सासय-सिव-सुह-सारो जिणधमो पायडो एथं॥

तह वि बहुहिँ ण फजह ण य ते तेलोक-वाहिरा पुरिसा। तो अरिय किंचि पयं पि ण-वणियं 'जेह मि णरेहिं॥'

33 तेण भणियं 'जंड एवं जिन्नो तए अहं। संपर्थ साहिमो, इमं पुण एकं ताव जाणस पण्होत्तरं। अति य।

<sup>1)</sup> P मा लुपह in both places, J पातिक्हिसि, P इस्ति for ति. 2) P कुडूलिहिया इव पुत्तला, P inter. इव के महीरवा, P महीरवा मंतीहि, J तभी भणिआ अणित्तर, P मतीसहर 3) P विणिया, P महिलायलं, P रक्कारेह, P एविममं च for र्म ज. 4) J adds अ hefore पाल ां 6) J मत्याह काउण्णो तुनं, P महागुआवो. 7) P अत्तर्ण, P om. जं hefore अत्ति, P om. तं after शिलार P गुण for गुण, P पुरिसी. 8) P एविमी, P संघडर, J त मह 9) P सेणावती, J समादला. 10) Better [आणता] for आहत्ता, P om. य. प्रस्वक्षातं सम्बेश, P om. सत्यातं, P परायणेतु, P जहा भिरु, J भिरुईयं, J om. सत्यवात् रसि. 11) J om. निर्देश, P om. जुतर, J स्त्रीण, P om. सत्यातं, P प्रच्छ for पिछ, J प्रमारिश्वयाययकुष्टीरया. 12) P निम्हयालंगंडन, J रेहिर, P वर् for कि, J यहामिणाइ. 13) प्रमणिज, P om. अवि य, 14) P अल्यायण ति रम्मा, J adds रम्मा before रेतह. 15) J तील, P om. सत, P after ससंभमपण्य, P इस्त्र for स्त्र, P inter. यत के सिछ. 16) P विरुक्तमाण ति व वल्याण, P कुसुमयमिई. 19) J युन्हं थिव. 20) प्रसे य for तं त, P तस्यणवसण्यत्यतिरमं. 24) प्रदे आहे, P वि for ति, प्रमायमिई. 19) प्रदु थिव. 20) प्रसे य for तं त, P तस्यणवसण्यत्यतिरमं. 24) प्रदे आहे, P वि for ति, प्रभावसीई. 19) प्रदे थिव. 20) प्रसे य कित स्त्र प्रमायस्त्र तुम्हाणं कत्य जम्मो वात्ती वा आगया। जुमारेण भणियं अयोबद्धापुरवरीओ. 25) P om. तेल भणियं प्रशिवक्ता क्रियर स्त्र प्रतावासे, J om. तं. 27) प्रणा, जुनारेण भनियं केरिल कि के जं, J om. तेण भणियं. P om. जेण केरि. 28) P अवक्राए, adds जह before त्र कित, P नायक: 29) P त्रवं कित सावो. 31) प्रस्थ for एतं. 32) प्रतह वि, P न मज्ज कर ते. प्रतावासे, P त्रावं किति प्रां केरिन सावो. 31) प्रस्थ for एतं. 32) प्रतह वि, P न मज्ज कर ते. प्रतावासे, P त्रावं किति प्रां केरिन सावो. 31) प्रत्य for एतं. 32) प्रतह वि, P न मज्ज कर ते. प्रतावासे सित्र प्रांतिर किति प्रांति किति प्रांति कर वित्र प्रांति वि, मित्र वि, मित

24

27

33

1 का चिंतिकाइ लोए णागाण फणाए होइ को पश्चो । जह-चिंतिय-दिण्ण-फलो कुमार जाणासु को लोए ॥

कुमारेण चिंतियं 'भरे, को चिंतिजाइ । हूं चिंता । को वा णायाण मत्यए पश्चे । हूं मणी । को वा जह-चिंतिय-दिण्ण-फलो ।

3 भरे, जाणियं चिंतामणी । किमिमाए पश्चेए चिंतामणी णामं ति चिंतयंतेण पुच्छियं जाणिय भणियं 'भो चिंतामणि'ति । 3

सेणावइणा भणियं 'कुमार, जहाणवेसि' ति । एवं च परिहात-कहासुं भारूहा तं अत्तणो मंदिरं, दिं च अणेय-समंभमवियरमाण-विकासिणी-णिवंब-रसणा-रसंत-रव-रावियं । तभो पिदृहा मार्डभतरं, उघगया देवहरयं । तत्य य महंतं कणयकिकवाद-संपुद-पिकच्छण्णं दिंहं देव-मंदिरं । तत्य उग्वाहिजण दिहाओ कणय-रयणमङ्याओ पिडमाओ । तओ हित्स-भिर्णंत- ६

वयण-कमलेहिं कभो तेलोक्क वंघूणं पणामो । णिगाया य उवविद्वा महरिहेसु सीहासणेसु । वीसंता सणं । तभो समिष्ययाओ ताणं पोत्तीओ । पिनस्तं च सत्य-सहरस-पागं वियसमाण-मालई-सुगंध-गंध-पिणेहं उत्तिमंगे तेलुं । संवाहिया य

9 भहिणव-वियसिय-कमल-कोमलेहिं करयलेहिं विलासिणीयणेणं ति । तभो उव्विद्या कसाएहिं, ण्हाणिया सुगंध-सुसीयल- ध
जलेणं । तभो णहाय-सुई-सूया सिय-घोष-सुकूल-धरा पिवदा देवहरए । तत्थ य पूर्या भगवंतो जहारुहं । तभो झाहुनो एकं
स्वंगतरं समयसरणियो भगवं । जविया य जिण-णमोक्कार-चउच्चीसिया । तभो भगया भोयणश्याण-मंद्रवं, परिभुत्तं च

12 जहिष्कां भोयणं । तभो णिसण्णा जहासुहं, अच्छारं पयत्ता वीसत्य ति ।

§ २२९) तभो अच्छमाणाणं ताणं समातभो धोय-धवलय-वत्थ-णियंसणो लोह-दंब-वावढ-करो एको पुरिसो। तेण य पुरभो ठाउण सेणावहणो हमं दुवलयं पढियं। अवि य।

15 'णारय-तिरिय-णरामर-चड-गइ-संसार-सायरं भीमं । जाणिस जिणवर-वयणं मोक्स-सुदं चेय जाणासि ॥ 15 तह वि तुमं रे णिहय अरुज चारित्त-मरा-पब्मट्टो । जाणितो वि ण विरमसि विरमसु अहवा इमो ढंडो ॥' ति भणमाणेण तेण पुरिसेण ताडिओ उत्तिमंगे सेणावई । तओ महागरूङ-मंत-सिद्धत्थ-पहओ विव ओश्रंडिय-महाफणा-मंडवो । महासुयंगो विय अहोसुहो संिठओ वितिकण य पयत्तो । अहो पेव्छ, कहं णिहुरं अहं इमिणा इमस्स पुरओ मुपुरिमस्स 18 पहओ ढंडेणं, फरुसं च भणिओ ति । अहवा णिह एहि सुंदरं चेय कयं । जेण,

जर-मरण-रोग-रय-मरू-किलेस-बहुलिम एख संसारे। मूहा भमंति जीवा कालमणंतं दुह-समिद्धा॥
ताणं चिय जो भग्नो सो वि अउन्नेण कह वि करणेणं। भेतृण कम्म-गंिं सम्मत्तं पावए पढमं॥
तं च फलयं समुद्दे तं रवणं चेय णवर पुरिसस्स । लबूण जो पमायह सो पिंडओ भव-सवावत्ते॥
लबूण पुणो एवं किरिया-चारित्त-विजयं मोहं। काय-किरियाए रहिओ फलयास्टो जल-णिहिम्मि॥
ता जम्म लक्स-दुलहं एयं तं पावियं मण् पृषिं । चारित्तं पुण तह वि हु ण ताव पिडविजमो मूहो॥
जिज-वयण-वाहिर-मणो ण-यणह जो जीव-णिज्ञरा-कंधे। सो कुणड णाम एयं मूहो अण्णाण-दोसेण॥
मह पुण तेलोक्केक्कल-बंधु-वयणं वियाणमाणस्स । किं जुजह जीव-वहो धिरस्थु मह जीव-लोगस्स ॥
संमारो अह-भीभो एयं जाणामि दुछहा बोही। भट्ठा उचिहिम्म वराडिय व्य दुक्सेण पावेरसं॥
जाणंतो तह वि अहं चारितावरण-कम्म-दोसेणं। ण य विरमामि अउण्णो सत्तेण विविज्ञओ अहमो॥
धिद्धी अहो अउण्णो करुणा-वियलो अलज-गय-सत्तो। खर-णिटुर-फरुसाणं दूरं चिय मायणं मण्णे॥
इय चिंतंनो चिय सो पव्वालिय-बाह-सलिल-णयणिह्या। अमुक्क-दीह-णीसास-दुम्मणो दीण-वयणिह्यो॥

30 इय चितंता चिय सा पद्मालय-बाह-सालख-णयाणला । आमुक्क-दाह-णासास-दुन्मणा दाण-वयाणला ॥ भिणबो य कुमारेणं । 'भो भो, को एस बुत्तंतो, को वा एस पुरिसो, िक वा कनेण तुम ताहिओ, िक वा अवराहो खिसओ, िक वा तुम दुम्मणो िस' ति भिणिए दीह-णीसास-मंथरं भिणयं सेणायहणा 'कुमार, महल्लो एस बुत्तंतो, तहा वि तुन्झ 33 संखेवेणं साहिमो, सुणासु त्ति ।

<sup>1)</sup> प्रक्षि for का, प्रणायाण, P भणाहि for फणाय, प्र चितियिशहफलो P दिश्वफलो अरे जाणियं चिंतासणी ॥, P om. कुमार जाणानु को लोय ॥ कुमारेण थिंतियं 'अरे etc to दिष्णफलो । 3) P कि इसाय, प्रणाम िनयं , P om. पुन्छयं ज.णिय, प्र om. मणियं, P adds वितासणियं भो after मो 4) प्र जहाणवेहि ति. 5) P वियरमाणे वियासिणी, प्रस्त for स्व, प्र ज्वंभ, प्र om. किंश प्र पित्र छं , प्र adds व after तिष्ठं, P adds व after तत्व, P कणयणयग्यमतीत्राउ. 8) प्र मन for स्व, प्र क्षंभ, प्र om. तेल्लं. 9) P नव for अश्णिव, P विणासिणीअणे गं, P ति ज्यापिया for ज्याणिया, प्र मुजाय, P मुवसीयलेणं जले गं. 10) P मुहैभूसिय, P दुगुलहरा, प्र om. य, प्र मनवंना 11) P चप्रविसिया, P om. आगया, P मोयत्थाण, प्र om म. 13) प्र वीव-, P धवरूनियंसणे. 15) P सागरावत्ते ।, P जिणवयणेणं. 16) P इसी मंडो ति. 17) P -प्यत्र भी-, प्र विव उर्वटिअ-, P om. महा before फणा. 18) P अही for अहोसुते, P om. अही, P on. अहं. 19) P इंहेण, P om. णिह, प्र adds अबि य after जेण. 20) प्र णवर् for प्रथ. 21) प्र मेचून for मेचून (emended). 23) प्र किरेआए 24) प्र यात्र for ताव. 25) P वंशेष ।, P कुणाउ. 26) P किस्वयणं बंधु वियाणं, P मही for वही. 27) P उअश्रेम. 29) P द्रिय 30) प्र वितेती, P दीणविगणिक्को, 31) P om. य, P om. one मो, प्र om. वा before अवगाहो. 32) P त्र ई for मंधर, प्र तुम for तुचस. 33) P नियुणेसु for सुणानु.

27

30

24

1 §२६०) बति पुर्द्दं-प्यासा उववण-वण-संजिवेस-रमणिका । रयणाउरि क्ति णामं कण-विवदुद्दाम-गंगीरा ॥ । बहिं च पक्कण-कुळ्दं पि पवण-पद्द्वमाण-कोबि-पदाया-णिदायदं, असेस-सम्बन्ध-णिम्मायदं पंजर-सुय-सारिया-णिदायदं, असेस-सम्बन्ध-णिम्मायदं पंजर-सुय-सारिया-णिदायदं, असेस-सम्बन्ध-एक्य-सारिया-जिद्दायदं, असेस-सम्बन्ध-एक्य-सार्य-सारिया-जिद्दायदं, असेस-सम्बन्ध-एक्य-स्व-सार्य-सारिया-जिद्दायदं, असेस-सम्बन्ध-एक्य-सार्य-सारिया-जिद्दायदं, असेस-सम्बन्ध-स्व-सार्य-सारिया-जिद्दायदं, असेस-सम्बन्ध-स्व-सार्य-सारिया-जिद्दायदं, असेस-सम्बन्ध-स्व-सार्य-सारिया-जिद्दायदं, असेस-सम्बन्ध-सार्य-सारिया-जिद्दायदं, असेस-सम्बन्ध-सार्य-सार्य-सारिया-जिद्दायदं, असेस-सम्बन्ध-सार्य-सार्य-सारिया-जिद्दायदं, असेस-सम्बन्ध-सार्य-सार्य-सारिया-जिद्दायदं, असेस-सार्य-सार्य-सार्य-सारिया-जिद्दायदं, असेस-सार्य-सार्य-सार्य-सारिया-जिद्दायदं सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-सार्य-

वं तत्य किंचि बहमं छोए छहुयं ति परिहवावडियं । इयर-गवरीण तं चित्र पत्तिम पढमं गणिकेण्या ॥ ६ तीय णवरीच् शया स्यणमञ्जो जाम ।

जो होड जमो भगजो कोब-पसाएहिं सन्तु-पणईंगं। दीणाण गश्वियाण य पर्यंड धण-सम्म-पहरेहिं॥ सम्बद्धा व समत्वी वण्णेतं तस्स गुणे । तम्रो तस्स य राष्ट्रणो तुचे पुत्ता, तं जहा, दव्यफलिहो बाहुकलिहो य । एवं व ९ तस्स रुजं अणुपाकवंतस्स एकम्मि दियहे अमावसाए परिहरिय-संवक-संबिहिय-पाय-पवश्य-सत्थस्स प्रशोस-समयु वासहर्य ९ पविदस्स जीसारिय-सवस-महिला-विस्नासिजीयणस्स रुद्रिपाईव-सिहापु दिद्वी विखगा। तभी किं-किं पि विंतयंतस्स भागमी तिमा पडेंचे पह्नो पर्वतो । सो तं पर्डव-सिहं मिल्रिकां इच्छह । तभी राष्ट्रणा पयह-मणुवंपा-सहावेग वितियं । 'मरे, वरामी 12 भाष्णाण-मोहिको पहिहिह हमन्मि पहेंवे, ता मा वराको विवज्ञत' ति चिंतपंतेण गहिको करवलेणं, घेतूण पविस्ततो कवाइ-18 बिवरंतरेण । पक्सिस-मेसे चेय पुणो समागओ । पुणो वि चिंतियं गरवहणा 'अही, पेश्छह बिहि-बिहियस्तंग प्रयास्त'। पुणो मागन्त्रो, पुणो गहिन्नो, पश्चित्रतो य । पुणो वि आगओ । तको चिंतियं गरवहणा 'महो एवं स्रोए सुणीवह किर उनाव-15 रक्सिओ पुरिसी बास-सबं जीवह ति । ता पेच्छामि किं उवायहिं मचुणो सयासाओ रक्सा काह हवह, किं वा ण व'ति 15 चिंतयंतेण गहिनो पुणो पर्यगो । 'दे इमं रक्खामि । जह एस इमानो मच-सुहानो रक्खिनो होजा, ता जाणिमो मरिथ वैज्ञोसहेहिं वि मरण-परिता। यह एस ण जीविहिइ सए वि रश्चिजमाणो, ता णव्यि सरणं सबुणो ति, परलोग-हियं 18 केव करणिकं ति वितर्यतेण पर्छोड्याई पासाई । दिट्टं च एकं उन्हाडियं सस्यां । तभी राहणा झत्ति पश्चितो तस्यि 18 समुग्गयम्मि सो पर्यगो, ठइयो य उर्वारं, पश्चित्तो य अत्तणो ऊसीसए। एवं च काऊण पसत्तो राया, पहिबुद्धो लिहा-सए चिंतिडं पयत्तो । 'महो, पेष्क्रामि 菴 तस्त पर्यगस्त मह उवाएणं कवं' ति गहिडं समुगगयं णिरूवियं मणि-पदीवेण जाव पेष्डह 21 इन्ह-गिरोलियं ति । तं च दृद्रण पुरुद्धयं णिउणं, ण च सो दीसह । तओ चिनियं राहणा 'अवस्सं सो हमीए सहभो 21 होहिइ ति । अहो बिरव्ध जीव-कोबस्स । जेण

रक्कामि ति सयण्डं पिक्सतो एस सो समुगामिम। एत्य वि इमीए खड्को ण य मोक्को करिध विहियसस ॥
जेत्तिय-मेत्तं कम्मं पुष्य-क्वं राग-दोस-कल्लसेण। तेतिय-मेत्तं से देह फलं णिख संदेहो ॥
वेजा करेंति किरियं कोसह-जोएहिं मंत-बल-जुका। जेव करेंति कराया ण क्वं कं पुष्य-जम्ममिम ॥
प्रकृष्ठं जेण इमो मए प्यंगो समुग्गए छूढो। गिलिको गिरोलियाए को किर मणूए रक्लेजा ॥
ता णित्य एत्य सर्ण स्वरते वि सुरासुरम्मि लोयम्मि । जं जं पुष्वं रह्यं ते तं चिय मुज्यए एयं ॥
ता कीस एस लोको ण मुणह पर-लोय-कज-वावारं। घण-राय-दोस-मृडो तिविलो धम्माधु किरियासु ॥
इय णरवङ्जो एवं सहसा वेरगा-मगा-पिक्सस्स । तास्त्य-कम्म-लयडवसमेहिँ जम्मं पुजो भरियं ॥ तको,
जाए जाई-सरणे संभरिको राहणा भवो पुष्वो । जह पालिय-पष्यको दिव-लोयं पाविको तह्या ॥
तक्हाओ वि शुको हं भोए मोत्तुण एत्य डववण्जो । जं पुष्य-जम्म-पिक्षं तं पि कसेसेण संभरियं ॥

<sup>1 &</sup>gt; P धण्सो for पयासा, 3 om. वण, 3 रचणपुरि, P लोए for णामं. 2 > P कुणहं, 3 वि for पि, P पि पवनण, 3 णिहाबा हं 3 सस्यत्युः, P सस्यनिम्माएं पिंजरः. 3 > P विउद्दिशाविक्तवसीहा, 3 om. लावण्ण, P पहायओ, P चािलउरहआए. 5 > P inter किंचि and तत्य, P परिहंति वाविष्यं। अब नवरीण, P गणेजामु ॥ 6 > 3 तीत्र रवणाजरी रावा. 7 > P होज्ज for होह, P कोवपयसाहि सत्तुपणतीणं, 3 पहराहि. 8 > 3 om. तस्स गुणे, 3 बाहुष्पलिहो, P पर्वं तत्स व रज्जं. 9 > 3 समावासिष्य for अमावसाए, 3 पाव for पाव. 10 > P om. महिला, P लदीपईओ सिहाए, 3 विल्यो, P om. one कि. 11 > P अहिल्यास्माए, 3 पाव for पाव. 10 > P om. महिला, P लदीपईओ सिहाए, 3 विल्यो, P om. one कि. 11 > P अहिल्यां स्वत्यं, 3 adds वि in both places after पुणी. 14 > P पिलतो, P ततो for तओ, 3 लोए सुणीयति. 15 > 3 रिक्ततो, P adds वा before उवपहि. 16 > P दे रहमं. 17 > P परचा, 3 P जीविहिति, P वि विक्रमाणो. 18 > 3 चेल किंव, P पलोविवारं, P उत्याहवं, P समुयं for समुग्यं, P मुक्को for पिलतो. 19 > 3 om. य, 3 उतीसण, 3 विवुद्धो for पिल्वदो. 20 > 3 गहिला, म मणिपदीवे जाव पेच्छाह, 21 > 3 कुण्ड P कुद्ध, P गिरीलयं ति, P राहणो. 22 > होहिसिचि, P होगस्स, P संपर्य for जेण. 23 > P सत्त्वणं, P में तेण मो, P om. पत्य वि हमीए etc. to पुच्चजम्मिम. 24 > 3 जित्व. 25 > 3 णय for लेय. 26 > 3 गरोलिवार. 27 > P लोगमि, P पुच्चर्वं, P मुंजए. 28 > P लोए for लोओ, 3 कोश for कुज, P स्वां पिल चुजो, P य तेण for असेसेण.

| •  | े देव 1 ) नाव । नाराक करता राजदानी राजाद नामा विकास । राजन्यादिया विकास नाई राजदेद मानी ॥                | 1             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | क्य-पंच-सुट्टि-कोको सुमन्त्रे परिदरिय-सेस-सावजो । गव-पावो विक्षेत्रो जाको सिलकाम्म करान्रो व्य ॥         |               |
| 8  | प्यं च तस्स इसस्मि अवसरे अहा-संनिद्धियाए देशवाए किं कयं । अवि य,                                         | 8             |
|    | चवक्रं विमक्तं सुद्दवं पसरिय-दस्तिया-मद्धद-फुरमाणं । बहु-पाव-रजोद्दरणं रयहरणं अप्पियं तस्त ॥             |               |
|    | सुर-योक्तिया य बीया पक्ताईयाहँ सक्त अण्गे वि । इय जन-उवहि-सजाहो आश्रो पवेय-बुदो सो ॥                     |               |
| 8  | ताव य प्रभावा रवणी । पढियं मंगल-पादएणं । अबि च,                                                          | 6             |
|    | मरुण-इर-णिवर-मरियं गयणयरूं णासमाण-दाराङं । मोमग्गइ उज्जोमो वियलह तिप्रिरं दस-विसासु ॥                    |               |
|    | कृयंति सारसाई सावय-सदणाण सुष्वए सहो । बिरहोत्तुगा-सरीरं घडियं चक्काय-सुवतं पि ॥                          |               |
| 9  |                                                                                                          | 9             |
|    | इस पुरिसे प्रभाप गरवर दे बुक्तिकण कुण एकं। जिहा-मोहं बह बारिकण परलोग-वावारं॥                             |               |
|    | तं च तारिसं वंदिणा पढियं णिसामिकण भगवं रायरिसी विहादिकण कवाड-संपुढं वास-भवणस्स णिमाओ सीह-किसोर           | ओ             |
|    | बिव गिरिवर-गुहाओ, विहो य परिवणेण । केरिसो । अबि य,                                                       | 12            |
|    | कय-केस-छुंचणो सो पत्तय-स्य-हरण-रेहिर-करगो । चड्डं तणं व रजं राया सीहो स्व णिक्संतो ॥                     |               |
|    | तं च तारिसं पेष्टिकाणं वासहर-पास्त्रीपु भाहावियं । कहं । सवि य ।                                         |               |
| 15 |                                                                                                          | 15            |
| 1  | एवं सोऊण भाहा-रवं णिसामिऊण पहाड्यो अंतेउरिया-जणो । संमम-वस-खलमाण'वरूण-णेउर-रणरणासह- <u>म</u> हलो पहाड्   | जो            |
|    | वर-विकासिण-अभो । तको ताहिं भणियं ।                                                                       |               |
| 18 | 'जिय दह्य सुहय सामिय पसिय तुहं किं व भवकर्य अम्हे । जेजम्हे तं मुंचित तं भत्ताण विश्वेवणं काउं ॥         | 18            |
|    | जे बेखहरू-बिखासिणि-करयळ-संसम्म-बहिया णिषं । ते कत्य तुत्रम केसा बहबज्जम छुचिया केम ॥                     |               |
|    | कप्पूर-पूर-चंदण-सयणाहि-समुगगएक कलियम्मि । वासहरम्मि करंका कत्य तए पाविया णाह ॥                           |               |
| 21 | दरियारि-दारण-सहं तुह खगंग जाह रेहड् करग्गे । उच्चामय-दिसवालं एवं पुण विश्वयं कत्तो ॥'                    | 21            |
| į  | तभो एवं पलवमाणस्स अंतेउरिया-जणस्स भदिष्ण-पहिसंखावो गंतुं पयत्तो। तभो मुक्क-कंठं घाहावियं तार्हि ।        |               |
|    | 'अवि धाद धाद घावद एसी मम्हाण सामिमी सहसा । केम वि हीरह पुरमी मदिण्ण-संख्याव-विमणाणं ॥                    |               |
|    | इमं च हा-हा-रवं णिसामिऊण संपत्ता मंतिजो । तेहि य दिट्टो से भगवं महामुणि-स्त्रो । वंदिऊण व मणियं तेहिं 'भ |               |
|    | को एस बुत्ततो' ति । एवं च भण्णमाणो विणियाको चेय णयरीको । तको  तह चिय मग्गाङग्गो सेस-परियणो वि संप        |               |
|    | उज्जाण-वर्ण । तत्थ य तस-थावर-विरहिए पएसे णिसण्णो भगवं रायरिसी । तभो   णिसण्णा मंतिणो  अतेउरिया-जणो  ग    |               |
|    | अरहे वि दुवे वि जणा तस्स पुत्ता  दप्पफलिह-भुयफलिहा भावरो णिग्गया  पिउणो  सवासं । तमो  उवबिहाण य भग       | <b>गवं</b> 27 |
| ;  | रायरिसी साहिउं पयत्तो । भवि य ।                                                                          |               |
|    | § २३२ ) णारय-तिरिय-णरामर-चड-नाइ-संसार-सायरं भीमं । भगमाणएण बहुसो क्रणोरपार्गं सवा-कार्छ ॥                |               |
| 30 |                                                                                                          | 30            |
|    | जइ देह विसिट्टाणं इट्टमणिट्टं च जइ ण भायरह् । जइ भणुकंपा-परमो ता रजं को ण पावेह ॥                        |               |
|    | जह बंध-घाय-वह-मार-परिणओ णट्ट-घम्म-वावारो । ता वर्षतं जरए साहुसु को रुंभिउं तरह ॥                         |               |

33 सो गरिव कोइ जीवो जयमिम संबद्धरिम जो ण संसारे । पत्तो देवत्त-पत्रं किमी व असुद्दरिम उववच्यो ॥

<sup>1)</sup> P अहा चितिंउ पयत्ता, J दिक्खा अह. 2) P जाओ सरयंगि जलउ व्य. 3) J अवसरे जहासिणिहिं. 5) J य वितिआ पत्तातीआहं, P पत्ताहंश वि. P पमाणो for मणाहो, P पत्तायबुद्धो. 6) J om. य. 7) P नयणयरुं तासमाण for गयण etc., P उब्बोनो. 8) P जुयनं. 10) P भोहं अययारिकण, J परलोग-. 11) P रायसिरी, J विहरिकण, J om. णिम्पाओ, P किसोरी. 14) J नासहरवनालीए, J om. अवि थ. 15) J om. one धावह, J आ कहं for अह कि. 16) P adds च after एवं, J धाहरनं P धाहानरनं, J 'यणो for जणो, J खणमाण. 17) P नारनिलासिणीयणो. 18) P सुयय, J पसीश, P अरहे ! जे जेणत्वेद्धं मुंचिस अत्ताण. 19) J om. जे, P विसासिणि, P संगि for संसम्म. 21) P दरियाबिदारण. 22) P अतिउरिया, P कंठ हानियं ताहि । अवि धावह धाह पावह. 23) J धावह माए प्रसोम्ह सामिओ. 24) P सो for से. 25) P चेन नयराओ, P तहे व for तह खिय. 26) J रहिए for बिरहिए, P तओ निसन्नो. 27) P वि दुने जणा दप्प', J दप्पप्तिलहो अयप्तिलहा, P सगासे, P om. य. 28) J om. अवि य. 30) P उण for पुण, P दोहमां for दोत्मकं, P inter. कमा (कंम) & धम्म, J रावहाणि for खयहाणि. 31) P विसिद्धाणं, J यारह for आयरह, J अणुअंपा. 32) P अह वथ, P धाव for मार.

| 1           | सो णिख कोइ त्रीवो इमिम्म संसार-दुक्ख-वासिम । माइ-पिइ-पुत्त-बंधू बहुमो सवणत्तरं पत्ती ॥                        | 1    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|             | स्रो णरिश्र कोइ जीवो जयम्मि सयसम्म जो ण कम्मेण । विसयामा-मूद-मणो अवरोप्पर-मारणं पत्तो ॥                       | _    |
| 8           | सो णिख कोइ जीवो चउगइ-संसार-चारयावासे । अवरोप्पर-कज्ज-मभो जो ण वि मित्तत्तर्ण पत्तो ॥                          | 3    |
|             | को जिल्ल कोड जीवो भममाणो जो ज कम्मजोएज । ईसा-मच्छर-कुविको जो ज य सनुसर्ण पत्तो ॥                              |      |
|             | स्रो गरिषं कोइ जीवी चउगइ-संसार-सागरे भीमे । णह-दंत-दिलय-देहो जो य ण माहारिमी बहुसी॥                           |      |
| 6           | सो बिय सन्तु सो चेय बंधना होइ कम्म-जोएण । सो बिय राया सो चेय मिच्छुओ होइ पावेण ॥                              | 6    |
| •           | ता परिवासु एवं ण एत्य बंधू व चेय कोइ अरी । णिय-चरिय-जाय-कस्मं पत्तिय सनुं च मित्तं च ॥                        |      |
|             | इय जाणिडं झणिषं संजोय-विज्ञोय-रज-बंधुयणं । वेरम्म-सम्म-लम्मो को वा ण करेज परलोयं ॥                            |      |
| 8 Q         | ह्यंतरिम पुष्किको विमलबंधुणा मंतिणा। 'भगवं, एस उण को वुत्तंतो वासहरयम्मि जाओ जेण ससुप्पण्ण-वेरस               | [- p |
| Ŧ           | का-समो इमं सिंग पडिवण्णो सिं ति । साहियं च भगवया तयलं परंग-पईव-समुगाय-युत्तंतं । तन्नो तं च दहण म             | ď    |
| f           | बेतियं। 'बहो, घिरत्यु संसार-वासस्य जं एसो पयंगो रिन्खजमाणो विवण्गो । उवाओ त्ति समुगगए पिन्नत्तो, तर्हि चे     | व    |
|             | वाओं जाओं । तं जहां ।                                                                                         | 12   |
|             | जह सेण-तासिको सो सरणस्थी मगगए निर्न्न ससको । अयगर-मुहं पत्रिट्टो को मल्लो हव-क्रयंतस्स ॥                      |      |
|             | ओसह-जोएहिँ समं णाणाविह-मंत-शाहुह-सप्हिं। ण य रश्चिकण नीरइ मरण-वसं उवराओ पुरिसो ॥                              |      |
| 15          | एवं णाऊण इसं अणिब-भावेण भावियं कोयं । तस्हा करेमि धम्मं को साहारो त्थ रज्जेणं ॥                               | 15   |
|             | वं 🗑 मज्स वेरगा-ममाविष्ठयस्स तहा-कम्मक्सभोवसमेणं अण्ण-जम्म-सरणं समुप्पण्णं । आसि अहं अवरविदेहे साहू , तत्तो : |      |
|             | ोहस्मे देवो । तत्तो वि चह्ऊण बहं इह राया समुप्पण्णो । तओ कयं मण् पंचमुहियं लोयं । अहासंणिहियाण् देवया         | ú    |
| 18 <b>स</b> | सिप्पर्यं रय-हरणं उवकरणं च । तजो णिगांयो मुणिवरो जाजो अहं' ति ।                                               | 18   |
|             | 🖔 २३३ ) एवं च भगवया साहिए समाणे सयले बुक्तंते पुष्कियं विमलेण मंतिणा । 'भगवं, को उण एस धम्मे                  | r,   |
| Ą           | हं वा कायम्बो, किं वा इमिणा साहेयम्बं ति एवं च पुष्टिए भणियं भगवया रायरिसिणा ।                                |      |
| 21          | 'देवाणुपिया णिसुणेसु जं तए पुण्डियं इमं धम्मं । पढमं चिय मूलामा ण होइ जइ संसमी तुज्य ॥                        | 21   |
|             | भ्रम्माभ्रम्मागासा जीवा मह पोगाला य लोयम्मि । पंचेव पयत्थाइं लोवाणुभवेण मिद्धाइं ॥                            |      |
|             | धरमाधरमागासा गह-िह-अवगास-रुक्खणा भिषया। जीवाण पोश्गरूण य मंजोए होति जब अण्णे ॥                                |      |
| 24          | जीवाजीवा भासव पुण्णं पावं च संवरो चेय । बंघो णिज्ञर-मोक्खो णव एए होति परमध्या ॥                               | 24   |
|             | जो चलह वलह वगाह जाणह अह मुणह सुणह उवनत्तो । सो पाण-घारणाओ जीयो अह भण्णह पयत्थो ॥                              |      |
|             | जो उण ण चल्ह ण वल्ह ण य जंपह जेय जाणए किंचि । सो होह अजीवो ति य विवरीको जीव-धम्माणं ॥                         |      |
| 27          | मृद्द कोह्-कोह्-माया-सिणिद्ध-रूबस्स दुट्ट-भावस्स । लगाड् पावय-पंको सिणिद्ध-दहे महि-रक्षो ब्व ॥                | 27   |
|             | सो भासनो ति भण्णह जह व तलायस्स भागमहारो । स्रो होह दुविह-भेजो पुण्णं पार्व च लोयिमा ।                         |      |
|             | देवत्तं मणुयत्तं तत्य विसिद्धार्हे काम-भोगाइं । गहिएण जेण जीत्रो सुंजह तं हो ह पुण्णं ति ॥                    |      |
| 30          | णरपुसु य तिरिपुसु य तेसु य दुक्साहॅ णेय-रुवाहं । भुंजह जस्स बलेणं नं पावं होह णायव्वं ॥                       | 30   |
|             | अह पुण्ण-पान-सेलय-चउगह-संसार-बाहियालीए । गिरिओ व्य जाइ जीवो कसाय-चोरिहें हम्मंतो ॥                            |      |
| <b>50</b>   | तं णाण-दंसणावरण-चेयणिकं च होइ तह सोहं। अवरंतराय-करमं आयुक्षं णाम गोत्तं च ॥                                   |      |
| 33          | तं राग-दोस-वसको सूढो बहुपसु पाव-कम्मेसु । कटु-विधं कम्म-मलं जीवो कह वंधए सययं ॥                               | 33   |

<sup>1)</sup> P बभू दुसी सणयणपत्तणं. 3) P संसारसायरावासे, P कब्ब सभी 4) P वं for जी, P inter. य and ज 5) P जीद्र for जोह, J सायरे, P inter. न and ज. 6) P सी सेय किसी भह होइ. 7) P सन् य किसे. 8) P जाणियं, P ट्याप्रमा. 9) J दुण for उण, P inter. तो & उण, P दुन्तेती सनरिम्य य जातो. 10) P मम्मी िक्ष मम्मलम्मी, P om. सि, J
- प्याईस, P समुयय. 11) P एस प्रयंगी, J adds वि before विवण्णी, J चैश्र. 13) J स्थणात्यी. 15) P लोगं, P वंधं for
थम्मं, P inter. साहारो and जो, P व for त्थ. 16) J विदेशी सानी 17) J om देशी, J om. अनं, P om. यह, J में
for मद, P सिशिद्यद, J देशनाए. 18) प्रत्याहरणं. 19) P om. ममाणे, J om. मयले, P प्रिज्यिबेयं शिमलमंतिणा. 20)
प्र पुन्धिएण मणियं. 21) P देशाणुप्तिया, P तुम्हं for तुन्जा. 22) P लोगंभी, J लोगाहमनेण P लोगणुमानेण. 23) प्रतिति, P अवगाव- 24) P सीवर्र चेत्र, J inter. बंधों & जिज्जर, J एते, P प्रस्तरो. 25) P repeats चलह, J जाणह इश्व हसस्
उवसुत्ती. 26) P किपि ।. 27) P inter. लोह & जीह, J पायर्थ for पात्रय, J देशो. 28) P वह for त, J आगमंदारी,
P लोगंभि: 29) J मोआहं. 30) P लेणग for लेय, J जस्स हलेणं. 31) P पुन्वस्थान, P लिल्जो व्य लाजाह, प्र-चोराण,
P निक्रंती for हम्मती. 32) P om. दोह, P आजक्खं. 33) P अहिवर्ष, J सनतं.

| }  | <del>ब्रिच्छ सबिरड्-कसाया-प्रमाय-जोगेहिँ बंधए कम</del> ्मं । सत्तट्ट- <del>विहं</del> छन्विहमवंघको णिख संसारी ॥ | 1          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | एगंत-बद्ध-चित्तो कुसमय-मोहिज-माण-सब्माबो । मिच्छा-दिट्टी कम्मं वंघइ अह चिक्कणं होइ ॥                            |            |
| 3  | गस्मागस्म-वियप्पो वचावचाईँ जो ण परिहरइ । सो अविरय-पाव-मणो अविरतओ बंधणु पावं ॥                                   | 3          |
|    | मजं वि महाणिहा एए उ हवंति ते पमायांनी । एएसु जो पमत्तो सो वंघह पावयं कहुवं ॥                                    |            |
|    | मय-कोह-माण-छोहा एए चतारि जस्स उ कसाया । संसार-मूल-भूएहिँ तेहिँ सो बंधए पार्व ॥                                  |            |
| 6  | काय-मण-वाय-जोगा तेहि उ दुट्टेहिँ दुट्ट-बुद्धीए । यंधइ पार्व कम्मं सुहेहिँ पुण्णं ण संदेहो ॥                     | 8          |
|    | ता जाव एस जीवो एयह वेयह य फंदए चलए । सतठ छक्षेगबिहं वंघह णो ण अवंघो उ ॥                                         |            |
|    | ता तेण कम्मएणं उचाणीएसु णवर ठाणेसु । जीवो इमो भमिजह कराहभो कंतुउ म्व समं ॥                                      |            |
| 9  | इंदत्तरंगं पि पावह जीवो सो चेय णवर किमियत्तं। णरए दुक्ख-सहस्साईँ पावए सो श्रिय वराओ ॥                           | 9          |
|    | पुढवि-जल-जलण-मारुय-वणस्सई णेय-भेय-भिष्णसु । एग-दु-ति-चडरिंदिय-विगलेसु अणेय-रूबेसु ॥                             |            |
|    | अंडय-पोत्तय-जरजा रसाउया चेय होति संसेया । सम्मुच्छिमा य बहुए उटिभय-उत्तवाहमा मण्णे ॥                            |            |
| 12 | सीउण्ह-मीस-जोणिसु जायंते के वि तत्थ दुक्सत्ता । संकड-वियडासु पुणी मीसासु य होंति अवरे वि ॥                      | 12         |
|    | पंचेदियाण पुच्छिति चउरो भेदा उ होति द्वागं । भवणवह-बाणमंतर-जोहस-वासी विमाणस्या ॥                                |            |
|    | विज्-वण-यणिय-सम्मी-सुवण्ण-तह-रीव-दिसि-कुमारा य । बाऊदधी य णागा दस भेया होति भवणस्या ॥                           |            |
| 15 | भह जक्स-रक्स-मूचा पिसाय तह किंगरा य किंपुरिसा । महउरया गंघम्वा भट्ट-विद्वा वंतरा एए ॥                           | 15         |
|    | चंदा सूरा पढमं गहा य णक्सत्त-तारया अवर । एए पंच-विह व्यय जोइस-बासी सुरा होति ॥                                  |            |
|    | वेमाणिया य दुविहा कप्नाईया य कप्पमुववण्णा । कप्पोववण्ण-भेया बारस एए णियामेसु ॥                                  |            |
| ıs | सोहम्मीसाण-संगंकुमार-माहिंद-वंभ-छोया य । छंतव-सुक्ष-सहस्साराणय-पाणय य दिव-छोया ॥                                | 18         |
|    | भारण-अच्चय-भेएडिँ संठिया बारस-विहामो । एए कप्पोवण्णा देवा अह होति सन्वे वि ॥                                    |            |
|    | कप्पाईया दुविहा गेवेजाणुत्तरा य पंच-विहा । एएसु कोड़ वश्वह बहु-कथ-पुण्णो हु जो पुरिसो ॥                         |            |
| 21 | 🖇 २३४ ) मणुवा वि अगेय-विहा कम्मय-भूमा [अकम्म-भूमा] य । अतर-दीवा अण्णे सवरादी बब्बरा अण्णे ॥                     | 21         |
|    | तिरिया असंख-भेया दुपया अपया चउष्पया चेत्र । पश्ची सप्पाईया पशूय-पय-संकुछा अण्णे ॥                               |            |
|    | णर <b>् वि सत्त गरया पत्थर-मे</b> ण्ण ते विभिजंति । मीमा उब्वेवणया बहु-दुक् <b>ला णिक्-का</b> रूं पि ॥          |            |
| 24 | अमर-णर-तिरिय-णारय-भव-संसारम्मि सागर-सरिच्छे । अहविह-कम्म-बद्धा भमंति जीवा ण संदेहो ॥                            | 24         |
|    | भह एत्य मणुय-लोए जीवो श्विय सुकथ-पुण्ण-पद्मारो । उप्पज्जइ तित्थयरो अंतयरो संयल-बुक्खाणं ॥                       |            |
|    | से साहह सन्त्रिमं दिव्वण्णाणेण जाणिउं भगवं । सोउरण य तं जीवा केई वर्षात सम्मत्तं ॥                              |            |
| 27 | भण्णं पाव-परद्धा संसारे वश्वहरय-सरिसम्मि । भच्छंति हुक्ख-तविया ण तस्स वयणं भवि करेंति ॥                         | 27         |
|    | जे पुण करेंति एयं ते पुरिसा णवर एत्थ गेण्हांति । सम्महंसण-णाणं चरणं चिय तिष्णि परमस्या ॥                        |            |
|    | जे जह बीवाईया भावा परिसंठिया सभावेण । स <sup>र्</sup> हइ ते तह विय अह एयं दंसणं होह ॥                           |            |
| 30 | गम्मागम्मं जाणह् भक्खाभक्षं च वसमिववस्रं । जाणह् च जेण भावे तं णाणं होह् पुरिसस्स ॥                             | <b>3</b> 0 |
|    | परिहरइ पाव-ठाणं संजम-ठाणसु बहुए जेण । तं चारित्तं भण्णाइ महस्वए पंचयं होति ॥                                    |            |
|    | जीवाणं भहवायं तह य मुसावाय-विरमणं दुइयं । भदिण्णदाणा-मेहुण-विरई पडिचाओं सञ्व-दग्वाणं ॥                          |            |

सहमं वा बायरं व जीवं मण-वयण-काय-जोगेहिं । ण वहह ण वहाबह य वहवंतं जागुजाबाह ॥ भव-हास-कसाएहिँ य बलियं मण-वयण-काय-जोगेहिं। ण भणह ण भणाचेह भणमाणं जालुबाणाह ॥ गामे जयरें अदिण्णं मण-नय-काएहिँ तिविह-जोएहिं। ण य गेण्हे निण्हावे गेण्हतं आणुजाणाह ॥ दिस्वं माणुस-तिरियं इत्यि मणो-वाय-काय-जोपहिं। ण य भुंजइ भुंजावए भुंजतं णाणुजाणेजा ॥ धोव-बहुं साववंत्र परिगाहं काय-वाय-जोपहिं। ण कुणह ममत्तं कारेष्ट पेय ण य भणह तं कुणस ॥ एवा पंच पहण्णा चेतुं गुरु-देव-साह-सक्खीया । राई-भोयण-विरई वह सो छट्टं वयं कुणह ॥ प्या परिवालेंतो अच्छाह तब-संजमं करेमाणो । मह तस्स संवरी सो पावट्राणेस जं विरक्षो ॥ एवं च संवरेणं संवरियप्पा वि णिजरं कुणह । दुबिहेण तवेणेयं अब्भितर-बाहिरेणं पि ॥ अणसणमूर्णोदस्या वित्ती-संसेव-रस-परिश्वागी । काय-किलेसी संलीजया य बज्हां तवं अणियं ॥ पायस्क्रितं विगमो वेयावयं तभो समाधी य । सञ्चाय-चरण-करणं एवं मध्नितरं होष्ट्र ॥ एएण प्रभोएणं पुष्व-भव-कोडि-विरहयं करमं । खेवेण जिज्जरिजह जिज्जरणा होइ सा जाण ॥ ता संज्ञम-फिजरणं काळण इमं स जीव-सत्तीए । वबह घम्मञ्ज्ञाणं सुक्रज्ञाणं तमो जाह ॥ 12 शारुहइ खबरा-सेर्डि खबिडं कम्माई ताई चत्तारि । केवल-जाजमर्गनं अह पावह दंसणं चेव ॥ तो संभिष्णं पासङ् लोबमलोयं च सञ्दक्षो सन्वं । तं जस्थि जं ज पासङ् भूयं भव्वं भविरसं च ॥ 15 तसो वि बाउर्गते संबोहेऊण अब्ब-कमलाई । खविऊण णाम-गोसे सेलेपि पावए भगवं ॥ कार्य वार्य रुंमइ मण-रहिको केवली सुहम-जोगी । भह सबल-जोग-रहिको सिहिपुरि पावए जीवो ॥ जत्य ण जरा ण सच् ण वाहिणो जेय सब्द-दुक्लाई । सासय-सुहं अर्णतं बहु भुंजप्र जिरुवमं जीवो ॥ ता एस एस धरमो इमेण सञ्झं च सासयं ठाणं । तेणुज्जितदाण रखं परदाजं बहु प्रवण्णो हं ॥' 18

§ २६५) भिणयं च भगवया राबिरिसिणा। भो भो दप्पप्कलिह-सुबष्किल्हा मंतिणो राइणो व भिणसो। एस दुरुत्तरो संसारो, महंतं दुक्खं, अणंतं कालं, परिणइ-विरसा भोगा, कदुय-फलं कमं, मूदो बहु-जणो, तुलगोण पावेयस्वं 21 मणुवक्तंग, ज पाविजंति खेत-जाई-कुल-स्वारोगगाई, थोवं बाउयं, विरला धम्माबरिया, तुल्लहो जिणवर-धम्मो। दुल्लरो किरिया- धा कलावो, ण तीरह मण-णिरोहो, सम्बद्दा दुक्खं संसारक्तंगं ति। तेण जियय-जीयं पिव रक्खद पाणिणो, अध्यक्तस्वसिव मा भणह अल्य-वयणं, तणं पिव मा गेण्हह पर-धणं, मायरं पित्र मण्णह परदारं, सत्तुं पिव कलेह परिमाहं, पडिवजाह 24 हमं। अवि य।

जर-मरण-रोग-रथ-मक्ट-किलेस-बहुरूम्मि णवर संसारे। णिर्थ सरणं जबिम्मि वि एकं मोत्तूण जिणववणं ॥'
ति भणमाणो समुद्रिको भगवं रायरिसी, णीसंगो विहरिटं पयतो। तको कुमार, अन्हे तप्यमुद्दं सम्मत्त-मेत्त-सावगा जाया।
27 पहृद्विषं च हिष्यपं जहा अन्हेहि वि एवं अवस्स कायक्वं ति। आगया आवासं। तत्य मंतीहिं पेतिको तृको। अन्ह पिउणो 37
भाषा द्वयम्मो महाराया अयोजसाए, तेण य आणतं जहा इप्पप्किल्हो पढमपुत्तो रक्षे आमिसिंचसु ति। 'तह' ति
पिढवण्णं रायस्त्रोएणं। एको मंती वेजो य एको भुवष्किल्ह-जण्णीय य मंतिष्वं। अगण्यक्रण पर-स्त्रोयं, अवमण्णिकण
30 जण-वयणिजं, अवहत्यिकण लोगायारं, अवलंबिकण पावं, संजोइयं जोइयं, कालंतर-विदंबणा-मरण-फर्ल दिष्णं च मन्म ३०
पाणं। तओ कुमार, विवंभितं पयत्तो मन्त्र सो जोको। किं च आपं। थोवं पेच्छामि अच्छिप्हिं, ण पुढं सुणेमि सवणेहिं,
ण-याणामि गंधं णासिवाप्, ण संवेप्मि फरिसं सरीरेण, ण विंदामि सावं जीहाए। जासप् मईं, पणस्सप् बुद्धी, विणस्सप्
33 पण्णा। वियल्जियं सीलं, णिग्गया लजा, अवगया द्या, अवहरियं दिन्खण्णं, पलाणं पोक्सं, परिहरिको रहेंप्, णिग्गाधिक्रमो विवेषणाणेणं, पर्बह्दी संकाप्, अवहरियको विवेषणं ति। अवि य।

<sup>1)</sup> Jom. वा, J बातरं, JP वा for व, P वयजोगेहि, J जीएहिं, J वहेह ण ब होह, P वहावेयं, P om. ब. 2) प्र जोएहिं. 3) प्र गामणगरं व दिणं मणवह-, P गेण्डे व य निन्हावेह गेण्डितं. 4) P जोगेहिं, J inter. णय ग्रंजावर and ण ग्रंजह, P न ग्रंजप न ग्रंजावेह. 5) P न जुणह ममसकारे, J om. लेव, P om. ब. 6) J P एता, P बेलूं, P राती-, J विरति, P कुणति. 7) परता, J जिरतो. 8) प्र संविरतणा, J दुविषेण, P वि corrected as पि. 9) P ण मोणो- विर्या, J परिवाओ, J संलीणता, J भणितं. 10) J ततो, P समाही, J एतं 11) एतेण, J मुन्दं for पुन्न, P निज्जरज्ञह, J होहिह हमा जाण 12) P तओ जीह ॥ 14) P पासह छोगं च, J छोजमछोबं, J सन्वतीवरसं। P repeats the line तं विश्व etc., J भूतं. 15) प्र संबोहेल्ण सन्वजीवाओ ! 16) P सिहिपुरं. 17) P सुहमणंतं. 18) P पवज्ञोहं. 19) P रिसिणो, P दण्यलिहा, P om. ग्रुवण्यलिहा. 20) प्र तलुम्पावे 21) P माणुसत्तणं, P जाती-, P दुलहो. 22) P मणो for मग, P दुल्लं संसारो। तेण, P अन्वलं पिव. 24) J om. अ वि य. 25) P एके, P लिणवयणि ॥. 26) P om. अगवं, J तत्वप्रति P तप्पमूह, P om. मेत, प्र सव्यति 27) P अम्होहिमि, प्रतिआ दूआ, P पिउणा. 28) P द्वयम्मो, P अन्वलाए, P द्वयहो, J पहमजतो, P om. तह ति. 29) प्र विवण्ण, P inter. एको and विज्ञो, P om. य, P युवफलिह. 30) P om. क्ष before वयणिकां, J लोगायार, J जो for जोर्यं, P तिवलिणा, J सरण्यकं. 31) P बोजं, J सुणेनि समणपहें. 32) उण संवेतेनि प्रति सिर्पएं, P फरसं, J सातं for साय, J मती. 33) P विवल्य सिकं.

विकास-नाम-पोक्स-दाण-दया-नुद्धि-गुण-सवाइं पि । दारिदेण व जोएण तेम सहस ति मटाइं ॥ केवर्क पियं-माणिरं पि अध्ययं मणामि पणमंतं पि ताडेमि ति । एरिसं च मं पेष्कितम राय-छोजो 'हा हा का'ित मणितम उटेब्बं उवालहिय ठिबो । बहं पुण कहिंचि गायंतो कहिंचि णवमाणो कहिंचि रुवमाणो कहिंचि इसमाणो कहिंचि णिवहंतो अ हर्हिच पहावेतो रच्छा-कथ-चीर-विरहय-मालो भूलि-भवल-सरीरो णित्माल-बद्-मुंड-मालो गहिय-सप्पर-करगगो कहवा वि परिडिओ, कह्या विणियंसणी, कह्या वि कर्हि पि परिभममाणी हम असंबद्धक्यरालाव-रहवं चहारियं शक्तमाणी। 6 सबिय।

गृदि कश्चिविपश्चि न जातु सखे यदि सर्करसकेरका न भवेत्।

यदि चन्द्रमुनीन्द्रमनद्ग चितः यदि सोऽस्ति नमोऽस्तु नमोऽस्तु ततः ॥

g एवं च वचमाणो कय-बाळ-परियारो गामागर-णगर-पष्टणाराम-देवउल-सर-तलाय-तिय-चउक्क-चचर-महापह-पहेसु परिस्थास- 9 माणो इसं विभिनिति-सिहर-कुहरंतरालेसु पत्तो । तश्रो तण्हा-खुहा-किलंतो, एकं-नितिपाई-पवाह-परथर-विवरंतरालिस पाणियं अणेय-बिह-सहाई-तमाल-हरडय-बहेडयामलय-पत्त-फरू-पूर-णिजास-कासाइयं, तं च दट्टणं पीयं जहिच्छाए । 13 णिसण्यो छायाए । तभी थेव-वेळाए वेळावस-समुच्छळिय-सिळल-सागर-तरंग-रंगत-सिरेसो उदरवर्भतरो जामो । विरिक्तो 12 उद्गं महेण य । तओ जीहरिउं पयत्ती । पुणो पीयं, पुणो विरिक्षं । पुणो पीयं जाय सव्य-होसक्खओ जाओ ति ।

§ २३६ ) तओ पद्मागयं पिव जीविएणं, उड्यं पिव दिवायरेणं, उग्झाडियाहं व हिस्सि-सहाहं, आगयं पिव ब्रुडीए. 15 संपत्तं पिव सुमरणापु, पात्रियं पिव विवेगेणं, उद्धाइयं पिव वेयणापु, सब्बहा पढमं पिव सरथ-चित्तो जान्नो नहं । सन्नो 15 र्चितियं मए । 'महो, किमेयं मम बुत्तंतं जायं । णिग्गमो विव महाकंतारानो, णीहरिको विव पायालामो, उत्तरिको विव समुदाओ, जिम्बुओ संपर्य जाओ मिह। ज-याणामि किंपि अहं आसी, किं वा पशुक्तो हं, किं वा गठभ-गओ हं, किं वा 18 मत्तो हं, कि उम्मत्तगो, सम्बहा जं होइ तं होड । सुक्खिओ हं, ता अष्णेसामि पृत्य पुष्कं वा, फर्ड वा' चिंतेमागेण पर्छो । याई 18 पासाई । जाव दिट्टो भगेय-भिछ-परिवारो एको पसस्य-रूत-वंजणावार-संपुर्ण्यो पुरिस्रो । तेण य ममं पेश्छिजण पसरमार्गतर-सिणेह-गढिभगं भणियं 'सागयं तह मह भाउणो, कत्तो सि भागओ'। मए भणियं 'भहं पुम्व-देसाओ भागओ'। तेण 2। भणियं। 'पयह, वश्वामो गामं' ति भणमाणो गंतुं पयत्तो, मागओ य इमं महापर्छि । मारूढा एत्य मंदिरोयरे। तओ तेण 2। आणत्तो बिलासिणियणो 'आगेस पोत्तिए दोण्हं पि'। तभी अब्मंगिय-उज्वहिय-सजियाणं पविद्रो देवहरयं। तत्य 'णमो अरहंताणें' णिसुए अहं पि हरिस वसुल्लमंत-पुरुओ पविद्रो । वंदिया य मए भगवंतो । चिर-दिट्रं पिव बंधुं मण्णमागेण अणिय 24 तेण पुरिसेण । 'पणमामि साहम्मियं, अहो कयस्थो हं, पसंसिणजो हं घण्णो हं कय-पुण्णो अहं' ति । तओ मए वि सहरिसं 24 सविणयं च पणिसओ । तभो कमेण उवविद्वा भोषण-मंडवे । तत्थ जं जहा-रुह्यं भोत्तं भोषणं तभो सुहासणत्थाण य भणियं तेण । 'साहसु, कत्थ तुमं, कहं वा एयं देसंतरं पाविजो । कत्थ वा इमिम णरवामर-तिरिय-मणुय-भव-भीम-पायाछ-27 किलेसे महाकोव-धगधरोत-कराल-जालाउल-चाडवाणले जर-मरण-रोग-संताव-करि-मयर-जलयर-वियरमाण-दुरुत्तारे बहु-विह- <sub>27</sub> कम्म-परिणाम-खार-णीसार-णीर-पडहरथे हत्थ-परियत्तमाण-संपत्ति-विवत्ति-मञ्छ-पुच्छ-च्छडा भिजमाण-तुंग-कुछ-तरंग-भंगिछे राय-रोस-बेळा-जळ-पसरमाण-पवाहुम्मुळिजंत-बेळा-वण-पुण्ण-पायवे संसार-सायरम्मि सिद्ध-पुरि-पाव<sup>्</sup> जाणवत्तं पिव भगवं-30 ताणं वयणं पावियं' ति। 30

<sup>1)</sup> P ति नद्भाणं ॥ 2) P वियं भिणको वियापियं, P om. मं. 3) P उवालहिउ हिओ, P repeats कहिनि नवागाणी, P नडंनो for णिवडंतो. 4) प्रभावेंनो, P पहावंतो, P निम्भलनुद्धमुंद्रेमालो 5) P नचर. 6) P अपि च for अवि य. 7) P कश्चिद्विपश्चित. उ सर्वेर मर्कर न भवेत्, P भवे 8> P चंद्र, उ चद्रमर्विद्व , P भनागतितयदि, उ शोस्तु P सोस्ति 9> उ च णव्यमाणी, P om. सरतलाय, P महापहेत्. 10) P मिहरंतरालं पत्ती, P गिरिनहं 11) P बिल्लईनगान, P हरटइबहेडओमचय, P-कलाइयं, J adds तओ before तं च 12) प्रयोव for येव, प्र वसमुच्छलिय, प्रसायर, P सायग्नरगंत, प्र उरवर्गतरो, P उदस्मतो, १ विरिक्के. 13) P adds सो जाओ पुणो पीयं between प्रयत्तो। and । पुणो, उ जा for जाव. दिसिवहाई. 15) P संमत्तं for संगत्तं, उ उद्घाइतं P उद्घाइयं, उ वेतणाय, उ जाओ हं. 16) P उइरिओ इव. 17) उ त्ति for हिंह, P मह for रि अहं, J आसि, J गब्भगतो P गब्भ भी. 18) P कि बीमत्ताो, J भुक्यितो, J व for वा after फलं. 19) उ स्विपन्नी, P मं ते for य मर्म, उ मानंतन्तर . 20) P विभनंगभियं, P भायत्तीनी for भाउनी, P om. आगओ after देसाओ. 21) P इसं पहिं, J संदिरोबरो. 22) P विलासिणीयणो, P पोत्ती टोण्डं, P आर्क्सणिय, P दन्यत्तिअ, P तओ for तत्थ. 23) P अतिहंताणं, P सु : for णिसुए, P दिहुं. 24) P om. पुरिसेण, P धणो for धण्णो, P om. हं, J हं for महं 25) P च, P उविद्वि, P जहारुवंवं भोत्ण [भोत्तं भोवणं ।]. 26) प्राविजं ।, P इमिम नत्यामत्यामर 27) P कल्से for किलेसे, P वडवानले, J मरणारोग, P दुत्तरे for दुरुतारे. 28 > P न्यापर for लार, P पडिदर्श, J विपत्तिमच्छपुंछ, उ रंतिक्को for संतिक्के. 29 > १ पसरमाणयबाहुमूलि , १ रण्या for वण, उ पावियं तेय । जाय . 30 > १ &dds पिव before वयण.

1 हु २६७) मए मिल्यं। 'रवलपुरे रवलचुरो लाम राया। तस्त पुत्तो हं वृष्यक्रकिहो लामं ति। भ्रम्मे दल तेलेव । भ्रम्म वृद्ध क्राह्म होउल साहिको। उम्मत्त-जोएल य प्रस्वतो पृत्य करण्ये पाकिको कि। पूर्व क्ष साहिष्य समाले अलावं तेल। 'कि तुम सोमवंस संभवस्त रवलमउडस्स पुत्तो। वे सुंवरं जावं, युक्ते अन्दाल वंतो। तुमं पृत्य रके उ होसु संपर्व 'ति मलमालेल सहाविया सब्दे सेणावहलो। ताल पुरको सिंहासलस्को महित्यको कहं। सेण मिलपु तिहं सेणावहलो। 'मो मो, एस तुम्हाणं समयहियाणं राया पालको। महं पुण व हृद्धं अन्यको से करीहामि' मिलपु तिहं क्षिणावहणो। 'मो मो, एस तुम्हाणं समयहियाणं राया पालको। महं पुण व हृद्धं अन्यको से करीहामि' मिलपु तिहं क्षिणावहणो। तालो िलमाको तक्सणं चेय सो राया। तस्स य मामालमा। अन्हे वि पीहरिया। तको थोवंतरं कि तह'ति पिडवणं। तालो िलमाको तक्सणं चेय सो राया। तस्स य मामालमा। अन्हे वि पीहरिया। तको थोवंतरं व वेत्रमें मिलपुर्व के विकास विवास कर्मालमाल-लब्बाओ तालो तुल्मेहिं पह्णाओ पुद्ध-गहियाओ'ति भणमाणो गंतुं प्रयत्तो। ते वि सूमि-णिवविषया उत्तिमंत्रेण गलमाल-लब्बाण लिवका व समयाहं व विवाद प्राप्त पर्व पर्य स्वाद पर्य स्वत्य परिकालको तेल भणिको 'वच्छ, दे िलयत्तमु । देवकं प्रमु मिन्छा वह समयाहं व पाछवंति पुच्य-गहियाइं। तजो तए पाटेयव्या, अहवा परिकाल्यव्य ति। अण्णं च,

संसार-सायरिम दुक्त-स्यावत्त-भंगुर-तरंगे। जीवाण गिथ सरणं मोत्तुं जिण-देसियं धरमं॥
12 तिम भपमाओ कायध्वों ति भणमाणो पवसिओ। ण उण वेणावि णाओ किहें गओ ति। एवं पुण मए विगण्यियं गंतुं 12
अणगारियं पच्वजमन्भुववण्णों ति। तप्पमुई च कुमार, पेच्छामि इमे मेच्छा ण मारेति तण-जीवाणं, पसुं ण धाएंति
अधायमाणं, ण हणंति पछायमाणं, ण भणंति कृड-सन्त्रकेजं, ण लुंपंति अप्प-धर्म पुरिसं, ण मुसंति महिल्धं, ण हिनंति
15 अवहत्थ्यं, मुसिज्ण वि पणामेंति थोयं, ण गेण्हंति अणिच्छं जुनह्यं तं पडिवजंति भगवंतं भव-विणासणं देवाहिदेवं ति। 10
तबो कुमार, कालेण य बद्धमाणेण अकायच्वं पि काउं समादत्तं, जेण महंतो मोहो, गरुओ कोवो, महामहछो माणो, दुज्जभो
छोहो, विसमा कुसील-संसम्पी, सन्व-कम्म-परायत्त्रणेणं जीवाणं। आहं पि तं चेय चोर-वित्तिं समस्सिओ ति। विद्वं विय
18 तुढमोहिं। तओ चितियं मए। 'अहो, अकछाणो एस मेच्छ-पसंगो। ता मज्य एस मेच्छ-नावार-विणिडयस्स एयं पि 18
अग्य-अव-परंपरा-पवाह-पूर-पसर-हीरभाणस्स कुसमयावत्त-गत्तावडियस्स हमं पि परहुसीहिं सगवओ वयणं ति। तेण मए
आणतो एस पुरिसो जहा 'अहं छोहेण इमं एरिसं अवत्यं पाविओ, तेण छोह-इंडेण ताडेयच्वो दियहं दियहं हमं भणमा21 णेणं ति। ता एत्यंतरे पुच्छियं तए जहा 'को एस पुरिसो, किं वा तुमं पि इमिणा पहओं ति। तुह पुण पुरओ ताडियस्स 21
महंतो महं उच्वेओ जाओ'ति।

ई २३८) तमो भणियं कुमारेण । 'बहो महंतो बुत्तंतो, महासत्तो स्वणमङ्गो, महातिमभो पश्चेय-बुहो, दुह्यहो <sup>24</sup> जिजबर-मग्नो, महंतो उवयारो, णीमंगा रिसिणो, महंतं वेरं एग-दृष्वाभिलासित्तं, दुजभो लोह-पिसाभो, णिव्विवेगा 24 पाणिणो, पर्याष्ट्रंए भणुवगय-वच्छला महापुरिसा, परिश्वयंति चक्कविष्टणो वि रजं, हो इ बिय साहस्मियाण सिणहो । परि-वार्लेनि मेच्छा वि कि पि कस्सह वयंगं ति । बावि य,

ण य अत्य कोइ भाजो ण य बुत्तंतो ण यावि पज्ञाओ । जीवेण जो ण पत्तो इमस्मि संसार-कंतार ॥
ता संपर्य परिहरसु णिक्कणत्तर्ण, मा अणुमण्णह चोर-वित्ति, उज्जमसु तव-संजमस्मि, अठसुट्टेसु जिणवर-मग्गे, उज्जससु चंचलं लिक्क। अवि य ।

उक्त-सिरीओ भोगा इंदत्तणयं च णाम अणुभूयं । जीवस्स णिथ तुट्टी तम्हा उन्हाहि किं तेण ॥
एवं च कुमार-कुक्छयचंदंण भिष्ण, जंपियं दप्पफिलिहेणं 'एवं च एयं ण एत्य संदेहो ति । अह उन कुमारस्स रूव-विण्णाण-णाण-कला-कलाव-विणय-णय-सत्त-सार-साहस-विक्षणणाईहिं गुणेहिं साहियं जहा महाकुल-णहयल-मियंको महापुरिसो ति ।
३८ इमं पुण ण-याणामि कयरं तं कुलं, किं वा कुमारस्स सम्ब-जण-हियय-सुह्यं गामं ति । ता करेड अणुराहं कुमारो, जाणिउं ३३

1 > ग्र मणियं। रयणाचुडो णाम रयणपुरे अल्य राया। 2 > १ मगाया पुत्तयबद्धण, ग्र पाग्ड्ससे, १ ०१थार के. 3 > ग्र संभमे ति रयण . 4 > १ सिनासणत्यों, ग्र अभिसित्तों. 5 > १ सेणावहणा, १ स्वरीत एक्स के छिरित्तर में भी, ग्र तं कीरीहामि. 6 > १ थीवंतरं, ७ > १ प्रिंगावहणा, १ स्वरीत एक्स के प्रवाहि आहि मण . १ - निवडिओत्तिमंगा. 9 > १ थीवंतरं, १ जेणेण १ तेण तं तेण तेण, १ ०००. मणिओ, १ १ प्रे ति एण, ग्र मनाया वालयंति 10 > ग्र पलियव्या, ग्र परिध्यणतव्य. 11 श्र सायरमी. 12 > १ अप्पमाओ, १ प्रवेसिओ, १ हं कि वि ति कहि, १ एथं पुण, ग्र विभिष्यं 13 > ग्र पव्यक्ष अ.स.चुं, १ १ तत्वस्मी, १ १ त्यव्यक्ष निवाह के स्वरीते तेण मार्थति, १ नण्डीतं, १ वण्डीतं, १ वण्डीतं, १ वण्डीतं, १ वण्डीतं, १ अत्तप्तं के त्यक्ष के प्रवेसिक, १ भावतं के त्यक्ष के प्रवेसिक, १ भावतं के त्यक्ष के प्रवेसिक, १ अत्तप्तं के त्यक्ष के प्रवेसिक, १ अत्तप्तं के विष्णासदेवां 16 > १ ००० कुमार काळेण य १ ति ति कि स्वरीतं के ति विस्ता 17 > ग्र प्रवित्तं, १ कीरयवित्तं 19 > १ कुमुम्तवाक्तः, ग्र पश्चतिति, १ भगवयाः 20 > १ जहालीएण इमं, १ व्यवेसिक कि विस्ता प्रवित्ते, १ मण्डिक ति १ भगवयाः 20 > १ जहालीएण इमं, १ व्यवेसिक कि विस्ता प्रवित्ते, १ मण्डिक वित्ते १ ग्र प्रवित्ते वित्ते वित्

18

21

30

े इच्छासि'सि । तभी कुमारेण भागिर्य 'अध्यद ता सबकं जिष्यम्यं । पुच्छासि पुष्क्रियमं दिल्लि तुम्हे' । तेण मणिर्य 'पुच्छत । कुमारेग । कुमारेण भागिर्य 'जो सो द्वयस्मी जाम समा भयोजकाण् पुरवरीण् तुज्य पिसियो, तस्त कि कोइ पुत्ते कालि, इकि वा गरिय'सि । तभी तेण दीई गौस्तिकण भगिर्य 'कुमार, कसो प्रसियाई पुण्णाई । एकं पुण मण् पृक्षस्त देतियस्त ३ वयणाभी सुर्य यहा प्रवयम-भद्दाया सिर्रि भाराहिय पुत्तवरं पाविको । पुणो ज-याणापि कि तत्य वसं । को वा एत्य मजस-गिरि-सिहर-विवरंतराक-महागहणेसु सायतो पहसइ'सि । कुमारेण भावमं 'भाई सो जो सिरिष्य गयको कहो रहवस्मठराइणो पुत्तो, जामं च मई कुवळ्यचेदो'सि । एवं च उछ्छविय-मेसे भाभधाविकण भाउनो सि काउं कंद्रे गहिकण रोइडं ७ पयसो, तभो परियक्षण संकविया, गहिष च जयज-योवणं जलं, उवविद्वा नासणेसु । तभो पुष्क्रियं त्यपक्रिहेणं 'मणसु, कृज उण वुसंतेण तुमं एगागी पृत्य च संपत्तो, कि कुसलं राइणो वृद्यसमस्त, कहं दहा देवी समा, भवि थिरं रजं'। १ एवं च पुष्क्रिक् प्राति स्वर्क बुत्तं कुमारेण । संपर्य पुण विजयणयरीए कुवल्यमाला संबोहेयस्व सि । एवं च पिय-कहालाव- १ जीपपृहिं स्विक्रिकण दोण्णि तिच्या विवहाई, मणियं च कुमारेण 'ताय, जह तुमं मणसि, तभो वचामि महं विजयपुर-वर्शित ।

8 ६२३९) १मं च सोकण भिषयं दप्पफिल्हिण 'कुमार, कत्य गम्मए एरिसेसु दिवहेसु, किं ण पेच्छिसि, ऱ्व-दड्ड-12 विद्य-पच्चय-सिहर-सरिच्छाई वडुमाणाई णव-पाउसस्मि, पेच्छसु सुहय, णवन्माई दीसंति । / कोमल-समाज-प**ळव-णीलुम्बेसंत-कोमलच्छाया । कत्य**इ गय-कुल-सरिसा मिलंति मेहा गयण-मग्गे ॥

5 करबाइ वण-सर-हिकास-कास-बहलाइ-लग्ग-महर्लगा । वण-महिस व्य सरहसं विवरंति य मेह-संघाया ॥ अणुमगा-लगा-भंगुर-जरह-महापत्त-पत्त-सच्छाया । करि-मयर व्य सरोसा करवइ जुन्मंति वारिहरा ॥ पलउडवेल्लिर-हिल्लर-समुद्द-वेला-तरंग-रंगना । पवण-बसुच्छलमाणा करवइ जलयावलि-णिहाया ॥

. इंडाहय-कुविय-भुयंग-सीम-भिंगग-सामलच्छाया । विवरंति कृत्यह णहे असुर घ्व सकामिणो जलया ॥ इय सामल-जलय-समाउलम्मि णव-पाउसस्स वयणम्मि । को मुंचह दह्य-जणं दक्ष्यिणं जस्स हिययम्मि ॥' एवं च भणिको समाणो ठिको कुमारो । तम्मि य काले केरिसो पवणो विवरितं पयत्तो । अवि य,

्र णव-पद्ममाण-सहयार-गंध-पत्तरंत-परिमल्लग्वाको । वियरइ वर्णतरेसुं कथ्यइ पवणो धमधर्मेतो ॥ पढमोबुट्र-महीयल-जल-संगम-संगलंत-गंधक्को । वायइ सुरही पवणो मय-जणको महिस-वंद्राणं ॥ धृली-क्यंब-परिमल-परिणय-जरढायमाण-गंधिल्लो । तिसिरो वियरइ पवणो पूरंतो णासिया-विवरे ॥

24 इय पसरमाण-खर-फरस-मारुया वेय-विहुर-धुय-पक्खा। रिट्ठा करेंति णर्ह कह-कह वि कर्लिच-णिवहेहिं॥
पदमोबुट्टे य पुद्दइ-मंडले किं जायं। अवि य उव्भिकंति णश्-कोमल-कंदल-णिहायहं। णखंति बराहणो गिरिवर-विवर-सिहरेसु । दीण-विमणको पावासुय-धरिणीको। उव्भिक्षमाण-णवंकुर-रेहिर पुद्दइ । आउलीहोंति जणवया। सकंति पवा-मंडवा।
27 हल-लंगल-वावड हलिय। णियक्ति पंथिय। एजंति गामेसु धरहं। णिय-चंचु-विरहय-बरोयरे संदिय चडय। कीरंति
मिट्टिया-ग्रहणइं भगवेहिं। बज्यंति वरणावंधहं कासएहिं। जलं जलं ति वाहरंति बप्पीदय-कुला य । कलिंचय-वाबड-विसरयुद्द-धम्मलाम-मेत्त-लद्धावल-द्व-वित्ति-परवसइ संदिय तव-णियम-सोसिय-सरीर-सज्ज्ञाय-ज्ञाण-वावड माहु-भडरय ति।
30 णव-याउसम्मि पत्ते धाराहय-धोर गेहिँ तुरंतो। को य ण करेह गेहं एक बिय कोइला मोनुं॥

§ २४० ) तओ एरिसे जब-पाउसिम्म किं कुणंति पउत्थवह्याओ । अवि य । सुरवाबसाण-चुंबण-समय-विदिष्णिम्म ओहि-दियहिम्म । छेहा-विगणिय-पुष्णम्म जबरि जीयं विजिक्तिसं ॥ सहि-दंसमेहि दियहं राई उज सुविज-विष्पर्कमेहिं । दहया-दिण्ण-दिणं पिव गयं पि सुद्धा जन्याणाइ ॥

<sup>1 &</sup>gt; ग आसवलं for ता सवलं, ग om. पुच्छामि पुन्छियन्वं, P तुन्मे for तुन्हे. 2 > P जं for जो, P दहधम्मो, P om. अयोब्ह्याए पुरवरीए. 3 > P कुनो for कत्तो, P देसिवयणाने 4 > ग णिनुवं for मुनं, ग ए दहधम्मो, ग महाराहणा, ग पुत्तवरों, ग पत्तं for वत्तं, P को वि एत्य मज्ज्ञसिरि. 5 > ग सिन्द्रकृडदंतराल, ग adds को before मायत्तो, P साहतो, P om. जो, P सिरिपसावल्द्धों, ग adds य before लद्धों, ग न दहधम्म- 6 > ग adds सो अहं before णामं, P मेत्त for मेत्ते, P भावनों. 7 > ग adds य before संठिवया, ग -धावणं, P तप्रकलिहेगा. 8 > P om. य, ग ए उद्धम्मस्स, P महादेखी for दहा देवी. 9 > P पुन्छिए सवतं पि माहियं बुत्तंतं. 10 > P जिप्तेहं, P दो for दोणिण, ग विजयं पुरविरे 12 > P दहप्पत्रिलहेण. 13 > P समाणाई for सिन्छितं, P नवज्ञाई. 14 > ग गथउल्सिमा म जुल्नाइसिसा मिलेते. 15 > ग वहल्रह्मग, P तण for वण, P सहिर्सि for सरहर्स. 17 > ग पछ्छुले , ग रंग वव म रंग वा । 18 > ग कुवियमहाभुआधिनिग. 19 > P पाउमनवयस्स. 20 > P om. च. 21 > ग गह for गंध, P पल्लेमल्याओं. 22 > ग वह कि मु द्व for युहु. 23 > P जहारमाणगंथकों, ग नाहिछों. 24 > P निर्च for णहे, P om. वि. 25 > P पढ़मों बुदों य, P वहिणागिरिवर्दीण. 26 > ग उन्नित, P मज्जित for सर्ज्ञित (emended), P मंदन. 27 > P नंगल for लंगल, P गमोमे for गामेमु, P घरोयरसिटिय, P वियद for चड्य. 28 > P वंधित, P वनचेहिं for कासपहि, ग जलजलं, P कि चवावहिं हे मु रू. 29 > प्रयम्काम, प om. छद्धाव, प om. वित्ति, P सम्हाण, प वावहसाधुणभद्धयं च ति, P नवहरयं ति ।, प adds अवि य किंदि ति. 30 > प्रारामग्योरणीहिं द्वेतो, P नवहरिं वि. 31 > प्रतिसिम for परिसे, प परस्थावहवन 32 > प्रवर्ण किंदिणहिं ग विष्णिनिक्तों. 33 > P महिदंसणिहिं, प राईजणमुक्ण, प दहअदयादिण्णदिष्णं गयं.

3

18

21

24

अणुदियहं पि गर्णेती तं दियहं णेय जाणए मुद्धा । भीमोहिं रक्खसेहिं व हिय-हियया काल-मेहेहिं ॥ अणुद्धमय-ह्यंतीए बाह-जलोबालि-मइल-वयणए । पेन्छह जलमो जलमो गय-कजो गजए उविरें ॥ मा जाण ण बज्जाहं मा ए मलिणाई विद्य-सिहराई । सिहयायण-बेलविया मुच्छा-विरमे समूससिया ॥ गज्जसि मल्ल विज्जालो सि दे गज जलय मा उविरें । झीण-सिरिएण तेण उज्जिय-झीणाऍ बालाए ॥ इय णव-जल्हहर-माला-मुहल-मिकंतेहिं को ण जुरविमो । तव-संजम-णाण-र्य साहु-जणं णवर मोत्तृणं ॥

६ तम्रो तं च तारिसं छिक्तिका भहिणव-मिलण-जलय-माला-संवलंतुष्वेल्वाण-बलायावली-कय-कवाल-मालालंकारे सत्ति <sup>६</sup> तह्य-णवणिग-विलसंत-विजुल्लए गजिय-मीमष्टदास-णवणावयु-केली-वावड-हर-रूव-हरे मेघ-संघाए गजेत-मेह-सह-संका-लुएस प्रशासामेसु माणस-सरवर-माणसेसु सुन्ध-रायहंस-कुलेसु चितियं कुमारेण । मवि य ।

9 कसिणाण विजु-पुंजुजलाण गर्जंत-मीम-णायाणं । मेहाण रक्खसाण व को चुक्क णवर पंथिमा ॥
ता ण जुजह मह पहं पिडविजिङ्गण । एवं च पिडविण्मे णव-पाउस-समए तेण भाउणा सह अणुवियहं वहुमाण-सिणेह-भावो
अध्यित्रं प्रयत्तो । तको कमेण य संपत्तेसु हंदमह-दियहेसु कीरमाणासु महाणवमीसु होंत-मणोरहेसु दीवाली-छण-महेसु
12 प्रयत्तासु देवउल-जनासु वोलिए कलदेवूसवे णिप्पजनगणेसु सम्ब-सासेसु बल्कणिसासु कलमासु हलहल-विहुरेसु 12
पुंडेच्छु-वणेसु वियसमामेसु तामरस-संदेसु कथ-कंदोष्ट-कण्णपूरासु सालि-गोवियासु ढेकंतेसुं दरिय-वसहेसु कोमल-बालसुणाल-वेलहल-बाहुलह्यालंकार-धवल-वलयावली-ताल-वस-सल्खललासुहलालाव-गीय-रास-मंडली-लीला-वावडेसु गामंगण15 मोट-जवाण-जुवल-जनेसु विंतियं कुमारेण । 'गंतव्वं मए तेण कक्रेणं । अवि य ।

तं जारहंति कजं जं ज समाणेति कह वि सप्पुरिसा । आवसे उण जीयं वयं व णियमा समाणेति ॥ ता ण जुत्तं मज्ज्ञ असमाणिय-कज्जस्स इह अच्छिउं' ति चिंतयंतेण भणिको दृष्पफलिहो । अवि य ।

<sub>8</sub> 'ज्ञायस्स केण कजं अवस्स णरणाह सव्व-जीवस्स ।' - णरवष्टणा भणियं ।

'जह सीसह तुम्ह फुडं जायस्स तु मधुणा कर्ज ॥' 21 कुमारेण मणियं 'सहो जाणियं, स्रण्णं पि पण्हं पुश्किमो' । स्रवि य ।

'इट्टस्स अणिट्रस्स व संजोए केण कह व होयब्वं ।' भणियं च सेणावहणा ।

🚜 'को व ण-याणइ एयं संजोए विष्पक्षोएणं ॥'

\$ २४१ ) इमिन्म य णरवद्णा उल्लिय, समागे जंपियं कुमारेणं सहासेण। 'जाणियं तए संजोए विष्यक्षोएण होयखं, ता वचािस अहं तेण कारणेणं'ति। णरवद्दणा भणियं 'किं अवस्सं गंतव्वं कुमारेण। जह एवं, ता अहं पि सयलं 37 परिच्हजण रजं वचािम कं पि पएसं। तत्थ अणगारियं पव्वजमन्भुवेहािम'त्ति भणमाणा णीहिरिया ताओ पश्लीओ। भणियं च 27 णरवद्दणा 'अहं सब्व-बल-वाहणो चेय तुद्द महाओ तं विजयपुरविं वचािम'। कुमारेण भणियं 'ण एवं, कंण किं कजं। जेण दुसामो देसो, तूरं विसयंतरं, बलवंता णरवद्दणो अणुबद्ध-वेरा, तुद्धभे थोवं बलं ति, तेण एको चेय सत्त-सहाओ तं 30 कजं साहेहािम'। तेण भणियं 'जह एवं ता अभिष्याय-सिद्धौ होड कुमारेण वि भणियं। 'एवं होड गुरूणं पसाएगं'ति 30 भणमाणेण समार्किंगिओ। पिद्धओ पाप्सु कुमारो, पणिमओ य साहिम्मवस्स। 'वंदािम'त्ति भणमाणो चलिओ कुमारो विक्खणं दिसाओगं। तओ णरवर्ष्ट्रं वि ठिओ पलोएंतो कुमार-हुतं ताव जा अत्वरिको तहण-तहवर-वण-स्था-गुम्म-गहणिहिं

<sup>1 &</sup>gt; P गणंती तं दिवहं, P महिला सा for व हियहियया. 2 > P अणवरय हवंतीए वाहजलोरहियोयनयणाए 1. 3 > J वहाइं for वहनाइं, P 1 मयसियण. 4 > P जलय मा एवं 1 उविरम्ह वासिएणं विश्लोयन्त्रीणीए बालाए 1. 5 > J साहुअणं. 6 > J जलिय, P म्वेह माणा, J पलायापती. 7 > J "णारंघ-, J केवली for केली, P संकालएगु. 8 > J "एपलाय", J repeats मुढ, J "हंसलेलेनु. 9 > J भीममायाण 1, P महाण for मेहाण. 10 > P om. च, P सम्म for सह, J अणुदिअहा, JP बहुमाण J सिणेहोबयारो वोलाविंव पयसो. 11 > P om. य, P adds बोलिए बलयवन्त्रसवो क्रीटा दियहेनु, J क्रीरमाणेनु, P दीवालिय- 12 > P जुत्तासु for जत्तानु, P om. वोलिए बलदेबुसवे, P नित्यज्ञमाणेम, J सन्वसस्तेम. 13 > J पुण्णच्छरणेनु P पुन्नच्छुवणेनु, J वणेस for संदेमु, J जलासु for पूरासु, J सालः, P सालिणावियानु देंकतेनु, J वसमेनु. 14 > P तालवसलामुहलाराव, J रोसय for रास, J ला के P कीला for लीका. 15 > P गोह for गोहु, P जुयलजलेनु, J adds त्ति before वितियं. 16 ) J तण्णारहंति P तं नावहंति, P समाणंति, J वहं for वयं, P ति for ब, P समाणंति. 17 > J दप्पप्पतिहते. 18 > J जीअस्स for जायस्त. 20 > P तुच्च for तुम्ह, J जातस्स, P उ for तु. 21 > म जाणियं अ अण्णं पि मच्झ पुच्छिमो. 22 > P कह वि for कर व. 23 > J om. च. 24 > P repeats एयं, P विष्यओनेणं. 25 > P एवंमि for इमिन्म, P विष्यओनेण. 27 > P कि पि for के पि, P ओ for ताओ. 28 > P दिख्यादि तस्स वचामि, J om. केण. 29 > P तुच्हे थोवं. 30 > P साहेसामि, J adds तुहं before होन, P om. ति. 32 > P दिख्यादिसामां, J दिसाओं , J om. कुमारहुत्तं, P जाव for जा, P तह्यरवप्राणख्या.

l

ाति । तथी आताओ गेहं । दिस्किकण दिस्किकि संमाणिकण संमाणिको संठाविकण पणह्यणं काळण करणिकं दासण । दायकं भोत्तूण भोजं तक्सणं सेय णीहरिको । अव्भितर-घर-वियरमाण-विरह-जरूण-जालावली-तविक्रंतुस्वसमाण-णयण-पलाल-3 माल-सकजल-बाह-जल-पवाह-पूर-पसर-पब्चालिकंतं पलोहकंतो दीण-विम्रणेणं विलासिणियणेणं णीहरिको सो महासस्तो । 3

§ २४२ ) कुमारो वि कमेण कमंत्रो अग्रेय-गिरि-सरिया-महाडईं नो य वोलेमाणो णाणाविह-देस-भारत-बुद्धवस-अपिय-व्ययाई बोलेमाणो अणेय-विव्य-विज्ञाहर-मणुय-बुत्तंते पेच्छमाणो संपत्तो तं दाहिण-मयरहर-वेछा-करणं विजयापुरवरी-विसयं। 6 विट्ठं च तं कुमारेण। केरिसं। अवि य, बाण-खेब-मेत्त-संठिय-महागामु। गामोबर-पय-णिक्खेब-मेत्त-संठिय-णितंतर-अवल्ड्ह् । 6 अवल्ड्रर-पुरोहड-संठिय-वणुज्ञाणु। वणुज्ञाण-मञ्झ-फल्जिय-फणस-णालिप्री-वणु। णालिप्री-वण-वल्गा-प्यफली-तह्ययह। तह्यराख्य-णायवक्षी-कया-वणु। वणोत्यद्वयासेस-वण-गहणु। वण-गहण-णिरुद्द-विणयर-कर-पदमारो य ति। अवि य।

बहु-सुर-णियर-भर्मतर-दिष्व-महा-तस्वरेहिँ उच्छद्द्यं । बुह्यण-सहस्स-मिरयं समां पिव सहद् तं देसं ॥ १४ तं च तारिसं देसं मञ्झ-मञ्झेण अणेय-गाम-जुवङ्यण-छोयणेंदीवर-माछा-पूर्इकंतो गंतुं पवत्तो । तको कमेण प दिद्वा सा १८ विजया णयरी । केरिसा ।

५ २५६ ) अवि य । उनुंग-धवलहरोवरि-पवण-पहच-विल्समाण-धवल-विमलुक्कल-कोड-पदाया-जिवह-संकुला, 21 णाणाविह-वण्ण-रयण-विष्णाण-विष्णास-विणिस्मविय-हिम्मय-सिहरगा-कंचण-मणि-घडिय-पायार-वलय-रेहिर-विदुम-मय- 21 गोउर कवाड-मणि-संपुढ ति । जा य लंकाउरि-जइसिय धीर-पुरिसाहिट्टिय ण उण वियरंत-रक्खसाउल, धण्य-पुरि-जइसिय धण-णिरंतर ण उण गुज्सय-णिमियत्य-वावार, वारयाउरि-जइसिय समुद-वल्य-परिगय ण संणिहिय-गोविंद । जिहं च ण 24 सुम्बंति ण दीसंति वयणहं बहुयणहो सल्यणहो च । जिहं च दीसंति रिमर्जति व रोल्डं लायल्डं च धवलहरेसु कामिणी- 24 वयणेसु ति । किं बहुणा,

सिरि-सोहा-गुण-संघाय-बिह्व-इक्सिकण्ण-णाण-भासाण । युंजं व बिलिम्मिबिया बिहिणा परुपिग-मीएण ॥

27 तीए जयरीए उत्तरे दिसि-विभाए जीसहो जिसण्णो राय-तणको बितिउं पयत्तो । 'बहो एसा सा जयरी बिजया जस्य सा 27 साहुणा साहिया कुवरूयमाला । तो केण उज उवाएण मा मए दहुड्या । अहवा दे पुष्कामि कं पि जर्ण ताव पडार्से । को उज एवं वियाणह । बहुवा पर-तित-तग्गय-बाबारो महिलायजो, उद्ध-रच्छा-जीवणो चहु-जणो य । ता जहा सखल्बि-साहिण30 मितु-सुद्वमंगुली-सजाह-चळण-पहिविब-रुंटिको मग्गो दीसह एसो, तहा लक्स्वेमि हमिणा उदय-हारिया-मग्गेण होयहंत्र । 80

<sup>2 &</sup>gt; प्र अब्भेतर, प्र तिविद्यमाणगयणथलाणगल, P ब्वन्तमाणानयण · 3 > P बाहरूपवाह, प्र प्यवाह, P पव्वालिखंती अवली-इजातो, P विलासिणीनीहरिओ. 4 > P गिरिया-, म दुलक्ख P दुलक्खं. 5 > P adds जणन्त्रयाई after जंपियन्त्रयाई, P trans. poses तं after लगां. 6 > P om. तं, J om. केरिसं, P वाणक्खेव, P महावाम, J गामोश्ररपाणखेवमेत्त, P धवलहरा। धवलपुरों 7 ) उ -परोहह, P मंदिय for संठिय वणुब्जाणु, P om. कलिय, P -नाहिण्ये दिवण ।, उ णालिपरिवण-, P पूराप्कलीतस्वरः लयाजण, उ गहणरुद्ध, P पब्सार, J P व for य. 9) उ चंदण for णंदण, P एवा for एला, उ पर्वेगी. P सञ्जरिस, पायच्छाविश्रओ, P 022. वर्हति कीर्रार्रेक्षोलयेख कोअयजन्तभो व, J सब्जणपतमागभई. 🛮 🗓 🕨 तर्शिस रई, P विययं व उ धावंति तज्ञयपामर च धायंति आवाणा माहवी. 12) P मजय for मुझ्य, उ महुशर व, उ महिश for पहियः 13) P सीयलः ण, J उच्छुरणई, J onc. ण कलत्तई, P जिण for जण, P संघायइ, P जिंह च पामरसयणधुम्मुराणे यं च लोयणणंगर- 14 > J P व for य, P त्रक्षे पुण बालकालनारागु, J बालकलिनारा°, P रंभिरा'. 15 ) J तणुअवावड, P धवलदलमाण, P om. विक्खेव, P P अण्णे पुणु, J संकर- 16 > P वसमेकः 17 > P बहुन्तरहिवणनिरंतर, P तरुवणेहिं, J उ for नं 18 > J om. तं च तारिसं देसं, P देसमज्ज्ञं, J जुनइजर्णेदीनर P जुनईयणलोयणंदीनर, Pom. य. 20) J धनलहरोअर-, P विमलुव्यज्जल, P संकुलंै. 21) P विण्णास for विण्णाण, P विणम्मविय, J पायास for पायार, P रेहिरे. 22) J जन्म for जा य, P विरयरंत, P धरियपुरिसजहजहजिस्य 23) P गुज्झयनमिअत्य, P जहसिया, P सिन्निहिया, P जहि च दीसीत न मुनंति वययदं बहुवयणहो 24) Jadds च after वयणइं, J च for व, P रमिब्बंति चंडायलइं द्रायलइं च. 26) J एण for णाण, J विजिन्मविनं, P पलवनाभीएण. 27 ) उ तीय, P दिसाविहाए निस्सही निमन्ना, P एरब for नत्थ. 28 ) s repeats साहुणा, P ता for तो, P कि पि for कं पि, P repeats वृहुजणो for चहुजणो, P ता नल्लिय. 30 > J मिर् for मिद्र, J लेखितो, J उअय, P उदयाहारिया.

<sup>1</sup> का कुता होहिह पत्व मे पठती, ता इमिणा चेव वचामि' ति चिंतवंतो समुहिओ कुमारो । जाव थोवंतरं गमी ताव पेच्छह् 1 नाचरिया-बंदं जल-सरिवारोबिय-कुष्टपं । तं च दट्टण तस्त य सरगास्त्रागो जिहुय-पय-संचारो गंतुं पयसो । सणियं एकाए 8 माबरियाए 'मा, एसा डण कुवल्यमाला कुमारिया चेय सर्य जाहिह, ण य केणह परिणावेहिह'। अण्णाए भन्नियं 'कि ण रूवं 3 क्षुंदरं । कि तीय ण बिहिणा बिहिया वीवाह-रत्ती, जह जाम रूव-जोव्वण-विकास-खास-सोहरग-मडप्फर-गव्विया कुल-रूव. बिह्य-संयुज्जो वि जेच्छ इ जरणाह उसो'। अज्जाए अणियं 'केरिसं तीए रूतं जेण एरिस्रो महण्करो'। अज्जाए अणियं 'किं 8 तीप् ण सर्व संदर्र संदरेण मोर-कलाव-सरिसेण केस-पब्भारेण, कमल-दल-णिलीण-भमर-जुवलेण व अध्विवसप्णं,ते**क-वारा**- ६ ससुजायाप् णासियाप्र, पुण्णिमायंव-सरिसेणं मुहेणं, हरिय-कुंभ-विष्ममेनं थणबट्टेणं, मुट्टि-नोउग्नेणं मञ्जा-देसेणं, कणय-कवाब-सरिसेण विवंबवडेणं, सुणाल-णाल-सरिसेणं बाहा-मुबलेणं असीय-पल्लबारुगेणं चरण-करवलेणं कित्तीए रूवं वण्णीवह'। 9 भण्णाए भणियं 'हुं केरिसं तीए रूर्व, जा काला काल-वण्णा णिकिट्ट-भमर-वण्णा'। भण्णाए भणियं 'स**र्च**'। ताए <sup>9</sup> मणियं 'कोमो मणह, काला किंतु सोहिया'। मण्याए मणियं 'मणेय-मुत्ताहरू-मुवण्ण-रयणारुंकार-वेचह्या महं तीए माणे कंदेनि'। अण्णाप् भणियं 'ण एत्य रूनेण ज वा अण्णेण, महादेव-देवी पसण्णा, तीसे सोहत्यं दिण्णं'। अण्णाप् भणियं 12 'एरिसं कि पि उवबुत्यं जेण से सोहमां जायं'। अण्णायु मणियं 'जे होड ते होड अध्य से सोहमां, कीस डण ण परिणि- 12 बाहु'। बच्चाए भणियं 'किर केण वि जाणपुण किं पि इमीए साहियं तप्पसुई चेय एस पादको लंबिओ'। 'तं किर कोइ जह सिदिहिह सो मं परिणेहिह, अण्णहा ण परिणेहिइ ति वेणी-वंधं काऊण सा ठिय'ति भणंतीओ ताओ अहकंताओ । 15 कुमारो वि सहास-कोऊहरू-फुक्ट-गयण-खुयस्रो चिंतिउं पयत्तो । 'अहो, लोगस्स बह-वत्तव्वास्तवत्तर्गः। ता वबह तं रिसिणो 15 वयणं जहा पादयं लंबेहिह सि । तेण णयरि पविसामि । सविसेसं से पडिसं उवलहामि' वितयंतो उवगक्षो कं पि पएसं । दिदं च महंतं महं। तत्य पुष्टिको एको पुरिसो 'भो भो पुरिसा, इमी कस्त मंदिरवरी' ति। तेण भणियं 'भट्टा भट्टा, 18 ण होड्ड इसं संदिरं किंतु सब्ध-चट्टाणं मढं'। कुमारेण चिंतियं 'क्षरे, एत्य होहिड्ड फुडा कुवलयमाला-पउत्ती। दे मढं थेय 18 पिनसामि'। पिनदो य महं । दिद्रा य तेण तम्मि चहा । ते य केरिसा उण । अवि य ।

काडा कण्णाडा वि य माकविय-कणुज-गोझवा केह् । मरहट्ट य सोरट्टा उक्का सिरिअंड-सेंधवया ॥ 21 किं पुण करेमाणा । अवि य ।

अणुवेशो फर-सेड्डं श्रांसचेणु-पवेस-कणय-वित्त डंडं च । कुंतेण रुउडि-इखं बाहू-जुन्सं णिउंट् च ॥ श्राक्षेत्रस-तीय-बाह्य-माणय-डोंबिक्षिय-सिमाडाईयं । सिक्संति के वि छत्ता छत्ताण य णश्चणाई च ॥

१ १४४ ) ते य तारिले दरिजम्मच-महाविश्व-वारण-सिर्ले पछोप्तो पितृहो कुमारो । दिहानो य तेण वक्खाण- 24 मंडलीनो । विंतियं कुमारेण 'अप्, पेच्छामि पुण किं सत्यं वक्खाणीयः । तत्रो अल्ली गो एकं वक्खाण-मंडलि जाव पयइ-पद्मय-कोवागम-वण्ण-विवारादेस-समासोवसग्ग-मग्गणा-णिउणं वागरंग वक्खाणिजाः ति । अण्णत्य स्त्र-रस-गंध-फास-सद्द्र- संजोय-मेच-कप्णा-स्वत्य-खण-मंग-मंगुरं वृद्ध-दिसणं वक्खाणिजाः । कत्यद् उप्पत्ति-विगास-परिहाराविध्य-णिवेग-सद्दावा- 27 वस्त्र-पयइ-विसेसोवणीय-सुद्द-दुक्खाणुभवं संख-दिसणं उग्गाहीयः । कत्यद् दश्व-गुण-कम्म-सामण्ण-वित्य-सम्बाय-पयत्य - स्व-णिक्वणाविद्य-भिण्ण-गुणायवाय-परूजणपरा वहसेसिय-दिसणं परूजेति । किंतिच पश्च-खाणुमाण-पमाण-कक्क-णिरू-अण्ण-विवाद-परिवाप वस्त्र-प्राय-पर्वाचाय-पर्व-वक्षप्यमाणाइवाहणो मीमस्या । अण्णत्य प्रमाण-प्रेय-संसय-णिण्णय छरू-जाइ- 30

<sup>1)</sup> P तफड़ा होहमे पउत्ती 2) P नयिया, P जुड़हं, J च for एक्काए, P एक्कोए. 3) P माए एसा J om. कित्तस्त्वं सुरं, P कि मरूवं. 4) P om. तीय, P adds य befor' विशिषा, J inter. विहित्रा & विहिषा, P विहिषा विहिष्ट करेंचू नवेत् eto. (the passage repeated here as on p. 148 line 12 to p. 149 line 1) to पणइयणं, P वाह for बीज़ार, J ती for रती, J adds किण निश्मा before जह, P om. लास. 5) P सेपुक्ते, J जरणाहपुत्तो, J ती है, J तीय ण रूत सुररंगुररेण. 6) P न for ण, P जुनलेण धनलच्छीवत्तएण J जुनलेण व अच्छिनतेणं 7 ) J समुज्जअए, J मन्द्रोण, P नक्कायारेण for कथालप्तरिसेण. 8) P नाहुजुश्लेयणं, J नल्ला, J कित्तीय P कि तीए, J क्वीयित (originally perhaps पुन्छीयित) P पुन्छह for वणीयह 9) P हुं, J ती है, P कालव 10) J तीय. 11) P संहीए for क्विम, P क्वेण वा अक्रेण वा सुहदेनी पश्चा ती से, J तीय से for ती से. 12) P उनज्ञ हं लें अपुण्णाए जेग से से हिक्साओं अण्णाए, J कीत पुण. 13) J P तत्वभू हं, P पाईओ लेनिड़ 14) P जो for जह, J शिदिहिति P निरिहिंद [विदिह्द?], J परिणिहिति P परिणेदित्त, J परिणेदित, P से for सा, P भारतीओं अजकताओं. 15) P कोका खुण्कुल, P पयत्ता, J जोअस्त, J एअं तस्त for तं. 16) P पायायं for पादन, J लेनिहिनि, P om. ति, P om. ते, P प उत्तिसुन , P सुगवओं वा उगनओं. 17) P om. इसो. 19) P sulec. तीम के तेम, P adds य क्षिरण नहा, P ते या केउता. 20) P माकिया जड़का. 17) P om. इसो. 19) P sulec. तीम के तेम, P adds य क्षिरण नहा, P ते या केउता. 20) P माकिया जड़का. 17) P om. इसेपाणों. 22) P फरलेंदें असिधणु, P वित्तंत्त न कित्ते, J टक्का सिरिअटिंथ P दक्का किरिआर्स के 23) प्रतिनवादत, P नाणवाहीनिल्यासंग्यहाईया। विक्तंत्त के विक्ताण. 24) P om दरि, J सिविसेर्स for मिरिसे, P दिहा ठतेम. 25) प्ररेपाणीमें, J क्वेश विनित्तक्रमणा विक्तंत्त व क्वाणियते, J सहावातक्रमणा क्वेश किर लिए, J वस्ताणीयति, J सहावातक्रवपयिति P महानातक्तन प्रणानातन, P om. ति, P सं ग्रीयनिनिक्तम्मण किर्तालक्ष प्रवालिति हो कि किराणाविति. 29) J om. हत, P निक्कणाविति कि., J ग्रुणान्वात-, P om. प्रमं, J कर्व for संत, J स्ववातिवित्त मिन्द म

केरिसा। अविय।

। किमाहत्वाण-बाइणो षद्याइय-दरिसण-परा । किहिंचि जीवाजीवादि-पगत्याणुगय-दस्वद्विय-पञ्जाय-णय-णिरूनव्या-विसागोः । वाकद-णिबाणिबाणेयंतवायं परूर्वेति । कत्यइ पुदद्-जल-जलणाणिलागास-संजोव-विसेसुप्पण्ण-चेयण्णं मक्ता-मदं पित्र अस्त्यो क्रीख-बाय-परा कोगायितग ति ।

§ २४५ ) हमाई च बहुष कुमारेण चितियं। 'महो, विजया महापुरी जीए दिस्सणाई सम्याई पि वक्सामीयंति। मह जिडका डवज्यायः। ता कि करेमि किंखि से चालगं, महया ज करेमि, कमं पुणो विह्रडह । ता कारेयस्वं मए कमं 6 ति चितिकण मण्यात्य चलियो राय-सणमो । सवि य । तत्य वि

के वि णिमित्तं अवरे मंतं जोगं च अंजणं अण्णे । कुह्यं घाउच्यायं जिन्कणि-सिद्धिं तह् य खत्तं च ॥ जाणंति जोग-मार्ल तत्यं मिच्छं च जंत-मार्ल च । गारुळ-जोड्स-सुमिणं रस-वंध-रसायणं चेय ॥

9 अंदिविश्व-णिरुतं प्रत्यकेंकं तहेंद्यांकं च । दंत-कय-लेप्य-करमं चित्तं तह कणय-करमं च ॥ विस्तार-तंतं वालय तह भूय-तंत-करमं च । एयाणि य अण्णाणि य सयाइं सत्याण सुम्बंति ॥ तभो कुमारेण चितियं । 'अहो साहु साहु, उवज्याया णं बाहत्तरि-कला-कुसला चडसिट्ट-विण्णाणक्रभंतरा य एए' ति 12 चिंतयंतो विलिओ अण्णं दिसं राय-तणओ । तत्थ य दिट्टा अणेए दालि-बट्टा कंबल-वेय-पाढ-मूल-बुद्धि-विरुवरा चट्टा । ते उष 12

कर-माय-कुढिल-केसा णिड्य-चळण-प्यहार-पिडुलंगा। उण्णय-सुय-सिहराला पर-पिड-चल्ड-बहु-मंसा॥

15 भ्रम्मत्य-काम-रहिया बंभव-भ्रण-मित्त-विज्ञया हूरं। केइत्य जोध्वणत्या वाल चिय पवसिया के वि॥

16 पर-जुवह-दंसण-मणा सुहयत्तण-रूव-गिव्या हूरं। वेत्राण-वयण-ण्रयणा इट्टाणुग्यट्टं-मट्टोरू॥

ते य तारिसे वृत्ति-बट्ट-छन्ने वृट्टण चिंतियं। 'श्रहो, एत्य इमे पर-तित्त-गग्य-मणा, ता इमाणं वयणाओ आणीहामि

18 कुवल्यमालाप् लंबियस्स पाययस्स पडितं। अलीगो कुमारो। अपिओ पयत्तो। 'रे रे आरोह, भण रे आव ण पर्दुसह। 18 जनार्दन, प्रच्छहुं कृत्य तुल्मे कल जिम्यल्या'। तेण भणियं 'साहिउं जे ते तओ तस्स वल्क्ष्यप्लयहं किराहर्द तण्प् जिम्यल्या'। तेण भणियं 'किं सा विसेस-मिहला वल्क्ष्यइिष्टा'। तेण भणियं 'बहहा, सा य भडारिय संपूर्ण21 स्वलक्षण गायत्रि यदसिय'। अष्गेण भणियं 'वर्णिंग कीहरां तन्न भोजनं'। अण्गेण भणियं 'चाई भट्टो, मम भोजन शा स्पृष्टं, तक्षको हं, न वासुकि'। अण्णेण भणियं 'कत्तु चडित तठ, हृद्ध्य उल्लाव, भोजन स्पृष्ट स्वनाम सिंहसि'। अण्णेण भणियं 'करे रे वट्टो महामूर्क, वे पाटलिपुन-महानगरावास्तव्ये ते कुत्था समासोक्ति बुक्तंति। अण्णेण भणियं 'कस्मादिप इर्ष अम्बोपि विद्याद्यः संति'। अण्णेण भणियं 'महो, मसं स्वं विद्यादः, किं पुणु भोजने स्पृष्ट माम किंवत् । तेण भणियं 'महे, महान्त्रके व्याहेतियां। अस्वेत्व क्लरालावक्तं वाल-देसियां।। अस्ता को

<sup>1)</sup> म न्यानिणो, ए नद्द्राह्य, म ए "जीवाइ, म "पटस्वाणुगन, ए "णुगनदस्याद्भ्रहः उ °णेअंनवातं, १ "वाय रूवेंति, उ "जलगणिला", उ विसेतव्याणाचे । गां, १ मयं for भटं. 3 र जात-, १ परलोबगायभित्ति । 4) P trans. दरिसमाइ after पि, अवस्ताणियति. 5) s inter. करेमि & किचि. 7) अ जीअं, ए जक्तम, अ तहेंच. P खर्क 8 र जो अमालं, P मित्यं च जेत्तमालं, P गारुडमाइसामिणं, र जोतिसः 9 र छ विति, र तहेय इंद P तहे स्वालं, J om. the line दंतक्य etc. 10) प्र मृतः, प्र एताणि, प्र मृताई. 11) ए उवस्ताया, ए बाहु तरिकाला, प्र विण्णाणरु (भ ?) सरा य एपति . 12) P चलिओ for बलिओ, P दिसंतराय, J om. य, J अणेये दालिबिहा, P अणेय, P वेयपाय-, P om. बुद्धि, J ते पुण 14) म अञ्चय for उण्णय, म बहु मासाः 15) प्रजण for धण 16) म मुवन्तगह्न 17) म नारिसं, प्रदालिबिट्ट, प्र Inter ણસ્થ ઇટ ફ્રેને, ક્લાળિટામિઃ 18 > ગ વાત નરસ, ગ અંધિ કંકબે વિલંક, કલાવ ન પ્રમુદ્ધ જરૂર 19 > ગ યુચ્છ ટ કહ્ય, ગ સગિઓ, કળાળ-ते, J वरुक्यवर्ष्ट्रवर, Jom. किराइडं. 20) JP विसे for विसेस. The passage अहहा to क्यपति (lines 20-26) is found only in s; it is given in the text mostly as it is with the restoration of q-gfd. 21) महो or रहो. 22) हच्च or हद्भय. 23) ते is added below the line. 24) महकाइ or नहकाइं. Instead of the passage अहरा to तथवति found in s and adopted in the the text above, r has the following passage which is reproduced here with minor corrections: 'अहह कंड संड सुनिहल कलोल भाल भडारिया दत्तिकय सरस्ति-जरसिया'। तेण भणियं 'अरे, दश्चारिणी सा'। 'अहह इमं कुभक्षर-नवकान्फ मात भटारिया गंगादेवि जरसिया भरमीकरेखा'। तेण मणियं 'अरे स्वं मुज्यमान्या सा सस्यहेहि दीर्घ-धवलेहि लोजनेहि निरकृति' । तेण मणियं 'हुं हुं मसन्य-चालि-निरीकृति काइं वररुदो सति महापुनण्णीहिनमि । तहि दीर्घ-भवल-लोचनेहि झसतीव पिनतीव लुंपतीव विलुंपतीव अक्षिण्हि निरिध्यति ?। तेण मणियं अरे, तथा मणियं सा दुश्चारिणी न होति । अथ च स्वं सरपृहं निरीक्ष्यति । परस्परं विरुद्धं एहु वचनु । तेण मणियं 'अरे न-बाणाहि कामशास्त्र मदीय-शुरुष्टिद्र। यदि भवति मात सीतसनी व दमयंती अप्सर तद्षि क्षमति'।. In the following conversational passage the readings are exhaustively noted and the passage is faithfuly reproduced as in one or the other Ms. 26) P 000. य, र चितिर्ज, र "कलरालायत्तर्ण बालदेसिआणं ।, P "लावत्तर्णं मुरुक्खवहुयाणं ।

1 अण्णो बाबारो इमाणं पर-पिंड-पुट-देहाणं विज्ञा-विण्णाण-णाण-विणय-विरिष्ट्याणं चट्ट-रसायणं मोक्तूणं' वित्तवंतस्स भीणवं 1 अण्णेणं च्हेणं 'भो भो सहउत्ता, तुम्हे ज-याणह् यो राजकुले वृत्तांत'। तेहिं भणियं 'भण, हे व्याप्रस्वामि, क बार्ता 3 राजकुले'। तेण भणियं 'कुवलयमालाप् पुरिस-देविणीप् पायक्षो लंबितः'। इमं च सोऊण अप्पोडिऊण उद्विको एको 3 चहो । भणियं च गेणं 'वित् पांडित्येन ततो महं परिणेतम्य कुवलयमाल'। अण्णेण भणियं 'करे कवणु तउ पाण्डित्यु'। तेण भणियं 'वरे ण मंत्रेहिं तृगुणेहिं परिणिज्ञह् । तेण भणियं 'वरंगु वेद पदिसे, त्रिगुण मन्त्र पदिमे, किं न पाण्डित्यु'। अण्णेण भणियं 'करे ण मंत्रेहिं तृगुणेहिं परिणिज्ञह् । 6 जो सहियद पाए भिंदह सो तं परिणेह'। अण्णेण भणियं 'क्षहं सहियओ जो ग्वाथी पदिमे'। तेहिं भणियं 'कह्सी रे विव्याप्रस्वामि, गाथा पठिस ले'। तेण भणियं 'इम ग्वाथ।

सा ते भवतु सुप्रीता अबुषस्य कुतो बर्क । यस्य यस्य यदा भूमि सर्व्वत्र मधुसूदन ॥ तं च सोऊण अण्णेण सकोपं भणियं 'बरे बरे मूर्ख, स्कंषकोपि गाथ भणिस । अम्ह गाथ ण पुष्छह्' । तेहिं भणियं 'खं <sup>9</sup> पठ भट्टो यजुस्वामि गाथः' । तेण भणियं 'सुटु पढमि,

आहं कर्जि मत्त गय गोदावरि ण सुयंति । को तहु देसहु आवतह को व पराणह् वत्त ॥ 18 भण्णेण भणियं 'सरे सिळोगो अन्हे ण पुष्छह्न, ग्वाधी पठहों'। तेण भणियं 'सुटु पढिम ।

12

24

27

तंबोल-रहय-राजो अहरो रष्ट्रा कामिनि-जनस्स । अन्हं चिय खुभड़् मणो दारिद्र-गुरू णिवारेह् ॥' तजो सन्वेहि वि भणियं 'जहो भट्ट यजुस्वामि, विदग्त-पंडितु विद्यावंतो ग्वाथी पठति, एतेन सा परिणेतव्या'। जण्णेण भणियं 15 जरे, केरिसो सो पायओ जो तीए लंबिओ'। तेण भणियं 'राजांगणे महं पढिउ आसि, सो से विस्मृत, सब्बु लोकु 15 पढति' ति ।

§ २४६ ) इमं च सोऊण चष्ट-स्सायणं चिंतियं रायउत्तेण । 'कहो, अणाह-वष्टियांगं बसंबद-पलावत्तणं चष्टाणं ति ।

18 सम्बहा इमं पृत्य पहाणं जं रायंगणे पायओं लंबिओ ति पठती उवलदा । ता दे रायंगणे चेव वश्वामि' ति चिंतेंगे णिक्खंतो 18

रायतणओं मढाओ, पिंडिहो णयरीप् विजयाप् । गोउर-दुवारे य पिंतिस्तस्स सहसा पवाइयाइं तूराइं, आहयाई पडहाइं,
पविजयाई संखाई, पिंडयं मंगल-पाढण्ण, जवजयावियं जगेण । तं च सोऊण चिंतियं कुमारेण 'करे कत्थ एसो जय
श्री जवासहो तूर-रवो य' जाव दिट्टं कस्स वि विणयस्स किं पि कर्जं ति । तओ तं चेय सउणं मणे चेत्तृंगं गंतुं पयत्तो जाव 21

थोयंतरे दिट्टं इमिणा अणेय-पिंग्य-पसारियाबद्ध-कय-विक्रय-पयत्त-पबद्धमाण-करूपल-रवं हट्ट-मगंगं ति । तत्थ य पविसमाणेणं विद्वा खणेय-देस-भासा-लिक्कप् देस-विण्य । तं जहा ।

कसिणे णिट्टुर-वयणे बहुक-समर-सुंजए शक्जे य । 'श्रडहे' त्ति उछ्नंते शह पेच्छइ गोछुए तत्य ॥ णय-णीइ-संबि-विग्गह-पडुए बहु-जंपण य पयईए । 'तेरे मेरे आउ'त्ति जेपिरे मज्झदेसे य ॥ णीहरिय-पोट्ट-बुब्बण्ण-सहहए सुरय-केलि-तिक्छिच्छे । 'एगे ले'-जंपुले श्रह पेच्छइ मागहे कुमरो ॥ कविले पिंगल-णयणे भोयण-कह-मेत्त-दिण्ण-वादारे । 'कित्तो किम्मो' पिय-जंपिरे य श्रह अंतवेए य ॥ उत्तुंग-यूल-घोणे कणयम्बण्णे य भार-माहे य । 'सरि पारि' जंपिर रे कीरे कुमरो पलोप्ट ॥

<sup>1 &</sup>gt; P इमाण, J बुद्ध for पुट्ट, P om. पुट्ट, P देहबद्धाणं for देहाणं, P विज्ञाणनाण, J विरहिशाण, J भणियमण्णेण-2) P अन्नेण, P तुब्से for तुम्हे, P नयाणह, P बृत्तांन: (?), P हो for हे, P का for का 3 > P राजकुलो, P पुरुष-, J पातओ P लंबिओ, P अप्पोडिकण, J inter. एको के उद्विओं 4 > P भट्टो for चट्टो, P on.. च, P णेण, P तनी इस परिणेतन्त्र कुवलयमाला। अन्नेण, P कमणु तलो, P पांडित्यु 5) मणियां, P सहंग, J om. वेट, J विगुणमत्र घडमि कि न P तिउणमंत कडूमि कि**क,** P पांडिल्गं। अक्रेण, P न, J त्रुगुणेहि P त्रिगुण हिं . 6 > J सहिती P सहिअउ, ग्रपातौ for पार, ग्रपरिणेति, J सर्हितजन्त्रीन्माथी, र भणिअं. 7) र व्याप्रसामि गाथ:, र ०००. पटिस स्वं, र भणिअं, र इम रवाथ १ इमा रवाथा. 8) Instead of the verse सा ते भनतु eto P has the following: अनया जगनामीगमंथरया तथा। अन्यतीप व्रजंखेमं हृदये विहितं पदं॥ 9) P अक्रेण, J सणिकां, P सुक्खा, P पि ग्वाथा, P गाथ न पुच्छह, J सणिकां, P चुव for ह्वं पठः 10) J यज्ञस्वामि (?), P आधा for नाथः 11) । आए कार्षे for आई कार्डब, P गया गोयवरि न, P की तह के देसह, । आवतित P आवर, र पराणित वात्त P पराइ वत्त क्षेण भणियं 12) र भणिअं, P adds एसी before अस्हे, P न, P पढदुं तेहिं भणियं पढहो। तेण भणियं सुह, उ भणिन in both places. 13 > उ अहरी कामिनि इहा अन्हं चिल P अहरी इहा कामिनी [Better read दट्टूण for दृष्टा], उ क्खुमह P क्षुमह, P दालिह, P निवारेह. 14 > P सब्वेह्स मि मणियं, उ भणिअं, उ यज्ञः स्वामि (?), P विदर्भवांबित्वविद्यमंती, P अबेण. 15) P om. अरे, उ पातओ, उ तीव, उ मणिओ, P राइंगणे, उ पिठतु P पढिउं, P आसि सा विसुतु सन्वो लोकुं 17 > P वह for चह, P अही वेयपायमृदबुद्धीणं असंबद्धपलावित्तणं छत्तवहाणं ति. 18) म पातओ, म पतित्ती for पउत्ती, म ते for ता, P om, दे, P त्यंगणं, म बेअ, P चित्रयंती. 19) P नवरीओ, P दुकारे, P om. यु. adds ओ before सहसा, र पहेंडयाई पविजिशाई. 20 > र -बाइएणं, P एसी जयासही, P om. य. 21 > P विवाही त्ति for कि पि कब्ज ति, P om. तं, J सउणमणेण. 22) P थोवंतरे, P अणियवणिय, J पणियपसारया, J वहुमाण- 24) P कसिणा निहर, P अरहे. 25) म मीति म पहुद, म जंपिरे य पयतीय. 26) म दुनक्ष, म पसे हे [ एको हे ], म जंबुहे, म मागचे कुमारो 27) P लोयणकद दिक्समेत्तवावारे. P किं ते किं मो, J जिय for पिय, P जंपिते, P om अह, J अंतवेते P अत्तवेष. 28) J विण्णे P बन्ने, J वारि, for पारि, P अवरे for रे, P कुमारी.

हिस्साणा-दाण-पोरुस-विश्णाण-द्या-विविधाय-सरीरे । 'एहं तेहैं' चवंते हक्के उण पेरछए इसरी ॥ ١ मारुलिय-मिड-महबए गंधन्व-पिए सदेस-गय-चित्ते । 'चउड्य मे' भणिरे सहए वह सेंधवे दिटे ॥ कंके खंडे य जड़े बहु-भोई कडिण-पीण-स्ंगंगे । 'अपमाँ तुप्पाँ' भणिरे बह पेच्छह मारूए तत्तो ॥ घय-क्रोणिय-प्रदेंगे घरम-परे संबि-विगाहं-णिउणे । 'णउ रे भक्कं' भणिरे सह पेच्छड गुजारे सबरे ॥ वहाओलित्त-विलित्ते कय-सीमंते सुसोहिय-सुगत्ते । 'अम्हं काउं तम्हं' भणिर अह पेच्छए लाडे ॥ तज-साम-महह-देहे कोवणए माज-जीविजो रोहे । 'भाउय भर्गा तुम्हे' भणिरे अह माठवे दिद्रे ॥ 6 उक्कड-दर्पे पिय-मोहणे य रोहे पयंग-वित्ती य । 'अहि पाँडि मरे' भणिरे पेच्छह कण्णाहणु क्षण्णे ॥ कुप्पास-पाउयंगे मास-रई पाण-मयण तक्षिच्छे । 'इसि किसि मिसि' भणमाणे वह पेच्छइ ताइए अवरे ॥ सन्व-कला-पत्तदे माणी पिय-कोवणे कढिण-दंहे । 'जल तल ले' भणमाणे कोसलए प्रस्तुए अवरे ॥ दढ-मडह-सामलंगे सहिरे बहिमाण कलह-सीले य । 'दिण्णले गहियले' उल्लविर तत्य मरहट्टे ॥ पिय-महिला-संगामे सुंदर-गत्ते य भोयणे रोहे । 'बाट पुटि रॉर्ट' भणंते अधि कुमरो पलोण्ड ॥ 12 इय अट्रारस देसी-भासाउ पुलइऊण सिरिद्त्तो । अण्णाइय पुलप्ट्रं खस-पारस-बब्बरादीए ॥ 12 🖔 २४७ ) तस्स य तारिसस्स जण-समृहस्स मज्झे कं उण भाळावा सुव्विउं पयत्ता । भवि य । दे-देहि देहि रोयइ सुंदरमिणमो ण सुंदरं वश्व । ए-एहि भणस तं चिय भहव तहं देमि जह कीयं ॥ सत्त गया तिष्णि थिया सेसं भद्वं पद्ण पादेण । बीसो व यत्वबीसो वयं च गणिका कणिसवाया ॥ 15 भार-सयं भह कोडी-लक्षं चिय होड़ कोडि-सयमेगं । एक-सय-प्रक्रमद्ध-प्रकं करिसं आसं च रसी य ॥ होइ धुरं च बहेडो गोत्थण तह मंगलं च सुत्ती य । एयाण उनिर मासा एए सह देमि एएहिं॥ कह मंडे संवरियं गेण्हसु सुपरिक्खिऊण वश्च तुमं। जह खजह कह वि कवड्रिया वि एगारसं देमि ॥ एवं च कुमार-कुवलयचंदो विदर्शि-मरभेणं वच्चमाणो भगेए विणयाणं उल्लावे शिस्मेंतो गंतुं पयत्तो । कमेण संपत्तो भगेय-णायर-विलया-धवल-विलोख-कोयण-मालाहिं पलोइजंतो रायंगणं, जं च अंगय-गरणाह-सहस्स-उड्रंड-नंडविय-सिहंडि-कलाव-21 विणिम्मविय-छत्त-संकुरुं । तत्थ सब्बो चेव णरवइ-जणो करयल-जिमिय-मुद्द-कमलो किंपि किंपि चिंतेंत्रो कवियणो विव 21 दीसह । तं च दहण पुच्छिको गरणाह-पुत्तो कुमारेण 'भो भो रायउत्त, कीस गरवइ-लोको एवं दीण-विमणो दीसइ' ति । तेण भणियं 'भो भो महापुरिस, ण एस दीणो, किंतु एस्थ राहणो धूया कुवलयमाला णाम पुरिसदेसिणी, तीय किर 24 पायओं लंबिओ जहां 'जो एयं पायं पूरेहिंह सो मं परिणेहि' ति । ता तं पादयं एस सब्बों चेव णरवह लोओ चिंतेह य' 24

्र २४८) कुमारेण भणियं 'ता एस पायओं केणह् कम्मि भणिए पूरिओं ण पूरिओं वा कहं जाणियन्वो'। तेण 27 भणियं 'सा चेय जाणह् कुवलयमाला, ण य अण्गो'। कुमारेण भणियं 'कहं पुण पद्यओं होह जहां सो चेय 27 इसो पायओं जो कुवलयमालाए अभिसओं'। तेण भणियं। 'अस्यि पद्यओं। कहं। हमस्स पायस्स पुण्यमेय

त्ति । कुमारेण भणियं 'केरिसो सो पाओ' । तंण भणियं 'पृरिसो सो' । भवि य । 'पंच वि पउसे विमाणिस ।'

1) ज तेह ए तेहं, ज उक्के ज कुमार्ग 2) जनलिल निद्मार्यण, ए सएस, ए बसे दश्ली for च (व) उट्य से of ज, म् सुहसे अह, जदिहो. 3 ) जवंकि मक्ते, म्रच्छमंगे, जबला तुल्या मुख्या तुल्या, जमारुण म्यारुण, 4 ) जलेलियः प्रविचाहे. 5> प्र सी बंदे सोहि । यद्ये, अ शहस्द काइं तुम् भिन्नु भिन्ने for अम् etc., Jonn. अट, ए अन्छष्ट for अस् 6) P जीवणे, P भारय, P तुब्भे for तुन्हे, उदिहों 7) उ एय for य (before रोहे), उ अदि पोणिडमरे P अडिपाडिरमरे 8) म जार for रुई, म आसि for इसि, म मिज for मिसि, म भजपाओं 9) उ सत्य for स.न, उ पत्तट्टा म परमट्टे, उ देही. 10) P सहिए अहमाण, P दिश्रहे, उरा (ठा?)हिन्ने for गहियहे (written twice in P). 11) P गांच for गर्च, उ मोइणे, P मायणे रोदे । अद्भिगढिमणेनि अवरे अधे कुमाने, उ र्राटे मणते रात्रे कुमाने - 12) र्यारिअत्तो, P निरिद्रते । अन्नेइय पुलबत्ती जनसपारस, उ अण्णार्दय पुलबर्द, उ पन्वरादीव ए बन्धरानीय 13 > उ जनसमुदस्य सन्हो काऊण अन्धना, ए केण उण-14) ए दहेरि, ए स for ण, ए एएहि, उर्कारं. 15) उत्तरस गता for सत्त गया, उथिंग सेस. एयऊण पाण्ण। बीसो अद्भवीसो, र क्रिंगसवाता १ गणिसरायाः 16) र सन, १ adds होइ after प्रष्ठ, १ च रिंग चिय होइ, र कोडिसतमेकं। पलसत्तप", र रतीया १ रत्तीसं. 17) On the verse होइ etc. we have a marginal note (1111) like this (with numerals below the words): किंग्या है। महेसक है। सह प्रतिति/७। उन्गार अग्रिस /१०। पृत्राल /१००४ उ. The text of snumbers धर्र as 2, बहेदो as 6, बोरवण as 4 and नश्तीय as 20. अ उविद्यारा एते, उ एतेहि. 18 > अ सण्यं संविति, J एआरसं. 19) म om. च. म उल्लावें 20) म नार्य for णाबर, म om. जं, म adds केरिसं before अलेय, म उहंड, उ तण्डविआ P तड्डविय. 21) P निस्मिय, J om. one किरि, P वि for विव. 22) P नरनाह उत्तो, उराव उत्ता, J adds एस ufter कीस, P om. एवं. 23) P inter. ण (न) & एस, P न्यणो, P पुरिसर्वेसिणी, P यय for तीय. 24) उपातओ, उपातयं पूरेहिति, उति for ति, P पाययं, उत्तेश, उ विश्तेष तिः 25) P om. मी, उ पातओ for पाओ, उ writes twice पंत्र वि पउमे विमाणस्मिः 2.6) रपातओ, रमणिते स्थाभिक्ष, रपूरितो ण पूरिनो. 2.7) स्थान्यस्य 2.8) रपातओ, रपानयस्य for पावस्स-

15

21

24

ितिषिण पादे इसाप् काळण गोरूप् पक्लिबिय सुद्दिजण सहाभंदारिस्स पक्लिते । तेण कारणेण पिटियं ति जो प्रमाणं ते 1 पुण तीप् रह्यं तं तत्य पादप् बिटिहि ति तभो तं पिरेणेहिह्' ति । हमं च सोऊण विंतियं रायउत्तेणं 'बहो, चुंदरं जायं 3 जेण सुपरिक्लिओ पादभो प्रेयम्बो ति । ता दे चिंतिसि, अहवा किमेत्थ चिंतियह । 'पंच वि पडमे विसाणिस्स'। 3 'अस्ट्टे तिस्स पडसे विसाणिस्स उप्पण्णा तवं च काऊण । किं पुण ताए एत्थ पादप् णिवद् पुम्बं' चिंतिऊण, हूं बित्य,

कोसंबि-धन्मणंदण-मूले दिक्खा तवं च काऊण । कय-संक्रमा जाया पंच बि पडमे बिमाणिनम ॥
6 मही जिन्दिक्षं मायाह्बस्तणं मायाह्बस्स जेण करियो पादय-बुत्तंतो कुढिल-मग्गो कभो, इमीए कुनलयमालाए मोलंबिमो । 6 ताव य उद्घाह्नो नमुह-सह-गंभीरो कल्यलारानो जणस्त रायंगणिमा । किं च जायं । पलायंति कुंजरा । पहायंति तुरंगमा । ओसरंति णरवहणो । पलायंति नामणया । जिन्दंति खुजया । नित्यक्षंति चीरा । कंदंति निरा । कंपंति कायरा । ॥ सम्बहा पल्य-समए वन खुमिओ सब्बो रायंगण-जणवजी ति । चिंतियं च कुमारेण । 'को एसो अवंदे चेय संभमो' ति । 9 पुलोह्यं कुमारेण जान दिद्दो जयवारणो उम्मूलियालाण-संभो पाडियारोहणो जणं मार्यंनो संमुहं पहाविश्रो ति । अवि य । तुंगसणेण मेह वन संटिओ हिमगिरि वन जो धनलो । हत्य-परिहत्य-वलिओ पनणं पि जिणेक वेगेणे ॥ तको,

रणंत-छोह मंखलं झरंत-दाण-वेब्भलं खलंत-पाय-बंधणं छलंत-रृष्णु-चूलयं । चलंत-कण्ण-संखयं फुरंत-दीह-चामरं रणंत-हार-घंटयं गलंत-गंदवासयं ॥ विट्ठं तं जयकुंबरं । अवि य ।

संवेख्डियग्ग-हत्थो उण्णामिय-खंधरो धमधर्मेतो । मारेतो जण-णित्रहं भंजतो भवण-णिवहाई ॥
 दाण-जळ-सित्त-गत्तो गंधायद्विय-रणंत-समरवलो । पत्तो कुमार-मूळं सह सो जयकुंजरो सहसा ॥

्र २४९) तं च तारिसं कुविय-कपंत-सच्छहं दृदूण जणेण जंपियं। 'बण्यो बच्यो, ओसरह ओसरह, कुविओ एस 8 जयहाथी। तं च तारिसं कछयलं आयण्येजण राया वि सर्अतेउरो आरूडो भवण-णिज्जहण दृदुं पयत्तो। कुमारस्त य 18 पुरमो दृदूण राष्ट्रणा भणियं 'मो भे' महापुरिस, अवेह अवेह इमाओ महग्गहाओ वाबाइजसि तुमं बालओ' ति। तओ तहा-भणंतस्त राष्ट्रणो जणस्त य हा-हा-कारं करेमाणस्त संपत्तो कुंजरवरो कुमारासण्यं। कुमारेणावि

21 संबेखिऊण बखं बाह्यं तस्त हत्थिणो पुरको । कोवेण धमधमेंतो दंतच्छोहं तिहं देह ॥
हत्थं-परिहृत्थेणं तात्र हको करयलेण जहणिमा । रोसेण जाव बलिओ चिलिओ तत्तो कुमारो वि ॥
पुण पहलो मुट्टीए पुण बलिओ करिवरो सुवेण्ण । तात्र कुमारो चिलिओ पच्छिम-भाए गयवरस्स ॥
वे वा बल्ह सल्ह गजह धावह उदाह परिणओ होइ । रोसेण धमधमेंतो बक्काइढं पुणो भमइ ॥
जाव य रिमउम्बोशे णिप्फुर-कर-धरिय-कण्ण-जुयलिखो । दंत-मुसलेसु चल्णं काऊणं ता समारूढो ॥
तत्थ य समारुहंतेण भणियं कुमार-कुबल्यचंदेण ।

27 'कोसंबि-अममंगरण-मूले दिक्खा तवं च काऊण । कय-संद्र्या जाया पंच वि पढमे विमाणिम ॥'
तं च सोऊण 'अहो पूरिको पायको' सि भणंतीए पेसिया मयरंद-गंध-लुद्धा गयालि-हलकोल-मुहिलिया मिय-कुसुम-वरमाला
आरूका य कंधरामीए कुमारस्स । राइणा वि भणियं पुलक्षंगोण 'साहु साहु, कुचलयमाले, अहो सुविरियं विरंग, अहो
30 पूरिको पायको । ताव य जयजयावियं रायलोएंण 'अहो दिन्दो एम कोइ, अहो ण होइ मणुओ' सि । ताव य ३०
णिविषया उविरि दिन्दा अदीसमाण-सुर-पेसिया सुरिह-कुसुम-बुट्टी । जायं च तं पएसं जयजया-सह-सुहलं ति ।
प्रथंतरिमम पहाइओ महिंदकुमारो जयकरिणो मूले । भणियं च णेण 'जय महारायाहिराय परमेसर सिरिददवमम-

<sup>1 &</sup>gt; P पाय, P लोगण, शि गोलण, P भेलारे, J पढिं, J पढिं, J पि त तो, P जी पुयमाणं. 2 > J तीए हृद्य, P om. तं, P पायए, J ध्रिटिति तती त, J ध्रिलिटिनि । P परिणेडियित, P तुमारेण for रायहत्तेणं. 3 > P मुपरि निखय पाई शो प्रजो ति, J प्रतेवती, J जितवाति, J जोतिक गंव वि पदमे विमाणे before अम्हे etc. 4 > P om अम्हे तिम पदमे विमाणिमा, J ता for ताए, P पायए. 5 > J कोतिम. 6 > P पायय-, P काउं for क्रेंगो, J om. ओलंबिओ। ताब य. 7 > J उच्छाइओ, P adds जरावो before जागत 8 > P विकत्थिति बीरा अंपित. 9 > P - पंजणवंशो, P om. च, P अयंहो समाने ति विंतरेण पुंजीइयं, J पुलक्ष्यं. 10 > J धंमा for खंमो, P समुहं, J समुहं पाविशे ति ।. 11 > J आगत्त्रणेण P कुंगत्रणेण, P पवर्णीम (अणेजु वेएण ॥, J adds व after नओ 12 > P संकुलं, P सच्छमं, P बप्पा for बप्पो वप्पो. 19 > P om. one. भी, P om. one अवेर, P बालो for बालओ 20 > P adds व before राहणो, P करेणस्स संपत्तो, J कुमारेण वि. 21 > P आकर्टुं, P तंत्रच्छीहे. 22 > P ताप for त्वा 23 > P पुण पुहुओ, P सुरेत्रणा, J adds वि बिंस्ट पुरियो, J पातबो ति भणेतीय, P सेय for सिय. 29 > J om. वि, J adds ति बिंस्ट इट्टावरियो अहेरस्माणा. 31 > P adds वि य before सहु. 32 > P महिंदकरिणा मुहे, P om. सिरिट्डवम्मणंटण etc. to साहसालेकार.

1 जंदब कुमार-कुनकवर्षद इनसागुर्वस-बाठंकुर सोम-साहा-णहयल-मियंक अओज्ज्ञापुरवरी-तिलय णरवर-पुंदरीय साहसालं- 1 कार विज्ञा-परिवार घरणी-कंप पर-नळ-सोह माण-घण कळा-कुळहर दिन्सणण-महोयहि विणयावास दाण-वसण पणह- 3 जण-वच्छक जब कुमार' ति । इमं च सोऊण स्त्रीला-वलंत-घवल-विलोक-लोयणेण जियिष्क्रयं रायतणएणं। 'अहो को 3 एया तायस्स पावाणं जामं गेण्हह' ति जाव पेच्छह अणेय-जरणाह-पुत्त-परियारं जेटुं सहोयरं पिव महिंदकुमारं ति । तको तं च दटुण पसरमाणंतर-सिणेह-सक्साव-भाव-पहरिस-वसुळुसंत-रोमंच-कंजुर्यगेण घहिनो मम्म-पण्से जयकुंजरो, तको 6 किसण्यो, आस्को य महिंदो, पसारिय-भुण्ण य समार्लिगियं अवरोप्परं। पुव्छिओ य 'अवि कुसलं महाराइणो, रद-सरीरा 6 देवि ति, सुंदरं तुमं' ति । ताव य जरवहणा वि विजयण विंतियं। 'अहो, अच्छरीयं हमं। एकं ताव हमं चेव इमस्स स्वाइसर्यं, दृष्ट्यं असामण्य-जय-कुंजरालंघणण्यवियं महासत्तं, तहयं जरणाह-सहस्स-पुरओ पाट-प्रणं, चउत्थं पुण दिक्वेहिं 9 कुसुम-वरिस-प्यणं, पंचमं महाराहणो हढवग्मस्स पुत्तो ति । अहो, पावियं जं पावियद्यं वच्छाए कुवळ्यमाछाए । साहु पित कुवळ्यमाछे, जिन्दाहिंया तए पुरिसहेसित्तणं हमं एरिसं पुरिस-सीहं पावयंतीए। अहवा ज जम्मंतरे वि मुणिको किथं मैतयंति'। भणिको य जरवहणा कुमारो 'समप्येह जयकुंजरं हत्यारोहाणं, आरहसु मेदिरं' ति । एवं च भणिको विक्वारों। 'जहाणवेसि' ति भणमाणो ओचरिओ जयकुंजराओ, आर्क्यो य पासायं महिंद-दुहओ, अवयासिओ राह्ण पित्रीणा व सिलेणाहं शासणाहं। जिसण्या जहासुहं। पेसिया य राहणा कुवळ्यमाछा, सिलेणेहं च पुळ्यंती जीहरिया य सा १ १ १५००। राष्ट्रणा मणियं 'को एस बुत्तेतो, कहं तुमं एको, कहं वा कप्पविय-वेसो, किं वा मलिण-कुचेको एथ्य

§ २५० ) राष्ट्रणा भणियं 'को एस बुसंतो, कहं तुमं एको, कहं वा कप्पडिय-वेसी, किं वा मलिण-कुचेलो प्रध्य 16 तुर-देसंतरं पाविनो' ति । कुमारेण भणियं 'देव जाणिस चिय तुमं । अवि य ।

जं ण सुमिणे वि दीसह चिंतिय-पुष्वं ण याबि सुय-पुष्वं । विहि वाउलीए पहन्नो पुरिश्रो भह तं पि पावेह ॥
तेण दंब, कहं कहं पि मममाणो देव्व-वमेणं भजं चिय संपयं एम पत्तो' ति । राष्ट्रणा मिण्यं 'महिंद, किं एसो सो जो

18 तए पुष्किओ दहवमम-पुत्तो एष्य पत्तो ण व ति । मिहिंदेण भिण्यं 'देव, जहाणवेसि' ति 'एस सो' ति । कुमारेण भिण्यं 18

'मिहेंदकुमार, तुमं पुण कत्य एत्य दाहिण-मयरहर-वेलालगां विजयपुरवर्रि पुष्वदेसाओ संपत्तो सि'। तेण भिण्यं 'देव

णिसुणेसु । अत्थि तष्ट्या वाहियालीए ससुद्वलोल-सुरएणावहरिको तुमं । अवि य ।

21 घावह उप्पहलो इव उप्पहलो चेय सचयं तुरत्रो । एसेस एस वचह दीसह अहंमणं पतो ॥ 21 तथो हाहा-रव-सद-जिल्मरस्स रायलोयस्स अवहरिको तुमं । तको वाहिको राहणा तुरको तुन्त्राणुमम्म-रूग्गो सेस-णरबह-जिल्ला य । तको य तूरं देसंतरं ण य तुन्त्र एउत्ती वि सुणीयह । तको गिरि-सरिया-संकुले पएसे जिवहिको एवणावस24 तुरंगमो । तको राया वि तुन्त्र एउत्ती असंमावेंतो जिवहिको सुच्छा-वेल्मलो जाको, आसासिको य अन्हेहिं एढंत-वाएहिं । 24 तको 'हा पुत्त कुवल्यचंद, किंहं मं मोत्तुं वच्चित' कि मणमाणो पुणो सुच्छिको । तको आसासिको विलविडं पयत्तो ।

हा पुत्त कत्य वश्वित मोसूण ममं सुदुविस्वयमणाई। हा देव कत्य कुमरो जिसंस ते सर्वाहमो सहसा।।

27 कि च बहुणा परायत्तो विव, उम्मत्तगो विव, गह-गहिमो विव, णट्ट-सण्णो विव, पणट्ट-चेयणो विव, सम्बहा गय-जीविमो 27

विव ण चळह, ण नळह, ण जंपह, ण फंदह, ण सुणेह, ण वेयण, ण चेतह ति । तं च तारिसं दट्टण मरणासंक-वेम्मलेण

मंतियंगण साहिमो से जहा 'सगर-चक्कविष्टणो सिट्ट-सहस्स-पुत्ताणं भरणिंद-कोव-विस-हुयास-जालावली-होमिमाणं णिहण
30 वुत्तंतो तहा वि ण दिण्णो सोगस्स तेण अत्ताणो । ता महाराय, कुमारो उण कण वि दिव्वेणं अवस्थितो कि पि कारणं 30

गणेमाणेणं, ता अवस्सं पावह पउत्ती । पुच्छामो जाणप्, गणेंसु गणया, कीरंतु पिमणानो, सुम्बंतु अवसुहको, दीसंतु

<sup>2&</sup>gt; P धरणीकंपायरबजलखोहमाणहणकयाकुलहर, J टाणवसाण, P पणदीयलवन्छल 3> P adds लोल after विलोल, P लोयणमेर्ग. 4> P पार्यार्थ जेट्ठसहोयरं. 5> P सब्सावतहरिस, J वस्च्छलंत. 6> P मुणहें, P कुलसं for कुसलं. 7> J देवीए ति । छुंदरो, P अच्छरियं, P om. इसं, P एगं ताव, J चेअ. 8> J रूपातिसयं, P जयजंजय-कुंजणविवं, P पुरहुओ, P पायपूर्ण. 9) JP वढधम्मस्स, J adds ि before वच्छाए. 10> J णिब्बिट्य उ for णिब्बाहियं, तए, P पुरिस्रवेसिचणं, J adds च after इसं, P om. पुरिस, J पाययंतीय 11> P अणित for मैतयंति, P कुंजहरं, J दृत्थरोहाणं P हत्थारोहणं, J ति for ति. 12> P पसायं. 13> J णिमण्गो, P पुलह्यं तीए नीहरिया. 14> P कप्पडीय, J क्रपडिवेसो तत्थ दूरदेसंतर पाविओ, P जेव for देव. 16> J पुरणे, P मेर्स्त for पुन्तं before ण, J हुओ and P पुर्ह् for पहुओ. 17> P अमामाणो दिव्य-, P adds बसेर्ग before संपयं, J पुत्तो for पत्तो, P om. गो जो. 18> J P दृष्यम्म-, P om. एत्थ पत्तो, P माहिंदेण, J असे for एस. 19> P om. तुमं पुण, P कत्वेत्य 20> P तुरणाव इरिओ. 21> P एस for चेय, P पुत्तो for पत्तो. 22> P जङ्गा for तुन्जा, J मगां सेस. 23> P om. य after तओ, P तुन्जा, J संकुल्य एसे. 24> P विव्यले (व्व looks like च), J om. य. 25> P अणमाणो पुन्तिओ पुणो आसासि तो ततो विज्वितं, P adds अवि य before हा पुत्त. 26> J हा देव्य 27> P नह for णहु, P विय for विव, J तहा for सन्वनः 28> P गुणद न वेय ति । तं च. 29> J जह for जहा, P सहरसा for सहरस, P कोवयस. 30> J inter सोअ (for ग) रस & तेण, P om. पि. 31> P पुन्डामि, J जाणत, P गणांतु, J गणयं, P अवमुईओ.

- प्रिमणवाई, णिश्चलंतु णेमिसिया, प्रविद्धजंतु जोहणीओ, साहेंतु कण्ण-पिसाहयाओ, सम्बहा जहा तहा पाविज्ञह कुमारस्स 1 सरीत-पडती, चीतो होहि।' एवं मंतियणेण भणिओ समाणो समासत्यो मणयं राया। देवी उण खणं भासासिया, खणं 3 पहिसया, खणं विद्यासिया, खणं णोसहा, खणं रोहरी, खणं मुन्छिय ति। सम्बहा कहं कहं पि तुह पडति-मेत्त- 3 णिवद-जीवियासा मामासिज्ञह अंतेउरेणं। 'हा कुमार, हा कुमार' ति विळाव-सहो केवलं णिसुणिज्ञह ।
- § १५१) णयरीए उण तिय-चउक चबर-महापह-रच्छामुह-गोउरेसु 'हा कुमार, कंण णीओ, कत्य गओ, कत्य । कि पाबिओ, हा को उण सो तुरंगमो दारुगो सि । सम्बहा तं होहिइ जं देवयाओ इच्छंति' सि । तरुणियणो 'हा सुह्य, हा 6 सुंदर, हा सोहिय, हा मुदद, हा वियह, हा कुवरुयचंद-कुमार कत्य गओ सि । सम्बहा कुमार, तुह विरहे कायरा इव पुढत्यवह्या ।' णयरी करिसा जाया ।
- 9 उनसंत-मुरय-सहा संगीय-विविज्ञिया सुदीण-जणा ! झीण-विलासासोहा पडत्थवहय व्व सा णयरी ॥ तओ कुमार, एरिसेसु य दुक्स-बोलावियव्वेसु दियहेसु सोय-विहले परियणे णिवेइयं पडिहारीए महाराहणो 'देव, को बि पुसराय-मणि-पुंज-सच्छमो पोमराय-मणि-वयणो । किं पि पियं व भणतो दट्टं कीरो महह देवं ॥'
- 12 तं च सोऊण राहणा 'अहो, कीरो कयाइ किं पि जाणइ ति दे पेसेसु णं' उल्लंबिए, पहाइया पिंडहारी पिंबट्टा ब, 12 मग्गालग्गो रायकीरो। उत्रसप्पिऊण मणियं रायकीरेण। मिंब य।

'शुंजिस पुणो वि शुंजसु उयहि-महामेहरूं पुद्द-रूष्टिंश । वङ्गसि तहा वि वङ्गसु णरणाह जसेण धवलेणं ॥'

15 मणिए, णरवहणा अउध्य-दंसणायणणण-विम्हय वस-रस-समूसमंत-रोमंच-कंजुय-च्छविणा भणियं 'महाकीर, तुमं क्यों, 15 केण वा कारणेण इहागओ सि' ति । भणियं च रायसुण्णं । 'देव, वङ्गसि कुवलयचंद-कुमार पउत्तीप्' ति भणियमेते राहणा पसरंतंतर-सिणेह-णिहभर-हियएण पसारिओभय-बाहु-डंडेण गहिओ करयलेण, ठाविओ उच्छंमे । भणियं च राहणा 18 'वष्ठ, कुमार-पउत्ती-संपायणेण कुमार-णिह्विसेस-दंसणो तुमं । ता दे साह मे कुमारस्म सरीर-वहमाणी । कथ्य तए दिट्टो, 18 किहें वा कांछतरिम्म, कथ्य वा पएसे, किहारं वा दिट्टस्म' ति । एवं च भणिए भणियं कीरेण 'देव एत्तियं ण-याणिम, जं पुण जाणामि तं साहिमो ति ।

<sup>1)</sup> P पुन्छियंतु, P पिसाईआओ, P कुमार तम्स. 2) P होही, J OLD समाणो, P ओ for उण, P सुन्छिया for आसासिया, John. खणं पहिसिया 3 ) प्रशेषणी for रोइरी, प्रसन्दत्त अर्थं कर्र, एप उत्तिमेत्त निमस्यद्धः 4 > John. 2nd हा, प्रविलव-. 5 ) प्रतीयच उक्क, P महापदारच्छा मुता-. 6 ) P हो उद्योग होति, P om. ति, प्रत्निश्रणी उण हा सुहयसुंदर. 7) र विथ for इव. 8) र adds अधि य hefore उनसंत. 9) र उअसंत-, १ सुदीगमणा, १ मोहा for सोहा. 10 > P om. जुनार, P आ दुक्ख for य दुक्त, P नियले for विहले, P देनि for देव 11 > [मणि-मक्लम-नयागी] 12) P adds अबि य before में न, P कहीद for क्याह, P om. ण, J om. य. 13) अ मनगालम्या राधकीराश्री नामच्यिकण य मणियं 14) P मुंजनु पुणी, P लच्छी। 15) P सिंगए for मणिए, उ णरवहणी, P दंसणावत्तण, P om. रस, उ कंच अच्छिबिणो सणियं च रायसुएण, Jom. नाणेयं महाकीर eto to इहागशे सि ति, Padds राइणा भणिओ before महाकीर. 16) म स ति for सि ति, म ono. च, म ono. कुतार. 17) । पसारिशो मुअडण्डेण. 18) । om. पउत्तीसंपायणेण कुमार. म साइ कुमार सङ्घरित्म हुमाणी, म दिही कई व कंनि व कालतरिम. 19) Jom. च, उ देवि for देव, उ कि पुण जे for जे पुण 21) J दाहिणकुळे १ दीहिणे कूर, J तीय देशाल्हेश मज्झे 22) P oin. णम्मवाए णाडदूरे 23) P अम्ह, P oc. वि उ च परिसर्वनस्स, P-ारिवासोः 24) म आसमवए कुमारो, J P भरालावे, P पवत्तः 25) J adds य before अम्हेहिः 26) उप संमगो, P दहथम्म-, उ उवज्झाए for अओक्झाए, P र्ह for अई, P om. गह. 27) P मुणिणा, P विजयपुर, P मालालंबियस्स पारस्स पारस्स पूरणेण, उ पातयस्स, P परिणेशो, P संबोहणं ति । 28) उ adds त्ति after कुमारो, P om. तीय, P ताबसीय, P adds गुरूर्ण before तुमं. 29 > P साहड, P पड़नी ति, J om. ति, P पूर्विण्डा गुरुवणी 30 > P मयण for मज्झ, J om. पायवहणं, P पुव्छिओ for परिप्रशे.

24 तुमं इमिणा जयकुंजरेण समं जुज्जमाणो सि ।

21

१ २५१ ) इमं च सीकण राइणा तक्खणं चेय सद्दाविया दिसा-देस-समुद्द-विषया, पुष्किया य 'मो मो विषया, 1 जाणह तुष्मे जिसुय-पुष्वा दिह-पुष्वा वा विजया णाम जयरी वृष्टिण-समुद्द-वेळाक्किमें। तेहिं भणियं 'अस्य देव स्वयक- उरवणाहारा जयरी विजया, को वा ज-वाणइ। तत्य राया महाणुभावो तुक्स चिरयाणुवत्ती विजयसेणो सर्थ जिवसए, देवो वि 3 तं जाणइ चिय जद्द जवरं पम्हुट्टो' ति । इमं च सोऊज राइणा मिणियं। 'वच्छ मिहेंदकुमार, पयह, वचामो तं चेय जयिं 'ते जाणमाणो समुद्धिया राया। तत्रो मया विज्यवित्रो । 'देव, अहं चेत्र वचामि, चिट्ट तुमं' ति मिणिए राइणो ६ पोम्मरायप्यमुद्दा आणत्ता राय-तज्या। 'तुष्मेहिं सिग्धं मिहेंदेण समं गंतव्यं विजयं पुरवित्रं 'ति मिणिए 'जद्दाणवेसि' ति भणमाणा पयत्ता। अम्हेहि वि सिजयाई जाण-वाहणाई। तको जीहिरया बाई जयरीए। संविद्धं च राइणा।

'सुच्छा-मोहिय-जीवा तुज्स पडत्तीहिँ माससिकंती । ता पुत्त एहि तुरियं जा जणणी पेच्छिति जियंती ॥' ९ देवीय वि संदिद्रं ।

'जिण्णो जराए पुत्तय पुणो वि जिण्णो विमोग-दुक्खेण । ता तह करेसु सुपुरिस जा पियरं पेच्छिस जियंतं ॥' इसे य संदेसए णिसामिकण भागया भणुदियह-पयाणएहिं गिम्हयालस्स एकं मासं तिष्णि वासा-रत्तस्स । तको एत्थ संपत्ता । 12 एत्थ य राहणो समिप्पयाई कोसिल्लयाई, साहिया पउत्ती महारायसंतिया, पुष्किया य तह पउत्ती जहा एत्थ महारायपुत्तो 12 कुवलयचंदो पत्तो ण व ति, जाव णिख णोवलका पउत्ती । तको पम्हुट-विज्ञो विव विज्ञाहरो, बिह्हिय-किरिया-वाको विव णरिन्दो, णिरुद्ध-मंतो विव मंतवाई, विसंवयंतो विव तंतवाई, सम्बद्धा दीण-विमणो जाओ । पुणो राष्ट्रणा मणियं 'मा 15 विसायं वस्त, को जाणह जह वि एत्थ संपत्तो तहावि णोवलक्तियाई । अण्णं च 'भज वि कह वि ण पावह' ति ता 16 हह-दिक्षो चेय कं पि कालं पिडवालेह । दिण्णं भावासं । कयाई पसायाई । दियहे य तिय-चउक्क-चसर-महापह-देवउल-तलाय-चट्ट-मट-विहारसु भणिणसामि । तको अर्ज पुण उट्टेमाणस्स फुरियं दाहिणेणं भुयाईडेणं दाहिण-णयणेण य । 18 तको मणु चिंतियं 'अहो सोहणं णिमित्तं लेण एवं पडीयह । जहा,

सिर-फुरिण् किर रजं पिय-मेलो होह बाहु-फुरिण्ण । अच्छि-फुरियरिम वि पियं अहरे उण बुंबणं होइ ॥
उद्धिम भणसु कलहं कण्णे उण होह कण्ण-लंकरणं । पियदंसो वच्छयले पोट्टे मिट्टं पुणो भुंजे ॥
लिंगिरिम हत्थि-जोगो गर्मणं जंवासु आगमो चल्ले । पुरिसस्स दाहिणेणं इत्थीप् होह बामेणं ॥
अह होह विवजासो जाण आणिट्टं च कह वि फुरियरिम । अह दियहं चिय फुरणं णिरत्ययं जाण वाण्ण ॥'
ता कुमार, नेण बाहु-फुरिएण पसरमाण-हियय-हरिसो किर अज तुमं मण् पावियन्त्रो ति हमं रायंगणं संपत्तो जाव विट्टो

§ २५४) तओ हमं च णिसामिकण राईणा भिणयं। 'सुदरं जायं जं पत्तो हह कुमारो तुमं च ति। सम्बद्दा धण्णा अम्हे, जेण द्वयम्म-महाराहणा समं संबंधो, कुवलयमालाण् पुन्य-जम्म-णेहोवलंभो, अम्ह घरागमणं कुमारस्स, अा उद्दाम-जयकुंजर-लंघणं, दिन्य-कुसुम-बुट्टि-पडणं, पादय-पूरणं च। सन्वं चेय हमं अन्छरियं। सन्वदा परिणाम-सुद्द-फळं 27 किं पि इमं ति। तेण वद्यह तुटभे आवामं, वीसमह जहा-सुटं। अहं पि सद्दाबिकण गण्यं वच्छाण् कुवलयमालाण् वीदाह-मास-दियह-तिहि-रासि-णक्सत्त-वार-जोय-लग्ग-सुटुनं गणाविकण तुम्हं पेसेहामि' ति भणमाणो राया ससुट्टिओ आसणाओ। अक्षमारा वि उदगया आवामं क्य-संमाणा। तत्थ वि सरहसमहमगा-पयत्त-गइ-वस-स्वंत-चलणग्ग-मणि-णेवर-रणरणा-सणाह- 30 मेहला-सह-पूरमाण-दिसिवहाओ उदाह्याओ विलासिणीओ। तार्हि जहा-सुदं कमल-दल-कोमलंहिं करयलेहिं पवसालियाइं संस-चक्कंकुसाइ-रुक्सण-जुवाइं चलणयाइं, समप्तियाओ य दोण्हं पि पोत्तीओ। अवि य।

े णेहोयगिय-देहा सुपुरिस-फरिसोगलंत-रुड्रंगी । पोत्ती रत्ता महिल व्व पाविया णवर कुमरेण ॥ तको सय सहस्स-पापुर्हि बहु-गुण-सारेहिं सिगेह-परमेहिं सुमित्तिह व तेल्ल-विसेसेहिं श्रवमंगिया विलासिणीयणेण, उवट्टिया खर-फरुस-सहावेहि सिगेहावहरण-पद्रपृहिं खलेहिं व कसाय-जोपुर्हि, ण्हाणिया य पयड्-सत्थ-मीय-सुद-सेण्व-सिच्छेहिं

<sup>2)</sup> P वेजाउलेंसि, P देवा for देव. 3) P om. णयरी, P जस्थ for तस्थ, J चरियवत्तीः 4) J णयाणह for जाणहः 5) प्रसर् for प्रथा, J चाज for चेव, P om. ति, J राहणा for राहणोः 6) प्र पोप्प P चौपरायपमुद्दा, P विजयपुरविरें, J भणिआ for भणि". 7) P अम्हे किंचि सिज्जियाटी तात्री, P adds अबि य before मुच्छा 8) P आसिंकिर्जित, P ता कुणनु पुत्त एन्हि जा जणणीं पेमुच्छमु जियंतीः 10) प्र विशेष 11) P मंदेसे, प्रष्क्रमासं 12) P याहण, प्र संहिशा for साहिया, P पर्या प्रदा, P महाराय उत्तीः 13) प्र विणिष्ट्यिकिरियावाडी 14) प्र विरुद्ध for णिरुद्ध, प्र मंतवाती, J om विसंवयंनी विव तंत्रवाई, P नंतवई: 16) P कालं पिउवज्जेनं, P पासायाटं, P om. य दियहे य, प्र महापर्दः 17) P अन्नमासि, P om. तओ, P दाहिणं, P मुयादंहेणं, P om. दाहिणः 18) प्र परियतिः 19) P अच्छिपुरणंसिः 20) P क्ललंकारं । फियफ्सोः 21) प्र स्थिजो थोः 23) P तओ for ताः 24) P ति for तिः 25) प्रस्त for इसं च, प्र संवती for जे पत्तीः 26) P दहभम्मेमहाराहणो, प्र संबद्धोः 27) P पाययपुर्णं, प्र अच्छितिः 28) P विवादः 29) प्र विश्वहं, P गणामिकणः 30) प्र सर्हमगाइमरण, P वहस for वस, P रणरणोः 31) P उद्दारयात्री, P om. जहा, प्र om. दलः 32) P om. लक्खणाज्ञ्वादं, P चलणाइं, P om. यः 33) प्र देशे, P स्वहंसिंगः करिल रत्ताः 34) P पणिया for परमेहि, P om. सित्तिहे व eto. to एहाणियाः 35) पर सच्छतीनः

भक्कंबाबहारएहिं सजाग-हिवएहिं व जलुप्पीलेहिं, दिण्णाणि य सुरहि-परिमलायद्विय-गुमुगुर्मेत-ममर-बलामोडिय-चरण- 1 चुंबियाई गंघामळयाई उत्तिमंगे । तको एवं च कय-इट्ट-देवया-णगोक्कारा, भोत्तृण भोयणं सुद्द-णिसण्णाणं बासणेसुं कि-कि <sup>3</sup> पि **चिर-विकोय-संभरंताण** समागया एका राय-कुळाको दारिया । तीय पणाम-पक्ट्रियाए साहियं । 'कुमार, व**च्छाए** 8 कुबक्रयमाकाप् गणिए गह-गोयरे गणागण ण ठवियं सुरुझमाणं कर्मा अज वि चीतत्वं, ता मा तूरड कुमारो हिचपुणं । णियमं चित्र कुमारस्स इमं गेहं ता जहा-सुहं भच्छसु' सि भणिऊण णिक्खंता दारिया । तभी महिंदेण भणियं 'कुमार, 6 अब्ब वि दीहं इमं, संपर्य महाराहणो लेहं पेसेम्ह तुह संगम-पउत्ति-सेत्तेणं अरयेणं' ति भणिकण विणिक्खंतो महिंदो । कुमारो ं य चिंतिउं पयत्तो 'श्रहो, रुंघिया मए असंसा गिरिवरा, प्रभूषा देसा, बहुयाओ णिण्णयाओ, महंताओ महाणाईंमी, भणेयाज्ञो महाडईक्रो, पावियाइं अणेयाइं दुक्साई, ताइं च सन्वाइं कुवखयमाला-सुह्यंद-चंदिमा-गरुत्थियाइं तम-वंद्राह् a पणद्राहं। संपर्य पुण हमिणा पढिहारि-सयणेण अण्णाणि वि जाह लोए तुक्खाई ताई मज्ज्ञ हियए पिक्खलाई ति s मणो हं। सब्बहा कत्य अहं कत्य वा सा तेलोक-सुंदरी। अवि य। बाइट्रं जइ मुणिणा प्रिजइ णाम पायओ गूढो । तेलोइ-सुंदरीए तीए उण संगमं कस्तो ॥ अच्छद ता तीएँ समं पेम्माबंची रयं च सुरयम्मि । हेळाए जो वि दिह्नो ण होइ सो माणुसो मण्णे ॥' 12 \S २५५ ) इमं चिंतयंतो मयण-सर-गोयरं संपत्तो । तक्षो किं चिंतिउं पयत्तो । अवि य । अहो तीए रूवं । चक्रणंगुलि-णिम्मल-णह्-मऊह्-पसरंत-पष्टिह्यप्पसरं । पंचमियंदं कह गिमि णवर-णक्सेहिँ उवमाणं ॥ जह वि सिणिदं मडयं कोमरू-विमलं च होइ वर-पडमं । लर्जित तीएँ पाया उवमिजंता तह वि तेण ॥ 15 15 सामन्छायं मद्यं रंभा-थंभोवमं पि ऊरु-खुयं । ण य भणिमो तेण समं बीहेंतो अलिय-दोसस्स ॥ सुरयामय-१स-भरियं मिह्नयं विबुहोहें रमण-परिचरियं । सग्गस्स समुद्दस्स व तीय कलत्तं अणुहरेज ॥ 18 चितेमि मुट्टि-गेज्हो मज्हो को णाम सद्हे एयं । देवा वि काम-रहणो तं मण्णे कत्य पावंति ॥ 18 मरगय-कलस-जुवं पिव थण-जुवलं तीऍ जह् भगेजासु । असरिस-समसीसी-मच्छरेण मह णाम कुप्पेजा ॥ कोमल-मुणाल-लितयं बाह्य-जुयलं ति णिष्य संदेहो । तं पुण जल-मंसर्गि द्सिययं विहडए नेण ॥ कंतीऍ सोम्म-दंसिचणेण लोमोघरोह-वयणेहिं । चंद-समं तीऍ मुहं भणेज णो जुज्जए मञ्ज्ञ ॥ 21 किं धवलं केदोष्टं सप्फे रत्तं च णीलयं कमलं । कंदोष्ट-कुमुय-कमलाण जेण दिट्टी झणुहरेजा ॥ षण-णिद्ध-मडय-कुंचिय-सुसुरहि-वर-धृव-वासियंगाण । कजल-तमाल-भमरावलीउ द्**रेण केसाण** ॥ इय जं जं चिय और उविभिज्ञह् कह वि मंद-बुद्दीए । तं तं ण घडह् लोए सुंदरयर-णिस्मियं तिस्सा ॥ 24 🖇 २५६ ) एवं च चितयंतो दृष्ट्यं मयणावत्यं संपत्तो कुमारो, तत्य संगमोवायं चितिउं समाहत्तो । केण उण डवाएण तीए दंसणं होजा। अहवा किमेरथ विचारेण। रहुऊण इत्थि-वेसं कीय वि सहिओं सहि त्ति काऊण । अतिउरिम गंतुं तं चेदमुहिं परुरोएमि ॥ 27 सुपुरिस-सद्दाव-विसुद्दं राय-विरुद्धं च गिंदियं लोए । महिला-वेसं को णाम कुणह जा श्राध्य भूय-ढंडो ॥ 30 30 किं पुण करियब्वं । हुं, माया-वंचिय-बुद्धी भिण्ण-सही-वयण-दिण्ण-संदयं । तुरयारूढं हरिऊण णवर राईए वद्यामि ॥ अहवा ण एरिसं मह जुत्तं। स बेब कहिं वबह करय व तुरएहिं हीरए बाला । चोरो ति जिंदणिजो काले बह कंछणं होइ ॥ 33 तार्कि पुण कायव्यं । हूं,

<sup>1 &</sup>gt; प्रसिद्धाण and P सज्जर हिषय for सज्जा, P गुमूमुर्जेन 2 > P नगोक्कारो 3 > P परमुद्धियार 4 > J P गणए (perhaps गणए) for गणएण (emended), P दुवियं for रिवियं, J मांगलगं, P तूर्जो कुमार 6 > P inter. इमं के दीहं, J पेसेसु for पेसेन्ह, P -पउत्तमें सेण अध्येविम, P om. शि मि जण 7 > P विय for य, P om. महंताओ महाणईओ 8 > P -मुह्छंदिवागलविषयाई, J वंद इव P वंदा इव 9 > P पणहुं।, P पिडहार-, P जाणि for जाइ- 10 > P कत्वां. 11 > P सिणणो पूरिज्ज 12) जा तीय for ता तीर्ष, J पेम्मावद्धो P पेम्मावंथा 13) P मरण for मयण, P पत्तो for संपत्तो, P om. तओ कि चितिउं पयत्तो 14 > प्रमूह, J परिहय 15) प्रतिय 16) P जल्जां, P इमं for समं, P बीहती. 17 > प्रमुद्द व, प्र

- अवहरिवक्रण छकं ससुदं चित्र विण्णवेसि शयाणं । उण्यिकाउ नकं चित्र कुवलयमाला प्रसाएणं ॥ तं पि णो जुष्कद्र । कह ।
- अवहत्थिय-ङजो हं मयण-महासर-पहार-विद्वलंगो । ठाद्दामि गुरूण पुरो पियाए णामं च घेच्छामि ॥ ता एको डण सुंदरो उदालो । अवि य ।

मिक्कां हुयासि-विसमो जिवादियासेस-पक्क-पाइको । दारिब-करि-कुंभयदो गेण्हासि वला जयसिर्द व ॥

है २५७) एवं च चिंतयंतस्य समागलो महिंद्कुमारो । तेण च कविकाओ से हियय-गओ विवय्यो । अधियं च 6 सहासं णेण 'कुमार कुमार, किं पुण हमं सिंगार-वीर-बीमच्छ-करुणा-णाणा-रस-मणाई णाडर्य पिव अप्पायं णाडीयह 'सि । तेलो सस्त्रक्षस-सेय-हास-मीसं भणियं कुमारेण 'जिस्न्य आसणे, पेसिको तायस्स लेहो' । महिंदेण भणियं 'पेसिको' । १ कुमारेण भणियं 'सुंदरं कयं, जह हको केसिय-मेसाई जोयणाई अकोज्हा पुरवरी । महिंदेण भणियं 'कुमार, किं हमिणा अपल्युय- १ पसंगेण अतरेसि जं मण् पुष्टिछ्यं' । तेलो सविक्ष्य-हास-मेथरिक्ष्यकोई भणियं कुमारेण 'किं वा अपणे एत्य परध्य-पुर्व्यं । महिंदेण भणियं 'जणु मण् तुमं पुष्टिछ्यं । तत्रो कुमारेण महिंदेण भणियं 'जणु मण् तुमं पुष्टिछ्यं जहा किं पुण हमं अप्पायं तए जडेण व णिष्टं य समाह सं'। तत्रो कुमारेण परिक्षमाणेण । किं । १२ जह मह हियय-गयं कुम्बेसि तुमं किं वा ज व' सि । महिंदेण भणियं 'किं कुमार, महाराय-सिरिद्वयम-परियणे अत्थ कोइ जो जणस्स हियय-गयं जन्याणह'सि । कुमारेण भणियं 'अलं परिहासेण । सम्बहा एयं मण् चिंतियं जहा आत्रावा १६ पृत्य अम्हे वूरं देसंतरं किर कुष्टक्यमाला परिणेयम्ब सि । गहिओ जयकुंजरो, प्रिओ पायओ, दिट्टा कुष्टक्यमाला, किर संपर्य १६ जिन्द्यवा जाय सि जाव हमाए परिहासिए साहियं जहा अज्ञ वि कुष्टक्यमालाए गह-कुगा-जोओ ण सुंदरो, तेण 'कुमार, ज तयु जुरियक्वं वीसत्थो होहि' एयं किर राइणा संदिर्ह ति । तेण मण् चिंतियं जहा चन्द्र परिहास छलो जेण गह-कुगा- १६ दियहो वा ज परिसुक्तइ सि । सन्वहा कुष्टक्यमाला-थण-थकी-परिसलण-यक्कं ज होइ अम्ह चन्छ्यलं । अवि य ।

बहबहुर्य अम्ह फलं लहुर्य मण्णामि कामदेवं पि । जं तीप् पेसिया मे धवल-विलोला तहा दिही ॥ ता ण सा मं वरेउ' ति इमं मए विंतियं।

जं तं सुक्दइ लोए पयहं भाहाणयं णरवरिंद । पंडिय-पिडभो वि णरो मुख्यह सक्दो सक्कोसु ॥
जेण पुक्द-जम्म-सिगेह-पास-बहा मुणेदर-गाणोदएस-पाविया जयकुंजर-लंघण-घंदत-मुणि-वयणा लंबिय-पादय-पूरण-संपुष्ण24 पहण्णा स्वल-णिह्न-वेद-पश्चक्व-दिण्ण-वरमाला गृह्यण-कज्जावणय-वयण-कमल-वण-माल-लिल्य-घवल-विलेल-पसरंत- 21
दिद्वि-माला वि कुक्तल्यमाला वियप्पंतरं पाविय ति । भहो मुद्दो ति, ईगियाई पि ण गेण्हासि । किं पुण पंतो ण पुल्ह्बो ति । किं पुल्ह्जतीए ण लिज्यं तीए । किं ण प्यक्ति अस-माभो । किं जयकुंजर-लंघण-वावहो ण पुल्ह्बो तं
27 जिह्न्छं । किं कि पि गृह-पुरमो वि ण भण्यं भव्यक्तक्वरं । किं भोषेल्य-वयणा ण जाया । किं पिठणा 'बच्छे, 27
वश्वसु' ति भण्णए ण अलसाह्यं । किं दूरे ण तुह दिण्णो अध्यक्त्रोहो । किं ण मउल्वियाई आसण्णे णयणाई । किं ण भण्ण-ववएसेहिं हित्यं तीए । किं कण्ण-कंद्र्यच्छलेण ण बृहो रोमंचो । किं ण पीडिए णियय-थण-सुहे । किं ण गहियं
30 बहरं दियवरेहिं । किं ण केस-संजमण-मिसेण दंसियं थणंतरं । किं ण संजमियं अलिय-स्वस्वस्वस्वस्वस्व । किं तुमै ३०
दहुं ण पुल्ह्यं अत्ताणयं । किं भहं ण पुल्ह्बो गुरुवणो विव सलक्कं । किं लल्य-सेव-किंत्र-जंभा-वस-विल्डब्वेक्टमाण-वाहालवाए ण णिविस्थतो अप्पा सहीए उच्छंगे ति, लेण मणिस जहा लाहं रहको कुवल्यमालाए'ति । हमं च सोडण भणिपं

<sup>ां &</sup>gt; P समुहे, P पसाएसणं. 2 > J अइ for कह. 3 > P दाहासि, P पुर शो for पुगे, P वेत्यूण for चेन्छामि 5 > P किल्वियायेस, जयसिरिन्थ, P व for व 6 > J हिश्रवणों P किलोवशाओं. 7 > P nuter णेल (लेवण) & सदासं, P ome कुमार, P वीसस्त्राहणा, J सणाहणाहयं. 8 > J सन्ष्यासेशहास- P सन्धासः, J णीसम्मणु P निमम्मद्र, P तायतस्स, P सिणें. 9 > P अइ for इओ, J अयोज्झा P अउड्या, J अप्युद्धुश- 10 > P पुष्टिछंतं, J संयरिक्षिक्तं, J अण्य कर्त्य एत्य अपुत्वं- 11 > J णिखंडं. 12 > P अकह्लीयमिश्य, P om. कि. 13 > P लक्लिस, P दृष्ट्यमा- 14 > P न for जणरस, P जणस्स जाणह for ण्याणह. 15 > J पातओं. 16 > J जायन्ति, P विवाह for गृह 17 > P inter. यितियं के मए. 18 > P om. वा before ल, J om. सि, P चणरवली for थणथली, P om. एक्लं 19 > P अव्यक्षः, J तीय. 20 > J मर्म for नं, P वस्तु, J बतीय तियं 22 > J एकं तं वं सुक्वर प्ययं त्राहण्यं जणे सबले । for the first line ज तं etc. P पिढेये, P व for वि, P inter. सन्त्रों के मुद्धा (ज्झा) ह. 23 > J adds संबद before सिणेंड, P सिणह, P पाययपूरण. 24 > P om. दिण्ला, P om. विलोल. 25 > P हींग्यं पि, P कि पुलवंनो न. 26 > J om. ल जिज्ञयं तीए, J पिडिंगे for प्यविक्षों, P कुंजरलंघण, J om. तं. 27 > P गुरू-, J अव्यंत्तरक्तरं, P कि उअच्छिय- 28 > P adds सि विद्या अस्ति ए प्रविक्षों कि दियवरिहें, P सिजमिसेल. 31 > P दृष्टुण न पुल्ह्यमत्ताण्यं, P अनावस- 32 > P om. ल, P मही for सहीप, P om. जहा before लाहं, P एवं for इमं.

े कुमारेण 'महो, गुरू-पुरओ पडम-बिज़रेहा इव दिह-णहा एकंते एतिए भावे पदंसिए कत्थ वा तए रूक्सिए' ति । १ तेण भणियं 'कुमार, महो पंडिय-मुक्खो तुमं, जेण

3 इसियं पि ण इसियं पिव दिट्टं पि ण दिट्टमेव जुवईण । हियय-दह्यिम दिट्टे को वि अवस्वो रसो होइ ॥'

कुमारेण मणियं 'एवं तुमं पुण जाणिस, मए उण ण किंचि एत्थ छिन्छवं'ति । महिंदेण भणियं 'तुमं किं जणिस मय-जलोय-छंत-गंडयछोछेह्द-भसछावछी-कळप्पछावाउछिजंत-जय-कुंजर-छंघण-वावड-मणो, अहं पुण तीए तिम्म समए तुह दंसण
6 पहिस्युद्धसंत-रोमंच-पसाहण-पसाहियायार-भावण्णेसण-तमाओ, तेण जाणिमो' ति । जं च तए आसंकियं महाराय-विजयसेणो वि

बहु-वियह-क्रमा-गणण-च्छछेण ण दाहिइ बाछियं ति तं पि णो । को पुण अण्णो तुह सरिसो कुळ-विहव-क्रब-जोञ्चणविषणाण-णाण-सत्त-कळा-कळावेहिं जस्स तं दाहिइ । ता मिच्छा-वियप्पो तुह इसो'ति भगमाणस्स समागया एका दारिया ।

9 तीए चळण-पणाम-पद्युद्धियाए विष्णतं । 'कुमार, भटिदारियाए सहत्य-गंबिया इमा सिरिमाछा तुहं पेसिया। एसो य पारि
थाय-मंजरी-सिरीस-कय-कारिम-गंध-छद्ध-सुद्धागयाछि-माळा-हळबोछ-वाउछिजमाण-कारिम-केसरो कण्णकरओ पेसिओ' ति

भणमाणीए पणामिओ कुमारस्स । कुमारणावि सुद-संदोह-महोयहि-मंधणुगाओ विव सायरं गहिओ ति पुलइयं च तेहिं ।

12 § २५९ ) भणियं च महिंदण 'कुमार, सुंदरं कण्णप्रयं, किंतु मणयं इमस्स इमं णालं थूलं'। कुमारेण वि 12 भणियं 'एविमिमं, किं पुण कारणं दे णिरूवेमि'। दिहं च अइत्लुय-सुज्जवत्तंतरियं पत्तच्छेज-रायहंसियं। उद्योक्तिया य कुमारेण, दिहा असरिसा विय रायहंसिय ति । कुमारेण भणियं 'वयंस, जाण ताव केरिसा इमा हंसिय' ति । महिंदेण 15 भणियं 'किमेत्य जाणियच्वं, भुज्ज-विजिम्मिया'। तश्रो सहासं कुमारेण भणियं 'णणु अहं भावं पुष्छामि'। महिंदेण भणियं 15 'किरिसो इमाए अचेतणाए भावो'। कुमारेण भणियं 'अलं परिहासेण। णणु किं एसा भीया, किं वा उद्यान्या, किं वा दीणा, किं वा पमुद्दया, आउ पिय-विरह-विहुरा होड साहीण-दृहय-सुरयासाय-छाछस' ति । महिंदेण भणियं 'ण इमाण 18 एका वि, किंतु अहिणव-दिटु-णटु-दृद्या-सुह-संगम-छाछसा एसा'। कुमारेण भणियं 'भण, कहं जाणीयह'। महिंदेण 18 भणियं 'किं वा पृथ्व जाणियव्वं। अबि य।

तक्खण-विणट्ट-पियथम-पसरिय-गुरु-विरह-दुक्ख-सिढिकंगी। उक्कंठिय-पसरिय-छोल-छोयणा दीसए. जेण ॥ 21 कुमारेण भिर्णय 'एवं णिम णिउणं च णिरूविउं पयत्तो । पुन्तयंतेण य भिर्णयं 'वयंस, दुवे इमीए पुढा'। विहादिया य 21 जाव पेच्छह् अवरिज्यी-लिहियाहं सुहुमाहं अक्खराहं। भिर्णयं च तेण 'अहो, अक्खराणि च दीसंति'। वाहउं पयत्ता । किं पुण लिहियं तत्थ । अवि य ।

24 अहिणव-दिट्ट-दृइय-सुह-संगम-फिरिस-रसं महंतिया। दूसह-विरह-दुक्ख-संताविया कलुणं रुवंतिया॥
24 तरलिय-णयण-बाह-जल-पूर-जल्जलयं णियंतिया। दृहया-हंसएण मेलिज्जह इह वर-रायहंसिया॥
तको कुमारेण भणियं 'अहो णिउणत्तणं कलासु कुवल्यमालाए, जेण पेच्छ कारिम-कण्णपूरको, तस्स मुणाले रायहंसिया,
27 सा बि णिय-भाव-भाविया, तीय वि मज्झे हंसिया-भाव-विभावणं इमं दुवह-खंबल्ज्यं ति सन्वहा ते तहा जहा तुमं भणिसि'। 27
महिंदेण भणियं 'तुमं पुण असंबद्धं पल्बसि, जेण हमं पि प्रिसं रायहंसि अण्णहा संभावेसि' ति । ताव य ।

मा हीरह रायरसा घण-घणिया-विहन-पुत्त-मंडेहिं। घन्मेण विणा सन्वं पुक्तियं जाम-संखेण ॥ 30 इमं च सोऊण सहसुरुभंत-विलोल-चलंत-पम्हल-णयणो भणिउं पयतो। 'ब्रहो ब्रह्णंगक्षो दिणयरो, पूरिको चउ-दिहय- ३० जाम-संखो। ता संपयं करणीयं किंचि करेमो। ता वह तुमं, साहसु कुवलयमालाए 'सन्वं सुंदरं, ब्रहो णिउणा तुमं'ति। तक्षो 'जहाणवेसि' ति भणिऊण पिंडगया सा दारिया।

<sup>1 &</sup>gt; प्रविक्तिंदं पिन, ए विद्वनहा एकतो, ए om. तण 2 > ए मुद्धो for मुक्सा, प्र om. तेण. 3 > प्रविद्वमे जुवईण. 4 > ए om. पुन, प्रणांचि, ए om एल, ए inter. कि के तुमं, ए मजलोन नेत्र प्रकलित इसलावलीकिलण. 5 > प्रतिव 6 > प्र पमीहिआयात मावणेसण. ए जो णिगो ति, ए adds त after तए, ए adds त before महाराय. 7 > प्रवाहित जालिखं ति, ए सो हिला, ए वितिहवः 8 > प्र जस्स तं वाहिति ।, ए हारियो. 9 > प्र तीय, प्र पन्नुष्ट्विताए पन्मुष्ट्वियाए ए अद्भारियाए, ए गुन्ह्या रिवाए, ए om. तृतं. 10 > ए कतेला पिसा. 11 > प्र मामाणीय, ए कुमारेण वि, ए om. ति 12 > ए om. च after भणियं, ए कक्षेत्रत्यं, प्र om. किंतु मण्य, प्र माण्यालं, ए om. वि. 13 > प्र om. एवसिनं, प्र अतित्रणुय, ए चुक्जवुर्तं. 14 > ए om. जाण, प्र om. इमा, ए हिसीया । 15 > ए मिड किं पुज, ए om. महिदेण मणियं केरिसो etc. to कहं जाणीयह. 18 > प्र जाणीअति 20 > ए पणह किंत विण्डु, ए om. प्रसियगुर etc. to पुरुयतेण. 21 > प्र प्रविणमं, ए एतेण किंत प्र before भणियं, प्र पुडे विहरिया 22 > ए अक्खरादं च. 23 > ए om. अवि य. 24 > प्र -रसम्महंतिमा, ए om. विरह, ए संताविय, प्र विल्या वित्ति पुजलपुरजलपुरजलुजलुयं, प्र णिल्ला, प्र वेषा किंत वह्या, प्र मेणिज्ञ उ. 26 > प्र पिताविय, प्र वेषा किंत केंग, प्र करणकरओ, प्र विभावे ए मुणाले किंति पुण, ए अहण्यतः प्र प्र २ विभावः ए किंति सावणं, प्र इमल्डलवं ए दुस्यवंडयं 28 > प्र पर किंति पुण, ए क्षिति पुण, ए अहण्यतः 29 > ए मोहीरहर्याबहात. १ सम्बं पुक्तियं 30 > ए सहम्ववत्त, प्र मम्बल, ए न्त्रयणा, ए प्रचत्ता, प्र अहित हम्मेल किंति हमेलियां विभाव विद्या विद्या किंति प्र विद्या किंति हमेलियां विद्या किंति हमेलियां हमेलियां विद्या किंति हमेलियां ए विद्या हमेलियां विद्या किंति हमेलियां विद्या हमेलियां विद्या हमेलियां विद्या किंति हमेलियां विद्या किंति हमेलियां हमेलियां हमेलियां विद्या हमेलियां हमेलियां हमेलियां हमेलियां विद्या किंति हमेलियां हमेलियां विद्या किंति हमेलियां हमेलियां विद्या किंतियां हमेलियां हमेलिय

21

1 § २६० ) कुमारा वि क्य-ण्हाण-कम्मा उवगणा मर्क्यतरं । तत्थ वि कुमारेण जिल्या जिल्य-णमोकार-खडण्वीसिया, 1 स्राजेण च साहको समबसरणस्थो भयनं जय-जीव-बंधवो उसमणाहो । परियं च ।

3 अब ससुरासुर-किंगर-जर-जारी-संब-संबुवा अगतं । जब सवळ-बिमल-फेवल-लिलउजल-जाज-वर-दीत ॥

मय-माज-लोइ-मोहा एए चोरा सुसंति तुह ववणं । ता कुणसु किं पि तं चिय सुरिक्तवं जह हमं होह ॥

कि भिक्तिम कवो मज-विविध्याणं भगवंताणं पणामो कि । तको सुद्दासणस्या संबुक्ता । भिणवं च महिंदेण 'कुमार,

किकीस तए सुन्नलयमालाए ण किंचि संदिद्वं पेम्म-राब-संस्युवं बवणं' । कुमारेण भिणवं 'ण तुमं जाजसि परमत्यं । ६

पेच्छामो इमिणा संदेस-विरहेण किं सा करेह, किं ताव संगम्भुवा आयल्लयं पित्रव्यह्न, किं ता विण्णाणं ति करिय अम्हाणं पेसिए कण्णवत् ए जन्नं नीए संदेसेलं' ति । मिहिंदेण भणियं 'प्रं होड, किंतु होहिंह कुन्नलयंदो चेदो । विद्याणं पेसिए कण्णवत् पे कर्लकेणं' । मिहिंदेण भणियं 'इत्थि-वज्जा-कर्लकेणं' ति । तेण भणियं 'कहं भणित' । १

मिहिंदेण भणियं 'किमेल्य मणियव्यं ति । ण दिण्णो तए पित्रसंदसो । तको सा तुह संदेसायण्णणुक्कंठिया तृह-मगा-पलोयण-परा चिट्टह । पुच्छियाए तृष्ट्रंए ण य किंचि संदिद्वं ति सुए गिम्ह-समय-मज्जण्ड-दिणयर-कर-णियर-सुसमाण
विदय-जंबालोयर-कहुयालय-सहरुक्तिय व्य तुह विरह-संताव-सोसिजंती उम्बच-परियत्तयं करेडण मिरही वराष्ट्रं वृत्रलयमाला । १

पुणो पभायाए रयणीए जत्य दीसिस भमंतो तत्य लोएण भणियव्यो, अहो एसो बाल-वहनो भूण-वहनो हिल्य-वहनो कि, तेण भणामि कलंकिवासि' कि । कुमारेण भणियं 'अहो, तुमं सब्बहा पहसण-सीलो, ण तुह पमाणं वयणं' ति ।

<sup>5</sup> § २६९ ) एवं विहसमाणा कं पि कारूं अच्छिऊण णुवण्णा पहुंक्से, पसुत्ता सुइरं। ताव य पढियं पाहाउय- १८ पाडण्ण । अवि य ।

जिन्मल-पुरंत-रहरप्पभेण रुहिराणुरंजियंगेण । भारि-तिमिरं णासिजाइ खागीण व तुःक्षं स्रेण ॥
लोयालोय-पयासेण विमल-दीसंत-देव-चिरिएण । भोयिगाजाइ भुवणं तुःक्षः जसेणं व भरुणेणं ॥
स्रोधगण-महरूण गलिय-देहप्पहा-णिहाएण । भरि-णिवहेण व तुःक्षं वियलिजाइ उदु-णिहाएण ॥
वण-राह-परिगएणं द्रुण्णय-दुक्ख-संघणिज्ञेणं । पयिज्ञिह भप्पाणो वीरण व सेल-णिवहेणं ॥
मंगल-भणिएण इमं लंधिय-जलणाह-दूर-पसरेण । भासा-णिवहेण तुमं वियसिजाइ संपयं वीर ॥
इय तुःक्ष चरिय-सरिसं सद्यं खिय णाह भागयं पेच्छ । सुह-दंसणं च दिब्बाउ णरणाह पारिंद-वंदाण ॥
इमं च णिसामिजण 'णमो तेलोक्क-बंधूणं'ति भणमाणो जंभा-कस-विलडव्वेद्यमाण-बाहा-पक्सेवो समुद्रिओ पहुंकाओ कुमारो

<sup>24</sup> महिंदो वि । ताव य समागया अष्प-दुइया एका मजिसम-वया जुवई । सा व केरिसा । अवि य ।

अणुसीमंतं पिल्या हैंसि-परंदंत-पीण-थण-जुनला । सिय-हार-ल्या-नसणा लिख-गई रायहंसि व्य ॥
तमो तीय य दारियाए पुरमो उवसप्पितण भणियं 'कुमार, एसा कुनलयमालाए जणणी धाई पियसही किंकरी सरीरं

27 हिययं जीवियं व' ति । तमो कुमारेण समंभमं 'आसणं आसणं' ति भणमाणेण अब्भुद्विया, भणियं च 'अजे, पणमामि' । 27
तीय य उत्तिमंगे चुंबित्रणं 'चिरं जीवसु वच्छ' ति मणेतीए अभिगंदिओ कुमारो । णिसण्णा य आमणिमा । भणियं च
'कुमार, अम्हाणं तुमं देवो सामी जणमो सहा मित्तं बंधवो भाषा पुत्त-भंडं भत्ताणयं हिययं वा, सम्बहा वच्छाए

30 कुनलयमालाए तुहं च को निसेसो ति, तेण जं भणामि तस्स तुमए अणुण्णा दायब्वा । अण्णहा व श्व तुम्हाणं पुरमो 30
अणेय-सत्थरय-विश्यर-परमत्थ-पंडियाणं अम्हारिसाभो जुनइ-चंचल-हियय-सहावाभो वीसन्थं जंपिडं समारहंति । ता सम्बहा समसु जं भणिस्सं ।

<sup>1 &</sup>gt; प्रअम्हंता for अव्यंतरं, J जिणे for जिण, P चउनीसिया. 2 > P उसहनाही. 3 > P दीवा !! 4 > P सयण for छोह, P एते चोरा, P कुणनु तं पि कि पि त चियं. 6 > प्रःचित्र for किचि. 7 > P करेत्ति for करेड, J संगम्भुआ पहायं, P संगम्भिया. 8 > P अज्ञाहरूरणए, J तीय, J होहिति, P होहित्ति. 9 > P om. इत्थवज्ञा to मिहंदेण भणियं, J इत्थिवज्जा 10 > P त for तए, P संदेसायणुणुकंडिया पुणो दृष्ठ, J दृष्टं. 11 > J चिहुति, J पुच्छिया दृष्टं, P णिनुए for सुए, P विस्तर, P om. करणियर, J नुसमाण. 12 > P जंबाछोयि, P सफारियह्मयच्य, J प्रत्य, J adds वि before वराई, P वराती 13 > P प्रमापा रमणीए, P भणितन्वो, J एस for एसो. 15 > P निवण्णा लंकेसु, P मुरं for नुइर. 17 > P रुहिराणरिजयंगेण, P om. य, J य जुक्झ. 18 > P अरुणाणं. 19 > P स्रोवन्योण, J न्यहिलेण, J उउ for उउ. 20 > J परिअएणं, P अप्पाणं. 21 > J तुई for तुमं. 23 > P om. च, P - विश्वयुच्चेष्ठमाण, J ल्युक्खेश for पक्खेवो, P सुद्दिओ for समुद्विओ 25 > P पलंपंत, J जुक्ला i, P हिरी for हार, J गया P गती for गई 26 > P अवसप्तिकण, P धातो. 27 > P हितयं, J हिअयं जीअव्वं ति i, P repents व, P तनो, P om. one आसणं. 28 > P तीए for ति, J भणंतीय, P अदिलेखकण, J अपिओ तीय कुमार. 29 > P सहा मित्तो. 30 > P दातन्वा. 31 > J अर्थारथ for सल्यस्य, J अम्हारिसीओ जुनईसहावचंच्य, P साहित्यं, P सामहर्यंति. 32 > J समेडजसु ले भणिओ।.

24

27

30

33

§ २६२ ) अरिय इसा चेव पुरवरी तुमय वि दिट्ठ-विहवा विजया णाम, इमाए चेय पुरवरीए विजयसेणी णाम राया । 1 इमा चेय तस्स भारिया रूवेण अवहतिय-पुरंदर-घरिणी-सत्या भाणुमई णाम । सा य महादेवी, ण य तीए कहिं पि किंचि अपुत्त-अंडं उसरीहोह । तथो सा कत्थ देवा, कत्य दाणवा, कत्य देवीओ, कत्य मंताहं, कत्य वा मंडलाहं, सब्बहा बडहांति 8 रक्साओ, कीरंति बलीउ, लिहिबंति मंडलाइ, पिजंति मूलियाओ, मेलिजंति तंताई, बाराहिजंति देवीओ। एवं च कीरमाणेसु बहुएस तंत-मंतोबाइय-सप्स कहं-कहं पि उयरीभूयं कि पि भूयं। तओ तप्पभूहं च पडिवालियं बहुएहिं मणोरह-सय-6 सप्तिं जाव दिहं सुमिणं किर पेच्छइ वियसमाणाभिणव-कंदोष्ट-मयरंद-बिंदु-णीसंद-गंध-छुद्द-भमर-रिंखोलि-रेहिरा कुवलय- ें8 माला उच्छंने । तभो विदुदा देवी भाणुमई । तभो णिवेहए राइणा भणियं 'तुह देवि, तेलोक्स-संदरी धूया भविस्सह' सि । तस्रो 'जं होउ तं होठ' ति पडिवण्णे वसंतेस् दिवहेस् पडिपुण्णे गडभ-समए जाया मरगय-मणि-बाउल्लिया इव ९ सामखच्छाया बालिया। तओ तीए पुत्त-जन्माओ वि शहियं कयाई वद्धावणयाई। एवं च फिन्वते बारह-दियसिए णामं से ९ णिरूवियं गुरु-जणेणं, कुवलयमाला सुमिणे दिट्टा तेण से कुवलयमाल ति णामं पहर्द्रियं । सा य मए सन्द-कन्नेस् परिवर्डिया। तओ थोपूर्स चेय दिवहेसु जोन्वणं पत्ता। तओ इच्छंतांग पि पिऊणं वरं वरेताणं पि जेय इच्छइ, 12 पुरिसहेसिणी जाया । तभो मए बहुप्पयारेहिं पुरिस-रूव-जोब्दण-विलाय-विष्णाण-पोरुस-वण्णेणिहं उदलोभिया जाव 12 थोबरथोवं पि ण से मणे पुरिसेस उप्पजड़ सि । तओ विसण्गो राया माया मंतियणो व कहं पुण एसो बुसंतो होहिह क्ति। एरिसे भवसरे साहियं पढिहारेण 'देव, एरिसो को वि विज्ञाहर-समणी दिग्व-णाणी उज्जाणे समाराओ, सो 15 मगर्व सन्वं धम्माधम्म कजाकजं वद्यावदं पेयापेयं मुंदरासुंदरं सन्वाणं साहह ति, तीतागागत-भूत-भन्व-भविस्स-विद्याणमी 15 य सब्दह, सोउं देवो प्रमाणं रति । तओ राइणा भणियं 'जइ सो पुरिसो महाणुभावो तओ पेच्छियच्वो अम्हेहिं । पयद्व, वद्यामो तं चेय उज्जाणं' ति भणमाणो ससुद्धियो भासणायो । तओ कुवलयमालाए वि विष्णतं 'ताय, तए समयं सहं पि 18 बबापि'। राष्ट्रणा भणियं 'पुत्त, वश्चसु' ति भणमाणो गंतु पयत्तो । वारुया-करिणि समारु हिऊग संपत्ता य तमुजाण । 18 दिट्टो य सो मुणिवरो, राहणा कओ से पणामी, आसीत्सिओ य तेण, जिसण्यो पुरको से राया ।

🖇 २६६ ) तओ सो भगवं साहिउं पयत्तो । भणियं च णेण । लोयम्मि दोष्णि लोया इह-लोभो चेय होइ पर-लोभो । परलोगो हु परोक्लो इह-लोभो होइ पचक्लो ॥ जो खाइ जाइ भुंजह णबह परिसद्धए जहिच्छाए। सो होइ हमो लोगो परलोगो होइ मरिजग ॥ लोगिम्म होति अण्णे तिष्णि पयत्था सुहासुहा मञ्जा । हेमोयादेय-उनेम्स्सणीय-णामेहिँ णायन्त्रा ॥ ता इह-लोपु हेया विस-केटय-सत्य-सप्पमादीया । एवाईं होंति लोपु दुक्ख-णिमित्तं मणुस्सांग ॥ 24 कुसुमाहँ चंदणे और।।ण य दब्बा वि होति बादेजं । जेण हमे सुह-हेऊ पश्चक्लं चेय पुरिसाणं ॥ **अवरं उबेक्खणीयं तण-पन्वय-कुहिणि-सक्करादीयं । तेण सुहं ण य दुक्खं ण य चयणं तस्स ग**हणं वा ॥ ता जह एयं तिबिहं इह-कोए होइ पंडिय-जगस्स । तह जागसु पर-लोए तिबिहं चिय होइ सब्दं पि ॥ पाणिवहारूय-वयणं भदिग्ण-दाणं च मेहुणं चेय । कोही माणी माया लोहं च हवंति हेयाहं ॥ एयाई दुबल-मूलं इमाई जीवस्स सत्तु-भूयाइं । तम्हा कण्हाहिं पिव इमाई दुरं परिहरास् ॥ गेण्हस् सब्दमहिंसा-तव-संजम-बंभ-णाण-सम्मत्तं । अज्वव-मह्व-भावो खंती धम्मो य आदेया ॥ एयाई सुहं लोए सुहस्स मूलाई होति एयाई। तम्हा गेण्हह सब्बायरेण भमयं व एयाई॥ सुह-दुक्ख-जर-भगंदर-सिरवेयण-वाहि-खास-सोसाई । कम्मवसोवसमाई तम्हा विक्खाई एयाई ॥ 33 तो एयं णाऊर्ण मादेये कुणह आदरं तुब्से । हेयं परिहर तरे उवेक्खणीयं उचेक्खेहि ॥'

1) व चेत्र, Padds पुर्व before पुरवरी, व चेव. 2) P तज्जा for मारिया, P साणुमदी, व तीय for तीय, P om. पि, P चि for किचि. 3) P उथारीहोंनि 1, P मंतीह, P मंगलाई for मंउलाई m both places. 4) P की लंगि, J adds मूला before मूलियाओं. 5) उ उशरीहुजं P उदर्गम्यं, P तप्पम्य, J मणोरहोसय, P सनसरहिं. 6) P ताव for जाव, P मदारिंद-विद्यासेंद्र 7) P साणुमती, P भूपा हिक्सद 8) P ज होड for होडे तं होडे, J om. ति, P adds वक्सममये before वक्षतें पु, P om. पहिषुणों गरुमसमप, J पाउलिया पु पुत्तिहाया 1) प विद्या प अ J तीय for तीय, P adds च after क्याई, P गिरवित्त बारसमें दिवसे णार्म. 10) J गुरुमणेंग, P जुक्लयमाला णार्म. 11) P विद्युः, प्रचेत म चिय, P जोक्यां संपत्ता, P च for पि before पिकणं, P om. पि, P इस्करित पुरिस्तासिणी. 12) P adds त्स before क्या, प्रदिक्तालों, P विकारित उवलितिया जाव थोवं पि. 13) P मंतिणा for मंतियणों, P होतिति. 14) P अवसिर. 15) P सोहिति for साहद, P विज्ञातिया जाव थोवं पि. 13) P मंतिणा for मंतियणों, P होतिति. 14) P अवसिर. 15) P सोहिति for साहद, P विज्ञातिया जाव थोवं पि. 13) P मंतिणा गि. मि. में पि. 16) P adds ति की स्तर्य पुन्तह्य होति . 17) P om. ति, प्रमाल चिय विक्णत्तं, P सर्म for समयं. 18) P वक्षाम्मो, प्रमानाणा गांतुं पयत्ता, P ताह्य श्रीति वह्मा, प्रमाल चिय विक्णत्तं, P एक. ये प्रमाल किचित अधित क्यांति प्रमाल किचित अधित अधित व्यव्या . 20) P साहि किच्या . 20) P साहि किच्या . 20) P साहि किच्या . 21) P inter. हो दे केच्या प्रतिकार . 22) P खाति भुंजित ज्ञाति । व्यव्या . 23) प्रलाहि हो प्रमाल किच्या . 23) प्रसाह म होति, P अध्याक्ष, प्रसुहें हे महो क. 26) P वर्ष ये पित त्या . 27) P होति सन्द . 28) प्रसाह म हेताई . 29) प्रस्तभूताई, P दूरेण परिहरसु . 30) P एयाई for बादेया . 31) प्रताह 10 श्री हो हिस्स for सुहस्स . 32) P om. the verse सुहुक्स etc., प्रसाती, प्रताहर . 33) P एते for एयं, प्रववसेक्षि, P उपेवसाहि .

80

§ २६४) एवं च भणिए मगववा तेण मुणिणा सन्वेहिं चेच जरणाहप्यमुहेहिं भणियं 'भगवं, एवं एवं, ण एत्य 1 संदेहो' सि । एत्थंतरम्मि जरवङ्णा पुन्छियं 'मनवं, मम भूया इमा कुवलवमाला, एसा य पुरिसदेसिकी कुल-स्व-विहव-3 विक्काव-सत्त-संपन्ने वि रायउत्ते वरिजंते केच्छह् । ता कई पुण एसा परिणेयम्बा, केण वा कम्मि वा कार्डतरम्मि' ति 3 पुरिक्कप् णरवङ्णा, भणियं च भगवया मुणिवरेण । अल्पि कोसंबी णाम णयरी । तत्य य तम्मि काले पुरंदरयदत्तां णाम राया, वासवी य मंती । तत्व ताणं उज्जाणे समवसरिको सीस-गण-परियारो धम्मणंदणो णाम बायरिको । तस्य पुरको सुर्णे-8 ताण वाण धम्म-कहं कोइ-माण-माया-छोइ-मोहावराइ-परद-माणसा पंच जणा, तं जहा, चंदसोमो माणसहो मायाइको छोइ- <sub>व</sub> देवो मोहदत्तो ति । ते य पष्वकं काऊण तव-संजम-सणाहा, पुणो कमेण कय-जिणधम्म-संबोहि-संकेया काराहिऊण मरिऊण कत्य उववण्णा। भवि य। मत्यि सोहम्मं णाम कप्पं। तत्थ य पडमं णाम विमाणं। तत्थ वि पडम सणामा पंच वि जणा उववण्णाः <sup>9</sup> तहिं पि जिलिंद-वयण-पहिबुद्ध-सम्मत्त-रंभव-भूदय-पावण-परा संकेयं काऊण एत्य चेय भरहे *मजिक्स-*खंडे उप्पण्णा । **एक्को वि**णय । 9 उत्तो, अवरो रायउत्तो, अवरो सीहो त्ति । अवरा वि एसा कुवलयमाल त्ति । तत्थ ताणं मञ्हाको एक्केण एसा परिणेयच्या । घरमं च पावेयव्यं ति । भणियं च णरवहणा 'भगवं, कहं पुण स्तो इहं पावेहिह, कहं वा एत्य अन्हेहिं णाइयव्यो' ति । 12 भगवया भणियं 'सम्हारिय-पुब्य-जम्म-वुत्तंतो कायब्य-संकेय-दिण्ण-माणसो इमाए चेय पडिबोहण-हेउं इहं वा पाधीहरू 12 ति, तं च जाणसु । सो चेय इसं तुह उम्मत्तं तोडिय-बंधणं जयकुंखरं रायंगणे गेण्हितिह, पुणो कुवरूयमाला-अंदियं पाययं भिदिहिङ्, सो चेय जाणसु इमं परिणेहिङ्, ण भण्णहं सि भणतो समुव्यङ्को मुणी। तको कुमार, उप्पह्यम्मि 15 तिम सुणिवरे भागमो राया पुरवारें । इसा कुवलयमाला तप्पसूई चेव किं-किं पि हियएण चिंतयंती मणुदिणं सुसिउं 15 पयसा । ता इमाए एस पुट्व-जम्म-मरण-पिसुगो एस पायभो लंबिओ । भवि य 'पंच वि पउमे जिमाणिमा' । इसो व ण केण वि भिंदिउं पारिक्षो ताव जाव एस जयर्कुजर-संभम-कलयलो । तत्रो पुच्छिए रोहुणा भ्रमियं 'पुत्ति कुवस्यमाले, 18 पैच्छ तं अत्तणो वरं, जो ] एरथ इसं जयकुंजरं गेण्हिहिइ, सो तं पादयं पूरेहिइ । इसं सुणिणा तेण भाइट्रं' ति । ता 18 पेच्छामु णं को पुण इसं गेण्हइ' ति भणमाणो णखंह समारूडो पासाद-सिहरं, कुवलयमाछा य । नहं पि तीप चेव पास-परिवक्तिणी तम्मि समए। तभो कुमार, तए अप्सालण-खलण-चलणाहि णिप्फुरीकए जयकुंजरे सीह-किसोरएण 21 व लंबिए पृत्तिओं सो पादको । इक्षो य पृतिओ पायओं ति दिण्णा वरमाला । इमिणा ओघुहिए दढवरम-पुत्तो ति तुह जामे 21 उच्वतो पहरिसो राहणा । क्वल्यमाला उण तुमण् दिद्धीम्म कि एस देवो, कि बिजाहरो, वह सिद्धो, उन्नो कामदेवो, कि वा चक्कवद्दी, किं वा माणुसो त्ति । पुणो घेप्पंते य जयकुंजरे, केरिसा जाया । बादि य ।

वलइ वलंतेण समं खलइ खलंतिम्म भिवडइ पहंते। उद्घाइ उद्घलंते वेवइ दंतेसु आरूढे ॥

§ २६५) ज्ञह्या पुण कुंजरारुढो संसुई संिठमो तह्या किं विंतितं प्यसा। बाबि य।

ष्ठायंविर-दीहर-पम्हलाईँ घवलाईँ कुसुम-सिरसाई। णयणाईँ हमस्स वणे भिवडेजंगेसु किं मज्यं ॥

विहुम-पवाल-सिरसं रुइरं लायण्ण-चित्त-सच्छायं। अहरं इमस्स मण्णे पाविज्ञाइ अम्ह ष्ठाहरण ॥

पिटु-पीण-लिल्य-सोहं सुर-करि-दंतरग-मूरण-समत्थं। वच्छ्यलं किं मण्णे पाविज्ञाह मज्झ थणपृहिं ॥

दीहे उण्णय-सिहरे द्रिय-रिज-काल-दंड-सारिच्छे। एयस्स बाहु-इंडे पावेज व अम्ह अगाई ॥

मासल-पिटुलं रुइरं सुरय-रसासाय-कलस-सारिच्छं। एयस्स किंद्यलं णे पावेज्ञ व अम्ह स्वणमिन ॥

पूरेज एस पादं देज व अहर्य इमस्स वरमालं। इच्छेज व एस जुवा होजम्ह मणोरहा एए ॥

होज्ञ इमस्स पणहणी कुष्येज्ञ व णाम अलिय-कोवेण। कुषियं च पसाएजा अहवा कत्ती इमं मज्झ ॥

<sup>1 &</sup>gt; P om. च, P मणिया, P ते मुणियो, P नग्नारिष्य, P एतं for एयं 2 > P नत्वस्या, J om. इसा, P देसिणी. 3 > P संपत्त for संपण्णे, P णेच्छित्त I, P om. कडं, P adds कि after एसा 4 > P तं for च, J सयहे for काले, P प्रंरत्तों 5 > P om ताणं. 6 > P transposes लोह after कोह, P मोहोवराहपहरुद्ध , J लोहमटो. 7 > P मोहरत्ता, J क्या , P जिण्डमं, P मरिकण. 8 > P सीधंम, P om. य, P य for िव after तत्य. 9 > P adds धम्म before जिणिंड, J सम्मत्तलम्मस्त्रयः, P लंकुत्रयः, P उववक्षा for उटाण्णा, J विणिअपुत्तोः 10 > J om. अवरा िव एसा कुवल्यमाल ति I, P यगेणः 11 > J भगव पुण को इहं पावेहिति I, P इह पाविहित्ति I भगवया भणियं संभावियपुञ्चनुंमः 12 > P कायञ्चो, P पिडवोहणाहेउं हमं पाविहित्तिः 13 > P जो for सी, खुहिय for तोटिय, J गेणिहिति P गेणिहित्ति P गेणिहिति P गिरिवोह ति P गेणिहिति P गिरिवेहित्ते, J पात्रयं परिलेहित्ते, P अण्णहिः 15 > P om तिम्म, P चेव, P मुसिउं 16 > P हमा एस, J पान्यो, P om. वि पउमे 17 > प्रे केणह मिदिज, P पाययं पूरेहित्ति, J पुरेहिति, J om. तेण, P ता पुच्छामुः 19 > P णरवती, P पासायः, P वि for यः 20 > J पार्य for पास, P om. तए, P णिएमरिक्षः 21 > P पुरक्षो तो पायओ, J पान्यो ति I, J P ओषिट्रण दृष्टममः 22 > J adds तिम्म क्षिट दिद्दामा, J उती, P तओ for उओः 23 > J य कुंजरे, P य जकुंतरे, J om. जायाः 24 > P खलति, J उद्धार, P आहतः 25 > J तजआः 26 > P अयंविर for आयंविर, P पंसलां, P पार्यों 27 > P पंसलं, J कि अले पावेल्यः 28 > P पेहणलियः 29 > J दीओ for दिहे, J तरेज, P स्तारिच्छो, P बाहुरंहे 30 > P मंसलं, J कि अलेणो, P काहि अन्ने पावेल्यह अपहः 31 > P पायं for पादं, J जुआ, P एस जवा हो जम्ह, P एते 32 > P कोवेण, P कत्ताः

24

1 इसं च चित्रयंतीए प्रिको पावको । तं च सोकण हरिस-वस-समूससंत-रोमंच-कंजुब-रेहिरंगाए दिण्णा तुई बरमाका, तको 1 व्यक्किया तुह खंबरामोए । तं च दट्टण कुमार, तए पेसिया धवल-विलोक-कोला चलमाणा पम्हका दिही । तीय च विद्वीय 3 पुरुद्दवा केरिसा जाया । अबि य, वियसिया इव कमलिणी, कुसुमिया इव कुंदलया, बिहबिया इव मंजरी, मचा इव करि- 3 णिया, सित्ता इव विद्विया, पीयामय-रसा इव अुवंगिया, गय-घणा इव चंदलेहिया, सुरय-ऊसुया इव इंसिया, मिलिया इव चिक्क्य ति । सम्बद्दा

अमण्ण व सा सित्ता पिक्सता सुह-समुह-मज्हे व्य । अप्याणं पुण मण्णह सोहग्ग-मयं व िण्मविषं ॥ 6 एरिसे य अवसरे तुमं राष्ट्रणा भणिओ जहा 'समिटिपय कुंजरवरं आरह हमं पासायं' ति । तओ तुह दंसणासायणा-सज्झस-सेटकंप-कुत्हुलाकरमाण-हिययाण् समागओ तुमं । पिउणा य भणियं 'वच्छे, वच्च अतेउरं' ति । तओ मंताहया हव सुषं- १ तिया अंकुसायिष्ठ्या हव करिणिया उम्मूलिया इव वणख्या उक्खुडिया हव मंजरी दीण-विमणा कहं-कहं पि अलंबणीय-वयणो १ ताओ ति अल्सायंती समृद्रिया, गया आवासं सरीर-मेत्तेणं ण उण हियपणं । अवि य,

दुछह-रूमं मोचूण पिययमं ऋत्य वश्वसि अणजे । कुविएण व पम्युका णियएण वि णाम हियएण ॥ अवरोप्पर-कोयण-वाणिएहिँ कलियमिम सुरय-भंडमिम । हिययं स्वण-महम्बं संचक्कारं व से दिण्णे ॥

\$ २६६) तको एवं च कुमार, तिम्म संपत्ता णियय-मंदिरिम्म, तत्य गुरु-सञ्ज्ञस-णियंब-भरूम्बहुण-खेय-णीसहा
जिसण्या पर्छके संवाहिडं पयत्ता। तको समासन्धा किं-किं पि विंताभर-मंधरा इव छिन्छिया मए। तको सजिया 'पुत्ति
15 कुवछयमाले, किं पुण इमे हरिसट्टाणे ठियप्पा चिंताए दिण्णो, किं तह ण प्रिको पायको, किं वा ण पढिच्छिया वरमाला, 15
काको बिहडियं मुणिवर-वयणं, किं वा णामिरहक्षो हिययस्त, किं वा ण सत्तमंतो सो जुवाणो, किं वा ण पुरुह्मा तेणं,
किं वा तह हियय-उद्वेयं ति। ता पुत्ति, पुढं साहिष्काढ जेण से उवाको कीरइ' ति संकत्ते भणियं तीए 'माए, ण इमाणं एकं
18 पि। किं पुण

वम्मह-पिंडविंब-समो सुर-जुवईंणं पि पत्थणिजो सो । इच्छेज ममं दासि ण व ति चिंता महं हियए ॥'

इसिम य भिज्जप, अम्हेहिं भिजयं 'जो माप, किं एयं अलियमिलयं असंबद्धं उल्लवीयह । कीस तुमं सो ण इच्छह । 21 किं तेज ज रूंचिओ सो जयकुंजरो, किं वा ज प्रिओ पायओ, किं ज पेसिया तुह दिट्टी, किं ज पिडिच्छया वरमाला, किं 21 ज जाओ से अंगिम्म पुरुवन्गमो, किं ज मिज्जिने तेज य गुरु ति महाराया, किं ज़ साहिजो मुणिजा। सन्वहा मा एवं वियय्पेसु, जेज तुमं दिद्वा अस्थि सो ज अज्जस्थ अभिरमह ति । अवि य ।

श्रम जूरसु पुत्ति चिरं दूटुण तुमं ण जाइ अण्णस्य । तं चिय ठाणं पृहिइ माणस-हंसो व्य अमिकणं ॥' तजो प्वं पि भणिए ण सद्दर्यइ अइपियं ति काऊण । अवि य ।

जं होइ दुख्कहं वर्छहं च छोयस्स कह वि भ्रयणिमा। तं किष्पय-दोसुक्केर-दुग्गमं केण सहिहयं ॥ 27 तजो जम्हेहिं भणिया 'वच्छे कुवलयमाले, जह तुमं ण पत्तियसि ता कीरउ तस्स जुवाणस्स परिक्ला। तजो तीए भणियं 27 'अता, किं च कीरउ तस्स'। मण् भणियं 'पेसिजाउ दूईं सिरिमालं अण्णं वा किंग्वि घेतूण तजो तस्स भावो जेण घेप्पह' ति। तओ तीए कई-कई पि लजा-भर-मंथराए सेउल्ल-वेबिर-करयलाए किष्पि ता रायहंसिया। पुणो तीय उविर लिहियं 30 कई-कई पि दुवह-संहलयं। जवि य।

मह तस्स इमो लेहो मणुराउच्छल्य-सेय-सलिलेणं। लिहिओ वि उप्युसिजाइ वेबिर-कर-लेहणि-गण्ण ॥ एवं पेसिया तुह भाव-गहणस्यं दुई।

§ २६७) ताव य समागनो महाराय-सगासानो कंचुई । तेण य मणियं बहा कुवळयमाळाए 'गणियं गणगुणं सख । वि बीसर्प्यं विवाह-समा-जोगो' ति । तं च सोठम विसम्म-मणा संबुत्ता कुवस्यमाका, हंसिय व्यवज्ञासणि-पहया कुसवह उच्च गोत्त-सक्छणेण वृत्तिया जाया । तको सम्हेहि चित्तं जाणिऊण भणिया 'वच्छे, मा एवं विवय्येसु । णिसुणेसु ताव तस्स ३ जवाजस्त अवंताणुराय-स्थयं कं पि वयणं । तओ जं तुज्जामिरुह्यं तं करीहामि' ति भणमाणीहिं कहं-कहं पि संधारिया । ण्ट्यंतरम्मि समागवा सा तूर्वे तुह सवासामी दीण-विमणा किं-किं पि विंतयंती। तभी ससंभमाहिं पुष्किया अन्हेहिं 6'कि कुसकं कुमारस्स'। तीए भणियं 'कुसलं, किं पुण कोइ ण दिण्णो पिरासंदेसो, केवलं भणियं, महो कला-कुसलक्तां ६ कुबलयमाकाए' ति । इमं च सोऊण तको हया इव महादुक्खेण, पहचा इव महामोह-मोग्गरेण, विलुद्धा इव विरहिगा-जालावलीहिं, ओविगिया इव महावसण-सीहेणं, निलिया इव महामयरद्य-मगरेणं, अकंता इव महाचिता-पन्त्रएणं, 9 महिया इव महाक्यंत-वर्ग्यणं, गलिया इव महाविग्य-रक्खलेणं, उक्तृरिया इव महाक्यंत-करिवर-करेहिं, सम्बद्दा कि वा 8 भण्णाट कुमार,पचमाणं पिन महाणरप्, बज्रामाणं पिन वहनाणरुण, हीरमाणं पिन परुयाजरुण, बुज्ज्ञमाणं पिन जुवंताजिरुणं, णिस्मजंतं पिव महामोह-पय लेणं, उक्कत्तिजंतं पिव महाजम-करवत्तेणं अत्ताणं अभिमण्णह् । तबो तं च तारिसं दृद्वणं तं 12 कुबलबमार्ल मार्क पिव पन्थायमार्णि 'हा, किं णेयं ज.वं'ति भणमाणीहिं ग हिया उच्छंगए, भणिया व । 'पुत्ति कुबलबमार्ले' 12 कि तुह बाहड्' ति पुणो पुणो भण्णमाणाप् 'हूं' पडिवयणं । तओ कुमार, एवं च पेच्छमाणाणं नक्खितं सुद्दं दुक्खेणं, विणिजिया रई भरईए, भक्तिया मई अमईए, पब्हियं विष्णाणं अष्णाणेणं, अवहरियं छ।यण्णं अछ।यण्णं, वसीक्यं सुंदरत्तणं असुंदर-15 त्रणेणं, सब्बहा कलि-काले व्व तीय सरीरे सब्बं विवरीयं जायं। उम्हायद् चंदण-पंकन्नो, भूमायद् कुसुम-रउन्नेरनो, जलह व 15 हारओ, डहइ व णलिणी-पवणओ, दीवैति व काम-जलणंध पुणो पुणो मुणाख-णाख-वखय-हारयाई, पुणो पुणो पजलंतीव बउलेला-खयाहरयाहं ति । केवलं कुमार, णीससह व णीसासभो, ऊससह व ऊसासभो, दुषसाहणह दुषस्वं, उद्गेपिजह 18 उक्कंपओ, सेयाइज्जर् सेयओ, पुरुर्ज्जर् रोमंचओ, मोहिजर् मोहओ वि । किं वा कुमार, बहुणा जंपिएणं । 18 हिचयब्भंतर-तुद्द-विरद्द-जलण-जालावस्री-तविजंतं । णीहरद्द् य विरद्वुव्वस-तत्त-सिर्स्स्रं व से बाह्रो ॥ विरहरिग-दित्थ-पत्थिय-पय-चंपियं व हिययाओं तीय तूरंतं । दीहर-जीसास-पयाणपृहिँ जीयं व णिक्लमइ ॥ 21 मयलंख्ण-कर-गोरे उज्ज्ञह् वण-वड्डिए त्ति चिंतेंती । तुहिण-कण-फंस-तिसिरे चंदण-हारे मुणालं व ॥ णिय-दुक्ख-दुक्खियं सा सवस्महं सहिवणं पि कुणमाणी । अगरुक्खियक्खरं महुयरि व्व विवहं रुणुरुणे**इ** ॥ पुलह्जाइ इसह खणं तसइ पुणो दीहरं च णीससइ । तुह-संगम-बिमुहासा सा सामा सुहथ सूसंती ॥ **झाऊण किं पि हूँ हूँ** ति जंपिरी सहरिशं ससुट्टेह । छजावणामिय-सुद्दी सुच्छा-निरमे पुणो रुबह ॥ 24 इय जीवियं पि वच्चइ सीसइ तुह हो फुढं तह करेसु । जह सा वि जियह पवढं च जगवए होइ दक्सिणां ॥' \S २६८ ) भणियं च महिंदेण 'इमस्मि व एवं ववस्थिए, साहह किं कीरउ' ति । तीए भणियं 'इमं कजां, एवं

विरह-अयंगम-इक्षा बहरा य विमोयलंत-विहलंगी। बासासिजह मुद्दा सुहय तुहं गोत्त-मंतेण॥ संपर्य पुण तीय ण-याणामि किं वहह्'ति। बासंकियं हिबएण भणियं च कुमारेण 'तह वि तुमं बाउच्छणीया, किं तत्य 30 करणीयं संपर्य' ति। तीए भणियं। 'कुमार, जह ममं पुच्छिसि ता बहकंतो सन्श्रीवायाणं बवसरो। एत्तियं पुण जह तुन्मे 30 राह्णो भवणुज्जाणं वचह, तक्षो बहं कुवलयमालं कहं-कहं पि केणावि वा मोहेणं गुरुयणस्स महिलुवाणं च तम्मि उज्जाणे णीमि। तत्य जहा-जुत्तं वृंसण-विणोहय-मयण-महाजर-वियणा होहिड् बाल्यिय' ति। तक्षो महिंदेण भणियं। 'को दोसो,

27 संठियं, तीप उण दसमी कामावत्था संपर्य पावइ । जेण

<sup>1 &</sup>gt; P om. महारायस्यासाओ. 2 > J विवाहगहल्याओओ, J विमणमणा, P विमण्मणणा संजुत्ता, J हंसि व्य. 3 > J क्यलणेण, P विल्लाट्सिया. 4 > P जुयाणयरस, J तो जं तुन्धिमिर्ह्यं, P क्रिहिसि, J संवारिआ P संचाग्या. 5 > P दृती, J ततो सर्थममा िर्या प्रक्लियं. 6 > J तीय P तए, J तुह for पुण, J om. ज, P adds न after दिण्णो, J adds न दिण्णो (on the margin) before क्षेत्रं. 7 > P में for हमं, P पिनुद्धा for विल्हा. 8 > J ओआजाआ, P मयरेण, P inter. विना and महा. 9 > P दव हि महावियप्यरक्वसेणं. 10 > P पल्याणले वुक्सामणं, J om. युक्सामणं पिव etc. to महामोहप्यालेणं. 11 > P adds णिम्मक्कंतं पिव जुअंताणिलेणं before णिम्मकंतं, P महाजमक्वतेणं. 12 > P om. मार्ल पिव, P वुनल्यमालं द्वन्यायमालं पिव मार्थे हा, P उच्छंमे, P om. य. 13 > J पुणो मिण्णप्यमाणाप, P हुं. 14 > P रती अतरीए, P मती अमरीए, P पिक्स अन्नाणं विन्नाणेणं. 15 > J अम्हायद P उम्हाइ. 16 > P हारो, J य for व after दीवेति, P कावजलण्या, P om. पुणो पुणो मुणालणालावलयहारयारं, J om. पुणो पुणो पुणो पुणालालावलयहारयारं, J > P कुमारी ससह, P दुलातिक्वह, P दुम्बलं चक्कंपिकंति 18 > P सेताइक्वह, P om. सेयओ पुलहक्काह, P om. वि, P बहुणो. 19 > P दिग्नतं for तिक्कंतं, P om. तत्त, J सिललिणवही व्य से बाहो. 20 > P हिष्य for हिल्थ, J प्यविज for प्यचंपियं व, P चंपयं व हीयआज, J दूरितं for त्र्वं, P णिक्समए. 21 > P व णिविहेष, J विद्धा आणाल विवाहण, P सीहर्ष, P स्लाहिष, P सीहर्ष क्षेत्र, P कावजल विद्या क्षेत्र, P क्षेत्र क्षेत्र, P सिललिखंत, J अदा करते हिष्य, J जीममंतेहि. 27 > P कामावर्षी, J adds ण before संप्यं. 28 > P om. य, J वसोवलंत P विसोतलंत, J अदा for मुद्धा, J जीममंतेहि. 29 > J वहंति ।. 30 > J तीव, P जती for जह, P ती for ता. 31 > P om. अहं, P कुक्लयमाला, P गुरूजणस्स महह्याणं. 32 > J विणोहयं, P विणाहयं, P दिण्यणं for वियणा, J होहिति पालिक ित, P बाल्या व ति.

1 वृद्धं होड'ति संगिए समुद्धिया सा भोयवई, पिंडाया आवासं। सिगयं च सिहिंदेण 'कुमार, सए विण्णतं कासि जहा । कुमक्य चंदो सकलंको हत्य-वन्हाए होहिंद्, को अम्हाणं दिहाणं पितयहं'ति । कुमारेण मिणयं 'अलं परिदासेणं, संपयं अ कि कायकं अम्हेहिं'। सिहिंदेण मिणयं 'अं चेय मयरद्धय-महारायाहिराय-कुलदेवयाए जुण्ण-कोहणीए आजर्त ते चेव अ कीरड, तिम चेय राहणो मंबिरुवाणे गम्मड'ति । कुमारेण मिणयं 'किं कोह ण होही सय-विरोहो, आसंका-ठाणं ण संभावहस्सह, ज होहह कुल-लंक्नं अण्यानाय ति, ण होहह गण्णा-विरुद्धं लोए, ण कायरो ति आसंका जणस्स होहह'ति । कि सिहिंदेण मिणयं 'अहो एरिसेणावि बीरत्तमेण विहिणा पुरिसो ति विणित्मिनों'। कुमारेण मिणयं 'किं तए मिहिंदेणं मिणवं 'अहं ते मिहिंदेणं मिणवं 'अण्यं किं तए लवियं'। मिहिंदेणं मिणवं 'मए खवियं सत्त-ववसाय-रहिजो'ति । कुमारेण भणियं 'मा एवं मणहं । अनि य ।

ु जह पहसह पायार्क रिक्लजह गय-घडार्हिं गुढियाहिं। किं कुणउ मज्ज्ञ हत्थो कवग्गहायहुणं तीय ॥ अहवा सर्च सर्च, मीरू। कहं। जेण

प्रिय-मेरे अवजे असुरासुर-गर-समृह-भरिविमा। संते वि सत्त-सारे घणियं अयसस्स बीहिमि॥'

12 मिहिंदेण भणियं 'अहो अहमुद्दो तुमं। को एस्थ अवसो, किंण कारणेण परिसक्कह जणवजो, किं कोउद्दिलेण ण दीसह 12

उज्याणं, किं भिद्दोस-दंसणाउ ण होति कण्णाओ । किंण होसि तीय सब्द-कारमेहिं अणुरूचो वरो, किंण वरिको तीए तुमं,
जेण एवं पि संठिए अवसो ति अलिय-वियन्पणाओ भावीयंति ति । ता दे गम्मउ ति' भणंतेण पयत्तिको कुमारो

15 मिहिंदेण । संपत्ता य तम्रजाणं अणेय-पायव-वाही-लया-संताण-संकर्ष । जं च

चंद्रण-वंद्रण-मंदार-परिगयं देवदारू-रमणिजं । एला-लवंग-लवली-कयली-हरएहिँ संख्रण्णं ॥ चंपय-भसोग-पुण्णाग-जागा-जवयाउलं च मज्मस्मि । सहयार-महुव-मंदार-परिगयं बउल-सोहिल्लं ॥ मिल्लय-जूहिय-कोरंटयाउलं कुंद-सत्तलि-सणाहं । वियङ्ल-सुयण्ण-जाई-कुज्जय-अंकोल्ल-परिगयं रम्मं ॥ पूयय-फल्लिणी-खज्जूरि-परिगयं णालिएरि-पिंडीरं । जारंग-माउलिंगीहैं संकुलं जायवल्लीहिं ॥

्र २६९ ) तं च तारिसं उजाणं विट्टं रायउत्तेण । तओ तिम्म महुमास-मालहै-मयरंद-मत्ता महुयरा विय ते जुवाण 21 परिक्रमित्रमावत्ता। पेच्छंति य मरगय-मणि-कोहिमाई कुसुमिय-कुसुय-मंकत-पहिविंब-रेहिराई पोमराय-मणि-णियरचणाई च। 21 किहिंचि सच्छ-सुद्ध-फिलह-मयाई संकंत-कविद्यिर्थ-हरियाई महाणील-रयण-सरिसाई । तओ ताणि अण्णाणि य पेच्छमाणा उवगया एकं अण्य-णाय-ब्रह्मी-ख्या-संग्रणं गुम्म-वण-गहणं । ताणं च मग्रे एकं अह्कडिख-लवली-लयाहरयं । तं च दृहण 24 भाणियं 'कुमार, कर्श्वर्य रायहंसा जाणं एसो महुरो कल्ल-कृविय-सहो' । कुमारेण भणियं 'किमेत्र्य णित्य दीहियाओ, ण संित वावीओ, ण संभमित कम्फायरा, ण दीसंति गुंजालियाओ, ण वियरंति घर-हंसा, जेण एत्य रायहंसाणं संभावो पुच्छीयह 27 जाव य हमं एत्तिः वियप्तेति ताव आसण्णीहुओ कल्दवो । मिण्यं च महिंदेणं 'कुमार, ण होइ एसो हंस-कोलाहलो,' 27 णेउर-सहो खु एसो । कुमारेण भणियं 'एवं एयं, जेण हंमाणं घग्धर-महुरो सरो जायह । हमो उण तार-महुरो, ता णेउराणं हमो' ति भणमाणाणं संपत्ता पाहतूर-देसंतरिम । तओ मिहेंदेण भणियं 'जहा लक्क्षेमि तहा समागया सा तह 30 मयण-महाजर-विश्वा-हरी मृलिया कुवलयमाला' । कुमारेण भणियं 'कि संभावेति मह एतिए भागधेए'ति । मिहेंदेण अणियं । 'वीरो होहि, अण्णं पे ते संभावहस्सं' नि भणमाणेहिं णियन्छियं बहल-ख्याहरोयरंतरेण जाव दिहा सा कुवल्यमाला सहीणं मन्मगया कल-हंसीण व रायहंसिया, तारवाणं पिव मियंक-रेहिया, कुमुइणीण व कमलिणी, वणलयाण 33 व कप्पल्या, मंजरीण व परिवाय-मंजरी, अच्छराण व तिलोत्तिमा, जुवईण व मयरस्वय-हियय-दहवा रह' ति । तं च तारिसं 33

<sup>1 &</sup>gt; P भोगवती, P om. च. 2 > J इहियवज्ञम् होहिति ता को, P अम्ज्ञ for अम्हागं, J पत्तिआए. 4 > कोवि ण, J होइ, P om. ण. 5 > J संभावइस्सिति P संभायस्तित, P होही for होइइ, J जाणिमआज त्ति, P होहिइ गणाणणे विरुद्धं, P आसंका जं जरस होहिय त्ति. 6 > P एरिसेण घीर , P विणिम्मिंबओ. 7 > P णणु को त, J om. तं, J अलं for अण्णं. 8 > P सत्तं, J एयं. 9 > P प्यस्तः, J उत्थो P हित्य for हत्थो, P ती for तीय. 10 > P om. one सद्धं, J adds ति before भीतः, P भीतः 11 > P तिय for पत्तिय, P मेत्ते गुयणे मणुपग्रामर, P om. णर. 12 > J काणणेण P कारणे, P om. कि, P adds कि before ण. 13 > P om. तीय, P तीय. 14 > P संतिण for संठिए, P writes अयसो thrice, J आविकाति त्ति, P गमन, J भणितेण, P प्यहिओ for प्यतिओ. 15 > P संतिण for संठिए, P writes अयसो thrice, J आविकाति त्ति, P गमन, J भणितेण, P प्यहिओ for प्यतिओ. 15 > P संतिण तमु, P अणिय for अणेय, P om. जं च. 16 > P नंदणमदारपरिगतं, P संछिकं, P अभीवपुण्णायणाव-, P -जंबुवाउलं, P उत्त for महुव (emended), J बउल, P परियय, P सोहहं. 18 > P कोरिट्याउं, P विभइक्षसुवण्णजातीकुष्कय-, J आगोक्ष, JP परिगति लं (P व्य), P om. रमां 19 > J पुअत्तिलेणी 20 > P रावउत्ते , J मासलपहर्द for महुमास, J मत्त, J त्तो for ते. 21 > P पत्तिभित्तं, P पच्छंति, J om. य, P om. च. 22 > P कहंचि. 23 > P पक्त, J om. जाव, P ग्राम, P अद्दुिह्सव्यद्धी- 24 > P तत्वय, P सहत्त for सहस्त ति, J अनुतो for मनुरो, F अवत्तो, P त्तो for त्वो. 25 > J कि एश. 26 > J दीसित कुंजालियाओ, J विअलति, J संभवो, J पुञ्जीयित P पुञ्छीअत्ति 27 > J om. जाव व इमं, P आसलीभूओ, P adds भी before जुमार. 28 > P णरजर, P घरेषरे for चचर, P जावति. 29 > J णाइद्रे, J om. तओ 30 > P सम्म मावेसि, P महा for मह, J आगोचेसे, P ति 31 > J ए for ते, P adds संभावक्र before तैमावक्रसं, P om. जिपक्षकेष P ल्याहरोअतिर्या. 32 > J महीण, P मज्ज्ञाया हंसीण, J व for षव P om. मिबंकरेहिया etc. to तं च तिर्तः 53 > P सियं for तारितः.

। दहुण चिंतियं कुमारेण 'महो, सर्च जं कोए सुणीवह किर येरो पयावहं । जह येरो ण होह, ता कहं एरिसं शुक्हं विभिन्न- 1 विजेण क्रण्णस्स उवणेह ति । भहवा णहि णहि, ण होह येरो, जेण येरस्स कत्तो एरिसं दिहि-कम्मं णिम्बढह ति । तं सम्बहा 3 भ्रणी तं पुदद-मंढलं जत्य हमं पाय-तल-कोमलंगुत्नीयं चलण-पिडींबंबं हमाए संठियं'ति चिंतयंतस्स भ्रणियं कुवलयमालाए । 3 जवि य ।

पेच्छेज व तं पुरिसं भत्ता सो वा ममं णियच्छेज । एतिब-मेत्तं अडभत्यिओ सि हय-देव्य दे कुणसु ॥ 6 कत्थेत्य सो जुवाणी अत्ता कवडेण वंचियाओ म्ह । सडभाव-दिण्ण-हिययाण तुम्ह कि जुजाए एवं ॥

६ २७० ) इमं च लोकण महिंदेण मणियं 'प्लो को वि घण्णो हमाए पश्चित्रह जुवाणो'। कुमारेण मणियं 'मश्यि पहडेंए बहुए रूव-जोब्बण-सोह्रमा-सालियो पुरिसा' । महिंदेण मणियं 'मदस्सं सुहक्षो परियज्ञह, जह ससुहक्षो वि परियज्जह a ता तमं ममं व किं ज कोइ पत्थेइ'सि । तभो सहासं भणियं कुमारेण 'दे जिहुको चिद्रु, पेच्छामो किं एत्य ज्याओ कुणंति'। <sup>8</sup> भणियं च मोगवईंप् 'पुत्ति कुवखबमाले, मा जूरसु, बागओ सो पृत्य जुवाणो । जह इमे संख-चक्केकुस-सयवर्त्तकिए दीसंि। चलण-पृष्टिकंचण तहा जाणिमी आगओं । 'इहं चेय मग्गामो'ति भगेतीओ पहाइयाओ सन्वाओ वेय दिसादिसं चेतीओ । 12 ण व उवलुद्धा ते, तओ साहियं ताहिं 'सामिणी, ण कोइ एत्य काणने लिन्तओ अरहेहिं ममंतीहिं पि'। तओ मणिवं <sup>19</sup> भोराबहुए 'वस पुणो क्यलीहरेसुं चंपय-वीहियासु लवली-वणेसु अण्णिसह जाव पाविओ'ति सणिए पुणो वि पहाविवाझी ताओ सम्बाबो विलासिणीको । मोगवर्ष्ट्रंए भणिय 'पुत्ति कुवलयमाले, बहं सयं चेद हमाए एय-पद्धर्प्टंए बच्चामि, सयं ा चेव उवल्हीहासि, तुसए पुण एयस्मि ठाणे मच्छियम्बं'ति भणमाणी सा वि णीहरिय। भोगवई । चिंतियं च कुवल्यमालाए <sup>15</sup> 'अहो सच्चो एस कवडो, किर दुट्टो सो जुवाणो, तेण इमं इमं च भणियं, दिण्णो संकेशो इमरिम उजाने। ता सब्वं अलियं । ण एत्थ सो जुवाणो, ण य पय-पंतीओ, णेय भण्णं किंचि । सन्द्रहा कत्थ सो देवाण वि दुस्तरो जुदागो मए पाविजी, 18 कालेण जाव ताओ समें परिणावेहिंड ताब को जीवड़ ति । ता संपर्ध चेय तहा करेमि जहा प्रागे परिसाम वेहमार्ग ज 18 पावेमि गोयरे ति । देव्वं उवालहिय, वणदेक्याओ विष्णविय, तायं पणमिय, अबं अभिवाह्य, तं पुरिसं संभरिय, मगर्वतं मयणं तिष्णवेमि जहा पुगो वि मह सो चेय दहनो दायन्त्रो ति । पुगो लया-पासं वंधिद्रण भराणयं उठवद्धिय वात्राहरसं 21 ति । ता तं च इह महं ण संपञ्चह, संपयं सहीओ पावंति । तेण इमिम धण-तहबर-कविक क्याहरंतरिम पविसिय असागी 21 अत्थ-सिद्धिं करेमि'सि चलिया तं चेय लयाहरंतरं जत्यच्छए कुमारो । दिहा य कुमारेण संसुई चलिया । तम्मि य समण् कुमारो लिजिओ इव, भीओ इब, विलम्बो विव, जीविओ इव, मभो विव आसि। सन्वहा भणाचिरुखगीयं कं पि अवस्थेतरं पाविको, 24 दिहो च तीए सो । तओ एक्किय ति भीया, सो ति हरिसिया, सबमागय ति लक्षिया, पुस मे वरिन्नो ति वीसत्या, कत्य 24 एसो ति संकिया, एसो सुरूबो ति ससजासा, वियणे पाविय ति दिसा-पेसिय-तरल-तारया-विद्वी । सन्वहा तं कंपि ससज्ज्ञस-सेउक्कंप-दीण-पहरिस-रस-संकरं पाविया जं दिब्ब-णाणीहिं पि मुणिवरेहिं दुक्खमुवखक्खिजह ति । तम्मि भवत्वंतरे 27 वद्दमाणी कुमारेण अवलंबिऊण साहसं, ववसिऊण वत्रसायं, धारिऊण धीरत्तणं, संभरिऊण कामसस्योवएसं, ठविऊण पोडत्तणं, 27 अवहाियऊण लजं, उन्मिऊण सजासं, सब्बहा सत्तमवलंबिऊणं भणियं। 'पृहि सुंदरि, सागयं ते' भणमाणेण पसारि भोभय-बाहु-ढंडेण अंसत्थलंसु गहिया। तभो कुवलयमालाय वि ससज्ज्ञस-सेउक्कंप-भयाणुराय-पहरिस-णिब्मरं ईसि-धवलं 30 चलमाण-लोयण-कहच्छ-विच्छोह्-रेहिरं भाषियं 'मुंच मुंच, ण कजं सब्वहा इमिणा जणेणं लोगस्स' । कुमारेण भाषियं । 30

'पितयसु मा कुप्प महं को वा तुह मंतुपं कुणइ मुद्धे ।' तीए भणियं।

## 33 'पंडिवयणं पि ण दिण्णं भण किं मह मंतुयं थोयं'॥

1) प्र कृषियति, P पयावती, प्र जुवई, P जुवई णिम्मिकण. 2) प्रता सन्वहा 3) P संहर्ल for मंग्ल, प्र लीय for प्राय कि. 5) प्र पेटळ्ळा, P आ for अता, P अत for इय देव्व. 6) P inter. जुवाणो के सो. P कवडेहि वंविओ अन्हें। 7) P ज्यं for इसं, प्र पिटळ्ळा, P आ for अता, P अत हा हुन कि. 8) P वपुरूव, P सालिएणो, P अवस्स, P पढिळ्ज ह, J om. श 9) P सस, P पर्थेय, P adds हे before विट्ठ. 10) P भोगवई, P om. पृत्ति कुवल्यमाले etc. to अणियं भोगवईए. 13) P उणो for पुणो, J om. लवलीवणेसु, J पहाइओ. 14) प्र स्व्वा, प्र चेश, प्र प्रवह्दंग P प्रयप्रतिए. 15) P तुमण उण नंसि हुन्ने, प्र भोगवि P भोगविती. 16) प्र दिह्ने for दुन्ने, P inter. दुन्ने के सो, P जुवा, P adds य before इसं, प्र स्वेत्यो, P उज्जाओणे, J om. ता सम्बं अलियं. 17) P सो वाणो, J om. ल य, प्र प्रपंतिओ, P देवाणं, P om. वि. 18) प्र पिणविहित, P हिस्ति, P जीवित. 19) P देवं, प्र उवाळ्डीओं, प्र वण्णिय for विण्णिय, P पणिमया, P असिवाइया, प्र संगिओं. 20) P चेवं, P तओं for पुणो, प्र लतासं, P उवहित्य for उच्चित्य. 21) P ण पळ्ड ता सपयं, प्र सहीओ, P इसं for इसम्मि, P तहवर, प्र ल्यूने, P ल्याइरमि. 23) प्र adds वंतिओ इव before विक्वलो, प्र मवो इव. 24) प्र तीय, P एकिय, प्र सहित्या for हिस्तिया, P वीसत्यी. 25) P adds सित्या before ससल्हासा, प्र पित्र म पित्रिया, प्र जा विक्रण विक्रण विक्रण विक्रण विक्रण 28) P उन्ह्रिणमसन्वस्त, P पिरमाउभयबाहुत्वेष्ट प्र P कुवल्यमाला वि, P सेओकंप, P णिल्मरइंद हंसि. 30) प्र om. चलमाण, प्र लोअनस. 31) P मंतुवं. 33) प्र मण कि ता मह मंतुवं भिणशं वोशे। P कि नामं प्र थोओं।

į

27

30

1 कुमारेण भणिर्व ।

'एत्तिब-मेर्स भूमिं पत्तो हं सुबणु जाणसे कि पि'।

3 तीए अणियं ।

'जाणामि पुहर्-मंडल-दंसण-कोऊहलेणं ति' ॥

कुमारेण भणियं । 'मा एवं भणस्,

किं सुमरात जोव तुमं मायाइक्तजणस्म जं भाषिवं । इच्छकारेण तुमे सम्वत्तं अस्त वृावकां ॥ तं वक्षां भजमाणो मुणिणा संबोहिको इहं पत्तो । ता मा ज्रसु मुद्धे संबुष्प्रसु मञ्जा ववनेण ॥

६ २७१ ) जाव एम एतिओ आलावो पयत्तो ताव संपत्ता भोगवई । 'वण्डे कुवस्वमाले, राहणा वंजुलाभिहाणो 9 कण्णेतेउर-महहूको पेसिको जहा भज वच्छा कुनलग्रमाला राईए वृदं श्रसस्य-सरीरा श्रासि, ता कृत्य सा श्राम शरमसह ॥ ति सिग्धं गेष्टिय बागच्छमु ति भणमाणो इहं संपत्तो । मंदमंद-ग**इ-संचारो संपर्ध पाषेद्र, ता तुरियं अवक्र**म इमाओ पएसाओ, मा अविणीय ति संमावेहिइ' ति । तं च सोऊण सयल-दिसा-मुद्द-दिण्ण-तर**ल-छोल-कोवण-कडक्स-वि**कसेव-रेहिर 12 चलिया कृषलयमाला । तओ कुमारेण भणियं । 'सम्बद्दा

12 किं जैपिएण बहुणा किं वा सबहेहि एत्थ बहुएहिं। सक्वं भणामि पत्तिय जीवाउ वि बह्नहा तं सि ॥' कुबलयमाला वि 'महापसाको परिवण्णो एवं अरहेहिं' ति भणमाणी तुरिय-पय-णिक्लेवं णीहरिया खबली-खबाहरंतराओ । 15 विद्वी व सो वंजुलो कर्णतेजर-पालको । नेण य लर-णिट्टर-कक्कपेहिं वय मेहिं अवाहिकण 'पेच्छ, पेच्छ, एका चेय कहं पानिय' 15 ति भणमाणेण पुरन्नो कया 'वन्न, तुरियं अतिवरं' ति । तओ कुवलयमालाए वि चिंतियं 'माए, पेच्छ पुरिसाण य अंतरं । एको महर-पळावी सुंदर-भाषापहि हर इ हिययाई । भण्जो जिट्टर-भणिरो पानो जीयं पि णासेइ ॥

दीसंतो अमय-मधो लोयण-मण-जंदणो इसो एको । बिस-दल-जिम्मिय-देहो एसो उण दहवो अण्णो ॥' 18 इमं चिंतवंती समागया कर्णतेउरं। कुमारो वि तं चेय पणय-कोव-कप-भंगुर-सुमयालंकियं वयणं हियय-खग्गं पिव, पुरको णिमियं पिव, घडियं पिव, पासेसुं ठवियं पिव, उर्वीरं णिक्सितं पिव, महियलम्मि उप्पेक्खंतो तीए य चेय ताइं 21 सवियार-पेम्म-कोव-पिसुणाई संभरमाजो क्यणाई कयरथं पिव भन्पाणं मण्णमागो नं महिंद अण्णेमिउं पयत्तो । दिहो 21 एक्किम पायवोयरे कुसुमावचर्य करेमाणो । तओ भणियं कुमारेण 'वर्यस, एहि वद्यामो आवासं, दिहं जं दहस्वं' । तेण भिषयं 'कुमार, भण ताव किं, तप् तत्थ मयण-महासरवर-णियर-संकुले रर्णगणे किं धवसियं'। कुमारेण भणियं 'वयंस, 24

24 विद्रं भविद्रुज्यं तीए लायण्ण-मंदणं वयणं । वयणोयर-मंदल-मूसणाईं सामाएं जयणाई ॥ महिंदेण भणिपं 'कुमार,

तं बबर्ण ताणि य लोबणाहँ पढमं तए वि दिहाई । तं किं पि साह मज्झं जं अवभहियं तए रह्यं ॥' था कुमारेण मणियं 'कुमो एतिवाइं भागधेयाइं । तह वि

कायण्ज-महागिरियर-सिहरेसु व तीय अंस-देसेसु । हत्या अमय-बिहत्या वीसत्थं सुत्थिया मञ्जं ॥' तओ महिंदेण सहासं भणियं 'प्रिसो तुमं । अण्णहा,

बहु-वियह-मणोरह-पत्त-संगमारुख-दुळह-पहरिका । वण-करिवरेण प्रक्रिण व्य पाविया सा कहं मुका ॥' कुमारेण भणियं 'वयंस, मा एवं भण।

गुरु-देव-दिवादीहिं करगाहं जा ण पाविया पढमं । जालोलि-जलिय-मीमं मण्णामि चिहं व तं जुवहं ॥' <sup>33</sup> महिंदेण भणियं 'एवं एवं, भण्णहा को बिसेसो सुकुल-दुकुलांजे'। 'ता पयद्द व**बा**मो भावासं' ति भणमाणा जीहरिया 33

<sup>2)</sup> मध्यण, मिक्ते वि। 4) मध्येषे दंसगदंसण before महल, मom. दसण. 6) महत्त्वाकारेण, उत्तर्म for तुमे. 7 > उ इहं, P इह संपत्ती, P संबुक्त वयणेण 8 > P भोगवती, उ राइणे, P रायणा, J वंजुलाहिहाणी 9 > P कन्नंत उर, P राती र, उ परिबसमहः 10) J om. सिग्धं गेण्डिय आगच्छमु त्ति, J गईः 11) J om. संसानेहिर त्ति, P संसानेहिय त्ति, P सुहकतंतरलोयलोयणा-, P विन्खेवरेरेहिराः 12) s adds वि after कुमारेण. 14) P कुवलयमालाए वि, s om. एवं 15) P ते for तेण, P adds क्रम्स before णिहुर, P एक थियः 16> P मणमाणे पुरओ, Jom. वि. 17> J प्राविर, P द्धंदरिहियएण हरह, उ∹मणिओ. 18> उ विसमओं for दूहवो. 19> P हमं च चितेंती, P om. पणय, P सुमयालंकयं. 20> P णिम्मियं, P ठिश्वं for ठिवेकं, P उवेक्खंतो, J तीय चेअ 21 > P कोइ for कोव, P महिंद अवसिख, J adds य after दिहो. 22) P पायवे कुलु , P आवासं जं दिट्टं तं दहन्वं । कुमार भणियं तेणं भण ताव निं. 23) P संकुल, P adds न्व before कि, P वयत्तः 24) P अदिष्टं उन्बं, P नीहलं, P वयणायमंडण-, J मण्डलाहूसणाइ, P समाए. 26) तव for तं, P लोवणाई, J अवसहअं 27) Pom. कुओ. 28) Jom. व, P तीययंस, J इत्थ. 29 > J हणियं for भणियं, P एसी for परिसी. 30 > P दियर, for दियह, Padds अन्नह। before पस, P दुक्स for दुलह, P वरेणे for "वरेण, P कहि for कहं. 31 > P मणह for मण. 32 🕽 उ देवदियाहि, P जालोलियमीमः 33 🗦 अण्णह को.

21

24

विकालको, संपत्ता मावासं । तस्य य महाराहणा पेसियाओ योगाओ सिगेह-कारा जळ ककस सुवंध-ण्हाण-गंध-यणाव वंबोळ-वावडाओ वारविळासिणीओ । तको ताहिं जहाविडि मिनस्य-उच्चिटिय-विकिय-विकिय-विकिया क्या । तको व सुहासणस्याण य संपत्ता एका विकासिणी । तीय उन्धाडिळणं कणय-मय-प्रस्त-संजोह्यं तंबोळ-मच्कयं पणासियं उ कुमारस्य । भणियं य हारीप् 'इसं केण वि अलेण पेसियं तंबोळ'। तको कुमारेण गहियं, जिस्सियं य खाव जिवय-वय-जवस्विकियमिन्यं तंबोळ-पचेतु पण्यक्यें । तस्स य उनीरं पण्यक्याराहं, सिरिक्चळ्यांव्स्स णामं लिहियं । तको तं च व वाहळ्या कुमारेण भणियं 'महो, जिडणपणं कस्स वि जणस्स'। गहियं तंबोळं। तमो कुमारेणावि एकस्मि पचे पद-सुदेहिं व रह्यं सहंस-सारस-चक्कयाय-णाळिण-स्थयच-ममर-रिक्नोळ-रेहिरं सरवरं । विरह्या य हमा गाहुलिया। व्यवि य । विश्वय-श्रह्यस्स कस्स वि विवयण-युक्कय-भणि-विज्ञिळे । पेसिजह केण वि किं वि कारणं सरवरं एवं ॥

ह २७२) तको एवं च अक्जिम्म दिवहे तेगेय कमेण जाणा-भोयजादीयं, पुणो कह्या वि तंबोकं, कह्या वि पत्त- ह क्केजं, कह्या वि विर्णं, कह्या वि वालेक्कं, कह्या वि पांज- ह्या वि तंबोकं, कह्या वि वालेक्कं, कह्या वि पांज- ह्या वि तंबोकं, कह्या वि वालेक्कं, कह्या वि पांज- ह्या वि तंबोकं, कह्या वि वालेक्कं कह्या वि पांज- ह्या वि तंबिकं विश्वक- वेत्रज्ञां, कह्या वि विर्णं पेतिज्ञह कुमारस्य । एवं च ताणं कुमाराणं जियय-राजे व्य सुहंसुहेणं सुंजमाणां राज-सिर्वित्र विद्यहा । कमेण य को उण कालो दिन्दं पयत्तो । अवि य ।

कार्यति जिम्म काले कंबल-घय-तेल्ल-एल्यम्मीको । अच्छद् पाडय-देहो मंदो मंदो म्य सम्ब-जणो ॥ कि च दीहरीहोंति णिसाको, इस्ति वोलेंति वासरा, दूहवीहोंति चंद-किरणाई, परिहरिजीत जलासयई, जिम्मिप्निति 15 मुसाहार-लट्टीको, सिडिलिजीति हिम्मय-तलाई, अणायरिजीति चंदण-एंकयई, घेप्पेति रखयई, संगहिजीति हंघणई, विरद्ग-15 जैति वेणीको, मिन्छजीति मुहदं, अजिजीत अच्छिबन्चई, जिपेसिजीति कुप्पासयई, चमडिजीत सम्ब-घण्णई, उदिमजीति स्क्रीकुर-सुईजो, जियसेति जियब-दृह्या-जिपेबयड-विंब-पओहरम्हा-सुहहं संभरमाण पहिय सि । अवि य ।

वण-वंश्वण-परमुक्को तुल्या-क्यारो य पत्त-घणु-वंसो । उय सूरो सूरो हव मह जाओ मउलिय-पयावो ॥ गिहय-पढाला मय-धूलि-धूसरा संध-णिमिय-इर-जुयला । दीसंति बिल्यंता पहिया गामिम हेमंते ॥ विरह-भुयंगेण हभो संहासंहिं कभो व सिसिरेण । एसो पसु व्य पहिमो पष्ट अगिमिम रयणीए ॥ दीसंति के वि पहिया कर-जुवल-णियंसणा फुहिय-पाया । गोसे मग्गालम्मा वाएंता दंत-बीणाओ ॥ बाहोगलंत-मयणा रहसुब्वेलंत-बाहुणो कह । चिर-विट्ट-बंधवं पित्र धम्मिंग कह समलीणा ॥ मक-खारियंगमंगा तणुया णिक्टिंचणा महस्क-वासा । दीसंति के बि रिसिणो व्य धम्म-रहिया परं पहिया ॥

21 बाब य । जिम्म य काले हिम-सन्तु-शिह्य-सीसं सयलं ब्रुट्टण काणणं सहसा । सिय-कुपुम-दसण-सोहं खलो व्य ः ह विहसिको कुंदो ॥ किं च । मंजिरिकंति पियंगु-रूपड, वियसंति रोद्ध-बह्यतिको, विसर्वति तिलय-मंजरीको, उविगर्जति महुर-मयरंद-वंद-ब्रिसंद-27 पाण-मय-मन्त-मजय-मणहर-मीयाबद्ध-मंबद्धी-विद्यास-महुबरी-भमर-जुवाणेहिं मधमर्थेत-महिषयं सि । सम्बद्धा

1> Pom. य, Pom. अणेयाओ, Pसणेह, Pom. कारा, Jom. जल, Pसुगंध, Jom. गथ. 2> Pबाहाओ, Pतेहिं संक्लियउविद्रियण्डियः. 3> Pकणमस्यमक्त्व, J तंपूल for तंबोल. 4> Pणिययकरणिक्तिनम्सलियतंबोल्यसे. 5> Pom. य. 6> Pकरसह जणस्स, Pणक्षं पि मि for एक्टिम, Jणस for णह. 7> Pसार for मारस. 8> P दुश्यस्म, Jणअवल-इकंतरहत्ति, P चित्तेल्यं, P य for वि. 9> Pतेण य, Pणाण for णाणा. 10> J गंध गोण P त्रंधुनो ओ, JP कंपि for किपि. 13> P जंसि काले, P कंवल्यतेखरछ्यगीओ, P पाउदेहों. 14> J गिसओ संति मोलेंति, P बोलित, J किरणा, P जलस्यारं, P णिविखपंति. 15> J लेठिओ, J हम्मियवहहं, P पंकरं, P रह्यारं, J इंघणयं P श्रंहणं. 16> J वैगिओ, P कुण्यास्यारं. 17> J ख्वंबंकुड P गजंकुर, J गिअदह्या J संगरमाणदृश्यति. 18> P प्रमुक्तो प्रयुक्त, P तृत. one स्रो. 19> P मल for मत्, P खंगणित, 20> P व्व for व, P अगंभि. 21> P णियंसणे, P गोसिगामग्गलमा वायंता. 22> J बारोअलंत, केवि । 23> P णिक्वंचणा. 24> P का. जिस्म य काले. 25> J om. स्वन्त, P व्य कुद्दिलिसिओ कंदो. 26> J संजरिजंत, P विद्याल्याओ, P उवग्योजिति. 27> P मणहर्रः, P महुरीअवण्तुं, P मत्रमर्थित महियाओ. 28> P धणिओवगृहणाणाणं, P स्वमणो, P पुण for पर. 29> P य वा. क.थ, J सुओय, J रमियह for ईसः, J जुआणया, P धम्मत्थिथमण. 30> J जरकंबर, J नेत्तेवया, P देहया अज्जाहमिया, P कासवा, J कत्था for कंथा. 31> P करिस्थिंग, J समात द्वावाडहं. P समायहण्यायारं, J विराक्त्य, J नित्ववया, P देहया अज्जाहमिया, P कासवा, J कत्था for कंथा. 31> P करिस्थिंग, J समात द्वावाडहं. P समायहण्यायारं, J विराक्ति मालेंति महियाओ. P विरावां कर्यां, J कर्यां विरावां कर्यां, J नित्वव्यां, P स्वां विरावां करियां, P समायहण्यायारं, J

। जक-पहलुमाण-त्रीहे-तरंग-भंग-भंगुर-वियरंत-भच्छ-पुण्डन्छकाघाउलसंत-मुत्ताहल-त्वर-खक-खवाकंकिय दीसंति सरवर, भाविय-एय तासरणत-संसार-महादुक्त-गहण-विदृहण-सञ्झावज्झा गेक्स वावक पशुक्त-विरसा-कप्यायण-संविधा वावाविति 3 साह-भहरय व ति । अवि य,

उ सिसिरेण को ण सविभो सिसिर-पवायंत-मउय-पवणेण । पर-मंस-पिंड-पुट्टे जंबुब-सुणए पन्नोसूण ॥

§ २७३) इमस्मि एरिसे काले सुहंसुहेण अच्छमाणाणं कुवळ**यमाला-कुवळयचंदाणं अध्यामिम विवहे सदा**विजो 6 राइणा संबच्छरो 'भो भो गणियं तए कुबलयमालाए विवाह-खगां' ति । तेण अणियं 'देव, तदिवर्द गणेमाणेण इसं सोहियं। 6 तं जहा । इमस्स जम्म-णक्खतस्स उवचयकरो सीयिकरणो, सुवण्णदो सहस्सरस्सी, पुत्त-छाभयरो बहस्सई, मोग-को बुधरायपुत्तो, कुढुंब-विजय-करो धरणीसुको, णिन्युइयरो उसणसो, भूमि-लाभयरो सणिष्करो सि । अवर्ण च णिवर्ण 9 उत्तरायणं, बलियं लगां, सयल-दिहिणो सोम्मा, पाय-दिहिणो पाया, ण पीडियं गडमादाणं, क्षणवहुवं जस्म-णक्सतं, क्यीडियं व जनमं, सुकम्म-णिद्य-जोओ । सन्वहा ण विरुद्धं अटुत्तरेणावि चक्कसएण णिरूविजंतं । तुकं च जहमिमं छमं ता बुवाल्याणं वासाणं मज्झे ण एरिसां रुग्ग-जोओ सुज्झह ति । जारिसो एस फग्गुण-सुद्ध-पंचमीए **सुभवारे** साती-सुणक्सके 18 राईए वोलीणे पढम-जामे दुइय-जामस्स भरियासु चउसु विडयासु पंचमाए णाडीए दोसु पाणियवलेसु पाठण करिसा- 12 हिएस वोलीने सिंघे उत्पताने कनने पूरीए मए संखे परिणीया दारिया जड़ तभी दीहाऊ से मत्ता. विरं मविहवा. सहया वसीकय-भत्तारा, घणं कोडी-गणणाहिं, एको से पुहड़-सारी पुत्ती, भोय-भाइणी, पच्छा धम्म-भाइणी. 15 पढ़में मत्तारमो मरणं ण भण्णह' ति भणिए गणएणं, णरवहणा वि 'तह' ति पडिवजिय 'कल्लाणं' ति भणमाणेण 15 भिवेह्यं तं कुमारस्स । 'कुमार वच्छ, बहुयं कालंतरं तुह कुनलयमालाए णियय-विण्णाण-सत्त-सहाव-प्रस्व-जम्मिजयाए वि बिओग-उक्स-वित्थरो कक्षो । ता संपर्य इमीए पंचमीए गेण्हसु परम-कञ्जाण-मंगलेहिं गुरूणं बासीसाए देवाणं पहावेणं से करं 18 करेणं बालियाए' ति । कुमारेण भणियं 'जहा महाराओ आणवेट्ट'ति । णिवेट्टयं कुवलयमालाय वि तओ हियय-दृष्टय- 18 संगम-सहिद्ध-वयणायण्णण-पहरिसः वसुसलंत-रोमंच-कंचुइज्ञंत-सललिय-मुणाल-णाल-लिख-कोमल-बाहलया चिर-चितिय-संवयंत-मणोरहाउदमाण-हियय-हरूहरू। सुवणे वि माइउं ण पयत्ता । किंचि तम्मि रायउले कीरिउं पयत्तं । अवि य 21 मुसुमृरिजंति घण्णाहं, पुणिजंति सिहण-सिमयाओ, सङ्गरिजंति खंड-खजाहं, उयक्खिजंति भक्खाहं, आहरिजंति 21 कुळाळहं, कीरंति मंच-साळाओ, विरह्जंति धवछहरहं, रह्जए वर-वेर्ड्ड, कीरंति उल्लोयहं, परिक्सिजंति रयणाहं, उप्पिजंति तुरंगमा, पणामिजंति करिवरा, णिमंतिजए रायलोबो, पेसिजंति लेह-वाहयए, आमंतिजए बंधुयणो, 24 मंडिजए भवणीयरं, धवलिजंति भित्तीओ, घडिजए कलधोयं, वविजंति जवंकुरा, णमंसिजंति देवयाओ, सोहिजंति 24 णबर-रच्छाओ, कालिजंति पढीओ, सीबिजंति कुप्प।सया, कीरंति धयवडा, रहजंति चारु-चामरी-पिच्छ-पटमारहं ति । सम्बहा

सो णिख कोइ पुरिसो महिला वा तिम्म णयर-मज्ज्ञस्मि । जो ण बिह्लुप्फलको कुवलयमाला-विवाहेण ॥ सो को वि पित्थ पुरिसो कुवल्रयचंदो ण जस्स हिययस्मि । ण य सा पुरीए महिला कुवल्यमाला ण जा भरद् ॥ § २७४ ) एवं च होत-विवाह-महुसब-वावडस्स जणस्स संपत्तो सो वियहो । केरिसो ।

) कणय-घडिको व्व एसो अमय-रसासाय-विश्वय-सरीरो । सोहरा-णिम्मिओ हव विवाह-दियहो समणुपत्तो ॥ 30 तम्मि य दिवहे कुवलयमाका-जणणीए होत-जामाओ य गुरु-सि गेह-पसर-रसुच्छकंत-रोमैच-सेय-सलिख-राहाए पमिक्सओ कुमारो । तको कर्य से जहा-विहीए सिद्धत्यक्तय-सत्थिय-मंगालोयारणयं । कयाणि य से णियय-वंस-कुछ-देस-वेस-समयहार्ष्ट्र

<sup>1)</sup> Pom. जल, P बीइ-, J क्छायायुक्तांन P क्छारायुक्तांन, P ल्लालंकित, P सरवरा । अथि य भाविया 2) P संख्याय क्लाण्ड, J वावरपन्यु इ, P प्रमुक्का, J करवायावणामंिठ अयायावेंनि माहुण अडाय च ति 4) P प्रवाशत्ताम प्रववणेण । परमालक्षतापुर्द्ध प्रक्ष विय अंतुयं मोर्चु ॥ 5) म कंड्राविशे for सद्दाविजोः 6) P गणितं, P om. तेण भियं, J देव अद्दिश्वं, P गणमाणेण 7) P om. तं, P महस्सराती, P बुहस्सती, P मोगयो बुहरायउत्तो कुढुंब 8) म बुबर्यायपुत्तो, P णेन्द्रइयरो, म उसिणसोः 9) P सोमा पातिष्ठुणो, P पीडितं गब्भराणं, म अणाबहुतं P अमुबद्दं, म अपीडितं । 10) P सुक्तरमा, P अहुत्तरेणावी, P जह संलयां, म om.लयां ॥ 11) P inter. एरिसो & ण (न), P फरुण्ड्यक्स, म भातीतं णक्खंच P रेवितिणक्ष्यते । 12) म बुतिअजामरस, P पंवमाराष्टणाली, P पाणियकेषु पाउण 13) म उअमाण, P पूरिए रिखे, P दीहाभो, P मत्तारे 14) P अवहिवावसीक्ष्यभत्तारो पणकोडीण गणाहि, P सारो पत्तो पच्छा, P transposes मोगमाइणी before पढ्यां 15) P महर्णं 16) P om. तं, म om. कुमारवच्छ, P सत्तसुद्धाव 17) म बुद्ध कर्षा कर कि मामहर्णे म विद्या पत्ती पच्छा, P स्ववत्त कर विज्ञात, P स्ववत्त कर विज्ञात म सक्तर्यं 21) P मुणि ज्ञांति for पुणिकांति, P समिजो सक्तरकांति, म ख्वादं कर विव्यंत, P हलाहला, P माहभो ण, म कि व for कि य 21) P मुणि ज्ञांति for पुणिकांति, P समिजो सक्तरकांति, म ख्वादं विद्या विद्या पर्यः 24) P सवणोवरं for भवणो , P मित्तीए, P कल्लावरं, म ठिवकांति, म गक्जेनुरा for अवक्तरं, म रोह्या विद्या पर्यः 23) P लेहवाहवा 24) P सवणोवरं for भवणो , P मित्तिए, P कल्लावं, म मित्ति, म गक्जेनुरा for अवक्तरं, म सेहवर्या मित्रं कि देवया, P सोहरिकं विद्या मेणा पर 25) P पर्याओ, म चमरी पिके 27) P को वि पुरिसो, म णवरि 28) P inter. ल (त) तथ बात कोति, म प्रीवर, P महिवला, P कुल्लयमाला ण. 29) P महस्सव 30) P णिस्म इव, म बिद्यार, म मंगला आर्यणं, P यय for णियय, म बेहमव हैति। म मायिद्धितीः

<sup>1</sup> मंतल-कोठयाई,तको म्हाय-सुइ-बोय-बवल-सुवलय-णियंसमो सिय-चंदन-चिवय-सरीरो वंदिय-मोरोबण-सिब्र्य-रइय-तिकको । संघरावरुंविय-सिय-कुसुम-सुरहि-दामो महिंदाणुगय-मग्गो महीणो विवाह-मंहवं । कुवरुयमास्त्रा वि कय-कायस्य-वावारा सिय-सण्ह-बसण-णियंसणा मंगळ-मोत्ताहरण-रेहिर-सरीरा अञ्चीणा वेदि-मूळं। तस्रो संपत्ताप् वेळाप्, पाविष् छारो, असिन- 3 होस-साठाए जठणं भाणियं कीरवष्क-समिहा-वय-संश्वनिवायं कादण, समनवीहृयाणं सम्ब-कुळ-जुक्ण-महत्तराणं, पश्चनसे राहणो, मञ्जाद्रियस्स भणेय-वेय-समय-सत्थ-पारयस्स दुवाहणो, भामंतिय छोय-पाले, णामं गेण्हिय राहणो इदयरमस्स, दिण्णालो <sup>6</sup> छायंज़हीओ । समप्पिया य तस्स क्रंज़ही कुवछयमाछाए । गहिया य कुमारेण । उभय-बिरइयंज्ञहीडबेहिं क्रवहोहिं ताद य ह पमीयानो भविह्वाओ । पबाह्याई तुराई । पूरियाई संस्थाई । पहयाओ झह्नरीओ । पढंति बंभण-संघाई । जयज्ञयावंति महालामंता । भासीसा-समुद्दा कुळ-मद्दलया, मंगळ-पढण-वियावड गाणाबरिय ति । एवं च तेण दुबाइणा होसिउं पयत्तं । ९ ' इन्स्रागु-नंस-पमवस्स सोमनंस-कुळाळंकारस्स महारायाहिराय-वृडवम्म-पुत्तस्स कुमार-कुवळयचंद्रसः विजयसेण-दुष्टिया कुव- ४ क्रयमाला एसा दिण्णा दिण्ण ति जाव णिसुणेति सयल-तेलोक-सिन्सणो भगवंता लोगवाला। पश्चिकड कार्यजली भगवं रास सरासर-मणुव-निरिव-कोवालोवणो जलणों' ति । इमिणा कमेण पढमे मंडलं । दुइवं पि पिकत्ता लावंजली । आहुचा लोब-12 वाखा । तद्दर्य मंदरुं । पुणो तेणेय कमेण दिण्णं दायस्वं । तहा चउत्यं मंदरुं । तन्नो जय जय ति मणमाणा जरा-जुक्ण-देहा 12 वि पहरिस-वसुरवेह्नमाण-बाहुलयावली-वलया णिबंडं पयत्ता कुळ-जुण्ण-महिह्नय ति । कुवलयमाला-जणणी वि सरहसुरवे-<u> छमाण-बाहुलचा-कंचण-मणि-वरुय-वर-तररु-कल-ताल-वस-पव-णिक्खेय-रेहिरा मंथरं परिसक्किया। सेसो दि विखासिणियणो</u> 15 मय-वस-धुम्ममाण-लंख-चळण-चळण-चळिय-मणि-णेडर-रणरणाराव-रेहिरो पणिश्वतो जहिब्छं जयज्ञयासइ-पूरमाण-दिसिवहात्रो। 15 णिवडंति भदिट्र-करयलंजलि-विमुक्काओ णाणाविह-वण्णाओ गंध-लुद्ध-मुद्ध-ममरोलि-मार्ला-मुहलाओ दिष्य-कुसुम-बुद्रीओ त्ति। अविय,

18 तिजंत-सुमंगल-मणहरए णवंत-बिलासिणि-सोहणए। मल्हंत-सुहासण-बामणए वर्जत-पयसय-त्र-त्ये॥ मत्रोभंताबल-विज्ञासिण-कोरं। खोर-पणिषर-चवरि-सहं चवरि-सह-मिलंत-जणोहं॥ मिलिय-जणोह-सुकलयल-रावं कलयल-राव-वियंभिय-तोसं। तोस-वियंभिय-विग्न-सहं विगर-मह-पलंबिय-कच्छं॥ शिलिय-कच्छ-ललंत-सच्लं च्ल-ललंत-सुमंयर-नालं। ताल-लजंतप्कोडण-सहं सह-वियंभिय-प्रिय-लोयं॥ ति। अवि य। शि त्र्र्र-स्व-गहिर-सहं जाऊरिय-संख-राव-गंभीरं। उब्वेलं व समुहं वियाह-बद्धावणं जायं॥ तक्षो वने य वद्धावणए किं जायं। संमाणिजंति संमाणिजंत, पृह्जंति प्यणिजं, तोसिजंति तोसणिजं, मंहजंति मंडणिजं, अवियाह प्रकृतं, पणामिजह राहंगं, उविणजह गुरूणं, पणक्षिणं, पणामिजह राहंगं, उविणजह गुरूणं, पक्षिज्ञए जणवयाणं, अविपजण अतेउरियाणं, पेसिज्ञए णायरियाणं, २४ दिज्जह य अगणिजं जहाभिलसियं घणं दीण-प्रणीमय-किमिण-पण्हेंणं ति। अवि य।

दिजाउ देसु पडिच्छसु गेण्हसु पश्सिवसु दे पडिच्छाहि । मग्गसु मणसु जहिच्छं इय हलबोलो वियाहिमा ॥

27 § २७५) तक्षो णिन्वते वदावणण् महिए सुर-संवे सुपृष्ट्णे गुरुयणे सश्वदा कण् तक्काल-पाउग्गे करणीण् विरद्द्या 27 कुमारस्स वासहरण् महरिहा सेजा। अवि य ।

रयण-विणिम्मिय-सोहा सुत्ताहरू-णियर-रेहिरा धवरूा । खीरोदहि-वेला इव रह्या वर-विषुमा सेजा ॥

<sup>1 &</sup>gt; प्रकारिकारं, P णहारमुव-, प्रमुंत-, प्रस्विक्ष for चिश्वय, P गोरोयणो 2 > P गुरहिरदामो (?) महिंदाणुजायमगो आलीणो. P बावार 3 > P वेहंमूलं 4 > P आणिरच्छीर, J adds मह after घर, P संधुक्तियं, J ममक्वीह अणेसडकुल, P समक्वयाणं, P कुल for ज्ञुण्या, P प्रक्वक्व 5 > P मिन्झिट्टियरस, P अणेयअवेय, J यहथ for सत्य, P दियाशणो, P राषणा दृढ्यम्मस्स दिल्ला, J दृढधम्मदि-ण्याओं. 6 > P om. य before तस्स, P निरह्म्यंजलीं 8 > J विभावटणआयरिय, P णागायरिय for माणायरिय (emended), P दियाशणा, J होश्वं P होमियं 9 > P प्यमवस्स, J P दृढधम्म-, P om. कुमार, P विजसेणस्स दृष्टिया. 10 > J repeats दिण्णा, J om. जाव before णिनुणेति, P नेलोक्स, J भगवंगो लोगवाला, P प्रिच्छिओ, J भववं, P पस सनुराम्स 11 > P क्षेयलेयणो, J P मंगलं for मंडलं, P लायंजलायाभूता, J आहुता. 12 > J adds पि after तड्यं, P मगलं in both places (for मंडलं), P तेण च, P दात्तवं. 13 > P बाहुललमाणवहाल्या णिखां, J महल्यं ति, J om. वि, J सहरस्वेहः P वि रखवेहः 14 > J बहुल्याबंटण, P खल्यवलतरकल तारवस, P विलासिणीयणो 15 > P repeats चल्ला, J माण for मणि, P om. जिल्लं 16 मे मे मे बहुल्याबंटण, P मण्डिय. 20 > P om मिलियजणोह, P विगयमेलं विश्वय-, J पलंबर. 21 > J लेखिय for लंबिय, P सुचूलं, J-न्नमच्छ (त्य?) रतालं 23 > P om. तजो वत्ते य बहावणण कि जायं, P पृष्टिकल, P मिल्लंजनं मन्नाणके 24 > J दिज्ज, P पणतीणं, P पणामिळ्यगदीणं उविण्वलप, P पिलविण्वलप, P उपिष्वण, P नेपायरिं दिज्जप आणिकं 25 > J विज्ज for दिख्ल, P ज्ञाहिला-सियं. 26 ) देन प्रच्छनु. 27 ) P णिवति बहाविण्य, P सियं पृष्टण, J गुरुणणो, P पाउरणकरणीए. 28 > P वासहरे, J महरिजा, P inter. सेज्ञा and महरिहा. 29 > P खीरोयहि.

1 तिमा स सेवा:-महोवही-पुलिणोवरे व्य रायहंस-जुबखयं पिव णिबिट्टं कुमार-जुबख्यं ति सवाणि य जारतियादीणि संगठ- 1 क्रेडवाणि । क्षच्छित्रण य कं पि कार्रुः परिद्वास-हसिर-लोयण-ज़वल्लो सहियायणी अलिय-कय-वयखेवो सहर-सहरं पीहरिडं ३पक्तो । शविष । बल्डिय-कय-दावडराण-विक्लेवो दिण्ण-महूर-संलावो । अवरोध्यर-कय-सण्णो णीहरिको से सही-सर्थो ॥ राजो कुवलचमाकाय वि भणियं। 18 'मा मा मुंचसु एत्यं पियसहि एकक्षियं वण-मइ व्व ।' ताहि अणियं । 'इब एकियाओं सुइरं पियसहि अन्हे वि होजासु ॥' 9 वतीय मणियं। 'रोमंच-कंपियं सिण्णं जरियं मा मुचह पियसहीको ।' ताहि मणियं । 12 'तुज्ज्ञ पह बिय वेज्जो जरमं अवणेही एसो ॥' \S २७६ )तजो एवं च मणिया समाणी ळजा-ससउग्नस-वेबमाण-पओहरा एसा 'बहं पि बच्चामि' ति मणमाणी चक्रिया, गहिया य उवरि-वत्यदंते कुमारेण भणिया य 'कृश्य वश्वसि ।' तीय भणियं 'मुंख, सहियणेण समं वश्वामि' । 15 कुमारेण मणियं 'वचस संदरि वचस वचंती को व रुंसए एप्टि। एकं पुण मह कीरड जं गहियं तं समप्रेहि॥' तीय ससंभमं भणियं 'कि पुण मए गहियं'। कुमारेण भणियं। 'तुह-चिंता-रयण-करंडयं च विष्णाण-बुद्धि-पडहरथं । हिषयं मह चोरि हियं मा वश्वसु जाव जो दिण्णं ॥' 14 तीय भणियं। 'हरियं व ण हरियं वा हिययं अण्णं च एत्य को सक्की । ण हु वयज-मेत्र-सिद्धा होइ परोक्का हु ए किरिया ॥' 21 कुमारेण भणियं । 41 'प्याड बिय तुञ्जं सम्वाड सहीड मह पमाणे ति ।' तीय भणियं । 'नाजेसु ता इमानो सुद्दव तुई उत्तरं देमि ॥' कुमारेण विंतियं। 'महो, सुंदरो उवण्णासो मए कओ हमीए चेय पुट्टमो एस ववहारो' विंतवंतो । तीय भणियं 'किं हमं र्वितियइ, भागेसु पिय-सहीओ जाम उत्तरं देमि, भहवा मुंचसु मए' ति । कुमारेण भागवं 'मा वस सुंदरि, सदेमि ए 🔐 पिक-सहीबो' कि मणेतेण कक्षो ताणं सहो । 'बाइससु' ति मगंतीओ समागवाओ । मणियं च तार्हि 'कुमार, को अम्हाणं 🛂 णिउत्ति '। कुमारेण भणियं 'अम्हं ववहारो दूद्रन्त्रो '। ताहिं भणियं 'केरिसो, हुण्णिप्पड पुन्व-पक्सो '। तेन भणियं ' एसा तुरह पियसही चलिया गंतुं, हिययं समप्पेस सि मए बारिया, इमीए मित्तत्तीकवं तथ्य तुब्मे पमाणं 'ति । 30 ताहि मणियं 'पियसहि पियसहि' किं प्रिसो पुर्वतर-पश्चवाओं '। नीय भंगियं 'एनिओ एस ववहारो' ति । ताहि 30 मणियं 'महो, महंतो एस ववहारो, जह परं सिरिविजयसेण-गरवहणो णयर-महञ्चयाणं च पुरश्रो गिव्वडह ' ति । कुवक्रयमारूपु भणिय 'तुरुमे श्विय महप्यमाणं ति जह किंगि इमस्स मे गहियं' ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरं सुंदरं' दे 33 सणह तुब्स पमाणं ति । अवि य । 33 मा कुणह पियं एयं मा वहुएस्सं ति कुणह मा एसं । वस्मह-गुरु-पायच्छित्तियाल् धरमक्खरं भणह ॥' ताहिं भणियं। 'जह फुडं भणामो ता सुगेह, एएण तुज्य हरियं तुज्य वि एयाए वल्लहं हिययं । अवरोप्पर-जूवय-येणयाण जे होइ तं होह ॥' 36 इमस्मि भनिय-मेसे गहियानी वर्ष्यदंते। 'कुमार, तुमं लंपिको' ति भनंतीए तेग वि 'तुमं कुमुमाले' ति भनमाणेण संवाए गहिया। तभी कि आयं। भवि य। <sup>39</sup> एस गहिनो सि कलमो मरहह ए बंघमं कुमारेणं। मन्निए मज्य सि तं चिव तेण वि सा तक्खणं मणिया ॥ 39

<sup>1)</sup> Pom. तिमा य सेजा, P महोदहीपुलिणोअरे, P जुनलं, P मंगलकोड before मंगल. 2) P कोडयाह, Pom. य, J हिस्स for हिस्स, J जुनलं मिद्र क्षेत्र, J वर्ज for क्य, P क्यविक्खेवो (?), J सरहर for सहर, J सहरणीजिरेड P स्वर्त्यणीहरिंड 4) J सहावो. P repeats सही. 5) Pom. तओ कुनल्यमालाय वि etc. to वनहारी पहुओ उत्तरनाइ ित्त on P 173, J. 17 This passage is reproduced here with minor corrections like ya-sruti etc. 10) Better मुबह for मुंबह. 12) Better अवजेहिड य एसी. 14) J विडिया for चिल्या. 20) J वण्ण for व ण. 22) J प्रमाण ति (?). 34) Better एय for एसं. 37) प्रभागाणीण संपाण (१).

ृष्वं बक्रोज्यर-विवयमाणा सहीहि मणिया 'मा मा करण-समक्तं असमंज्ञतं अणह, जं बन्हे भणामो तं कीरउ'सि। १ तेहिं अणिवं 'खुडु ए सणह किंचि धम्मक्तरं'ति। सहीहि भणियं। 'जइ अन्हे पमाणं ता भणिमो ण सम्णह'सि मणिए, ३तेहि भणिवं 'पमाणं पमाणं 'ति। ताहि भणियं 'जइ पमाणं ता सुगेह। सचि य।

मुद्धे पिजड् से हिसमं च कुमार भोप्येषु । अत्ररोप्पर-पाविय-हिययवाण अह जिल्बुई तुस्स ॥' अजिय-मेचे कुमारेण भणिवं ।

6 'सुवणु इसं ते दिययं गेण्हसु हिययं ति मा नियारेसु । एयं पि मञ्झ दिखाउ जह मञ्झत्या प्रमाणं ति ॥' भणमाणेणावसासिया । एवं च कर् गुरुकोद-फुरकुरायमाणाहराए विक्रसमाण-कुढिल-चार-चंचल-सुमया-क्रयाए भणियं च तीए 'अक्वो माए इमिषा छलिय-कय-कवड-पंडिय-णड-पेडय-सिरेसेणं दुष्पणी-सत्येणं इमस्त भणाय-सील-सदाबस्सा- १ हियस्सावसासणं दवाविय' ति भणमाणी परहुत्ता संठिय ति । तक्षो ताहि भणियं ।

'मा सुवणु कुप्पसु तुमं किं कीरड प्रिसो बेय । णिक्करणो होइ फुडं मयण-महाधरम-ववहारो ॥ ता सुंदरो पुस ववहारो जो संपर्य पत्तो '। तीय मणियं 'ण सुंदरो '। ताहि भणियं 'अण्णं सुंदरं विरण्मो '। तीय 12 मिवयं 'ण ककं मह इमिणा वि जो संपर्य रहसो '। ताहि मणियं।

'मा कुमर वंचसु इमं भग्हं कवडेण बालियं मुदं । उप्पाजाउ से संपद्द जं तुह एयाए तं दिण्णं ॥' कुमारेण भणियं ।

जिह् दाऊण सयं चिय पच्छायावं समुब्बहिस मुद्धे । मा होउ मज्झ दोसो गेण्हसु श्रवयासणं णिययं ॥' 1 ति मणमाणेण समवर्कंमाहिणव-सिणेह-भरा णिइयमवयासिया । तभो पहिसभो सहि-स्त्यो 'अहो, प्रिसो अम्हसंतिओ धम्माहिगरणो जे प्रियाई पि गृढ-ववहारई पयडीहोंनि नि अहो सुसेलिहो ववहारो पहुओ उत्तरवाइ 'श्वि ।

18 § २७७) तत्यदियाण तेर्से सुइं-सुहेण वोलिया रवणी । तात्र य पदु-पडह-पडिहय-पडिश्य-संसुद्-सुद्- 18 मंदिरुजाण-नायी-कल्हंस-सारस-कंट-कृह्य-कल्यलाराव-रिक जंत-महुरो उद्धाइओ पाहाडको य त्र्र-रवो । पिढियं च मंगल- पाडपहिं पाहाइय-मंगलं । उग्गीयं मंगल-नायणीहिं मंगल-गेयं । समागया तो बारिब लासिणोओ । पणामियं मुह-धोबणं 21 दंत-धावणं च । तओ पर्यसियं बह्वं च भायणायं । पलोइयं तत्य मुह्यं । उग्गीय-भंगल-गायणीहिं पणामियं विसल-दप्पणं, 21 तह दहि-सुवत्त-जंदावत्त-अक्खयाणि य । वंदिया गोरोयणा । सिय-सिद्ध्यपृष्टिं विरह्नओ भाखवट्टे तिष्ठको कुमारस्य । तको एवं च कय-देववाहिदेव-पणामो पच्छा विविह्-कला-कोसल्ल-विष्णाण-णाण-सत्यत्य-कहासु संपत्तो मजरण्ह-समझो । मुत्तं 24 अहिन्दिक्यं भोयणं । पुणो तेणेय कमेण संपत्ता रयणी । तीय रयणीप केण वि विवह-पश्चेयणंतरेण किंचि उप्पाइयं । वीसं- 24 भंतरं सहाविया अंगमंग-करिस-रसं विष्णा मुहिया । पसारिको कणयमय-धडिय-णालो विव कोमल-बाहु वंडो करतलो णीविद्रेसंतरिमा । एवं च कथावस्सय-करणीओ समुद्रिओ सयणाओ । ताय तुद्दया वि रत्ती । तओ नेणेय कमेण संपत्ता तह्या 27 राष्ट्रं अणुराय-पवडुमाण-णिक्भर-हिययाणं पिय । तको तहय-रयणीय य णिक्वत्तिय-वीसंभेणं तेणं केणं पि लजा-सज्झस-सह- 27 रिस-सहस्यायएण पक्षोएण कर्यं किं पि कर्ज तं । बाव य ।

जुनक्रैयण-मण-मोहं मोहं मूदाण सन्व-जीवाणं । होह पस्हिँ वि रमियं परिहरियं हिष्य-भावेहिं ॥

30 जिन्तते य तम्मि जुवद्यण-मण-मोहणे मोहणे कवाई वद्यावणवाई । दिण्णाई महादाणाई ।

§ २७८ ) एवं च कय-कायव्य-वावारा अण्णाम्म दियहे समारूढा हिमगिरि-सिहर-सिरसं पासाय-तरू । तत्य य सारूढेहिँ दिद्वं तेहिं विजयपुरदरीए दक्षिण-पायार-सेणी-बंधं धुयमाणं महारयणायरं । तं च केरिसं । अवि य ।

3 गयणंगणं व रुंदं धवळं करुधोय-धोय-पत्तं व ! दुत्तार-दूर-तीरं खीर-समुद्दस्स विवं व ॥ कर्हिचि परिदृश्य-मच्छ-पुष्छच्छडा-छडिउच्छरंत-पाणियं, कर्हिचि णिटुर-कमढ-पट्टि-संठिडस्रुरंत-विदुम-पस्रुवं, कर्हिचि करास्र मयर-करग्ग-वर्गाग-सिप्पि-संपुदं, कर्हिचि पक्त-णक्क-चक्र-करश्तुकंत-माण-मीणयं, कर्हिचि दुग्गाह-गाह-गहिय-विवस-

<sup>1)</sup> प्रस्नेवसं. 3) प्रताह रिज तिह, प्रतिहे रिज ताहि. 4) Better हिययं तं रिज च, and कुमर रिज कुमार, प्रहिजंश वाज . 6) प्रमि रिज रिज, प्रमुख्य . 7) प्रभागाहरण, प्रचंचलकुमया. 8) प्रसहवस्मीहिं. 9) प्रतिहे रिज ताहि. 15) मुनवनहिं. 17) प्रकृति सिलिहो. 18) प्रणा. तस्यिष्ट्याण etc to र्यणी, में तीती, में बोलिओ, प्रपेरवर-. 19) में कल्क्ट्सस्स इंस्सारसक्कंट्रकृर्य, प्रकृतिय रिज कृश्य, रिवजुत्त, प्रबाहुओ में पाहाओ रिज पाहाउओ, में बोलिओ, प्रपेरवर-. 19) में कल्क्ट्सस्स इंस्सारसक्कंट्रकृर्य, प्रकृतिय रिज कृश्य, रिवजुत्त, प्रबाहुओ में पाहाओ रिज पाहाउओ, में बोलिओ, प्रपेरवर-. 19) में कल्क्ट्सस्स इंस्सारसक्कंट्रकृर्य, प्रकृतिय रिवजुत्त, में बाहुओ में पाहाओ रिज पाहाउओ, में बस्तारिम 1. 26 below. 21) में अपये च, में चर्चायं 22) में तिहित्तुच्यां रिज, में मानविवें स्वागमा सिल, में प्रमारियाओ, 26) प्रसं रिज एच, में लियां, में स्वामस्तिस्स स्वागमा सिल् रिवज्ञ में किंग्य स्वागमा सिल् रिवज्ञ सिल्विं, में सिलं, में सिलं, में विस्तिरसंप रिइरियं दिश्विभविद्य अठे में सुक्तियां, प्रकृतियां, में विस्तिरसंप रिइरियं दिश्विभविद्य अठे में सुक्तियां, में सुक्तियां स्वागमा सिलं किंग्य सिलं, में सिलं, में सिलंग सिलंग सिलंग किंग्य सिलंग सि

27

श्रीरमाण-वणचरं, कहिंचि धवळ-संखरळ-छोळमाण-कमळ-राघ-रघण-दिसि-चित्तलं, कहिंचि मिण्ण-सिप्य-संपुद्दुछसंत-कंत- 1 सुत्ताहलुळळं, कहिंचि जळ-विह्नय-जळ-विहुम-दुम-गहण-राय-रंजियं, किहिंचि तण्य-तंतु-तुळिय-हीरमाण-यण-किर्यश्च-स्थरं, ३ कहिंचि मरगय-मणि-सिटायळ-णिसण्ण-मिण्ण-वण्ण-दीसंत-मच्छ-गुवळयं, किहिंचि जळ-करि-दंत-जुवळ-मिज्ञमाण-जळ-माणुसं, ३ किहिंचि उच्यत्तमाण-महासुयंग-मीम-भोग-भंग-मासुरं, किहिंचि जळ-मणुय-जुवळय-पयत्त-सुरय-केळी-हेळा-जळ-बीह्-संकुळं, किहिंचि मजणावहण्ण-दिसा-गाइंदावगाहमाण-गंवयळ-गाळेय-मय-जळ-संदोह-चिंदु-णीसंव-पयड-पसरंत-वेळावळी-चळ- 8 ताळ्यंत-चंवय-चित्तळं जळं ति । अवि य ।

५ २ ९९ ) प्रवण-प्रसर-वेश-संखुद्ध-वीई-तरंगरगिह्यांत-तंतृहि संद्राणियासिस-मच्छच्छदा-घाय-वेदस्संतेण णीरेण संखावली-खोद्द-दीणाणुणायाणुसारागयाणप्यसपेहिँ प्रमोक्क-दादा-विमुग्वेख-दिप्पंत-जालाउलं । जल-करिवर-रोस-णिह्मण्ण- १ दंतगा-वेवंत-कुमोहिँ णक्षंकुसा-घाय-विज्ञंत-मम्माद्दकत्तियासेस-कुंमाथलुच्छकु-सुनाद्दलुच्छक् -सिक्ण- १ दीसंत-वण्णण्ण-माणिक्क-संघाय-रस्तिहिँ तं संकुनं । वर-मयर-करगा-संलगा-णक्खावली-घाय-वेदच्छलुच्छक् -किछाल-सेवाल-संलग-मुत्तावली-छोद्द-णिद्धाद्दयाणय-णीरंगणा-जुद्ध-संखुद्ध-पायाल-भज्ञंत-माणिक्क-भक्खुछ-संतुट्ट-मुद्धागदछूरिवाणेय-दीसंत-12 सप्पछ्वं । पसरिय-जल-पूरमाणुसदंतिगा-पूर्तत-पायाल-संमेलियासेस-खुद्ध-तंत्रतंत्-जवावत्त-संवत्तणी-सेममुकंत-णायाणुसद्धकु- 12 संतुट-णक्षंत-देवंगणामुक्क-देवार-वाठजलुक्वन-दिप्पंत-सच्वाद्धं ति ॥ अति य ।

तुटु-गब्दत-दवगणामुक-हुकार-वाडजालुब्वच-ादप्पत-सक्वाब्व ति ॥ बाव व । जब्दत-तरंग-सुभंगुरवं वियरंत-सभीज-महामयरं । दिप्यंत-समुज्ञल-मणि-रयणं दिहं च समं रयणायरयं ॥

18 तं च दट्टूण वेला-महिलालिंगियं महाजलिंह भणियं कुवलयमालाए । 'अजाउत्त, पेच्छ पेच्छ, गंभीर-घीर-गरुओ होइ महत्थो वि अमय-णीसंदो । सामण्ण-दिण्ण-विहवो तुह चरियं सिक्खह समुद्दो ॥' कमारेण भणियं । 'पिए तमं पि पेच्छ.

18 फुड-मुसाहल-दसणा फुरंत-णव-विहुमाहरा सामा । वेविर-तरंग-मज्ञा तुन्स णु सरिसा उपिह-वेला ॥'

§ २८० ) तलो कुवल्यमालाए भणियं । 'अन्नउत्त, अलं इसिणा बुहवण-परिणिदिएण इयर-बहुमएण अत्तणो पसंसा-वयण-वित्थरेण, ता अण्णेण केण वि वियद्व-बुद्धि-परिकिप्पण विणोएण अच्छामो'सि । कुमारेण भणियं 'पिए, सुंदरं 21 संलतं, तत्य वियद्व-परिकिप्पयाई इमाई विणोय-कारणाई । तं जहा । पहेलिया बूढाओ अंतिमक्लराओ बिंदुमईं ओ अट्टा- 21 विदयं पण्हुत्तराई पट्टाई अक्सर-चुययाई मत्ता-चुययाई बिंदु-खुत्ताई गृद-चउत्थ-पाययाई भाणियिव्याओ हिययं पोम्हं संबि. हाण्यं गाहदं गाहा-रक्ससयं पटमक्सर-विरहयं ति । अण्णाणि य महाक्रवियर-किप्पशई कवि-दुक्कराई पत्नोयाई' ति । कुवल्य- 24 मालाए भणियं 'अन्नउत्त, जाहं तए भणियाई इमाई लक्स्लणं किं किं पि वा सक्द्रवे' ति । कुमारेण भणियं । 'मुद्धे, सुणेसु 94 पहेलिया अतिमक्सर-बूहाओ गोवाल-बालेसु वि परिस्हाओ णर्जित । सेदाणं पुण णिसुणेसु लक्खणं । अवि य ।

जस्थक्खराईँ कीरंति बिंदुणो भाइमंतिमं मोनुं। अस्थो उण साहिजह साबिंदुमइ ति णायव्या ॥ तं जहा। तं ि क कं क कृत क क क कं कि कं ि कि कु क कु कि कि क।

1 ) J हीरममाण, P जलकरिवरं for वणचरं, P लोलमाणक्रोमयराय, J सप्पुद्धल<sup>°</sup>, P संपुद्धसंत, J क्रंतर for क्रंत. 2) प्रविद्या, प्रताप. जरु, P रहियं for रिजयं, प्रतिहित्र for तुलिय, P बर for वण. 3) P णियस्तिमा, Jone. भिण्ण, उ जुअल्यं, उ क्षिदं नज्ज अल. 4) उ भी अ for सोग, १ जलदमाणसञ्ज्यल, उ जलवीई १ जलबीबि. 5) उ मुख्यणबहुण्ण, P दिसामयेदावगावण, ग गिलिय for गलिय, ग पह्यपसंतकदावलाविता for प्रयटपमरंतवेलावली 7) ग पसरंत for पसर, P बीचीतरंग, ग वगहिन्नत P वगमिन्नत 8) P दीवागुणाया, ग णायागुसारागयाण, ग पेपोह पसुक्रपंभीकारहा P पमोक्तरादा-, J बिर्नेल P जिसनेल, J रोमिनिणिभिष्ण. 9) J णक्लत्तमंथानिश्चंत-, P निच्यं तं च माहसुक ति असेस, उ मुचाफ्ट , P मुचाइल्घाय, P कंदपहा 10 > P संवायरासीहि, P णकाविही, P वायतेलुच्छलुल 11 > P संसमा, उ लीस- P 'इयाणेवाणीरंग गानू इसंखुद्ध, P पायाल भिजनामाणि करकलसंतुट्ठ, उसंखुद्ध for संतुट्ठ, P 'गृहारियाणेयः 12 > उस्पलवं P सपछव, उ सम्मेष्ठिया, P संतमुक्तणायाणुसद् छसंतुद्ध 13 > । संतुद्धः वत, P द्वारवाकुकलुवत्तः, P तत्रवादवेतिः 14 > P ण्यानतरन सुभंगुरयं, J सभंगुरयं, Pom महा. 15 ) Padds न ofter भणियं. 16 ) Prepeats चीर, P तहनी for गरुओः 17) ए om. विष, s om. वि and repeats वेदछ. 18) s दंसगा, s मण (partly written between lines). for जात, P कुक्सण for तुक्स जु. 19 > P इयरमहुण्ज 20 > J om. ता, P बुद्धिपश्चित्रकारिपरण, J repeats विजीएण 21) P विगद्दारिय विषयाई, J adds करि (or परि ) before कृष्णि, J बुद्धाओं for बृहाओं, J अद्वाविअहं P अद्वाविद्धं. 22) J पहेंहार P पथारे, र अस्परच्यआई मत्ताचूनआई गूढ़, P अन्यरचुनयार मत्ताचुत्ताई विदुवृत्ताई, र 000. विदुचुत्ताई, P गूढचतुपादाई, J आणिण ब्लि आओ P भागेय दियाओ दिया पीमहं 23 > P पटमक्लरं, P om. अण्णाणि य cto सहतं ति 24 > P मुद्धे निरुणेयु. 25) म् संतिमनल बूढाओ, P चूलाओ for बूढाओ. 26) म् क्रेंति for कीरंति, म आइअंतिपमीचूणं। 27) The Mss. 1 & r have arregularly presented the symbols of bindus and vowels, so they are not reproduced here. It may be noted that a does not give the Strorekha or serifa but P gives it. In the text there are duly represented in the light of the verse for which they stand,

(ı

1

। बहु उप छदा सहं सा एसा परिवाह ।

तंति मई बहु-जन-बहाईमि र् कि पि कुणसु सहि जेन । असईयन-कण्न-परंपराऍ किसी समुख्यकह ॥ बत्तीसं-घरण्युं वत्य-समर्थेसु सुरुमइ सिलोओ । बहवा सप्परियासुं तो मण्णइ भट्टविडमो ति ॥ सं अहा । लेलिक्यमित्यकस्परमेव ।

| स    | #  | •   | ग    | ₹   | 45   | ण  | ₹  |
|------|----|-----|------|-----|------|----|----|
| Я    | नं | ą   | र्मा | जै  | জ    | ति | स  |
| đ    | ग  | मां | रूयं | र्व | ल्या | का | णं |
| দ্বা | स  | ष   | णां  | नं  | व    | शा | मं |

9 जइ पुण बुद्धीए जाणियं तहमा पाढो परिजए।

सर्व-मंगळ-मांगल्यं सर्व-कल्याण-कारणं । प्रधानं सर्व-धर्माणां जैनं जयति शासनं ॥ चत्तारि दोष्णि निष्णि व चउयाओ जस्य पुच्छिया पण्हा । एक्केण उत्तरेणं मणिति पण्हुत्तरं तमिह ॥

किं जीवियं जियाणं को सही बारणे विर्ये हुँणि। किं वा जलिम भमराण ताण मंदिरं भणसु जातततं॥

जह जाणह तभी 'कमरुं'। इमं पुण पण्हुत्तरं दहए, होइ बहु-वियप्पं। एकं समस्ययं, जवरं वस्ययं, अपणं समस्य-वस्ययं, एकालावयं। पुणो रिंग-भिण्णं, विभक्ति-भिण्णं, कास्य-भिण्णं, कारय-भिण्णं, वयण-भिण्णं ति। पुणो सक्क्षयं, पाययं,

16 अवब्भंसो, पेसाइयं, मागहियं, रक्ससयं, मीसं च । पुणो आइउत्तरं बाहिरुत्तरं च ति । को णिरवसेसं भणिंउ तरइ । गृहुत्तरं 15 साहेमो ।

पण्हं काउरण तथी गृहं जा उत्तरं पि तत्थेय । पर-मह-वंचण-पहुंचं तं चिय गृहुत्तरं भणियं ॥ तं जहा ।

कमलाण कत्य अभ्मं काणि व विवसीत पोंडरीयाइं । के काम-सराणि चंद-किरण-जोण्हा-समृहेणं ॥

अथा पुण जाणियं तथा कमलाणं कत्य जन्मं । के, जले । विवसीत पोंडरीयाइं । काइं, सराणि । तथ्य समत्य-समत्य-उत्तरं ।

के सराणि ।

21 जे पुट्टं तं दिखह क्षेत्रो विय णेय जाणए तह वि । तं पयड-गृह-रहयं पट्टंट्र भण्णए क्षण्णं ॥ तं जहा । 21 केण क्यं सम्बक्तिणं केण व देहो अहिट्ठिको वहह । केण य जियंति जीया साहसु रे साहियं तुज्य ॥ जह जाणिति, केण क्यं सम्बक्तिणं । पयावहणा । कः प्रजापितिरुद्धिः । क इत्याच्या निगद्यते । सिर्छकं कमिति प्रोक्तम् । 24 असो तेण क्यं सम्बं । ति ।

<sup>1)</sup> P adds त before जह, J gu for उप, P पहिज्जा.

2) P कुण माहि जेण, P अस्तीयणक्षंपरंपराणं कि ती, J ससुइंडलई. 3) P बत्तीसु, P ब्रत्मवर्षसु, J खुब्भए, J स्वपरिआसं P खप्यहिआसं.

4) P तं जरा । है लिवन-यिम्खनन्तरमेव । J "मिलानंतरमेव. 5) It is uncertain from the MBS that at what place the diagram is to be put. In the
diagram and also in the subsequent verse दें is often written as न्वं in both the MBS. Some syllables
are wrongly written in the diagram.

9) P adds नं जहा before जह पुण, P दाजल for पुण, J om. पहिज्जण.

10) P सन्व for सर्व in both places, J सासनं P शासनं 1 1) J has योजनीय: before नहारि; Possibly the diagram
according to J would come after योजनीय:, J om. न, P दुन्झिंआ for पुन्धिया, P तंति for तमिंह, J adds त जहा
after तिमह.

12) P कि जीवं णं जीवाणं, J वारण, P कि च जलिंम ममंताण मताण मंदिर होइ भमगणं for the second line.

13) J om. जह जाणह तओ कमलं, P om. दहए, P बहुविहं अर्था, J om. अवरं वत्थयं.

14) P om. एक्कालवं, P विहित्तिक्षं,
P repeats क्वालिकिं, P कारयितिकं, P adds सन्विभिन्नं before ति, P सक्वयं पुणी पाय.

15) J अवभयो P अवस्थतं, P आति
उत्तरं, J चेति for चित्त, P जिर्मिसेसं, P तरं । मूहत्तरं साहामोः

17) P मूहत्तरं, J om. तत्थ etc. to केसलिंगि

21) P ज
पहुं देशिक्तह, J पहुंबं P पहुंदं.

22) J देही अमहिंको, P जीयिति जिया साहतु में याहिनं तुष्टा

23) P adds तत्यो before केन,
P "पतिस्परिष्टा: । का स्वाला, P प्रोक्त । अती, J केन for क्यं, का प्रजापितः etc., obviously three padus of a sloka.

```
जस्य सिलेसी विह्रहरू चालिजंतेण अनस्वरेणेय । वहिए पुण घडियं निय तं अण्णाह अनुस्तानुकं ॥ तं जहा ।
              पश्चमा-भूय-गंधा सेविजंती सुरेहि जूडेहिं । सिन्हे वि होइ सिसिरा सा वडकावकी स्पना ॥
          8 जह जाणसि, ता सा देवस्कावकी रम्मा ।
                जल्य य लुप्पड् किरिया मत्ता-मावेण होड् तब्भावो । तं विद्य मत्ता-सुवयं विदुष्प्रथयं रि इसेव ॥
                 पयइ-धवलाइँ पहिस्रो पवास-पञ्चागओ पिययमाण । तरलच्छाइँ सयण्डो सरण् वयणाईँ व असाई ॥
                                                                                                  with Contract.
            ८ जड् युण जाणसि, पियह वयणहं व जलाहं ति । बिंदु-लुपयं जहा ।
               बसुईण जं असुइर्अ दुर्गाधाणं च होइ दुर्गाधं । बुहयण-सहस्स-परिणिदियं च को जगलं साइ ॥
            रुइयम्मि जुंगर्छ ति ।
          ्रकड्यास्म जूगळ ।त ।
९      गृह-चडत्यय-पर्य गामेणं चेय लभ्खणं सिद्धं । आडूम-पपसु तीसुं गोविजाइ जस्य तुरिय-पर्य ॥
         / गृह चउत्थ-पायं जहा ।
              सुन्जो भमामि एसो भासन्जं मञ्च-हिंग-पत्तो हं। कर्ण्य द सुण वयणं
       /12 किंतु गूढो चउत्थो पामो । जह पुण णजह एत्येय चिट्टह । 'सुमए आर्लिंगणं देसु' । सेसाणं पुण लक्सां णामेणं चेय 12
         णायब्वं 🛴 भणिएव्विया जहा ।
            जइ धन्मिएण मणियं दारे ठाऊण देसु मिनलं ति । ता कीस इलिय-धूया तुरियं रच्छाए णिन्संता ॥
     .<sup>15</sup> मिक्खा-विभिगए धम्मिए मढे संकेषो सि । हियय-गाहा जहा ।
                                                                                                                     15
🔏 'दोरे 🖊 गोसे विय हलिय-बहू पढमं चिय णिमाया घरद्दारं । देहुं कलंब-कुसुमं दुद्दिया रोसुं समादत्ता ॥
      'संकेय-भंगो दहएण साहिण्णाणं कलंबं ठिषयं ति हिययं। पोम्हं जहा।
    18/ ण कयाह तेण रमिया सवणे सुवणे वि जो वहं विसवा। णामं पि जेय गहियं कीस पुडत्वं तयं भरिमो ॥
     /पोस्हं प्रण ।
        ं सो चेब मए रमिओ वसिया बच्छव्यलिम बहु तस्त । दहुवं ति जो भणतो सो चेब महं भरउ णाहो ॥ ति ।
    अंगाहदंति। जहा ।
                                                                                                                    21
        / अवहत्यिद्धण क्रजं गेण्हसु कंठिमा किं व ण सुयं ते । अदमस्थिओ ण रुज्मह चंदो व्व पिओ करा-णिरुओ ॥
      मुखं पुण भण्णे गाहते । ्र्राप्ति 👸
    24 / विद्वो णयणाणंदो णिस्बुइ-जजजो करेहिँ वि छिवंतो । सन्मरिथको ण लब्मइ चंदो व्व पिक्षो कला-णिकको ॥ सि ।
      /संविद्याणयं जहा ।
         भइ भणस् तं भरुकं परलोय-बिरुद्धयं इमं काउं । घोरे तमरिम णर्ए गंतस्व संबक्षि-वणस्मि ॥
    27 पुरुषं संविहाणयं । केण वि दुई पेसिया पत्थेउं । माइया कुविया पश्चियणं देइ । किर परदार-गमणेण णरए भूड-सिंबसी-वणे 27
```

<del>बुरम</del>इ ति । इभ्रो ता**ए पुण** तस्स संकेषं दिण्णं । परलोश्रो एस तुई । इभिना कनेण गंतन्त्रं तए एत्य संबक्ती-वर्ण । काए पुण वेकाए । घोरे तमस्मि । अरे पुरिस ए तए ति, अहं तत्व बबीहामि ति । पुत्तिओ संविद्दाणो ति । गाहा-रक्ससं अहा । 30 प्रियमेर्स चिय से भणमाणो सुच्छिओ पहिश्रो ॥

इमं च पच्छिमढं । जा काइ भुवणे गाहा, तीय रक्सतो इव सन्वरथेमु लगाइ ति । परमक्सर-रह्यं जहा । दाण-द्या-द्विकण्णा सोम्मा पयईए सम्ब-सत्ताणं । हंति व्य सुद्ध-पक्का तेण तुमं दंसिकजासि ॥

1 > 3 सिलोसो, 3 चालिकांतोण, P विष्टकातेणं अनखरेणय, P अनखर जुययं 2 > 3 पच्छनखन्म, P गांधी सेविकांता, Pom. जुड़ेहिं which is added on the margin in 1, P निम्हेंहिं होति. 3) P देववलावली. P होनि, उत्तब्भावे, उ चिव, P बिदुचुनयं पि येमेय ॥ 5) P पियहमाण, P स्वण्हा, उ मक्लई for व जलाइ. 6) उ ने for जह, P जाणासि, P वयणाह जाणाई ति बिंदुत्तुत्रयं जहाः 8 > P जंगल for जगलं, J om. छश्यम्मि जंगलं तिः 9 > J खडाखपादेणं चेज 11) Padds आ after एसी. 12) मिसा (?) for किंतु, Pचतुरथपारी १, Pएस्वयं, Pसुहए, Pसेसाण उपा 13 > ) मणिए चिया, P भणिएच्वे जहा, J om. जहां 14 > P धस्मिकण, J ठाक देसु, P द्वरियः 15 > J विशिमाएण. 16 > P वरदारं, उ दहुण P दहुं, उ रोतुं P रोतुः. 17 > P inter. उइएल and साहिण्णा (क्वा ) ज, P हितयं, उ एम्हं for पोन्हं. ष्ट्र गिहतं की सं, प्रभणिमी 19 > ग्रुक्हं for पोम्ह, प्रपोम्हसुणः 20 > ग्रचेन, प्रदहतं, प्रभण तो सो चेय, प्र०००. ति∙ 22 > P कंटीमें कि च ण सुअते, P ब्व कडकलाणिउणोः 24 > P शिवत्ति व जणणो, P मि for वि, P व्व कलापिउउणो ।। 25 > J सर्विः हाणयं 26) अह for अह, P अलब्ब, J om. हमं 27) उ सिवहाणयं, J om. पत्थेतं । जाहवा, P पश्चियण न देह, P पर दारा:, P कृष्टसबलावणे हुभइ 28 ) Joun. त्ति, P oun. इओ, J oun. ताए, P सिर्क्षि दिवं दिवं 1, P oun. परकोओ एस etc. to संवाहाणो ति । मंबाहाणो (१, for सविताणो). 30 ) P एत्तियनंत्रे, P पुत्तिक्रओं for मुच्छिओं. 31 ) J om. च, P प्रकार repeats जा, J P repeat तीय, P रहतं. 32 > P सोमा प्यतीय सञ्बभक्ताणं।.

प्वं इमाईं प्रथं अण्णाइ मि होंति बहु-वियप्पाइं। छप्पण्णय-बुद्धि-वियप्पियाईं मह-वित्यर-कवाई ॥
आता साहसु पिए, हमाणं मजरे केण विणोपण चिट्टामो'ति । कुबक्यमालापु अणियं। 'बजाउत्त, सस्वाई चेय इमाई सुंदराई, ३
का चिट्टेतु ताव हमाई। अण्णं किंचि देवं विष्णविमि, जह देवो पसायं करेह'। कुमारेण सिवयं 'पुष्छ धीसत्यं, णिय ते 'अणाइक्कणीयं'। कुवक्यमाछापु मणियं 'बजाउत्त, एतियं साहसु। कहं तए जाणिओ एस पायय-बुत्तंतो, कहं इमें देसंतरं अपत्तो, कहं वा पायको पूरिको'ति । कुमारेण अणियं 'सुंहरि, णिसामेसु।

🖇 २८१ ) मध्य भउण्याए वृहवस्मी णाम रावा । सामा देवी । तीय प्रत्तो बहं । विन्य-तुरवाबहरिको वर्ण पत्तो तत्थ य विद्वो महारिसी, सीहो, दिष्य-पुरिसो य । तेण रिसिणा साहियं पुष्य-जर्मा पंचण्ह वि जणाणं । तं जहा । चंडसोमो कोव a जिलय-वेरगारे उवसंतर धन्मणंदणस्य पायमूले कोसंबीप पुरवरीए । माणसङो वि । एवं चिय मायाइह्रो, लोहदेवो, मोहदत्तो 🤉 🕫 तमो एवं च तवं काऊण कय-जिणवर-भन्म-संकेया कार्छ काऊण पडमे विमाणे समुत्पण्णा । तत्य वि धम्म-तित्थयर-संबो-हिया क्य-सम्मत्ता पुणो समागया जंबुहीवं । तत्य व जो सो छोहदेवो सो हहं चंपा-पुरवरीए वणिउत्तो आन्नो । तम्म जाण-12 वत्ते ।देणिगाओ परमकेसरेण देवेण संबोहिओ, पन्यहुओ, ओहि-जाजी जाओ । तेज वि जिरूवियं जाव चंडसोमो सीहो 12 जाबो, माणभडो भडजराए वहं जाबो । तबो बवहरिको पडमकेसरेण मोहद रोण, रिसिणो य पासं संपाविको । तेण य भगवया साहिओ एस सब्दो बुलंतो । गहियं च मए सम्मत्तं, जहा-सत्तीए किंचि देस-विरहय-वयं च । तत्थ व सीहेण 15 क्यं क्षणसूजं । पुष्किनो य मए भगवं 'सो उण मायाहब-देवो कत्य ववण्णो संपयं' । साहियं च भगवया । 'वाहिण-समुद- 15 वेका-वण-करमा विजया जाम पुरवरी । तत्य य विजय-राष्ट्रणी धूया कुवक्रयमारू' ति । मए ऋषियं 'भगवं, तीय को होही उवाज़ो सम्मत्त-रूंमें' चि । भगवया भणियं 'तुमं चेव पहिबोहेसि'। मए भणियं 'भगवं, किं मम सा बगणं 18 करेह'। अगवया अधियं 'तपु सा परिणेयन्या' । अपु अधियं 'केण उवाष्ट्रण' । अगवया साहियं 'तीय पुरिस-देसिणीपु 18 अण्णो मुणिबरो सयकं पुष्य-भव-बुत्तंतं साहेड् सुय-णाण-पभावेणं । ता ताणं पंचण्डं जजाणं एका एसा । अण्णे चत्तारि अन्नत्य उववन्ना । तार्ण च मज्झे पृक्केण परिनेयव्या, ण अन्नेल । तत्रो सा तप्पमिई पाययं संबेहिइ पुष्त-भव-बुर्चत-21 सुययं । तं च तुमं एको जाणिहिसि, ण उण मण्लो, तेण तुमं तं परिणेहिसि । पुणो संजाय-पीह-बीसंम-परूढ-पणवाए 21 संभरिकण पुष्व-जन्म-बुर्त्ततं, काऊण धरम-कहं, जिणकण वेरागं, शिदिकण संसार-वासं, पसंसिकण सम्मत्तं सम्बहा तीना काले पक्षोय-पुरुवयं तहा करणीयं जहा णाइवसङ् सन्मत्तं' ति । तभी मए पुष्कियं 'भगवं, एस पुण पडमकेसरी देवी 24 कत्थ उनविज्ञिहिष्ट्' ति । भगवया मणियं 'एस तीए चेव कुवलयमालाए पुत्तो पुद्ददसारो णामं होहिष्ट् ति 24 तओ तुम्हेहि पडिबोहेयन्त्री' सि । तं च सोजल पिए, इमं देसंतरं संपत्ती किर तुमं पडिबोहेमि सि । एवं च भिण्लो पायओ । परिणीया एत्य तुमं ति । ता पिए, संपयं इमं जाणिऊण परिवजसु सम्मत्तं ।

\$ २८२ ) तं च केरिसं । श्रीव य ।
दुत्तार-दूर-नीरे फुडिए जाणिम बुज्जमाणस्स । पुरिसस्स उपिह-मज्ज्ञे जह फलहासावणं सरणं ॥
तह संसार-महोयिह-दुत्ताक्तार-विसम-दुह-सिल्ले । जीवस्स होइ सरणं सम्मत्तं फलहपं चेव ॥
बहु-जोयण-विश्यिणणे श्रव्है-मज्ज्ञाम्म मीरू-पुरिसम्स । मीयस्स श्रयं वे बिय सत्यो पुरओ जहा होह ॥
संसाराबद्द-मज्ज्ञे बहु-दुक्ल-सहस्स-सावयाइण्णे । जीवस्स णिय सरणं मोनुं सत्यं व सम्मत्तं ॥
जह कंटय-रुक्ल-समाउलिम गहणिम णटु-मागस्स । श्रवियाणिय-देस-दिसी-विमाग-मूबस्स वर-मग्गो ॥
तह जीवस्स वि सहरं कुसत्य-मग्गोस मुब-विध्ययस्स । सिद्धि-महापुरि-गमियं मग्गं पिव होइ सम्मत्तं ॥

1 > P ते for ति, J क्षामयंते P आवयंतेण. 2 > J adds विह after बहु, P मतिविहयर, J कराइं ॥ 3 > P साज पिपए P adds ति before मिथं. 4 > P ता for ताव. 5 > P अणाविक्यणीयं, P adds वा before हमं 7 > J adds अण्य किंदिरा सिंह प्रें किंदिरा महाराया, P तुरियावहरं भी वणसंपत्तों. 8 > P तत्थ रिट्ठो, P रिसिणासीहियं, P को for कोव 9 > P विरुप्ता, J कोसंबीपुर . 10 > P om. च, P om. कां कण बिरा कां , J om. ति, P तित्थरय बोहिया क्यसमत्ताण. 11 > P लंडुबदीवं, J om. यं, P लोइदेसों सो इयं, P विणयं उद्या जाओ, P तिम्म य जाणवत्त वि . 12 > P स्वोहिओ, P सोहा for सीहो. 13 > P om. जाओ किंदिर अहं, P रिसिणों यं, P सीपाइओ, P om. तेण य भगवया साहिओं. 14 > J अच्चे for सुन्तो, P om. च, J किंच P किंपि, J देसविरहेवयं. 15 > J adds य before क्यं, J सोकण for सो उणं, P उववणणों for ववण्णों, J om. संपर्य, P मिण्यं for सिहयं. 16 > J पुर्री for पुर्वा, J अयवं, P adds य before को. 17 > J होहि P होति, P उवाय, J लंडभों, P तुमं वियपिक्षोंहेस, J क्यणं for सा वयणं. 18 > P adds भगवं before केंण, P नितिणीय. 19 ) J साहिदि P साहिति, J -प्यमावणं, J om. ता. 20 > P adds एके before एकेण, P अक्षोण I, J नप्पमूरं, J अवेहिति P बेहिति, P कुतंत-21 > P जाणहिति, P om. तं, J P पीति - 22 > J om. पुठवजम्बनुतंतं कांकण, J अस्मस्स कुरं, P वेरवं for वेरवं. 23 > J णाइवंतर सा सम्मत्त, P णातिवत्तं इं, J अयवं P अगव, P एस for पुण. 24 > J P उवविक्रिते, J om. ति, P चेयं कवल्यं, J repeats पुणी 25 > J तत्थ for तथो, J तुक्मिह P सुन्हेंवि, P केंच for च, J पणी for संपत्तो, P पिविनहेंवव्य ति। 26 > J om. एत्य, J पित्र for पिए, J पश्चिक्ष सम्मतं. 27 > P जे for ते, P adds से after च, P om. अवि यः 28 > P अज्ञागाणस्स I, P उहिमक्से, P फल्यावणं. 29 > P महोमहिद्वारों विस्मदुर्मयामिले ।, J सुर्व for दुल, P चेयः 30 > P अव्यव्यक्ति, J सुर्व for सुर्यों. 32 > P अविवाणयदेसिदिसाविद्यात्त, P अरवे. 33 > J कुमम्बक्यों for कुस्तिमाने.

| 1          | जह होह मरूथलीसुँ तण्हा-बस-सूसमाण-कंउस्स । पहियस्स सीयख-जरुं होह सरं पंथ-देसिमा ॥                         | :  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            | तह संसार-मरूरपछि-मज्मे तण्हाभिमूय-बीवस्स । संतोस-सीयख-जर्छ सम्मत्तं होइ सर-सरिसं ॥                       |    |
| 3          | जह दुक्काले काले जलग-विहीणस्त कस्सह णरस्त । छायस्त होइ सहसा परमण्णं किं पि पुण्णेहिं ॥                   | :  |
|            | तह दूसमाए काले सुहेण हीणस्स एस जीवस्स । दुहियस्स होइ सहसा जिण-वयणं ममय-णीसंदं ॥                          |    |
|            | जह जाम कोइ पुरिसो सिसिरे पवणेण सीय-वियणतो । संकोइयंगमंगी जलमाणं पेच्छए जलजं ॥                            |    |
| 6          | तह चेय एस जीवो करम-महासिसिर-पवण-वियणत्तो । दुक्ख-विमोक्खं सहसा पावह जल्लं व जिण-वयणं ॥                   | 3  |
|            | जह एत्य कोइ पुरिसो दूसह-दारिह-सोय-भर-दुहिस्रो । हेकाए बिय पावह पुरस्रो चिंतामार्ण स्यणं ॥                |    |
|            | तह णारवादि-वारिह-दूसिओ दुविस्त्रको हमो जीवो । चिंतामणि व्य पावह जिण-वयणं कोह तत्थेय ॥                    |    |
| 9          | जह कोइ हीरमाणो तरल-तरंगेण गिरि-णइ-जलेण । कह कह वि जीय-सेसो पावइ तड-विडव-पालंबं ॥                         | :  |
|            | तह राग-दोस-गिरि-णइ-पवाह-हीरंत-दुक्सिओ जीवो । पावह कोइ सउण्णो जिण-वयणं तरुवरारुंषं ॥                      |    |
|            | जह क्रोंत-सन्ति-सन्वरू-सर-वर-खग्ग-प्यहार-विसमस्मि । पुरिसस्स होइ सवरे णिवारणं ताण संणाही ॥               |    |
| 12         | तह दुक्ख-सत्थ-पउरे संसार-रणंगणिम जीवस्स । जिण-वयणं संणाहो णिवारणं सन्य-दुक्खाणं ॥                        | 15 |
|            | जह दुसह-तम-भरिए णट्टालोयम्मि कोइ सुवणम्मि । अंघो व्व भच्छइ णरो समुगान्नो जाव णो सुरो ॥                   |    |
|            | भण्णाण-महातम-संकुरूम्मि अध्यस्त तह य जीवस्त । कत्तो दंसण-सोक्षं मोनुं सुरं व जिण-वयणं ॥                  |    |
| 15         | जह सयल-जलिय-हुयवह-जाला-मालाउलम्म गुबिलम्मि । विश्विण्णं होइ सरं सहसा पुरिसस्स भीरुस्स ॥                  | 14 |
|            | तह चेव महामोहाणलेण संतावियसस जीवस्स । सम्बंग-गेम्बुइ-करं जिण-वयणं व्ययय-सर-सरिसं ॥                       |    |
|            | जह तूर-टंक-छिण्णे कह वि पमाएण णिवडमाणस्स । जीवस्स होइ सरणं तड-तरुवर-मूल-पालंबो ॥                         |    |
| 18         | तह दूर-गरय-पहणे पमाय-दोसेहिँ णिवडमाणस्स । भवकंबो होइ जियस्स णवर मूळं व सम्मत्तं ॥                        | 18 |
|            | इय जह सबसे भुवने सन्व-भएसुं पि हो <b>इ पु</b> रिसस्स । सरण-रहियस्स सरणं <b>किं</b> चि व नो दीण-विमणस्स ॥ |    |
|            | तह णस्य-तिरिय-णर-देव-जम्म-सय-संकुरूम्मि संसारे । जीवस्स णरिथ सरणं मोत्तुं जिण-सासणं पृक्कं ॥             |    |
| 21         | ý २८३) इमं च एरिसं जाणिकण दहए, किं कायब्वं । अवि य ।                                                     | 21 |
|            | फलवं व गेण्हसु इमं कम्मसु अवलंबणे व्य णिवहंती । सलिलं व पियसु एयं ओयर पंथम्मि व पणट्टा ॥                 |    |
|            | र्चितामणि व गेण्हसु भहवा उवसप्प कप्परुक्खं वा । णिय-जीवियं व मण्णसु ब्रह्न जीवाक्षो गरुययरं ॥            |    |
| 24 (       | त्रको पिए, केरिसं च जिण-चयणं सब्व-धन्माणं मण्णसु । अवि य ।                                               | 24 |
|            | जह लोहाण सुवर्ण्ण तणाण धर्ण्ण धर्णाण रचणाई । रचणाण काम-रचणं तहेय धम्माण जिणधम्मो ॥                       |    |
|            | जह जंदणं वणाणं दुमाण सिरिचंदणं मुणीण जिजो । पुरिसाण चक्कवट्टी तहेय धम्माण जिजधम्मो ॥                     |    |
| 27         | णागाणं णाइंदो चंदो णक्सत्त-तारयाणं च । बसुराणं बसुरिंदो तहेय धम्माण जिणधम्मो ॥                           | 27 |
|            | देवाणं देविंदो जह व णरिंदाण णरवरो सारो । जह मयवर्ष्ट्र मयाणं सारो धम्माण जिणधम्मो ॥                      |    |
|            | एरावणो गयाणं सारो खीरोयही ससुदाणं । होइ गिरीण व मेरू सारो धम्माण जिणधम्मो ॥                              |    |
| <b>3</b> 0 | जह वण्णाणं सेक्षो सुरही गंधाण होइ वरवरको । फरिसाणं मिड-फरिसो धम्माण वि एस जिणधम्मो ॥                     | 30 |
|            | भण्णं च वृहण्, पूस स जिजवर-धम्मो केरिसो । भवि य ।                                                        |    |
|            | जह होइ जरूं जलजनस्य बेरियं हित्याणो य जह सीहो । तह पावस्य वि एसो जिजधम्मो होइ पडिचक्स्नो ॥               |    |
| 33         | जह जरूणो कट्राणं मयरो मच्छाण होइ णिष्णायो । जह मयवई पसूर्ण एवं पावाण जिणधम्मो ॥                          | 99 |

| 1    | जह गरूको सप्पार्ण मजारो मूसवाण जह वेरी । वन्दो इब वसहाणं तह को पावाण जिणधनमो ॥                   | 1   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | स्र-तमाण बिरोहो खाषा-धम्माण जह य छोगसिम । एसो वि तह विरुद्धो कम्माणं होइ जिणधम्मो ॥              |     |
| 3    | ताबेण पारब-रसो ण वि कजह कं दिसं समझीणो । जिण-वयण-ताव-तत्तं पावं पि पणस्सए तह य ॥                 | 3   |
|      | जह णिऱ्य-वज-पहार-परण-दलिको गिरी वि मिजोज । तह जिणवरोवएसा पावं पि पणस्सप् वस्सं ॥                 |     |
|      | जरुण-पहनो नि रुक्सो पुणो नि सो होज किसलय-सणाहो । जिण-वयण-जरुण-रृहस्त कम्मुणो परिथ संताणं ॥       |     |
| 6    | मुको वि पुणो बज्जाह जतवह-चवजेहिँ कोह जियलेहिं। जिज-नयजेण विमुक्तो बंधाओं ज बज्जाए जीवो ॥         | 6   |
|      | पजळड् पुणो जलणो भूलि-कलिबेहिँ पूरिमो संतो । जिण-वयण-जलण-सित्तो मोहग्गी सम्बहा गरिय ॥             |     |
| झ    | क्षं च पिए, एरिसं इमं मक्षासु जिल-धन्मं । भन्नि य ।                                              |     |
| 9    | जह करि-सिरम्मि मुसाहकाईँ फणिणो य सत्वए रयणे। तह एयम्मि नसारे संगरे जाण जिणवयणं॥                  | 8   |
|      | जह पत्थराओं कागयं घेप्यइ सारो दहीओं शवणीयं । संसारम्मि असारे गेण्हसु तह चेय जिणघम्मं ॥           |     |
|      | पंकाड जहा पडमं पडमाउ महू महूड रस-मेड । णिडणं गेण्हह भमरो गेण्हसु छोचामों सम्मत्तं ॥              |     |
| 12   | राजंकुराजो कणयं स्वार-समुद्दाजो रयण-संघाजो । जह होह जसाराउ वि सारो छोयाओ जिणधन्मो ॥              | 12  |
|      | े २८४) सण्णं च पिए,                                                                              |     |
|      | भवणिम जह पड़ेवो सुरो भुवणे पदासओ भणिको । मोहंघवार-तिमिरे जिणधरमं तह विवाणासु ॥ एरिसो व           |     |
| 15   | अत्थाण होह अत्यो कामो एयाण सब्द-कामाण । धन्माण होह धन्मो मंगलाणं च मंगलं ॥                       | 15  |
|      | पुण्णाण होह पुण्णे जाण पविसाण तं पविसं ति । होइ सुहाण सुहं तं सुंदरयाणं पि सुंदरयं ॥             |     |
|      | असन्भुयाण असन्भुयं ति अच्छेर्याण अच्छेरं । सेयाण परं सेयं फर्ल फर्लाणं च जाणेजा ॥                |     |
| 18 स | मो पिए, धम्मं तिरथयराणं,                                                                         | 18  |
|      | जह भाउराण वेजी दुक्ख-विमोक्सं करेह किरियाए । तह जाण जियाय जिणो दुक्सं भवणेह किरियाए ॥            |     |
|      | जह चोराइ-भयाणं रक्खह राया इमं जणं भीयं । तह जिणराया रक्खइ सध्य-जणं कम्म-चोराण ॥                  |     |
| 21   | जह रंमइ वसंतो जणओ अयडेसु तरलयं बालं । जिण-जणभो वि तह विय मन्वं रंमे अकजेसु ॥                     | 21  |
|      | जह बंधुयणो पुरिसं रक्खह सक्तृहि परिहबिजंतं । तह रक्खह भगवं पि हु कम्म-महासन्तु-सेण्णस्स ॥        |     |
|      | जह जननी किर बालं थनवच्छीरेन नेह परिवर्ष्ट्वि । तह भगवं वद्यम-रसायनेन सन्वं पि पोसेष्ट् ॥         |     |
| 24   | बारुस्स जहा धाई गिउणं अंजेह अच्छिवसाई । इय गाण-सर्खागाए भगवं भग्वाण अंजेह ॥                      | 24  |
| द    | हुए, तेण तं भगवंतं धम्म-देसयं कहं मण्णह । अवि य ।                                                |     |
|      | मण्णसु पियं व भायं व मायरं सामियं गुरुवणं वा । णिय-जीवियं व मण्णह भहवा जीवाओ सहिवयरं ॥ श्रवि व । |     |
| 27   | हिययस्स मज्झ दृहओ जारिसको जिणवरो तिहुवणिमा । को भण्णो तारिसको हूँ णायं जिणवरो चेय ॥ सम्बद्धा ।   | 27  |
|      | जह मं मण्णास मुद्धे कजाकजाण जाणसि विसेसं। जह इच्छसि मप्प-हियं सुंदरि पडिवज जिण-वयणं॥             |     |
|      | जइ जाणसि संसारे दुक्खाईँ भणोर-पार-भीमाइं । जइ णिब्बेको तुम्हं सुंदरि ता गेण्ह सम्मत्तं ॥         |     |
| 30   | जइ सुमरति दुक्खाई मायाइसत्तणम्मि पत्ताई । जइ सुमरित णिग्नेओ सुंदरि ता गेण्ह सम्मत्तं ॥           | 30  |
|      | जइ सुमरिस कोसंबिं जइ जाणिस धम्मणंदणो भमवं । जइ सुमरिस पग्वजं सुंदरि परिवज जिणधम्मं ॥             | . • |
|      | जह सुमरिस संकेनो भवरोप्पर-विरद्दनो तहिं तह्या । सम्मर्स दायव्वं ता सुंदरि गेण्ह तं एवं ॥         |     |
| 33   | जह दुमरसि अप्पाणं पडम-विमाणिमा देवि परिवारं । ता सन्त्र-सोक्ख-मूर्लं दहए पढिवज्ञ जिणधन्मं ॥      | 33  |
|      | •                                                                                                |     |

<sup>2 )</sup> प्रकाशियमाण for छावाधमाण, प्रकोशिम, P जहां for िव तह. 3 ) P तोवेण परियः, P पावं िम विणासण. 4 > P दिलिरो, P वि अब्जेब्ज, प्र जिणवरीवरसं पहवं पावं, प्र वस्त ॥ 5 > P जल गेण कहुक्को, P किलयसणाही, P कि पुणो for कस्मुणो 6 > P inter. पुणो के वि, P णरवयः, P मुक्को for विमुक्को, P वंधप for वच्छार. 7 > P जणवयणजल्यसित्तो. 8 > P सं for इमं. 9 > P -िसिरिम, P repeats संसारे, P om. जिण, प्र अम्मो for वयणं. 10 > P तं for तह. 11 > P महूम, प्र रसहेक P रसमेशो. 12 > P असारो तो वि. 14 > P तह वियाणा ॥ 15 > P अरबीण, P धम्मा for धम्माण. 16 > P सहयं for सुद्दं तं. 19 > P आजरा विज्ञो दुक्खं करेइ. 20 > प्र चीराति- P चीराजमर्थ, P भल्वजणवंग- 21 > P जह दं रुमद, प्र वियाय मयवं रुम्हे अवज्ञेषु. 22 > P पुरिसो, P स्तूण. 23 > P गेय परियाद ।, P रसायणेण भव्य पि पासेइ. 24 > P घाइं, P -िसिलागाए भाव. 25 > P om. धम्म, P om. कहं, P वण्णह for मण्णह. 27 > P हिअन्स, P जारिसो, P त्तिशुवर्णम, P दं, P वेव. 28 > प्र ज़र इमं, P om. one कुजा, P विसिसं, P धम्मं for वयणं. 29 > प्र -मीआई।. 30 > P सुमरं सि तं दुक्खं मायाश्चरक्वणं पि वं पर्य ।, P om. second line जह सुमरिस etc. 31 > प्र धम्मनिरणो भयवं।. 32 > मुंदर नेण्ह तं.

ग्राम्य के अल्लास सुद्धे दिट्टो चंपाए धम्म-तित्थयरो । णिसुओ धम्माधम्मो पिडवज्ञसु ता जिणाणं ति ॥ सम्बद्धा । अइ जाणसि सुंदरमंगुलाण दिद्वाण दोण्ह वि विसेसं । ता सयल-लोय-कल्लाण-कारणं गेण्ह जिजवयणं ॥ ति । ३इमं च णिसामिऊण कुवळयमालाए संलत्तं । तं जाहो तं सरजं भर्ज चिय पावियं मए जन्मं । भजं चेय कयश्या सन्मत्तं जेज मे रूढ्ं ॥ ति भणिकण णिवडिया कुमारस्स चळण-जुवले । कुमारेण भणियं । उण्णमसु पाय-पिडवा दहए मा जूर हबर-जीओ व्य । रुद्धा तए जिणाणं भाणा सोक्साण संताणं ॥ ति भणमाणेण उष्णामियं वयणयं । भषियं च क्रवलयमालाए । 'जबहु जय-जीव-जन्मण-मरण-महादुक्ख-जलहि-कंतारे । सिव-सुह-सासय-सुहमो जिणघरमो पायदो स्रोए ॥ जयह जिणो जिय-मोहो जेण हमो देसिको जए घरमो । जं काउण सउण्णा जम्मण-मरणाउ सुर्वति ॥ जयइ य सो धम्म-धणो धम्म-रुई धम्मणंदणो भगवं । संसार-दुक्ख-तवियस्स जेण धम्मो महं दिण्णो ॥ मृढो महिला-भावे दिवलोग-चुको परोप्पर-विउत्तो । अम्ह जिब्बो परिबुद्धो जिणधम्मे तुम्ह वयणेहिं ॥' 12 नि भणंतीय पसंसिषो क्रमारो सि । § २८५ ) जाव य एस एत्तिओ उछावो ताव समागया पिंडहारी । णिवेहयं च तीए 'देव, द्वारे लेह-वाहओ बिट्रह'। कुमारेण भणियं। 'लड्डं पेसिहि'ति भणिए जीहरिया पडिहारी, पविट्रा य सह तेजेय। पणिप्रको लेह-बाहुओ, 15 पुष्किको य कुमारेण 'कक्षो बागको'। भणियं च तेण 'अभोज्ञा-पुरवरीए'। 'श्रवि कुसलं तायस्स, दद-सरीरा श्रवा'। 15 तेण भणिषं । 'सम्बं सम्बन्ध कुमलं' ति भणमाणेण पणामिन्नो लेहो, वंदिन्नो य उत्तिमंरोण, अवणीया सुद्दा, वाइउं पयत्तो । अविय । 18 'सिर्धि । अउज्ज्ञापुरवरीओ महारायाहिराय-परमेसर-दढवम्मे विजयपुरीए दीहाउयं कुमार-कुवलवर्चदं महिंदं च सिसिणेहं 18 भवगृहिऊण लिहह । जहा । तुह विरह-जिलय-जालावली-कलाव-करालिय-सरीरस्म णीत्य मे सुहं, तेण सिग्ध-सिग्ध्यरं बबस्सं बार्गतब्वं' ति । 'शिसुयं कुवळयमाले', भणियं च कुवळयचंदेण, 'एस एरिसो बग्ह गुरुसंतिबो बादेसो, ता 21 कि कीरड' ति । कुवलयमालाए भणियं 'भजाउत्त, जं तुह रोयइ तं पमाणं अम्हाणं' ति । तभी सदाविभी महिंदी, दंसिभी 21 लेहो । उवगया णरवह-सयासं । साहिको लेहत्थो । णरवहणा वि वाइको लेहत्थो, साहियं जहा । 'लिहियं ममं पि राहुणा । भवस्सं कुमारा पेसणीय ति । ता वश्व सिन्धं' ति भणमाणेण सद्दाविया णिओहया, भणिया य 'भो भो, सज्जीकरेह 24 पुष्य-देस-संपावयाई दह-किरणाई जाण-वाहणाई, सजीकरेह वर-करिवर-धडाओ, अणुयट्टह वर-तुरय-वंदुराओ, दंसेह 24 रहवर-णियर-पत्यारीओ, सजेह पक्क-पाइक-संघे, गेण्हह महारयणाहं, आणवेह ते महार्णीरंदे जहा तुर्रहेहिं पुष्व-देसं

30 पसरंतंतर-सिणेह-भर-पसरमाण-बाहुप्पील-लोल-लोबणाए भणियं । अदि य । अह समसु असोय तुमं वर-किसलच-नोच्छ-सत्य-संक्रण्ण । चलण-पहारेहिँ समं दामो व्य तुमं मण् पहओ ॥ भो बडल तुमं पि मण् महरा-गंद्स-सेय-पाणेहिं । सिस्तो सि अलजं चिय जह रुसिओ समसु ता मज्झं ॥

गंतम्बं' ति । भाणते य सब्बं सजीकयं, गणियं संबच्छरेण छगं। ताव य इछहलीहूको परियणो, खुहिया णयरी, 27 सोय-बियणा-विहुरा कुमारस्स सासू, इरिस-विसण्णा कुवछयमाला, उत्तावलो सिह-सत्थो, वावडो राया । एएण कमेण 27 कीरंतेसु पाधेपसु, पिक्कंतेसु संभारेसु, रुंबिजंतासु कणिकासु, दिल्जंतेसु उरुपुलेसु संपत्तो लग्ग-दियहो । संपत्ता कुवलयमाला, गुरुयणं परियणं सिहयणं च भाउच्छिउं ववसिया । ताव गया रुक्ख-वाडियं । दृष्टण य बाल-रुक्ख-वाडियं

<sup>1 &</sup>gt; P णिसु धम्मा , P repeats सु before ता. 2 > J दिहोण, P लोव for लोय. 4 > J तण्णाहो. 5 > J जुअले P जुबलेसु. 6 > P णयविद्या for पायविद्या. 8 > P जलिहसंतारों, P सासयहओ जिणधम्मे. 9 > J जह for जयह, P जयमोहों J सिओ for जए, J सउण्णों, J मुंचित. 10 > P धम्मस्ती, P धक्षों for धम्मो. 11 > J दिखलोक. 13 > P दुहानों for उहानों, J तीय for तीए, P लेहबाडओ चिहेर. 14 > J लड्ड पनेसेहि (later correction), P तेण । पण्णामिओ लेहो पु (the reading accepted is a marginal correction in J). 15 > P om. य, J अयोज्ञा, P वि for अवि. 16 > P लोहो for लेहो, P om. य, J अविणाय य मुद्दा P अनिणीया मुद्धा. 18 > P अत्थि for सिथ, P "पुरवरीए, J "हिरायायपर", J P दृढधम्म विजय , P विजयपुरवरीए, J om. दीहाउयं, P om. कुमार. 19 > P अवकहिकण, J लिहियं for लेहह, P जलण for जिल्ह्य, J आएसो. 21 > P om. अम्हणं, J om. ति. 22 > J om. बाहओ लेहत्यो. 23 > P अवस्त कुमारों पेसणीओ चि, J पेसणिय, J बच्चह, P सहाविया व णिहया, J नियोदआ. 24 > J संपादियाहं, P करिचडाओ. 25 > P अणवेह for आणवेह, J om. ते, J सम्बद्धि रित तुन्हिहें. 26 > J ताव for आणते य, P adds ताव य before सक्वं. 27 > P विमणा, P om. विहुरा, P सासुया for सास, P याणो for सत्था, P एतेण. 28 > J कीरंतेणन P कीरंतिसु पाहेएमु उअिकक्षेत्रीतु संसारेम, J संसारेम, J इंकिस्तातान, P वर्डलेसु, J ऊल्युक्षेतु P उरद्धिसु. 29 > P सहिजणं च आउच्छिओ, P om. ववसिया, J om. ताव गया, P चाडीयं. 30 > J om. सरपसरमाण. 31 > P असीग, P adds कुसुम before गोच्छ, P om. सत्थ, P संस्क्षा 1. 32 > P अल्लिकं

| I  | and the second of the second o | 1          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | वियलंत-कुसुम-बाहोह-दुरमणा मन्स्र गमण-सोएण । बाउष्क्रिया सि पियसहि कुंदलए तूर-गमणाए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 3  | अजुगत्त विथय-दृष्ट्यं एवं सहयार-पायब-जुवाणं । पद्-सरणा महिलाको सनिया जोमालिए समसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
|    | तं रोविया मए चिय पुणो वि परिणाविया तमालेण । भूए माहवि एपिंह ण-याणिमो कस्य बहुम्बा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|    | भो भो पियाल-पायब दिण्णा मे जूहिया सिणेहेण। एयाऍ तं कुणेजा जं कि पि कुळोइयं तुज्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 8  | सचं चिय पुण्णागो पुंणाग तुमं ण एत्थ संदेहो । भार्छिनिजसि तं चिय सयंवरं माहबिलवाहिं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6          |
|    | रे णाय तुमं पि पुणो बहुसो बिणिबारिको मए बास्नि । मा छित्रसु कुंदलह्बं एपिंह तं समसु दुम्बवणं H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|    | हिंताक समसु एपिंह बहुसो जं मिट्टरं मए भगियं । किसळय-करमा-गिहुयं पियंगु-छह्यं फरिसमाणो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 9  | भो भो क्वंब तं पि हु अणुयत्तसु पाँढलं इमं वरहं । छेए वि हु सप्पुरिसा पढिवण्णं लेय मुंचंति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9          |
|    | अज वि ण दीसह बिय रत्तं कुसुमं इमाए बंधूए । मा तूरेजसु चंपय जणस्स कालो फर्ल देह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|    | हे हे पियंगु-रुइए वारिजंती वि मुंच मा दइयं । एसी असीय-रुक्खो पेन्मेण ण हीरह क्याहं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 12 | जाइ-विसुद्धा मि तुमं चंपय-दहयं ण सुंचसे जेण । कुळवालियाओ छोए होति व्यय सुद्ध-सीकाओ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12         |
|    | इय एवं भणमाणी चिर-परिइय-पायवे खमावेंती । उब्वाह-बाह-णयणा रोतुं चिय सा समादत्ता ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|    | § २८६) संठाविया य सा सहिय गेणं समागया णिय-भवणं । तत्य वि दिट्टाई णाणाविहाई वर-सडण-सावय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>'</u> - |
| 15 | समूहाई, भणिउं च पयत्ता, अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15         |
|    | मुद्धे ण जीवसि विय मिय-रहिया य मईएँ तुमं मह्या । ता पसरसु ववामो भाउच्छसु जो सि दहुम्बो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|    | सारिस सरिती मुंचामि कई इमो य ते दहको । दोण्णि वि विषक्त एसी बावहिको अध-बुत्तंती ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 18 | अण्णं रहर्-कळावं मोरं तुह मोरि वरिहिमो अन्डे । धीरा मा रस-विरसं परिहासो मे कमो मुद्धे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18         |
|    | हंभिणि सरस-सिणेहे णिय-इंसं भणसु हास-ससि-सरिसं । वश्वामु सामिणीए समयं सम-दुक्ख-सोक्खाए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|    | चक्काइ तुमं रयणिं दहय-वियोगिम्म णिभ मह पासे । ता वच्चसु मा णिवडउ विक्रोय-वजासणी तुज्ज्ञ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 21 | मा होंतु विसेण व तं चओरि णयणाहैँ पिययम-विधोए । गुंजाफरू-मरिसाई वचसु समयं पि दहएण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21         |
|    | पढ कीरि किंचि भणिया दृहय-विभोयम्मि पढिहिलि श्रस्तक्तं । पत्थाण-वजाणिजं श्रणुद्दव-सरिसं विरद्द-वजं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|    | म्रायछ्य-बुत्तंतो अह वि तए माहिनो म्ह दहयस्स । पिसुणे कुविया महयं मुंचामि ह सारिए कस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 24 | इय कीरि-मोरि-सारंगि-मारिया-चक्क सारसि-चओरिं। भणमाणी सा वियरह् स-णेउरा चारु-तरखच्छी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24         |
|    | एवं च बाउच्छणयं कुणतीए समागया लग्ग-वेला। तत्य कयं धवलहरस्स बहु-मज्झ-देस-भाए सन्व-धण्ण-विरूतंकुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|    | चाउरंतयं । तत्य य दिह-अन्सय-सुवण्ण-सिद्धस्यय-दुव्वंकुर-रोयणा-सित्थय-वश्वमाणय-णेदावत्त-पत्त-क्षत्त-चमर-कुसुम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|    | भदासणा-जर्वकुर-परामादिए सन्वे दिम्ब-मंगले णिवेसिए । ताणं च मज्झे <b>अहिणव पह्नव-किसलयालंकियं  तित्थोदय-मरि</b> ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|    | कणय-पडम-पिहाणं चंदण-चिवक्क-चिवयं णिकत्र-मंगळ-रक्ला-सुत्तयं कणय-कळसं ठावियं । तको तत्य् य संठिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|    | दोण्णि वि पुन्वाभिमुद्दा, वंदिया रोयणा, कयाई मंगल्लाई । एत्यंतरम्मि ताव य संपत्तं लग्गं । पूरिको संखो । भणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|    | संबच्छरेण 'सिद्धि'ति । ताव य उच्चालिको दाहिणो पाको कुमारेण । कुवलयमालाय वि वाम-चलणं चालियं । पयत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|    | गंतुं, णिक्खंता बाहिं । संख-मेरी-तूर-काह्ल-मुइंग-वंस-वीणा-सहस्स-जयजयासइ-णिक्मरं गयणयर्क भासी । समुद्दस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ৰ          |
|    | गुरुवणस्य संपत्ता रायंगणं । ताव य सिजनो जय-कुंजरो । केरिसो । निव य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| "  | धनको धनक-निकाणो क्रिय-क्रम्याभगण-भविष्ठो नेतो । जय-कंजर-पंजी हव परक्षो जय-कंजरो तिटो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

<sup>1 &</sup>gt; P चंपयडोहल, P सहसा for बहुसो, P दोसो for दोसं, P परिहवं 2 > J दुम्मणो. 3 > J पहसरणं, P भहणिणोमालए. 4 > J ह्या बाला परिणामिआ. 5 > P मे दृहिया, P कुणेजाम जं. 6 > P पुष्ताणतुमणं, P ल्याहं ॥ 7 > P छिदमु for छिवसु- P ता for तं. 8 > P लिहियं for णिष्ट्य, P फलसमाणो. 9 > P adds भो भो क्यं फलसमाणो before मो भो, P पाडलिं 11 > P देहे for हेहे, P व for वि, P माइसयं ।, P पेमेण ण हीरति. 12 > J जामिं for जेण, P मुद्धलिंण ॥ 13 > J खमा- विति, P रोत्तं. 14 > P समाए गया, J om. णिय, P दहुाहं, P घरसवणसावहयः 16 > P बुद्ध for मुद्धे, J om. बिय, P श्वियर, हिता य, J महए, P adds मए before तुमं, J ता परम्. 17 > J पदस्णु for ते दहओ, P दोन्नि, J विवधमु. 18 > P तुह पुर्ति मोरि धरिहामो ।, P मुद्धो ॥ 19 > P सारिसिणेहे, P सुद्ध for सम. 20 > P चक्काय, J विओअस्म. 21 > P मा होओ विमेण विते चजरिणयाणाहं, J विसणवरे चजरिणयसाहं विअयम, J गुंजाहल, P मुंचसि तह्यं for वश्चमु समयं. 22 > P inter. किचि के कीरि, P द्य for दह्य, P पथाण-, J मणुहव for अणुहव. 23 > P य for वि, P विसुणि, P adds वि before अहयं, P अहियं. 24 > J सारआ-, P चक्कसारसच्चरी ।, J om. सा, J रिसर for स. 25 > P बहुदेसमायंभि, J धण्णं. 26 > P सिद्धल्दुच्चुक्ररोवणा, P ज्यावच्यवमरकुसुमहासणाजंबकुक्रयजमादिया. 27 > J जायंकुर for जवंकुर, J "पजमातीए, J om. सब्दे, P द्व for हित्स. 28 > P पजमणहण, J om. चंदण, P -बिह्मं. 29 > J मंगलाहं, P संपर्यः. 30 > P चालिओ for चालियं. 31 > J बहु for बाहि, P सुयंग-, P गयणं आसी। सा समुहस्स, J सुमुहस्स गुरुअस्स. 33 > P धववकविसण्णो सिय, J विसालो for बिसाणो, J जय for जस.

मं को कि समापार । हेरीया स रीमितं प्रसा संगेणे । अबि स ।

| •           | alletel a mathematical statement and the angle and the second of the sec |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | कुवलयचंदो रेहह कुवलयमालाय कुंजरास्त्रो । इंदो इंदाणीय व समयं एरावणास्त्रो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 8           | ि २८७ ) एवं च जीहरिउं पयत्ता अहिपंदिज्ञमाणा य जण-समृहेण, वियप्पिजेता णायरिया-रूपिण । सर्वि य । अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹,         |
|             | कोउय-रहस-मरिजंत-हियय-पूरंत-गेह-बहुमाणो । अह जंपह वीसत्यं णायर-कुलवाखिया-सत्यो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|             | एका जंपह महिका भगह हका को न्व एत्य अभिरूवो । किं कुवस्रयमाल श्विय महवा एसो सहि कुमारो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 6           | तन्नो भण्णाए भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|             | एयस्स सहइ सीसे कसणो भइ कॉतलाण पब्मारो । कजल-तमाल-णीलो इमाएँ भइ सहइ घम्मेखो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|             | एयस्य सहह वयणं सरए भह वियसियं च सयवत्तं । संपुष्ण-चंद-मंडल-लायण्णं सोहइ इमीए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 9           | एयस्स गयण-जुवलं कुवलयवल-सरिसयं सहद्द मुद्धे । तक्खण-वियसिय-सिय-कमल-कंति-सरिसं हमीप् पुणो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          |
| -           | रेहह इमस्स पियसिंह वच्छयलं धवल-पीवरं पिहुलं । उद्यिजमाण-यणहर-विरावियं रेहह इसीए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|             | सोहह महंद-रुंदं णियंत्र-बिंबं इमस्स पेजालं । रह-रहसामय-भरियं इमीए अहियं विराएजा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 12          | <u>करु-जुबलं पि संदरि इमस्स मरिसं करेण गयवइणो । रंभा-धंभेण समं इमाएँ महियं विराएज ॥ ति ।</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15         |
|             | अण्णाए भणियं। 'हला हला, एत्य दुवे वि तए अण्णोण्ण-रूवा साहिया, ण एत्य एकस्स वि विसेसी साहिओ'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          |
| 1           | तीए भणियं 'हळा, जह एत्य विसेसो अध्य तो णामं दंसीयइ, जो उण णस्थि सो कत्तो दंसीयइ' ति । अण्णाए भणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | यं         |
| 15          | किं विसेसो णिय, अरिथ से विसेसो । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15         |
|             | वच्छत्यकं विरायद्द इमस्स असमं जयम्मि पुरिसेहि । एयाऍ णियंबयढं रेहद्द महिलाण असमाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|             | मण्णाण् भणियं 'बलं किमण्णेण प्त्य पुरिसंतरेण महिलंतरेण वा । इमाणं चेय बवरोप्परं किं सुंदरयरं ' ति । तीए भणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | यं         |
| 18 '        | बस्थि इमाणं पि औतरं '। ताहिं भणियं 'कि औतरं '। श्रवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18         |
|             | 'पुरिसाण एस सारो एसा उण होइ इत्थि-रयणाणं । एसो चेय बिसेसो एसा महिला इसी पुरिसो ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| ₹           | ताहिं भणियं 'िकं इमिणा इत्थि-पुरिसंतरेणं, अण्णं भण' । अण्णाए भणियं 'जइ परं फुढं साहेमो । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 21          | एस कुमारो रेहइ एसा उण सहह रेहइ कुमारी। छजाइ सहह य रेहइ दोण्ह वि सहा पयदंति ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21         |
| 8           | को ताहिं भणियं 'बहो एकाए वि णायरियाए ण रुक्तिको बिसेसो'। ताहिं भणियं 'पियसहि, साह को विसेसो त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ď          |
|             | क्रिक्सिंगे'। तीय भणियं णिसुणेसु, भवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 24          | 'मरगय-मणि-णिम्मविया इमस्स अह सहइ कंठिया कंठे। एयाए उण सोहइ एसा मुत्तावली कंठे॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24         |
|             | को ताहिं हसमाणीहिं भणियं 'अहो, महंतो विसेसो उवलक्खिओ, जं रायउत्तस्स अवदाय-वण्णस्स मरगय-रयणावर्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          |
|             | भोहरू, एमाए पुण सामाए मुत्ताविह ति । अण्णे पुष्टिस्याए अण्णे साहियं ' ति । अण्णाए भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 27          | धणयाण दोण्ह को वा रेहह अच्छीण भणसु को कह्या। हय एयाण वि अहसंगयाण को वा ण सोहेजा॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27         |
| •           | nहिं भणियं 'ण एत्य कोइ विसेमो उवलब्भइ, ता भणह को एत्य घण्णागं घण्णायरो'। तक्षो एकाए भणियं।<br>'घण्णो एत्य कुमारो जस्स इमा हियय-बक्षमा जाया। घण-परियण-संपष्णो विक्तको राया गुरुयणं च॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 40 <b>8</b> | पणा दुःष दुःमारा जस्त इमा १६वय-४७मा साथा । वर्णनास्यण-सपण्णा विवस्न स्था गुरुवण च ॥<br>मण्णापु भणियं 'गहि गहि, कुमलयमारा भण्णायरा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 30 -        | भण्णा कुवल्यमाला औए तेलोक्क-सुंदरो एसो । पुण्णापुण्ण-विसेसो णज्जङ् महिलाण दृङ्पृहिं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3</b> 0 |
| 8           | भण्णाणु भणियं 'सम्बहा कुमारो घण्णो कुबलयमाला वि पुण्णवह त्ति को हमाणं विसेसं करेंड तरह'ति । अवराहिं भणियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 33          | 'श्रण्णो जयम्मि पुरिसो जस्सेसो पुत्तको जए जाको । महिला वि सा कथला जीय हमो धारिको गडमे ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| -50         | The second secon | 33         |

<sup>1 &</sup>gt; Pom. य after आहटा, P य दंसिरं. 2 > P कुनल्यमाला कुं, JP कुंजराहटा, J इंदाणील P इंदाणीह. 3 > P ययत्रो आणंदिज्ञमाणा, P नियप्पियंता णायरलोएण. 4 > P adds the verse कोजयरहस etc. to सत्यो and further adds एका जं ता णायरलोएण अनि य अह before the verse कोजय etc., J परत्त for पूरंत. 5 > P अभिरुवाो ।, P कुनल्ययमाला चिय. 7 > P एतस्स, P किसणो, P अहरेह थम्मेहो, 8 > P एतरस, P सिर्स for णरए. 9 > P कुनल्यवय 10 > P वच्छल्यं for वच्छल्यं कि वच्छल्यं वच्छल्यं वच्छल्यं कि वच्छल्यं वच्छल्यं कि वच्छल्यं कि वच्छल्यं वच्यलं वच्छल्यं वचल्यं वच

27

30

## १ अण्डाको अर्जति ।

'धग्णो विजय-णरिंदो जस्स य जामाइभो इसो सुहुको । शह्या स बिय घण्णा इमस्स सास् जए जा सा ॥ शह्या,

श अन्हे बिय घण्णाओ जाण इसो जयण-गोयरं पत्तो । रइ-वस्महाण जुवलं केण व हो दिट्ट-पुग्वं ति ॥'

एवं च वियण्जिमाणो णायरिया-इक्डबालियाहिं, शहिणंदिज्ञमाणो पुर-महळ्णहिं, पिजंतो तरुणियण-णयण-मालाहिं,

उहिभिजंतो अंगुलि-सहस्सेहिं, दाविजंतो विक्रया-वालियाहिं, पविसंतो जुवह्यण-हिययावसहासु, जण्यंतो मयण-मोहं

कामिणीणं, करेंतो मुणीण वि मण-वियप्पंतरं सच्यहा णोहरिको पुरवरीको । भावासिया य तह।विहे एक्करिम पएसंतरे ।

ह २८८) ताव य प्यस्मि समप् केरिसो विषयो पुरिसाण महिलाण य ।

भण्णा कुवल्यमाला जीएँ इसो वहाहो ति महिलाण । पुरिसाण इसे हिवण् कुवल्यचंदो सउण्णो ति ॥

9 एवं च समावासिको कुमारो णयरीए, थोवंतरे सेस-बर्ल पि गय-तुरय-रहवर-पाइक-एउरं समावासियं तत्थ्य । तत्थ 

समए णीहारिजंति कोसिह्याई, उवदंसिजंति दंसणिजाई, संचहजंति णाणा-वत्थ-विसेसाई, ठाविजंति महरय-सुना-णियराई,
कोवाहिजंति महह्व-कुल्डई, उवणिमंतिजंति वंभण-संघई, कीरंति मंगल्लई, अवणिजंति अवसंगल्लई, जंपिजंति पसत्थई ।

12 कुमरो वि 'णमो जिणाणं, णमो सन्व-सिद्धाणं' ति भणमाणो भगवंनं समवसरणत्थं झाइऊण सयल-मंगल-माला-रयण-भरियं 12

चउव्यीस-तित्थयर-णमोक्तार-विजं झाएंतो चितिउं पयत्तो । 'भगवइ पवयण-देवण्, जइ जाणिस जियंतं ताथं पेण्लामि,

रजं पावेमि, परियहण् सम्मन्तं, विरइं पालवामि, अति पन्वजं अन्भुवेमि सह कुवल्यमालाण्, ता तह दिव्वेणं णाणेणं

15 आहोइऊण तारिसं उत्तिमं सउणं देसु जेण हियय-णेव्युई होइ' ति चितिय-मेत्ते पेच्छह पुरको उड्डंब-पोंबरीयं। तं च 16

केरिसं।

मिण-रयण-कणग-चित्तं सुवण्ण-दंदुलसंत-कंतिल्लं। लंबिय-सुत्ताऊलं सियायवतं तु सुमहग्वं॥

18 उवणीयं च समीवे, बिण्णतं च पायविष्कोद्विएण एक्केण पुरिसेण। 'देव, इमस्य चेय राहणो जेट्ठो जयंतो णाम 18 राया जयंतीए पुरवरीए, तेण तुह इमं देघया-परिगिहियं छत्त-रयणं पेनियं, संपर्यं देवो पमाणं' ति। कुमारेण चिंतियं 'अहो, पचयण-देवयाए मे संणिज्यं कपं, जेण पेच्छ चिंताणंतरमेव पहाणं सच्व-सउणाणं, मंगलं मच्व-द्व-य-मंगलाणं,

21 इमं आयवत्त-रयणं उवणीयं ति ता सच्वहा भवियन्वं जहा-चिंतिय-मणोरहेहिं ति चिंतिऊण साहियं कुवल्यमालाए 21 'पिए, पेच्छसु पवयण-देवयाए केरिसो सउणो उवणीको। इमिणा य महासउणेण जं पित्रं अम्हेहिं मणसा चिंतियं तं चेय सब्वं संप्रजाह' ति।

24 🛮 🖇 २८९ ) कुयलयमालाए भणियं 'अज्ञउत्त, एवं एयं, ण एत्थ संदेहो । अह पत्थाणे काणि उण सउणाणि 24 अवसउणाणि वा भवंति' । कुमारेण भणियं 'संखेवेण साहिमो, ण उण वित्थरेणं । अवि य ।

दहि-कल्लस-संख-चामर-पडम-महाबद्दमाण-छत्तार्दा । दिष्वाण सब्बओ षिव दंसण-लाभाइं घण्णाइं ॥
दंसण-सुहयं सब्बं निवरीयं होइ दंसण-विरूपं । जं कण्ण-सुद्दं वयणं विवरीयं होइ विवरीयं ॥
एवं गंघो फरियो रसं च जा इंदियाणुकूलाइं । तं सब्वं सुद्द-सडणं अवसडणं होइ विवरीयं ॥
वश्वसु सिद्धी रिद्धी लद्धी य सुद्दं च मंगलं अविध । सहा सडणं सिद्धा अवसडणा होंति विवरीया ॥
ण्हाओ लित्त-विलित्तो णर-णारि-गणो सुवेस-संतुद्धो । सो होइ णवर सडणो अवसडणो दीण-मलिणंगो ॥
समणो साहू तह मच्छ-जुवलयं होइ मंस-पेसी य । पुद्दक्षं फलाईं सडणं रित्तो कुढओ य अणुगामी ॥
छीतं सब्वं पि ण सुंदरं ति एक्षे भणंति आयरिया । अवरे ससुदं मोर्न् ण पिट्टओ सुंदरं चेय ॥

<sup>1 &</sup>gt; प्रभणियं for भणंति. 2 > P जामा शेओ, P जा या for जा सा. 3 > प्रजुअलं, प्र दिट्ट उन्तं. 4 > प्र विभ्रप्पिज-माणणो, P अभिणंदिजमाणो पुरमहिछएहिं, प्र हुए प्र इज्जंतो आणिअण्यण. 5 > प्र अंगुली-, प्र विसंतो for प्रतिसंतो, P - हियय-सेहास जरणंतो मयणमोहं. 6 > P om. वि मणः, प्र ममि for एक्सिम 7 > प्रतावया एअस्मि. 8 > प्र जीज, P हियाए, P सत्र for सर्वरुणो. 9 > P च समारोणरीए थोवंतरे, प्र थोअंतरे, प्र ममस्थोसिअं तत्येय समए णीहाविक्जंति. 10 > P जाई for दंसणिजाई, P संवाहक्जंति for संवहज्जति, P विसेत्तं, प्र णिअराई P णियरइं. 11 > प्र अवहिज्जंति, P उपणमंतिमञ्जंति वम्हणयंषर, प्र om. अवणिजाई, वस्तावर्षा, प्र तत्वः 12 > प्र सन्विज्ञणाणं ति, P रयणसिर्सं चउनीस. 13 > P विषयं ज्ञायतो जितियं, P तातं. 14 > P पव्यज्जमान्भुवेमि, प्र तहा for तह. 15 > P सउणे दिसु, P णेव्युई होय ति, P उदंड. 17 > प्र गण्य for रयण, P कण्य, प्र सुअण्ण, प्र लेपअपुण्णावलं. 19 > P वयंतीपुरवरीए, P देवतापरिगाहियं, 20 > प्र सण्णवज्ञं P सज्जेव्हं. 21 > P अथवत्त्रपण, P तो for ता, P om. जहा वितिय eto. to वितियं तं, 23 > P adds वृष्ट क्रिस्ट विय. 24 > P om. अज्ञज्जत, प्र एथण्णे for एथण्ले, P om. उण. 25 > प्र om. अवसउण्लि, P om. वा, प्र adds वृष्ट क्रिस्ट अवदिय वित्रय विद्याण P देवाण. 27 > J adds समुणं P adds सन्वज्ञं क्रिस्ट सन्वं, P विवरीय होति, प्र विवरीतं ॥ 28 > प्र विवरीतं ॥ 29 > प्र सिद्धि रिट्टो, P सज्जिद्धिः 30 > P णरणारयाणो, P परितुट्टो for संतुट्टो, प्र om. होह णवर, P सणो for सज्जो. 31 > प्र मच्छजु अलं, प्र सुवर्ष P पुवर, P मन्ताई साउणं, प्र उट्टो for सुवरों, P सायामी for अणुगामी. 32 > प्र मिट्टुटो

18

21

साणो दाहिण-पासे वामं वह वलहभो भवे सिद्धी । शह वामो दाहिणमो वलह ण कवं तजो सिद्धं ॥ वह सुणमो तह सब्वे जाहर-त्रीवा भणंति सडणण्णू । शण्णे भणंति केई विवरीयं जंत्रमो होइ ॥

मडबं महुरं वामो छवमाणो वायसो भवे सोम्मो । उत्ताल-णिटुर-सरा ण देति सिर्धि सवं देति ॥ गोरूयस्स उ छीतं बजेजा सम्बहा वि जीय-हरं । मजारस्स वि छीयं पश्चिय-जीवं विणासेह ॥ सारस-रिडवं सम्बत्य सुंदरं जह ण होह एक्स्स । वामं भणित फलवं जह सो व ण दीसए पुरसो ॥

हंदगोईनम्मा य णेरहें वारुणी य वायष्ट्रा । सोम्मा हंसाणा वि य षष्ट दिसाओ समुद्धि । । बहु य जामा कमसो होंति बहोरत्त-मज्झयारिमा । जत्य रवी तं दिनं तं दिसि-दिनं वियाणाहि ॥ जं मुकं तं अंगारियं ति आधूमियं च जं पुरको । सेसाओ दिसाओ पुण संताओ होंति अण्णाओ ॥

वित्तेण तक्खणं विय होइ फळं होिहइ ति धूमेणं । अंगारियम्मि वत्तं जह सदणो रवइ तत्थेय ॥ सूराहिमुहो सदणो जइ विरतं रवइ दिल-ठाणिम । ता जाण किं पि असुहं पत्थाणे कस्स वि णरस्स ॥ सर-दिलं सुइ-विरसं सुइ-सुहयं होइ जं पुणो संतं । संतेण होइ संतं दिले पुण जाण दुक्खं ति ॥ पासाण-कट्ट-मूती-सुक्कय-रुक्लेसु कंटइछेसु । एएसु ठाण-दिलं विवरीयं होइ सुइ-ठाणं ॥

दिवह-चरा होति दिया राह-चरा होति तह य राईए। सउणा सउणा सब्वे विवरीया होति अवसउणा ॥

एस संस्तेषेणं सुंदरि, जं पुण शिवा-रुतं काय-रुतं साण-रुतं गिरोलिया-रुतं एवमाईणि अण्णाणि वि विसेसाई को साहिउं

15 तरह ति । सम्बहा,

एयाणं सन्दाणं बदसउणाणं तहेय सउणाणं । पुष्यक्यं जं कम्मं होइ णिमित्तं ण संदेहो ॥
तम्हा जिणवर-णामक्सराहूँ भत्तीपुँ हियय-णिहियाहूं । संभिरंडं भगवंतं पाव-हरं समवसरणिमा ॥
तस्य य पुरक्षो अत्ताणयं पि झाएज्ज पायविद्धयं ति । जह जाह तेण विहिणा बदस्स खेमेण सो एइ ॥
चमराहूँ आयवत्तं होइ असोओ य कुसुम-बुट्टी य । भामंद्धलं ध्यं चिय महासणं दिन्त्र-णिम्मवियं ॥
एयाहूँ मंगळाहूं उच्चारेंतो जिणं च झाएंतो । जो वच्चइ सो पावइ पुण्ण-फलं णिथ संदेहो ॥
३। एवं च साहिए पदिवण्णं कुवळयमाळाए 'अज्ञउत्त, एवं चेय एयं ण एथ संदेहो' ति ।

§ २९०) अण्णाम्म य दियहे दिण्णं पयाणयं महंतेण लंघावारेणं । तओ केत्तिय-मेत्तं पि सूमिं गंतूण भणियं कुमारेण 'भो भो पउरा, णियत्तह मुम्हे कज्जाहं विहडंति तुम्हाणं । एवं भणिओ णियत्तो पउरयणो पज्यतंत-लोयण-जलज्पवाहो । तओ कं 24 पि पएसं गंतूण भणिओ कुमारेण राया 'ताय पिक्णियत्तमु, जेण अम्हे सिग्धयरं वश्वामो तायं च पेक्छिमो' ति । एवं च 24 पुणो पुणो भणिओ णियत्तो कुवल्यमालाए जणओ जणणी य । एवं च कमेण कुमारो संपत्तो तं सज्य-सेल-सिहरब्मासं, आवासिओ य एक्मिम पएसे । साहियं च पुरिसोहीं 'कुमार, हमिम सरवर-तीरे सुण्णाययणं, तत्थ कामो व्य सक्वी, 27 हंदो व्य पश्वन्तं, सूरो व्य कोह रूव-सोहाए अहियं प्यासमाणो सुणिवरो चिट्टह्र'। कुमारेण भणियं 'अरे, को एस 27 सुणिवरो, किं ताव ताबसो, आउ तिदंडी, आव अण्णो को वि'। तेहिं भणियं 'देव, ण-याणामो तावसं वा अण्णं वा ।

क्षोय-कव-उत्तिमंगो सिव-वसणो पिच्छएण हत्यिमा। उवसंत-दंसणीओ दीह्-भुओ वन्महो चेय ॥'
30 कुमारेण चिंतियं। 'अहो कत्य भगवं साहू, ता चिरस्स अत्ताणयं बहु-पाव-पंक-कर्लकियं णिग्मलीकरेमि भगवओ 30 दंसणेणे' ति भणभाणो अवश्वद्विओ सर्म कुवलयमालाए। भणियं च णेण 'आदेसह मह तं मुणिवरं'। संपत्तो तं पप्सं। दिद्वो य मुणिवरो । चिंतियं च णेण। 'अहो मुणिणो रूवं, अहो लायण्णं, अहो सुंदरत्तणं, अहो दित्ती, अहो सोम्मया। ता 33 सम्बहा ण होइ एस माणूसो। को वि दिग्नो केण वि कारणेण मुणि-वेसं काळणं संठिओ' ति चिंतयंतेण णिरिनिक्यं जाव णिमिसंति 38

<sup>1 &</sup>gt; P साहो for साणो, J जित बस्ति, P चलणा for बस्ह, J दाहिणनो यस्ति, P वणिते, P सिद्धी ॥ 2 > J अह for जह, P inter. सन्त्रे and तह, P जीनो, J सवणण्णू P सउण्णू I, J विवरीतं अ > P स्वमाहो, P सोमो । 4 > J गोजअसस च्छीतं P गोस्वसओ लच्छी तं बिकोच्या, J बकोच्या, P जीवहर, J छीनं, J छीनं for जीवं, P जीनं विणासिति 5 > P उण for य ण 6 > P इंदर्गिदी जंमायणेस्ती वास्णी, P सोमा 7 > J अहा य, P रे for तं before दित्तं, P दिस्ति 8 > P आहुमियं, P पुणो सत्थाओं 9 > P दित्ते तक्षणं, JP होहिति ति, P रवित . 10 > P स्त्रिमुहो, P विरह्म for विरसं, J रमह्म for रवह, P om. रवह, P दिस्तुणामि । 11 > P दिस्नं ति सुविरसं सुति, P दित्त पुण 12 > P रम्बेसु, JP एतेषु, P द्वाण, JP विवरीतं, P द्वाणं ॥ 13 > P रायचरा, P रातीष, P सज्यो सउणो, P "सउणाओं ॥ 14 > P एते for एस, P om. लं पुण, J एवमातीणि, P अन्नाण विसेतारं . 16 > J "णाणं च तह य . 17 > J सत्तीय for मत्तीए, P संगरियं, P समवसंगि . 18 > P जित जाति तेण विद्यण, P एति ॥ 19 > J आतवत्तं . 20 > P ख्यायंतो, P पावित, J पुण्णहरूं . 21 > P adds भणियं after कुक्यमालाए, P चेय पतं णिरि संदेहों . 22 > P संवायारेण, P om. पि . 23 > P णियत्तस्म कुद्धाई, P तुम्हा for तुम्हाणं, P खुयल for जल . 24 > P तव for ताय, P जिणम्हे for जेण अम्ह, P adds ित after ब्रह्मां . 25 > J कुक्यमालाजणओं, P संपत्ती वंच सब्बतेल . 26 > J om. च, P कुमार मंमि सरवतीरे, J मुण्णायतणं, J सहर्ष . 27 > J अधियं, P पुणिवरो चिहितं . 28 > P आउसजो को वि, J adds वि after अण्णो, J तावसं व अण्णे च . 29 > P चुओ रंमहो चेय ॥; P कुमारे चिनियं . 30 > J adds वि after अल्लो, P adds वितर्यं, P adds वितर्यं, P om. विहीतं म हित्यं ते पिरिस्वर्यं जावित्रं का स्वर्धा सहित्यं कि कि वितर्यं वितर्यं वितर्यं स्वर्धा स्वर्यं ने सित्यं वित्रं कि वित्यं स्वर्यं वितर्यं वितर्यं वितर्यं वितर्यं वित्यं वित्यं वित्यं वितर्यं वितर्यं वितर्यं वितर्यं वित्यं वितर्यं वित्यं वित्यं वित्यं वित्यं वितर्यं वितर्यं वित्यं वितर्यं वितर्यं वित्यं वितर्यं वितर्यं वित्यं वित्यं

24

27

30

83

। व्यवणाई, फुसंति पावा महिष्कं । वसी वितिसं 'व होइ वेदी, विहर्वति दिम्ब-कपसणाई । ता सुम्बर्ग विकाहरी होहिइ ति । । एसी व जहा महिण्य-क्रब-सिस-कोनी अज वि मिक्काण-देही उपकर्ण्यापद तहा करकेमि व एस माइसंबनो, संपर्य । एस प्रवहमो, वेसी वा विरहनो । ता कि वंदामि । महवा सुदु वंद्वीयं भगवंताणं साहूणं दिष्ट-मेर्स चेव लिंगं ति । जो । होउ सो होउ ति साहु कि उवस्पिपळण कुमारेण कुवक्यमाकाए व ति-पदाहिणं मिस-मर-विजमिउत्सिमंगेहिं दोहि वि वंदिनो साहू । भणियं च सुकिणा 'अम्मकामो' कि । तभो उवविद्धो कुमारो महिंदी व । पुष्टिवं च कुमारेण 'भगवभो, 6 कत्तो तुमे पृत्य रण्युहेसे, कत्व वा तुक्मे इहारावा, कि वा कारणं इमाप रूब-संपदाए जिन्निकणो' ति ।

§ २९१) तेण भणियं 'ज्ञष्ट् सम्बं साहेयव्यं ता णिसुणेसु बीसत्थो होऊणं ति ।
भारिय पुदर्श-पयासो देसो देसाण काब-देसो सि । णेवत्य-देसभासा मणोहरा जत्य रेहंति ॥
तिमा य पुरी पुराणा णामेण व वारयाउरी रम्मा । तत्थ य राषा सीहो भारिय महा-दरिय-सीहो व्य ॥
तस्स सुभो हं पयहो भाणू णामेण पदमको चेय । शह्वहाहो व पिउणो वियरामि पुरिं विगय-संको ॥
ममं च वित्तयम्मे वसणं जायं । श्रवि य ।

12 रहा-ठाणय-सावेहिँ संजुयं वण्ण-विरयणा-सारं। जाणामि चित्तवस्मं णीरंद दहुं पि जाणामि ॥

एवं च परिक्रमममाणो अण्णाम्म दिवहे संपत्तो बाहिरुजाणं। तत्व व वियरमाणस्स आगओ एको उवज्ञाओ।

तेण भणियं। 'कुमार, मए चित्तवहो लिहिबो, तं ता पेच्छह किं सुंदरो किं वा ण व' ति भणिए, मए भणियं 'दंसोह मे

16 चित्तवस्मं जेण जाणामि सुंदरं ण व' ति। दंसिको य तेण पढो। दिहं च मए तं पुहर्इए णिथ के तत्थ ण लिहिबं। जं च 15

तत्थ णिथ तं णिथ पुहर्इए बि। तं च दहुण दिव्व-लिहिययं पिव अहसंकुलं सम्ब-बुत्तंत-पच्चच्छीकरणं पुव्छियं मए
विमिहएण 'भो मो, किं एस्थ पडे तए लिहियं इमं'। तेण भणियं 'कुमार, णधु संसार-चक्कं'। मए भणियं 'किं अणुहरह्

18 संसारो चक्कस्स'। तेण भणियं 'कुमार, पेच्छस्।।

मणुयत्तण-णाहिष्ठं जीवाणं भरण-दुक्ख-णेमिश्रं । संसार-पाय-चक्कं भामिजद्द कम्म-पवणेण ॥'

ुँ २ २ ) तजो मए भणियं 'बिसेमओ साहिजाउ जं तत्थ लिहियं'। तेण भणियं 'देव, पेच्छ पेच्छ।

जो होइ अधिय-पावो सो इह णरगिम्म पावण दुक्खं। जो वि व बहु-पुण्ण-कमो सो सग्गे पावह सुहाइं॥ जो किंचि-पुण्ण-कलिओ बहु-पावो सो वि होइ तिरियंगो। जो बहु-पुण्णो पावं च थोवयं होइ मणुओ सो ॥ एयासुं च गईसुं कुमार सम्बासु केवलं दुक्खं। जं पेच्छ सन्वभो खिय दीसंते दुक्खिया जीवा॥ जं एस एत्य रावा बहु-कोव-परिगाहेहिँ संपुण्णो। बहुयं बंचइ पावं थोवं पि ण पावण पुण्णं॥ जीवाण करेइ वहं अलियं मंतेइ गेण्डए सध्यं। णिखं मयणासत्तो वच्चइ मरिजण णरयिम ॥ आहेडयं उवगमो एसो सो णरवई इमं पेच्छ। जीव-वध-दिण्ण-चित्तो धावइ तुरयिम आरूढो॥ तरुओ वि एस वरुओ णिइय-कस-वाय-वेविर-सरीरो। धावइ परयत्तो खिय कह व सुई होउ एयसस॥

पुरको वि एस जीवो मारिजामि त्ति येविर-सरीरो । णिय-जीविय-दुक्ख-भन्नो घावइ सरणं विमरगंतो ॥ पुरको वि एस वरको हरूबोल्जिक्ड जणेण सब्वेण । ण य जाणंति वराया अप्पा पावेण येढविको ॥ एसो वि को वि पुरियो गहिन्नो चोरेहिँ णिड्य-मगेहिं । सरणं अविंदमाणो दीणं विक्कोसङ् वराजो ॥ एए करेंति एयं किर अम्ह होड कह वि इमं अत्यं । तेण य पाणं अह सोयणं च अण्णं सुई होही ॥

<sup>1 &</sup>gt; P णयाणाई, P adds मि after महियलं, J adds अहो before ण होइ, P होति for होइ, J adds ति before देवो, P विहासि होंदि हैंदे हेंदि होंदि हो

ं करा-धेरण-केरण-करि-**कार**कारीके अ

1

|    | ा व चित्रवंति मृदा इह जम्म चय दुनर दुनस्य । कार्यन्यन्य क्षाणमाणा कुमार चोरा इसे किहिया ॥ परलोए पुण दुनसं णरय-गयाणं महाफलं होइ । एयं अवाणमाणा कुमार चोरा इसे किहिया ॥ एमो वि जो मुसिजद पेटळह एयं पि एरिसं लिहियं । तण्हा-राय-सरको परिग्गहरांस-दुनसको ॥ पावइ परिग्गहाओ एयं अह परिभवं ण संदेहो । अह मुंचइ कह वि परिग्गहं पि ता जिम्हुको होइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | एयो पडिपहरंतो इमेहिँ घेतूण मारिओ वरओ ! मा को वि इमें पेच्छे <b>वित्ती अवहारम पानेहिं !!</b><br>\$ 200 \ uv वि इतिहरूना लिक्षिया में गंगलेण वाहेंता ! अस्हाण <b>होरिह सुहं मुठा दुक्सं म छक्सें</b> ति !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|    | मा वि एक जना पायना कहिउण परथास । खंघारोविय-जूपा गरूप-पिबद्धा बस्नेवद्दा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | रुहिरोगालंत देहा तोत्तय-पहरेहिं दुक्ल-संतत्ता । पुब्व-कय-कम्म-पायव-फलाइँ विरसाईँ भुंजंति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|    | 9 एसा वि एत्य भरणी फालिजह जंगलेण तिक्खेण । पुच्च-क्यं चित्र वेयह बंधह हलिको वि णिय-दुक्सं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|    | पुडहं जलं च वाउं यणस्सहं बहु-विहे य तस-जीवे। दलयंतो मूढ-मणो बंधह पावं अणंतं पि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|    | एसो वि मए छिहिओ पर-करमयरो कुर्डुबिओ मूढो। पुत्त-कलत्ताण कए पर्वितो गरुय-दुक्खाई ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 12 | and the state of t | 1  |
|    | जह होह बहुं धर्ण जीवेज कुडुंबयं पियं मज्हं। ण य चितेह सउण्णो कत्य कुडुंबं कहिं महयं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|    | एसो सो विय लिहिको जर-वियणा-दुक्स-सोय-संतत्तो । डाहेण डज्झमाणो उन्वत्ततो इसो सयणे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 15 | एयं पि तं कुडुंबं दीणं विमणं च पास-पडिवात्तें। किं तुह बाहह साहसु किं वा दुक्खं ति जं पत्तं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 |
|    | जं किं पि तस्स दुक्खं का सत्ती तत्तियं च अवगेउं। एक्केणं चिय रह्यं एक्को बिय सुंजए तह्या॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | अह मंत-तंत-ओसह-जोए एसो वि को वि सो देह । कत्तो से तस्स समं जाव ण अतं तयं पावं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 18 | § २९४) एनो सो चेय मन्नो चल-चक्कुब्वेछयं करेऊण। मरणंत-वेयणाए किं च कयं हो कुढुंबेण॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 |
|    | भह तस्स एम जीवो पुण्णं पार्व च णवर चेत्रूण ≀ कम्माणुमाव-जणियं णर्यं तिरियं च अल्लीणो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|    | पुसा वि रुपह बहुया हा मह पूर्ण आसि सोक्खं ति । तं किं पि सुरव-कर्ज संपह तं करूप पानेस्रो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 2) | अण्णं च एस दासी सब्वं चिय सज्झ किं पि जं कर्जा। विष्यंतं कर्यं तो हा संपद्द को त बुत्तंतो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 |
|    | को मह दाहिइ वत्थं को वा अमणं ति को व कजाई। एथं चिय चिंतेंती एसा लिहिया रुवंनी में ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|    | पुण बि हु मित्ताइं रुवंति भरिजण दाण-माणाइं । संपद्द तं जो होहिइ इय रुवमाणाईँ लिहियाई ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 24 | पुर्मो सो बिय घेतुं लंघे काजण केहिँ मि णरेहिं। णिजंतो सव-संयण अम्हे लिहिस्रो विगय-जीवो॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 |
|    | प्सो अक्टरंतो बंधुयणो पिट्टओ य रुयमाणो । तण-कट्ट-अग्गि-इत्थो धाहाधाहं करेमाणो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|    | हा बंधु जाह सामिय बछह जिय-जाह पवसिओ कीस । कत्थ गओ तं जिह्य सरज-बिहुने वि मोत्तृज ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 27 | पुण ते चिय लिहिया विरएंता बंधवा चितिं पुरुष । एभो पविश्वत्तो चिय कुमार भागी वि से दिण्णा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 |
|    | एवस्त पेच्छ णवरं चिवाए मजास्मि किंचि जइ अधि । जं दुक्सेहिं विवसं तं सम्बं चिट्टह घरस्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | सर-पवणुद्भुय-दीविय-जलंत-जालोलि-संकुले एरथ । एकं चिय से वासं भण अण्णं कत्य दीसेज ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 30 | अणुद्यह-सुरय-सोक्सोहिँ लालिया बढ-णेह-सब्भावा । रोवह दृह्या पासे डजाह एक्सलो जलणे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 |
|    | जेण य मणोरहेहिं जाओ संबह्धिओ य बहुएहिं । एमो सो से जणओ रुपमाणो चिट्टए पासे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|    | सह पुत्त-वच्छला सा पुता माया वि पृथ्य में लिहिया। दृहुण बजामाणं पुत्ते सह उत्तराया मोहं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 33 | जेहिँ समं अणुदियहं पीयं पीयं च णेह-जुत्तेहिं। अह एको चिय ववह एए ते जंति घर-हुत्तं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 |

<sup>1 &</sup>gt; P जम्मो, उ दुक्कर दुक्खं., उ मेतण छेतण, म भोयण for नेयण, उ वमहणादीर्ज. 2 > P देह for होह. 3 > P मि for िष्, P रायसरेते, P दुक्खंतो. 4 > P मुल्बह for धुंचह, P व for िव, P ता णिक्युओ. 5 > P म for मा, P पेक्क खित्तोः 6 > P एते, P में छंगलेल, P मुंहं for मुंहं, P लक्खंति. 7 > P कहिला. 8 > उ रहिरोअलंत-, P तोत्य-, उ पहरािंह, P om. विर्साहं, P कर्वित वसहािंश क्रिंगलेल. 9 > उ वेदह, P वंपह दिल्ली. 10 > उ पुहर्ट, उ वणस्सर्ह, P कहित्वे य तस्त्रीता ।, P मुद्रमणा, J अणंतिम. 11 > उ व for िव, P कुदंबिओ, P पार्वो गक्या- 12 > P मुमासीओ । चमदेहिः 13 > P बहु, P कुदंबं, P कुदंबं, P सुवणं for अहयं. 14 > P सो स्रेय, उ हमे, P सुवणे ॥ यतिमयं कुदंबं. 15 > उ पहित्तिः P परिवर्तिः, P कंमा for िवं ता, P om. ित. P अयंता for जं पत्तं. 16 > उ ताण तिति for तित्तयं च, P मुजंग for मुंकय. 17 > उ अहमकंतउसहजो उवएसो, उ से for सो. 18 > P सो स्वय, P चलं-, P िकं पि हु न कयहो कुदंबंगे. 19 > P कंमाणभाव- 20 > दया for दहवा, P यतेण, उ अस्थि for आसि, P पार्वीमि ॥. 21 > P दोसी for दासा, उ जं िव वि for ितः कि, उ को व्य, उ व पोत्तवो ॥ 22 > P दाही for दाहिंह, P कर्वित स्वयं प्रचेतिः सिकण. 24 > P om. सो, उ कालण रेिंह ।, उ स्वसणं, P जीहीओ for जीतो. 26 > पित्रवादाणहसत्ताव। रोयहः 32 > P स्वति ति किति. 28 > उ पेच्छ णरवर विताय. 29 > P प्रवण्डिय । उ स्वस्थे हे लालियावडाणहसत्ताव। रोयहः 32 > P बति हिंति होतीः हिंतिः होते. 28 > उ पेच्छ णरवर विताय. 29 > P प्रवण्डियहा, उ adds विश्वं 11 between two पीर्य, उ णेहसंजुत्तेण P णेहजुत्तीहिं, P तं for ते.

| 1  | बहु-मसमैजस-वरणा-सपृष्टि ज मार्क्यय कहे वि अत्व । तेण पर्य पि ण दिल्लं गेहे बिच संठित सन्वं ॥             | 1  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| -  | जा आसि सुटु दहया पुता भ्या य दियय-बहाहिया। हा वावति संगती एसा सह वश्चह वरम्मि ।।                         |    |
| 8  | एए वि पुणो किहिया कट्टं भामेउ अत्तणो सीसं । सुकं तह कट्टं विव अपिकानो होसु वन्हाणं ॥                     | 3  |
| •  | एयं ते भणमाणा तकए गंद्रण देंति से वारिं। एसं किर होहिइ से कत्धुट्टो कत्य गेरयं गीए ॥                     |    |
|    | पुषु वि देंति नंतूण तस्य पुण्णेर्हि बम्हण-कुळाणं । किर तस्य होड् पुषं पुतो कोषस्य छउमस्यो ॥              |    |
| 6  | § २९५ ) <b>एयं</b> कुमार किहियं अर्ण च मए इमं इहं रह्यं । पेच्छसु कुणसु पसायं विद्धं किं सोहणं होह ॥     | 6  |
|    | एसो को वि जुवाणी एवाएँ समं जुवाण-विख्याए । वियसंत-पंकय-मुहो लिहिमो किं-कि पि जंपंतो ।।                   |    |
|    | ळजोणमंत-बयणा पार्यगुद्धय-िल्हेंत-महिचद्वा । दहएण किं पि मणिया हसमाणी विल्लिहिया एत्य ॥                   |    |
| 9  | एसो को वि जुदाणो फंसूसन-रस-वसेण हीरंतो । बार्छिगंतो लिहिबो दृइयं बसए व्य णिग्मवियं ॥                     | 9  |
|    | ण य जाणए वराजो एसा मस्ड-रुहिर-मुत्त-बीमच्छा । असुई-कलिमस्र-णिख्या को एयं छिवह हरथेहिं ॥                  |    |
|    | असुई इमं सरीरं विदुद्देहिँ य जिंदियं महापावं । तह वि कुणंति जुवाणा विसमो कम्माण परिणामो ॥                |    |
| 12 | एयं पि सप् लिहिबं सुरयं बहु-करण-भंग-रमणिजं । जं च रमंति जुवाणा सारं सोक्खं ति मण्णेता ॥                  | 12 |
|    | एए कुमार मूढा भवरोप्परमं ण चेय जाणंति । एयं भरूजयम्मं भप्पाण-विदंबणा-सारं ॥                              |    |
|    | <b>ऊससङ् ससङ् वेवङ् णयणे मउलेङ् दीणयं कणङ् । दीह-सिय-सञ्ज-विद्धा कुणङ् मरंति व्व सुरयम्मि ॥</b>          |    |
| 15 | जं जं से गुज्जस्वरं रिक्सिजाई मयल-लोय-दिट्टीको । विणिगृहिजाई सुईरं दिट्टीमा ससज्ज्ञाशो होई ॥             | 15 |
|    | मल-रुहिर-मुत्तवाहोसयज्ज्ञिया असुह-वाहिणी पावा । जो तं पि रमह मूढो णमो णमो तस्स पुरिसस्य ॥                |    |
|    | सुरयं ण सुंदरं चिय अंते काऊण रुजाए जेण । असुई पिव असिऊणं तेण ण कर्ज इसेणं पि ॥                           |    |
| 18 | एयं पि मए लिहियं कीय वि महिलाए मंगल-सएहिं। कीरइ से फल-ठवणं वजिर-त्रोह-सदेणं॥                             | 18 |
|    | ण य जाणंति वराया जं ता अन्हेिंहैं कि पि एयंते। कुच्छिय-कम्मं रइयं तं पयंड होइ लोयिमा ॥                   |    |
|    | § २९६ ) एसो वि जजी लिहिओ ण <b>चं</b> नो रहस-तोस-भरिय-मणो । ण य जाणए वराओ अत्ताण-वि <b>डंब</b> णं प्रयं ॥ |    |
| 21 | एसो पुण गायंतो हिहिओ णिग्वोङ्सिएण वयणेणं । ण य जाणए वरामो एयं परुविज्ञए सन्त्रं ॥                        | 21 |
|    | एसो वि सहह पुरिसो हा हा पयडाए दंत-पंतीए। जं पि इसंतो बंधइ तं रोवंतो ण वेएइ ॥                             |    |
|    | एसो वि रुयइ पुरिसो अंसु-पवाहेण मडलियच्छीओ । अण्णं बंधइ पार्व अण्णं वेपृष्ट् पुग्व-कर्य ॥                 |    |
| 24 | एसो वि धाइ पुरिसो तुरियं कर्ज ति कि पि चिंततो । ण य जाणए वराओ मणू तुरियं समिश्चयह ॥                      | 24 |
|    | एसो मए सुवंतो लिहिओ अह णिबलिहें अंगेहिं। किं सुवसि रे भळजिर मधू ते जीविवं हरह ॥                          |    |
|    | एसो वि मण् लिहिओ मल्लो अप्फोडणं करेमाणो । सारीर-बल्लुम्मत्तो इंदिय-विमएहिँ अह णिहओ ॥                     |    |
| 27 | पुसो वि रूवमंतो अच्छङ् असाणयं णियच्छंतो । ण य चितेङ् अउण्णो खणेण रूवं विसंववङ् ॥                         | 27 |
|    | एसो वि धणुम्मत्तो कंठय-कडएहिँ भूसिय-सरीरो । ण य विगणेह अयाणो कत्य घणं कत्य वा अम्हे ॥                    |    |
|    | एसो कुछ-मय-मत्तो अच्छइ माणेण थख्को पुरिसो । ण य चितेइ वराओ काओ वि इमो हवइ जीवो ॥                         |    |
| 30 | एसो वि मण् किहिओ कोहुम्मत्तो आहं किर कहामि। ण य चितेइ अउण्णो कम्म-वसा होइ एवं पि ॥                       | 30 |
|    | एसो पंडियवाई लिहिक्को वक्साण-पोत्थय-करग्गो । जाणंतो वि ण-याणह कि णाणं सील-परिहीणं ॥                      |    |
|    | एसो तव-मय-मत्तो अच्छइ उद्धेण बाहु-इंडेण। काऊण हणह् मूढो गब्बेण तवं ण संदेहो ॥                            |    |
| 33 | एसो वि कोइ पुरिसो किहूम-कोडंड-भामुरो लिहिओ। मारेंतो जीवाई अगर्णेतो णरय-वियणाओ॥                           | 83 |
|    |                                                                                                          |    |

<sup>1 े</sup> १ बहुण for वहणा. 2 े १ वे for जा, उपत्ता for पुत्ता, १ जीव for हियय, १ वा वामित मणिता एए ते जंडंति ए इतं for the 2nd line. 3 > १ एते, १ कहें मोमें उ अपणो, उ मामें उ अत्तणीसेसो, १ तह for तुह, उ तियं for निय. 4 > उ एवं, १ एवं नि भणमाणो, १ वारि । एतं किर होहिनि से कहुंद्दो, १ णेरयः 5 > १ एते, उ म्हेण for वम्हण, उ किरचरस होई अ बसे १ होति पतं एसो, उ उम्मच्छो for छउमत्थो. 6 > 3 inter. इसं ६ मए, 3 om. इहं, १ रह्या । ७ > उ जुआणो, १ एताए, उ जुआण, १ सहो for मुद्दों । ८ > अ जुआणो, १ एताए, उ जुआण, १ सहो for मुद्दों । ८ > अ जुआणो, १ एताए, उ जुआण, १ सहो for मुद्दों । ८ > अ जुआणो, १ एताए, उ जुआणा, १ सारसोक्खं 13 > १ एते, १ अवरोध्यरं । १ अ मजलेउ दीणहं, १ मणह for कणह. 15 > अ अत्रज्ञासों for सारह र 16 > अ मुद्द for अमुह, १ तमि for ते थि. 17 > उ सुंदर विया, १ हमेणिमा ॥ 18 > १ एवंमि मए, उ उत्तणं १ दुवणं । १ अ वे ते विता, १ जंति ते कमेह कर्त ति एवं ते . 20 > १ तेस for रहस. 21 > उ णिब्वोलियण, १ जाणह, १ एतं . 22 > १ वि सहह, उ रोअंतो . 23 > उ वेतह. 24 > १ किमी for कि थि, उ वित्ततो, उ जाणहं . 25 > १ अह निव्वलिह, उ ए for ते, १ वरह for हरह. 26 > १ इवियवसपहि अह निविज्ञों 27 > उत्ति हमस्तों, १ णिच्छंतो, १ ण ह वितेह, १ खणणण. 28 > उ तु for विते , १ कण्य for कंठय, १ नितेह for वित्रणह, उ अवण्जो for अवाणो, १ वणं for पणं . 29 > १ घहु for श्वदंते, १ णह वितेह . 30 > १ inter. मद ६ वि. १ कममवर्थो होति एवं मि ॥ 31 > उ पंडिय वार्ता १ पंडिय वार्ता १ करायो for करायो, १ वि जाणह, १ सीण्य for सील. 32 > १ बाहुरंहेण, १ ह for हणह. १ तव ण. 33 > उ को वि for कोई (emended), १ कोवंह, १ मारतो, १ अवणांतो, उ वियणाई॥.

| 1  | एसो वि पहरह विय कड्विय-करवाल-मीसणो पुरिसो । ण य चितेह बडण्णो खणेण कि मे समाहत्तं ॥            | 1  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | जह कह वि अहं णिहुओ करजं तं करथ पावियं होइ । अह कह वि एस णिहुओ संबद्धो मजस पावेण ॥             |    |
| 3  | एए वि कुमार मए लिहिया सुय-सारिया य पंजरए । पुष्त-कयं वेयंता अण्णं च णवं णिबंधंता ॥            | 8  |
|    | पुसा वि का वि महिला वियणा-घस-मउलमाण-णयणिला । पसवह कं पि विमायं सारिष्छमिणं मए लिहियं ॥        |    |
|    | जो पसवह इह बालो सो संदेहिमा वड्डए वरओ। संकोडियंगमंगो जीवेज मरेज वा णूणं॥                      |    |
| 6  | पुसा वि पृत्य महिला दोहाङ्कंत-गुज्म-वियणाए । खर-विरसाइ रसंनी पीलिज्जइ सरस-पोत्ति व्व ॥        | 6  |
| •  | पुसा वि पृथ्य लिहिया का वि विवण्णा ण चेय णीहरियं । अण्णाएँ मयं बालं मवाईँ अह दो वि अवराई ॥    |    |
|    | ६ २९७ ) ए.ते परिणिजंतो लिहिन्नो भइ पेच्छ कुमर वेदीए । तूर-रव-मंगलेहिं णिबर-महिला विलासेहिं ॥  |    |
| 9  | ण य जाणए वराओ संसारी एस दुक्ख-सब-पडरो । इत्थेहिँ मए गहिओ महाए महिल ति काऊण ॥                  | 9  |
|    | णसंति ते वि तुट्टा किर परिणीयं ति मूदया पुरिसा । ण य रोयंति अवण्णा दुक्स समुद्दे इमो सूदो ॥   |    |
|    | एसो वि मण् लिहिन्नो कुमार उत्ताप-सायओ बालो । भाउं ति परं भणिरो अण्णं वरस्रो प-याणाइ ॥         |    |
| 12 | एतो सो घि अंतुष्णो कील्ड अह कील्लोहिँ बालो ति । असुद्दं पि असइ मूढो ण य जाणह कं पि अत्ताणं ॥  | 12 |
|    | एवं सो बिय कुमरो कुकुद-सुय-भारियाय-मेसेहिं। दुक्कलिओ अह वियरह अहं ति गव्वं समुख्वहिरो ॥       |    |
|    | एसो पुणो वि तरुणो रमइ जिह्नच्छाए कण्ण-जुवईहिं। कामस्येसु पयत्तह सूढो धम्मं ण-याणाइ ॥          |    |
| 15 | एसो सो चेय पुणो मज्ज्ञारो बाल-सत्थ-परियरिको । भणुविद्ध-पिटय-सीसो छम्मइ ण तहा वि धम्मम्मि ॥    | 16 |
|    | पुसो सो चेय थेरो लिहिओ अह वियलमाण-विल-विल्ओ । बालेहिँ वि परिभूओ उन्वियणिजो य तरुणीहिं ॥       |    |
|    | एसो वि भमइ मिक्खं दीणो अह णियय-कम्म-दोसेण । एष्टिं ण कुणइ धम्मं पुणो वि अह होहिइ दरिहो ॥      |    |
| 18 | एसो वि को वि लिहिओ रोरो थेरो य यत्थर-णिवण्णो । चीवर-कंथोत्थइओ पुष्व-कंथ चेय वेयंतो ॥          | 18 |
|    | एयो वि को वि भोगी कय-पुण्णो अच्छए सुद्द-णियण्णो । अण्णे करैंति आणं पुब्व-अउण्णाण दोसेहिं ॥    |    |
|    | § २९८ ) एसो वि को वि लिहिनो राया जंपाण-पवहणारूढो । पुरिसेहिं चिय बुज्यह जम्मंतर-पाव-वहएहिं ॥  |    |
| 21 | एए वि मण् लिहिया संगामे पहरगेहिँ जुन्हांता । ण य जाणंति वराया अवस्स णरयं इमेणं ति ॥           | 21 |
|    | एसो वि पुहड्-णाहो अच्छड् सीहामणे सुड्-णिसण्णो । णीसंसिय-सामंतो मत्तो माणेण य पयत्तो ॥         |    |
|    | एयस्स पंच कवला ते श्विय वालाई दोण्णि काई चि । एक श्विय से महिला असरालं वहुए पावं ॥            |    |
| 24 | एयो वि को वि पुरिसो लोइ-महगगइ-परिग्गहायलो । पइसइ सीमं उवहिं जीवं चिव अत्तणो मोत्तुं ॥         | 24 |
|    | एसो वि को वि पुरिसो जीविय-हेऊण मरण-भय-रहिशो । कुणइ पर-दब्ब-हरणं ण व जाणह बहुयरं मरणं ॥        |    |
|    | एसो वि एत्थ लिहिक्रो महद्दहे भीम-काल-बीभच्छो । पुरिसो बिय गेण्डंतो जालेणं मच्छ-संघाए ॥        |    |
| 27 | ण य जाणण् अउण्णो एयं काऊण कत्थ गंतब्वं । किं थोवं किं बहुयं किं वप्प-हिषं पर-हिषं वा ॥        | 27 |
|    | एए वि एत्य विणया सम्बं अलियं व जंपिडं अन्यं । विडवेंति मूह-मणसा परिणामं णेय चिंतेति ॥         |    |
|    | एए वि के वि पुरिसा वेरगा-परा घराई मोत्तूण। याहेंति मोक्ख-ममंग कह वि विसुद्धेण जोएणं॥          |    |
| 30 | एयं कुमार लिहियं मणुयाणं विद्व-ठाणयं रम्मं । संसेवेणं चिय से वित्यरको को व साहेका ॥           | 30 |
|    | § २९९ ) एयं पि पेच्छ पत्थिव तिरिय-समूहस्स जं मण् लिहियं। सोहणमसोहणं वा दिव्वह दिट्टी पसाएण ॥  |    |
|    | तं चिय सुम्बसि णिउणो तं चित्त-कलासु सुद्दु णिम्माओ । तेणेत्य देसु दिहिं खणंतरं ताव वर-पुरिम ॥ |    |
| 33 | सीहेण हम्मइ गम्रो गएण सीहो ति पेच्छ णरणाह । एस य मम्रो महंदेण मारिमो रण्ण-मज्झिम्स ॥          | 33 |

<sup>1 &</sup>gt; P अउणो खणेण किसे. 2 > P णिहिशो, Jom. कस्थ, P सञ्चद्धा मज्ज्ञ सावेण II. 3 > P एते, P सउणया for मारिया, J वेतेंता for वेयंता, P अण्णं च णयं निवद्धंता. 4 > P मजलमालण, P पसवह कि पि 5 ) J बहुए, J वराओ P बर्झो, P कंगासेता. 6 > J मुक्झ for गुरुझ, P पीहिलिकाइ, J पोत्ती त्व. 7 > JP inter. एत्थ & वि, P को for का, P मएयं for मयं. 8 > J कुमार वेईए P कुरवेदीए. 9 > P णट जाणहए वराओ, J संसारित for संसारो, P इत्येण मए, P om. महाए. 10 > P रावंति अउण्णा. 11 > P उत्ताणसोयणो, P आउत्ति, P मणिओ रो, J अण्णा P अणं. 12 > J सीदि for सो वि, P एसो सोयब्वे पुणो कीलह, P अमुइस्मि अमुइ ढोण्य, P कि पि. 13 > P एसो for एवं. 14 > P कंगजुवतीण I. 15 > P सो वेय. 16 > P repeats अह, P वलओ, J परिहुओ, P परिमुओ विवयणिको. 17 > P इयर for णिय्य, J दोसेहि, P अ for अह. 18 > P om. चेव, J वेरंतो 19 > P पुल्वय अण्णाण. 20 > P विय, J बुक्सद for बुद्धाइ, P पावपवाहिष्टि. 21 > P एते, P जुझंता, P ण य ज्ञाणंति, P इमेहि ति 22 > P सामनो मशे माणेण परवत्ती II. 23 > P कार्य वि, P एक विय, P असडारुं. 24 > P पबस्तद सीमओअहि जीयं. 25 > J हेत्य P हेक्ज, P सीओ for रहिओ. 27 > P अजणो, J योअं. 28 > P एते, P विणया, J मणसो. 29 > P एते, J सावँति P साहंति, P जोगेणं. 30 > P सो for से, J को व्य साहेंका II. 31 > P एतं वि for एवं पि, P लिहिंड , P om. सोहणमसोहणं वा etc. to नाव वरपुरिस. 33 > P सोहण for सीहेण, P गएति सीहो, P repeats एस.

<sup>1)</sup> म सिंहण बसहरसं. 2) म मते, म महिआ, उम बसहा (१). 3) उपणा म एते for एप, म पोम पसरं for पस्तेर, उपस्तेर. 4) उसंमि for इमिणा, म लिहि तो for गिलिको. 5) म कारणे को वि ।, म मुयंगमो एस में लिहि तो. 6) म मुचित्त for चित्तं after सुंदर, म परंपरमाणीय, म om. जीवाण बमेण etc. to मममाणीय. 7) उ ज्ञा, उ ज्ञाए. 8) उ घरहारिशय, म repeats पावो 9) म मनीय तु तुरिवनमणाय ।, म गिलिया for गिह्या. 10) अभेवात एण, म ओवारणं. 11) उम ओवात तो. 13) म म for य, म चित्तेवि वितेषं. 14) म विकान एण. लिहि तो हि ख, उ om. हि, म लिज्जांनो खरणरहावकायापति ॥ as the 2nd line. 15) म पीलिकांनो, उ काकरवंतेण. 16) म महावणे for पहाविणा. 17) म अमारिक सत्ता thrice, उ दुक्लंना, म रागहोस, म सत्तुसत्ता, उ मवंति वहं. 18) म पहुं for बहु, म कहार for हास. 19) म पते ते, उ व्यविकांना म उवचक्कंता, उ वस किर बसामिस. 20) उवदरगसम्बद्धा ॥ 21) म अब पत्ते परमाहम्मिप ति, म थावंति for पावंति, म हणकुपछिरह सारे त्रेह. 22) म पते हिं पुणो धक्षण णार्या जलण, म वयणा for विमणा. 23) म पते for पए, म जीवाणं, म जल्पाहओ दुक्लं. 24) म अ for बहु, उ अह गलियं, म ला. गलियं. 25) उ उण. 26) उ य for वि, म विपक्षि, म नाम for तत्त, म कहारति for हात्ति, म पासे for णास. 27) म संगलिय, म महाकसण, म वि छिक्तंति. 28) म एते वि, म बहुमसहिर. 29) म एते वि गुणो, म वचवेणा।, उ संगरिनं, म वेर ति. 30) म एते, म repeats विपणा, उ महावणा।, म णो for पुणो. 31) म ला. य, उ पुले, म ला. एद, म दुक्ला, म समित णचं. 32) म पते मि मए, उ एत्य for जल्य, म सजणा, उ वह for बहु. 33) म सिजायेके for सगणि जो ( which is a marginal correction of the former in salso), म om. वस्त, म वत्विर । म उववक्कंती.

27

30

एए उण उववण्णा दिन्वालंकार-भूसिय-सरीरा । सोहंति ललिय-देहा दिन्वा दिन्वीहैं रूपेहिं ॥ 1 एसो देव-कुमारो रेहह देवी-सएहिँ परियरिको । बारण्ण-मत्त-मार्वग-सच्छमो करिणि-जूहेहिँ ॥ एसो डण सुरणाहो अच्छह अत्याण-मञ्ज्ञवारम्मि । बहु-देवीयण-देवीहिँ परिगक्षो माण-पडिवडो ॥ एसो पुण भारूढो उवरि एरावणस्य दिम्बस्य । विज्जूजल-जालावलि-जाला-मालाहिँ दिप्यंतो ॥ पुसो वि को वि देवो लिहिको सुर-वेक्खणं पलोएंतों । णहोक्यार-सरहस-हाविर-मावाको देवीको ॥ एयाओ पुण पेच्छस् मंथर-गमणाओ पिहरू-जहणाओ । तणु-मञ्झेण य थणयरू-रेहिरंगीओं छलियाओ ॥ एया पुण विलयाओ गायंति सुई-सुहेण तुट्टाओ। अच्छह यंभिय-मणसो गीएण हमो वण-गओ व्य ॥ एयाण वि एत्थ पुणो कुमार दे पेच्छ विलिहिया एए । किव्वितिया णाम सुरा फिंकर-सरिसा इसे महमा ॥ एए परिवेयंता दुक्खं वेदेंति णित्य संदेहो । एसो एत्थ महत्या अन्हे उण किंकरा जाया ॥ एसो वि को वि देवो चवणं णाउण असणो अहरा । परिहीयमाण-कंती मिलाण-मछो दुई पसो ॥ भण्णो वि एस जीवो विलवह कलुणं सुदीण-मण-जुत्तो । हा हा भहं भउण्णो संपद् पिंडहामि भसुद्दन्मि ॥ एसो वि को वि देवो विलवंतो चेय देवि-मज्झाओ । पवणेण पईवो इव झिस ण णाओ कहिं पि गओ ॥ 12 एवं कुमार सब्वं देवत्तणयं मए वि लिहिकण । एसो पुणो वि लिहिन्नो मोक्खो अश्वंत-सुभ-सोक्खो ॥ प्रथ ण जरा ण जरमं ण वाहिणो जेय मरण-संतावो । सासय-सिव-सुह-ठाणं तं चेय सुहं पि रमणिजं ति ॥ 16 एवं कुमार, नेण साहिए तस्मि तारिसे संगार-चक्क-पहरिम पचनचीकप चिनियं मए । 'अहो, कट्टो संसार-वासो, दुगामो 15 मोद प्र-मग्गो, दुविखया जीवा, असरणा पाणिणो, विसमा कम्म-गई, मूढो जणो, णेह-णियलिओ लोओ, असुइयं सरीरं, दारुणो विसभोवभोभो, चवलं चित्तं, वामाइं अक्खाइं, पश्चक्य-दीसंत-दुक्ख-महासागरोगाड-हिवभो जीव-सत्थो ति । 18 असविय। 18

मणुयाण णिश्व सोक्सं तिरियाण ण वा ण यावि देवाण। णरए पुण दुक्सं चिय सिद्धीए सुहं णविर एकं॥' चिंतयंतेण भणियं मए। 'अहो तए लिहियं चित्तवंडं, सब्वहा ण तुमं मणुओ, इमेण दिब्ब-चित्तयस्म-पदण्ययारेण 21 कारणंतरं किं पि चिंतयंतो दिब्बो देवलोयाओ समागओ'ति। एवं भणंतेण दिहं मए तस्म एक-पएसे भण्णं चित्तयस्मं। 21 भणियं च मए 'अहो उवज्साय, एवं पुण इमाओ संसार-चक्काओ अहरित्तं, ता हमं पि साहिज्जड मज्झं'ति।

\S ६०२ ) इमं च सोऊणं दंसिउं पयत्तो उवज्याको । कुमार,

पूर्व पि मा लिहियं पेच्छसु सुविभत्त-रूब-सविभायं। काणं पि वोण्ह चरियं भवंतरे आसि जं वत्तं॥
एसा चंप सि पुरी लिहिया धण-रवण-रूण्य-सुमिद्धा। दीसंति जीय एए पासाया रवण-पोगिल्छा॥
दीसह णायर-लोको रवणालंकार-सुसिको रम्मो। दीसह य विवणि-मग्गो बहु-घण-संवाह-रमणिजो॥
एसो वि तत्थ राया महारहो णाम पणइ-दाण-परो। अच्छह तं पालेंतो लिहिको से मंदिरो एत्य॥
एत्थ य महामहप्पा घणदत्तो णाम बहु-घणो वणिको। देवी य तस्स भजा देवि व्व विलास-रूवेण॥
ताणं च दोण्ह पुत्ता दुवे वि जाया मणोरह-सप्हिं। ताणं चिय णामाहं दोण्ह वि कुलसित्त-धणमित्ता॥
ताणं जायाणं चिय णिहणं से पाविको पिया सहसा। अन्धं सन्वं चिय से परिगयमाणं गयं णिहणं॥
णिउद्गीण-विहव-सारा परिवियलिय-स्वयल-लोय-वावारा । परिहीण-परियणा ते दोग्गचं पाविया विणया॥
एका ताणं माया अवरो से ताण णात्थ वंशुयणो। अकय-विवाहा दोण्णि वि कमेण अह जोव्वणं पत्ता॥
अभीवा ते जणणीए पुत्त मए बाल-भाव-सुद्धयरा। तुन्हे जीवावियया तुनिस्तय-कम्माहँ कांडण॥

<sup>1 &</sup>gt; JP एते, P "लंकारमूबिलासहतेण। and further adds ताणं च दोण्ह पुत्ता ctc. to गिहणं। निश्नीसियस्तीरा before सोहंति etc. as at 11. 29-31, p. 190, J दिन्ते for दिन्ता. 2) P देविनुमारे, P सिन्छमी करिंग. 3 > P उण सरणाहो, P देवी उण, P पिहनें करिंग. 4 > J एसी उण, P om दिन्तस्स, J वर्जुब्लाकजलणाविल, P दिप्ता. 5 > J णहोवहारमहरिस-, P ण्यांत्रवार-, P हाविरहावाउ. 6 > JP पुणो, P पेहुलब्हाणाओ, J जहणाओ। । थणमञ्झेण, J adds स before रेहिरं". 7 > J एता P पुणो, P जहणों, P ने वर्लिश एते. 9 > P एते, J परिवेरता, P वेर्षित णस्य, P एउसी, P उहाओ।, P वणमं वत. 8 > P पया वि, P विलिह्या एते । 9 > P एते, J परिवेरता, P वेर्षित णस्य, P एउसी, rather [अण्णे] उण. 11 > P अण्णे, P अउणों. 12 > J चेत. 13 > P inter. वि & पुणों, J नुह-, P सामखों. 14 > P om. ण after जरा, P विहिणा, P संततावों। सासंव सिवं डाणं, J सुहं परमणिश्वं ॥ इति ॥. 15 > P adds च after एवं, P चक्के पटिम, J om. मए। अहो. 16 > P कोहो for कोओ 17 > J विसयोवमोजो, P om. चवलं चित्तं, J अवस्वहं, P प्रचल्तं, J आह for गाढ, P दिय for ति. 19 > J वि ताव for ण वा ण यावि, P देवेण। and further repeats णर्र प्रवामाई अक्तार्य etc. to ण यावि देवेण। 20 > P चितियं तेण, P om. मण, P चित्तियंमपडसारेण. 21 > J देवकोगाओ, J तक्क्यपरें, P अर्क चित्तयमं 22 > J एअं पुण, JP अतिरित्तं, P साहिज्यओं मञ्ज ति. 23 > J उअञ्जाओं. 24 > P एयं मि मए, J पेच्छुआ for पेच्छुस, J ह्वयविभायं-, P ताणं for काणं, J हवंतरे for भवंतरे. 25 > P रयणविनिद्धा. 26 > J adds वर before रवणां, J विमणि.. 27 > P एस्थ for तत्थ, P पालंतो, P लिहिओं में मेदिरे. 28 > J धणमित्तो णाम बहुथणो धणिओं. 29 > J om. च, J दोण्हें, P inter. धणमित्त and कुलमित्त ("ता). 30 > P णिहणं स पिया सहसा, J परिगमाणं. 31 > P निज्जीण, P दोगर्ब. 32 > P एक्काण ताणं मावा, P -वियाहा. 33 > P वियाय for विवया.

| 1  | एर्जिंह जोव्यण-पत्ता सत्ता दाळण मज्झ बाहार । ता कुणह कि पि करेमे ह्य भणिरि पेच्छ मार्थ से ॥                          | 1  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | पुपु दि मए किहिया छम्मा णिययम्मि विणय-कस्मिम्म । तस्य वि य णित्य किंपि वि जेण सवे भंड-मोहं ति ॥                      |    |
| 8  | बाह होह किंचि तत्थ वि जं चिय गेण्हंति भंड-जायं ति । जं जं घेप्पड़ दोहिँ वि तं तं एक्केण विकाए ॥                      | 8  |
|    | जं पृक्केण गहिषं मगिरज्जह तं पुणो दि अदेण। अदेण जं पि किणियं ववह तं ताण पाएणं ।।                                     |    |
|    | इय जाणिडं विणिजं प्रस्थि अउण्णेहिँ किंचि लाहं ति । ताहे करना किसि-करिसणिन्म कह-कह वि णिब्विणा ॥                      |    |
| 6  | § ३०३ ) एए ते मे लिहिया हरू-जंगरू-जोत्त-पगाह-विहत्या । अत्ताणं दममाणा गहिया दारिह-दुक्खेण ॥                          | 6  |
|    | जं किंबि घरें घण्णं सन्वं खेत्तिमा तं तु पक्खितं । मेहा ण सुयंति जलं सुक्कं तत्थेय तं घण्णं ॥                        |    |
|    | बह ते तं चहुद्धणं रूग्गा थोरेसु कह वि दुक्खता। एए मण् वि किहिया बारोविय-गोणि-भरवाला॥                                 |    |
| 9  | एए वि ताण धोरा तिळयं होऊण वाहिया सन्वे । णीसेसं ते वि मया तत्य विभग्गा अउण्णेण ॥                                     | 9  |
| •  | वित्ती प् संतुट्टा पर-गेहे मच्छिउं समावत्ता । एत्थ वि एसो सामी ण देह वित्ती भरण्णाण ॥                                |    |
|    | एए पुणो वि ते व्यिय वेरग्गेणं इमं परिवाहुउं । अण्णात्थ पुरवरीसुं उवागया जाय-णिब्वेया ॥                               |    |
| 12 | एत्य वि एए भिक्सं भर्मति घरथंगणेसु भर्ममाणा । ण लहंति तत्य वि हमे देण वि कस्मेण असुहेणं ॥                            | 12 |
|    | एवं च ते कमेणं पत्ता णिग्वेय-हुक्ख-संतत्ता । रयणायरस्स तीरं अत्थं परिमग्गिरा विणया ॥                                 |    |
|    | ताव य को वि इसो सो परतीर पत्थिको इहं वणिको । घेतूण बहुं भंडं जाणं भरिऊण वित्थिण्णं ॥                                 |    |
| 15 | एसो सो तेहिँ समं विशिषो मणिको वयं पि वद्यामो । देज्जेसु अर्ग्द विसी जा तुह पिंडहाइ हिययस्स ॥                         | 15 |
|    | विणिएण वि परिवण्णं एवं होउ ति वश्वह दुवे वि । दाहामि अहं विति अण्णाण वि जं दईहामि ॥                                  |    |
|    | एयं तं पोयवरं कुमार एयम्मि सल्लिल-मज्यस्मि । पन्मोक्कियं जहिच्छं घवलुख्वतंत-विजयाहिं ॥                               |    |
| 18 | एयं समुद-मज्झे वच्चइ जल-तरल-वीइ-हेलाहिं। सहसा मह फुडियं चिया लिहियं तं पेच्छ बोहिरथं॥                                | 18 |
|    | एए नि विणयउत्ता दुवे वि सिल्छिम्मि दूर-तीरम्मि । कह कह वि णि <b>डुर्ह</b> ता फरूयारूढा गया दीवं ॥                    |    |
|    | तरिक्रण महाजरुहिं एए पुच्छंति एस को दीवो । एमो इमेर्डिं कहिनो केहि मि जह रोहणो णाम ॥                                 |    |
| 21 | एयं सोऊण इमे लहुं जायं ति हरिसिया दो वि । अवरोध्यर-जंपंता एए मे विलिहिया एत्य ॥                                      | 21 |
|    | एयं तं दीववरं जत्थ अउण्णो वि पावए अत्थं । संपइ ताव खणामो जा संपत्ताई रयणा ह ॥                                        |    |
|    | 🖇 ६०४ ) एवं भणिकण इमे खणिउं चिय णवर ते समाहत्ता । दियहं पि अह खणता ण किं चि पावंति ते वरवा ॥                         | •  |
| 24 | <b>अह</b> तत्थ वि णिव्विण्णा अहीणा कं पि एरिसं पुरिसं । घाउच्वायं विमिमो त्ति तेण ते किं पि सि <del>वि</del> खविया ॥ | 24 |
|    | तथ वि खणिति गिरि-कुहर-पत्थरे णट्ट-सवल-पुरिसस्था । ते बिय धर्मति सुइरं तत्थ वि छारो परं हत्थे ॥                       |    |
|    | तत्थ वि तेणुव्विगा लगा भह खेलिउं इमे जूर्य । एत्थ वि जिणिजण इमे बद्धा सहिएण ते विणया ॥                               |    |
| 27 | कह-कह वि तत्थ मुक्का लग्गा भोक्रभिगंड इमे दो वि । तत्थ वि एसो जाओ संगामो पाडिया बद्धा ॥                              | 27 |
|    | एत्थ वि चुका मुक्का अंजण-जोएसु णेय-रूपेसु । अंजंति य णयणाई उवधाओ जाव से जाओ ॥                                        |    |
|    | अह पुण ते खिय एए कं पि इसं गहिय-पोत्थय-करगा। पुरक्षो काउं पुरिसं विक्रिम्स पविसंतया लिहिया॥                          |    |
| 30 | एत्थं किर होहिइ अक्खिणि ति अन्हे वि कामुया होहं। जाव विगराछ-वयणी महमा उद्धाइश्रो वन्घो॥                              | 30 |
|    | एए ते चिव पुरिमा मंतं गहिकण गुरुवण-मुहान्नो । मुहा-मंडल-समप्रिहें साहणं काउमाहत्ता ॥                                 |    |
|    | एत्य वि साहेताणं सहसा उद्घाहको परम-भीमो । रोद्दो रक्खस-रूबी पुष्य-कभो पाव संघाको ॥ सव्वहा,                           |    |
| 33 | जं जं करेंति एए पुरुव-महा-पाव-कम्म-दोसेण। तं तं विहद्दह् सब्वं वालुय-कवलं जहा रहयं॥                                  | 33 |
|    |                                                                                                                      |    |

<sup>1&</sup>gt; प्रसद्दा for सत्ता 2> P एते वि माइसणिया लगा, P किंची जेण. 3> J Inter. तत्य के किंचि, J adds ता before जं चिय, P संदमुं पि 1, P om. वि, J om. one तं, J विकाई for विकाए. 4> J तत्याण for नं लाण. 5> J ता for ताहे. 6> P एते ते, P गिंदिता दारिद्रक्खेण. 7> P धणं संबं. 8> P लगा घोरेसु, P व for वि, P एते 9> P एते, P ताण घोरा, P संत्यो for संबंदे, P णीसंसे for णीसेसं. 10> P मी for सामी, P देति. 11> P एते, P परिष्वइंशे 1. 12> P एते, P धरपंगणेसु. 14> J इमा सा प्रतीरं, P बहु. 15> P repeats अणिओ. 16> P दाहामि तुई वित्ती. 17> J P एतं, J पोतवर P पायवर, P एतंमि, P धवलधुक्वंत. 18> P पतं, P नीतिहेलीहें, P अह for तं. 19> P एतेवि, P om. one कह, P वि णिउत्तंता फल्ट्डा. 20> P एते, P इमोण for इमेहि, P केव्सिंह जह. 21> P एतं, P रूदं, P एते हि लिया. 22> P एतं, P तत्य अतन्त्रो for जस्य अवज्ञारे 23> P पत्ता प for चिय पावर, P ता णं for ता ण, J ताण इंचि. 24> P अहीणा किंपि, P पुरि for पुरिसं. 25> J चिर् for किय, P हत्यो. 26> P कियमा अहत्ता खेलिउं इमे. 27> P चुका for मुका, P इसो for एसी. 28> P तत्य for एस्य, J जोएसु णायस्त्रेसु ! अंजोति, J उवग्यतो. 29> J एते कि पि अवं, P इमं महिय-, P न्हरमां, J पुरिसं पिलंमि, P पहसंत्तारा. 30> P पत्य किर होहिति, J विअराल. 31> J एते, P गुक्यमुहाओ. 32> J सार्थेताणं P राह्ताणं. 33> P पर्वे, P विह्रह्मव्वं.

| •          | वह देते तेत यांगळेल जिल्लिका-शाम-देई-भागा । देशते तीत-वोदया जिल्लि ईस सिंह-निवर्णा ॥               | •          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | एरथ वि सा हो देवी कत्थ वि अण्णत्थ पविसया हुरं । एए वि पेच्छ वरया सेकरगंभोवमा पढिया ॥               |            |
| 3          | दियहेहिँ पुणो पेच्छसु सयस्त्रहारेण विज्ञय-सरीरा । बहिमय-पंजरा इव णिग्विण्णा उहिया दो वि ॥          | 8          |
|            | § ३०५ ) कह कह वि समासरथा एए भणिकण इय समाहत्ता । अन्वो देखेण इसो रोसो अन्हाण णिव्यक्ति ॥            |            |
|            | जं के करेसु अम्हे आसा-तण्हालुएण हिवएण । तं तं भंजह सक्वं विहिदासी पैच्छ कोवेण ॥                    | 1          |
| 6          | भम्हाण बिरत्थु इमं बिरत्थु जीवस्स भिष्फर्लं सन्वं । घडियरहे देन्वेणं बहो ज जुत्तं इमं तस्स ॥       | 6          |
|            | किं तेण जीविएणं किं वा जाएण किं व पुरिसेणं । जस्म पुरिसस्य देश्वो अम्हाण व होह विवरीओ ॥            |            |
|            | दीसंति केइ पुरिया कम्मि वि कम्मिम्म सुर्थिषा बहुती । अम्हे उण गय-पुण्णा एकम्मि वि सुर्श्यिया णेय ॥ |            |
| 9          | ता अम्ह हो ण कर्ज हमेण जीवेण दुक्ख-पडरेण। मारुहिउं महवा गिरियडम्मि मुखासु भत्ताणं॥                 | 9          |
|            | एयं चेय भनंता पत्ता य हमे चडर-सिहरमिम । एयं च चडर-सिहरं छिहियं से पेच्छ गरवसहा ॥                   |            |
|            | एत्थारुहंति एए पेच्छसु णरणाह दीण-विमण-मणा । आरूढा सिहरम्मि उ असाणं मोत्तुमावत्ता ॥                 |            |
| 12         | भो भो गिरिवर-सिहरा जह तुह पढणो वि अध्य माहप्यो । तो अन्हे होजामो मा एरिसया परमवन्मि ॥              | 12         |
|            | इय भणिउं ममकालं जं पत्ता घत्तिउं समाहत्ता । मा साहसं ति भणियं कत्थ वि दिग्वाए वायाए ॥              |            |
|            | सोऊण हमं ते बिब हुचे वि पुरिसा समञ्ज्ञसा सहसा। भालोइंड पयत्ता दिसाभी पसरंत-णयणिला ॥                |            |
| 15         | केणेत्य इमं भणियं मा हो एयं ति साहसं कुणह । सो अन्ह को वि देवो मणुक्षो वा दंसणं देह ॥              | 15         |
|            | एत्थंतरिम णरवर पेच्छसु एयं तवस्तिणं चीरं । परिसोसियंगर्मणं तेएणं य पज्रालंतं वा ॥                  |            |
|            | एएण इसं भणियं बलिया ते तस्य चेव मूछिन्म । मह चंदिऊण साहू भणिको दोहिं पि एएहिं॥                     |            |
| 18         | § ३०६ ) भो मो सुणिवर सुन्वउ कीय तुमे वारियम्ह पडणाओ । णणु अम्ह साहसमिणं जं जीवामो कह वि पावा ।     | 1 18       |
|            | भणियं च तेण मुणिणा वर-पुरिसा तुम्ह किं व वेरगां । भणिओ इमेहिँ साहू दारिहं अम्ह वेरगां ॥            |            |
|            | तेण वि ते पडिभणिया कुणह य अत्थस्म बहुविह-उवाणु । वाणिजं किसि-करमं ओलग्गादी बहु-वियप्पा ॥           |            |
| 21         | तेहि वि मो पडिभणिको भगवं सब्दे वि जाणिया एए । एक्केण वि जो किंचि वि तेण इमे अम्ह जिब्बिण्णा ॥      | 21         |
|            | मुणिणा पुणो वि भणियं एए तुम्द्रेहि जो कया विहिणा । जेण सहं तुह भणिमरे करेह तेणं विहालेणं ॥         | 21         |
|            | भणियं च तेर्हिं भगवं भाइस दे केण हो उत्राएण। अत्थो होहिइ अन्हं सुहं च परिभुंजिमो बहुयं ॥           |            |
| 24         | भणियं च तेण सुणिणा जद्द कर्ज तुम्ह सञ्व-सोक्खेहिं। किसि-कम्म-वणिजादी ता एए कुणह जसेण ॥             | 24         |
|            | कुणसु मणं भामणयारयं ति देहामणेसु विश्यिण्णे । पुण्णं गेण्हसु भंडं पहिभंडं होहिइ सुहं ते ॥          | 24         |
| भ          | ह कह वि किर्सि करेसि, ता इमं कुणसु ।                                                               |            |
| 27         | मण-णंगलेण पूप सुपत्त-खेत्तिम वाबिए बीए । सबसाई होइ फलं एस विही करिसणे होइ ॥                        | 27         |
| Ħ          | ह कह वि गोवालणं कुणसि, ता इमं कुणसु ।                                                              | 41         |
|            | 🖇 ६०७ ) गेण्हसु क्षागम-लउढं वारे पर-दार-दम्ब-खेतेसु । इंदिय गोरुवयाइं पर-लोए लहिस सुह-वित्ति ॥     |            |
| <b>30 </b> | ह कम्म ता करिस, ता इसे कुणसु ।                                                                     | 90         |
|            | जं जं भणाइ सामी सम्वण्णू कुणह भो इमं कम्मं । तं तं करेह मध्वं भक्खय-वित्तीय जह कजं ॥               | <b>3</b> 0 |
| 9          | ह वच्च जाणवत्तेण, ता इमे कुणसु ।                                                                   |            |
| 33         | कुण देह जाणवर्त्त गुणरयणाणं अरेसु विमलाणं । भव-जलहिं तरिक्षणं मोक्स्वहीवं च पावेह ॥                | 33         |
|            |                                                                                                    |            |

| े अह सणसि रोह्णं, ता इमं कृणसु ।                                                                       | 1      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| जाणं कुण को इरलं साज करमं रोहणं च विश्यिण्णं । अइरा पाविहिसि तुमं केवल-२वणं अजग्येकं ॥                 |        |
| 3 मह कुणह थोर-कम्मं, ता इमं कुणसु ।                                                                    | 3      |
| मण-योरं भरिकणं बागम-मंडस्स गुरू-सवासाओ । एयं हि देसु छोए पुण्णं ता गेण्ह पहिनंडं ॥                     |        |
| <b>मह मिक्सं भग</b> सि, ता कुणसु ।                                                                     |        |
| 6 गेण्हसु दंसण-भंदं संजम-रुष्कं महं करंकं च। गुरू-कुछ-वरंगणेसुं भम मिक्खं जाण-मिक्खट्टा ॥              | 6      |
| भण्णं च जूर्य रमियं, तं एवं रमस् ।                                                                     | ·      |
| संसारम्मि कडिते मणुवत्तण-कित्ति-जिय-वराडीए । पत्तं जहत्तणिमणं मा घेप्पस् पाव-सहिएण ॥                   |        |
| 9 मह घाउच्यायं ते धर्मियं, तं पि                                                                       | 9      |
| तव-संजम-जोएहिं काउं भत्ताणयं महाबाउं । धम्मज्साण-महिगाए जङ्ग सुउन्नाइ जीव-कणयं ते ॥                    | y      |
| किं च राइणो पुरको जुजिसयं तुम्हेहिं। तत्य वि,                                                          |        |
| 13 सोलमाह सम्बण्णू इंदिय-रिट-डामरेहिँ जुज्ज्ञसु य । तव-कड्डिय-करवाला जह कर्ज सिद्धि-णयरीए ॥            | 12     |
| भह मर्लुत्तणं कुणस् ।                                                                                  | ***    |
| संजम-कच्छे भह बंधिकण किरिया-बलम्मि ठाकण । हणिकण मोह-मर्ख जय-णाण-पढाइयं गेण्ह ॥                         |        |
| 15 किं च अंजणजुत्ती तुम्हेहिं कया, तं पि सुणेसु ।                                                      | 15     |
| संजम-दंखण-जोयं-णाण-सळावाए अजियच्छ-जुनो । पेच्छसि महाणिहाणे णरवर सुर-सिद्ध-सुह-सरिसे ॥                  |        |
| मण्णं च असुर-विवरे तुन्मे पविद्वा आसि । तत्थ वि,                                                       |        |
| 18 णाण-जलंत-पदीवं पुरक्षो काऊण किं पि बायरियं । बिसिउं संज्ञम-विवरे गेण्हह सिद्धिं बसुर-कण्णं ॥        | 18     |
| § ३०८ ) किं च मंतं साहिउं पथत्ता, तं च इमिणा विद्वाणेण साहेयब्वं । अवि य ।                             |        |
| समयम्मि समय-जुत्तो गुरु-दिक्खा-दिण्ण-सार-गुरु-मंतो । सिद्धंतं जवमाणो उत्तम-सिद्धं लहसि लोए ॥           |        |
| 2) अण्णं च देवया भाराहिया तुब्भेहिं सा एवं भाराहेसु ।                                                  | 21     |
| सम्मत्त-णिच्छिय-मणो संजम-देवंगणस्म पढिदण । जह ते वरेण कर्ज दिक्खा-देविं समाराहे ॥                      |        |
| एयाई विशिज्जाई किसि-कम्माई च एवं कीरमाणाई उत्तिम-बहु-णिच्छय-फलाई होति ण अण्णह ति 'ता भी विश            | ायउसा. |
| 24 मा णिक्वेयं काऊण पाण-परिश्वायं करेह । जह सक्वं दुग्गश्व-णिक्वेएण इमं कुणह, ता किं तुम्ह इह पढिवाणं  |        |
| अवसप्पद्द, णावसप्पद्द । कहं ।                                                                          |        |
| पुब्द-कय-पाव-संचय-फल-जणियं तुम्ह होइ दोमाचं । ता तं ण णायइ श्विय जाव ण णट्टं तयं पावं ॥                |        |
| 27 एवं च तस्स णासो ण होइ जम्मे वि पडण-पडियस्स । अण्णाम्म वि एस भवंतरिम्म तह चेय तं रह्मं ॥             | 27     |
| ता मा होहिह मुद्धा अत्राणुया बाल-मूह-सम-सरिसा । अत्ताण-वज्ययारा पावा सुगई ण पावेह ॥                    |        |
| तओ तेहिं भणियं 'भगवं, कहं पुण जम्मंतरे वि दारिहं पुणो ण होह ' ति । भगवया मणियं ।                       |        |
| 30 'जह कुणह तर्व विद्युक्त विद्युक्त विद्युक्त विद्युक्त । ता हो पुणो ण पेच्छह दारिई अण्या-जन्मे वि ॥' | 30     |
| on अर्थ किन्न स्थाप का का स्थाप कर का                              |        |

तओ एवं च णिसामिकणं इमेहिं भणियं 'भगवं, जइ एवं ता दारिइ-भय-विहलाण सरणं होहि, देसु दिक्खं' ति । तको कुमार, दिण्णा दिक्खा ताणं तेण सुणिणा, इमे य ते पण्यहया, मए लिहिया तवं काकण समावत्ता । कालेण य इमे ते चेय

<sup>33</sup> मरिजण देवलोगं पाविया। पुणो तस्मि भोए शुंजिकण एसो एको ताणं चिवकण देव-लोगाओ बारवई णाम णधरी तत्थ 33

2) प्र व for च, P अणग्वेय. 4) P मणधोर भणिकण आममः, प्रथमिम P एतं हो for एयं हि. 6) P दंसणारंडं संड जमलिई तर्व करंकं च 1. 7) P ज्यरमियं, प्रएकं for एवं 8) P कटते, P कित्त for कित्तिः 9) P थाउवायं ते धिमंडं तं. 10) P धम्महा for महा, P महम्मी जय स्व्झइ जीयकण्यं 11) P कि चि राहणो, P जुव्झिओ, प्रतुक्षेतिः 12) मल्वस्य for सव्वण्णू, P रिओटामएहिं जुव्झिस, प्रन्टामरेहिं जुव्झिस आ 1. 13) प्रमहत्तुणं कुणह, P महणं 14) P किरियः 15)

P कि चि अंजणजुत्तीउ, प्रतुक्षेति, प्रसुणमः 16) P दंसणजोगां, प्रसिद्धः, P स्तरिसोः 17) P सह for अपर 18) प्रथमं सा अंजणजुत्तीउ, प्रतुक्षेति, प्रसुणमः 16) P व्यत्यस्य मिस्पार्थः 19) P कि चि, P साहितव्यं 20) P om. समयस्मि, P पुरमंती !, P सिद्धी लहमः 21) प्रणाः करिस्पाणा अत्तमव्दुल्लिक साः 22) प्र for ते, P सेवी समाराह !. 23) P यताइं, प्रधाई अवणिव्यह किसिकम्मादीणि एवं कीरमाणा अत्तमव्दुल्लिक साः P विश्वास, P वेवता, P

1 सीह-रण्णो पुत्तो आण् जाम जाओ। सो एत्य उज्जाणे वह इ. तुमं जो पुण दुइ मो से भावा सो अहं एवं पढं लिहिडम 1 तुम्ह पिडवोहणस्थं इहागओ। ता मो भो आणुकुमार, पिडवुज्यह पिडवुज्यह । मीमो एस संसार-वासो, दुग्गमो मोक्ख-3 मग्गो, तरलाओ संप्याओ, हत्थ-पत्ताओ विवसीओ, दूसहं दारिहं, सो से एस जीवो, असासवाहं पवत्याई । अवि व । 3 जाऊण इमं सक्वं संसार-महण्णवे महादुक्खं । बुज्यसु आणुकुमारा मा सुज्यसु विसय-सोक्खेहिं ॥ ति । इमं च सोऊण ईहापोह-मग्गणं करेमाणो घस सि सुच्छिओ आणुकुमारो । ताव य उदाइया पास-परिवित्तणो वयंसया । ति हे व आसासिओ सीयलेणं क्यली-इल-पवणेणं । समासत्थेण य भणियं भाणुकुमारेण । कि पत्र परिवित्तणो वयंसया । तेण तए हं मृहो एसो सुमराविओ एणिंह ॥ सक्वं मिर्यं जम्मे पुष्वं अपनेहें हैं जं कयं आसि । तं एयं सक्वं चिय चरियं अम्हें हैं अणुहुयं ॥ \$ १००० एवं च भणमाणो अहं णिवडिओ चल्लोसु । पणाम-पह्निहुओ य पेच्छामि तं उवज्यायं । अवि य । 9 वर-वेजयंति-माला-परिवरिए रयण-किरण-विच्छुरिए । दिन्वे विमाण-रयणे मज्य-गयं रयण-पुंजं व ॥ वर-हार-मउड-राहं वणमाला-वोलमाण-सच्छायं । मणि-कुंडल-गंडयलुल्वंत-वित्ती-पवासेतं ॥ भाण्यं च तेण देवेणं । भो भो भाणुकुमार, दिट्टो तए एस संसार-महाचह्न-वित्यरो, जायं तुह वेरगं, संमरिया जाई, अम्हे 12 ते दोण्णि वि सहोयरा विणय-दारया, पावियाइं इमाई दोग्गच-दुक्खाइं । पुणो तेण रिसिणा संबोहिया, तओ एसा रिखी पत्ता । तथ्य य तुमं एको चिडकण समागओ । ता दुल्हं मणुयत्तणं, पत्थणीयाइं सुहाईं, परिहरणीयाईं 15 णरय-दुक्खाई , तुलग्ग-पावर्णायं जिणवर-धम्मं, ता सब्बहा ण कर्ज माणुसेहिं भोगेहिं, दिक्खं पहिवज्ञ भगवंताणं साहुणे । ।

संतियं । जेण य पावेसि तुमं । अवि य । जत्थ ण जरा ण मच्चृ ण वाहिणो णेय सच्च-दुक्खाई । सासय-सुहं महत्थं तं सिर्द्धि पावसे जेण ॥' 18 एवं च कुमार, तेण देवेण भणिए समाणे, मए उम्सुकाई तक्सणं चेय आमरणाई, क्रवं सयं चेच पंच-सुट्टियं छोयं उत्तिमंगे. 18 उवणीयं च तेण य दिब्बेणं रयहरण-मुहपोत्तिया-पडिम्महादीयं उवगरणं, णिक्खंतो उज्जाणाओ । ताव य हाहा-रव-मुहलो वयंस-भिश्व-सन्यो उद्धाद्वओ सीह-रण्णो सयासं। अहं पि तेग देवेण तम्हाओ परेसाओ अवहरिय इह पर्दसे मुक्को। संपर्य पुण 21 कं पि आयरियं अण्णिस्सामि जस्स मुले पञ्चर्ज करेमि ति । ता इमिणा वुत्तेतेण गुःथ वणे भहं इमिणा य पञ्चइओ ति । 21 इमं च णिसामिऊण भणियं च कुमारेण । 'बहो, महंतो बुत्तंतो सुंदरो एस संसार-बक्क-पबोबो, णिउणो य भाया दिस्त्रो । कयं तुह भाउपत्तर्ग, नेण पुण्णवंती तुमं जेणं इमं पावियं 'ति । इमं च सोऊण महिंदकुमारेण वि गहियं सम्मत्तं 24 पडिवण्णाहं अणुज्ययाहं। सिण्यं च मिहेंदण 'अहो, एरिसो तुमं अम्हाणं णिण्णेहो जेण सगवओ धम्मं णाचिक्खियं'। 21 कुमारेण भणियं।'महिंद, पुन्व-विहियं एयं णियय-परिणामेण पाविज्ञह्' ति भणिऊण वेदिऊण साहुं उचगया आवासं ति। भणियं च कुवलयंबंदेण । 'श्रहो एरिसो एस जिणवर-सम्गो हुग्गमो जेण बहुए जीवा मिन्छा-त्रियप्प-वामृहा परिव्मर्मात 27 संसारे, ण उण सयरू-तेलोक्क-पयड-रूवं पि इमं जिणधम्मं पावंति । ता ण-याणामो किं कम्माणं बलवत्तप्पणं, आर् 🛭 🗃 जीवस्स मृहत्तर्ण, किं वा जिण-मगगस्स दुल्लभत्तर्ण, किं वा बिहार्ण एरिसं चेय सयल-जग-जीव-पयन्य-वित्थरस्स ' ति । एवं भणमाणा केवलि-जिण-साहु-धम्म-सम्मत्त-कहासुं महिंद्कुमारस्स दुढं सम्मत्त-परिणामं जाणेमाणा संवत्ता तं खंधावार-30 णिवेसं । तत्थ कय-कायव्व-वाबारा पडियग्गिय-सम्रल-सेणिय-जणा पसुत्ता । राईए वि पुणो विमले गयणंगणे जिवडमाणेसु 30 तारा-णियरेसु, संचरमाणेसु हरि-णडलेसु गृहा-मुहेसु, राई-सेय-णीसहेसु मयवईसु, चरमाणेसु महाकार-जूहेसु, करयरेंतेसु

33 कुंकुम-रायारत्ता सूरं दृइयं व मग्गए एंतं । पुन्त-दिसा महिला इच णह्यल-स्वणं समारूठा ॥

वायस-सडणेसु, णिलुक्कमाणेसु क्रोसिय-संघेसु, सध्वहा

<sup>1 &</sup>gt; Jadds य after मो and व after तुमं, Jadds मो and Padds मोकण before जो पुण, P दर्म for एथं2 > P माणकुमार, P नि for second पडिनुद्धह, J मो भो for मीमो, J दुमो for दुगमो. 3 > P om. पताओ विवत्तीओ etc.
to महादुबस्ं। दुं. 5 > J ईहापूह, P विममणं for मनगणं, J मुद्धास्था P उद्धास्य, P परियत्तणो, J वर्थस तेहि. 6 > J om.
कश्कीरल, J adds नि after भाणुनुमारेण. 7 > J मह for अह, P एण्हं. 8 > P om. जम्मं पुल्लं अम्हेहिँ, J om. नं, J om.
विथ. 9 > P पणामि पच्युद्धिओ. 10 > P अगय for किरण 11 > P सीहं for राहं. 12 > P जाती. 13 > J om. नि, P
पविवाहं, P दोगन्दा, P om. तेण. 14 > P om. य, P विश्वे समाउगओ, P माणुसत्तणं. 15 > P om. जर्य, P णु for ज्
16 > P om. अवि व. 17 > P जेय माणुसं दुक्सं सासवनुहपरमार्थ नं. 18 > P जुमारेणं देवेणं, P समाणो, P सर्थ वे मुद्धियं
छोवे उत्तिभी, म उत्तमेंगे. 19 > P दिन्वेयं, म परिमाहादीअं उवकरणं गिक्खंताओ, P हा for हा हा. 20 > P om. भिम्म, P
परसाओ, P परसे. 21 > P पुण कि पि, P om. अहं हमिणा य. 22 > P च जेसामिकण, P om. वुत्तेतो, J om. चक्क, P पश्नोतो.
P य सावा दिव्या. 23 > J पुण्णमंती, P एवं for इमं, J कुमारेणांवि. 24 > J पम्म, P णाविविद्धं. 25 > J जिय-, J साहुं.
26 > J om. भणियं च कुनवन्यवंदेण, P परिममंति. 27 > P adds ता ण पम्मं पाविति after पाविति, P बल्वत्तरणं, P आउ
for आदु. 28 > P om. कि वा जिणमन्यासस दुष्टमत्तर्णं, J जय for जम, J om. प्रस्थ. 29 > P भणमाणो, P जाणेमाणो संत्ता
पत्ती न क्षण्णवार, J खंधारणिवेसं. 30 > J adds व after तत्तर्थ, P inter. पुणो कि वि, J adds वि after पुणो. 31 > P
रातीति for राहेखेयणीसहेसु मथवईसु, P करवरंतेसु. 32 > J वायसङ्केसु. 33 > J रावारह्यासूरं, P दृह्य ति, P एतं !, J - स्वर्कः

18

1 ई १०) प्रिसिम्म य समए विष्णं पयाण्यं ताव जा संपत्ता कमेण विंस-सिहरासक्णं, तत्य य समावासिया । तको 1 कय-दियह-सेस-परियारा कप-राई-वावारा य णिसण्णा सयणिजेसु । तको कय-स्रयल-वावारो व्विविद्धो स्थणवले कुमारो 3 कुवल्यमाला य । तत्य य अध्लिक्षण कं पि कालं वीसंभालाव-णिक्मरा, पुणो कथ-अरहंत-णमोक्कारा कय-जहा-विविविद्धय- 3 प्रवस्त्राणा य णिवण्णा सयणयले, पुणो सयल-खेय-णीसहा पसुत्ता । थोव-वेलाए य विषुद्धो कुमारो जाव तीए राईए दिव हुं जामं ति पत्नोयंतेण गयणयलं दिई एक्किम विंद्ध-गिरिवर-कंदरालंतरिम्म जलणं जलमाणं । तं च पेच्छिक्षण वियप्तिदं 6 समावत्तो कुमारो । 'अहो, किं पुण इमं, किं ताव एस वणदेवो । सो ण होइ, तेण वित्थारेण होयक्वं, इमं पुण एक्क्ष्य पएसे । 6 अह होज विस्तां, तं पि एत्थ णिश्च । अह चिति होज्ज, सा वि ण संमावीयह । दीसंति य एत्थ पत्सेसु परिक्मममाणा के वि पुरिसा । किं वा ण होंति पुरिसा, रक्खसा पिसाया वा एए । ण मए दिहा रक्खसा पद्धक्लं । ता किं ण पेच्छामि के एए । किं वा एत्थ पजलह 'ति चिंतिकण सुहरं णिहुयं समुद्धिको कुवल्यमालं मोतुं पर्छंकाउ ति । णिबद्धा सुरिया । गहियं १ खगा-रवणं वसुणंदयं च । णिहुय-पय-संचारं वंचिक्षण जामइन्छं गंतुं पयत्तो, तं जलणं थोय-वेलाए य पवण-मण-वेको कुमारो संपत्तो थोवंतर-संविध्यमुद्देसं थोवंतरेण य णिहुको ठिको कुमारो, दे किं वा एए मंतवंति, के वि रक्ससा वा पुरिसा । वि ति ता वेति ते य जंपिउं पयत्ता । 'अरे लक्सह जलण-जालाको । किं ताव पीताको, भादु लोहियाको, किं वा सुक्किलाको, । वि वा कैभिण' ति । तको अपणेण भणियं 'अरे, किमारा लक्स्लियकं । इमं जालाए लक्सलं । तं जहा ।

तंबिस्म होइ रत्ता पीता कणयिस्म सुक्किला रयप् । लोहे किसणा कंसिस्म णिप्पमा होइ जालाको ॥ जइ भावटं दश्वं ता एसा होइ महिब-रेहिला । अह कह वि भणावटो स बिय मजवा य विच्छाया ॥ अण्णे उण भणंति ।

लक्खेह अग्नियम्मं णिउणा होऊण स्व्य-सुद्धीए । राहा-चेह-समाणं एयं युद्धक्खयं होइ ॥ ।।। जह मडयं ता वंगं खर-जरुणे होइ फुट्टणं कणयं । मडयं वंग-विहीणं अज वि बहुए ण जाणंति ॥' अण्णेण भणियं । 'किमेल्य जाणियच्वं,

जह दीसह अगि-समा मूसा-अंनो कढंत-घाउ-रसा । जह य मिणिडा जाला तह कालो होह वावरस ।' 21 एवं च जंपंता णिसुवा ।

\$ ३११) कुमारेण चिंतियं च। 'बहो धाउवाइणो इमे तण्हा-चस-विणिडिया वराया पिसाय ब्न अडहुँए गिरि-गुहासु य परिभमंति। ता किं देमि से दंसणं, बहुवा ण दायव्यं दंसणं मए हमाणं। कयाइ कायर-हियया एए मं दृद्र्णं दिव्यो ति 24 संमाविजण भय-भीया दिसोदिमं पठाइस्संति विविक्तस्संति वा। ता इहिट्ठिओ चेय इमाणं वावारं पेक्छंतो अध्छित्सं 24 ति ठिओ। भणियं च तेहिं 'अहो, एस अवसरो पिडवावस्प, दिज्जउ पिडवावो णिसिष्णउ धाऊ-णिसेगो' ति। भणमाणेहिं सब्वेहिं चेय पिन्सतो सो चुण्ण-जोगो मूमाए। अवसारिया मूसा। पिन्सत्ते णिसेगे थोय-वेळाए य णियच्छियं जाव 27 तंबयं जायं। तभो वज्जेणेव पह्या, मोगगरेणेव ताहिया, जम-इंडेणेव इंडिया विमणा णिरासा सोयाउरा 'धिरत्यु 27 जीवियस्स'ति मणिजण अवरोप्पर-वयणावलोवण-विरुक्ता जंपिउं समावत्ता 'भो भो भट्टा, किंहें भणह ग्यामणीए जोभो ण जाओ, जेण कणयं ति चिंतियं सुन्वं जायं'। तओ एक्केण भणियं। 'दिट्ट-पश्चओ एप जोगो, सुपिसिहं ग्वेतं, कुसलो 30 उवज्ञाओ, णिउणा णिरेदा, सरस्यओ ओसहीओ, सोहणं लग्गं, दिण्णाओ बळीओ। तह वि विहडियं सन्वं। णित्य उ0 पुन्व-पुण्णो अमहाणं। को अण्णो संभवो एरिसस्स वि विहडणे, ता एवं गए किं संपर्य करणिजं' ति। तओ तेहिं मणियं 'पयष्टह वद्यामो गामं, किं अवरं एत्थ करियचं' ति भणमाणा चिल्या। भणिया य कुमारेण 'भो भो णिरंदा, मा

<sup>1)</sup> म मए for समए, म om. य. 2) प्रभावा for क्य (before राई), म रीती for राई-, प्र िमणो, म adds सम्रा before स्विशिक्षेतुं. 3) प्रमोकारा. 4) प्रणा. स्वल, प्रणासहो पस्ती थोअवेलाए, म उविद्वे for विद्वे हो, प्रणा. तीए, म रातीए दिव हुं नायं. 5) प्र एतेएते प्र मिलिए के अप एते, प्र adds ता and म adds ए before प्रमए, म कि for के, प्र एते. 9) प्र वा एतं एस्य प्रजालह (औ?), प्र सर्र for गुरं, म मोत्तूर्ण for मोत्तुं. 10) म रयणी for रवणं, म कि for च, म प्यसंचारों, म जलमालं for जलणं, प्र repeats नं जलणं, प्र थोव-. 11) प्र adds ते before थोवतर, प्र संद्रिश्चं उद्दे में मिलिएस्या हों। प्र थोजंतरेण, म हिंगो, म आवंतरेण, म हिंगो, म आवंतरेण, म हिंगो, म अप लिल हों। 13) म तती, म एक्क्य for अण्णेण, म अर्थेड इमं जालाए लिक्स्यव्वं। कि क्येड जलणजालाओ, म आवं for आहु, प्र लेशिंग ति कंसीमि णिपियहा होहः 15) प्र म होह, म om. कह, म अणावहासि वय मजआ य. 16) प्र om. वणः 17) म जिल्ला होजण, म सब्द बुंहाए, म वेहरस मार्णः 18) म तो for ता, म गउयवगिविहीणः 20) म सणिया जा तह, प्र झाला for जालाः 21) म अर्थतीः 22) प्र पाउच्चालणों, म अर्थतीः 23) म om. मए इमाणं, म ए for पते. 24) प्र ममीता, म दिसादिसं, म repeats पलाइस्सं, प्र विविज्ञ्जिते, म हें हो। 25) म रिक्क्य व म अर्थते में केवा, म आग्रीता, म समितिसं, म क्यावलोवित्र ति, म अर्थावलोवित्र ति, म अर्थतीः, म अर्थतीः, म साग्रीय व, प्र जमहें ज व म अर्थतीः, म साग्रीयः, म साग्रीयः विविज्ञ्जितः, म अर्थावलोवित्र कार्यं, म अर्थावलोवित्र कार्यं, म माग्रीयं व, प्र जमें कार्यं, म साग्रीयं, म साग्रीयं, म साग्रीयं, म साग्रीयं, म साग्रीयं, म साग्रीयं, म माग्रीयं, म माग्रीयं वी, म माग्रीयं वी, म साग्रीयं सिंति स्र म माग्री विव्याने मिलिया, म साग्रीयं, म माग्रीयं, म माग्रीयं वी, म माग

1 क्याह, मा वष्टर' ति । इमं च जिसामित्रण संभम-वस-पसरिय-दिस्तिवह-कोळ-कोषणा भीषा कंपंत-गता पळाइउं । प्रथमा । तको मणियं कुमारेण 'भो मो मा पळायह, अहं पि णीरंदो कुत्हरूण संपत्तो, ण होति रक्यसो। 'मा उपलायह' ति भणिया संदिया। संपत्तो कुमारे। भणिया य कुमारेण 'सिद्धि सिद्धि' ति। पडिभणियं तेहिं 'सुसिद्धि 3 सुसिद्धि सागवं महाणारंदिस्स, कत्तो सि आगको'। कुमारेण भणियं 'अहं पि णीरंदो चेय, एयं चिय काउं हह 'समागको अयोजहाको' ति। तेहिं भणियं 'सुंदरं एयं, किं अत्य किंचि सिद्धं णिव्दीयं अहवा होइ रस-बद्धो किंदिसादिसी याओ अहवा विज्ञाहरिसो। कुमारेण भणियं।

'जह होइ किंचि दव्यं होंति सहाय व्य णिउणया केह । ओसिह-जोथउ अक्सर ता सिद्धं णिथ संदेहो ॥' तओ सरवेहि मि भणियं 'एवं एयं, ण एत्य संदेहो । किंतु तुह किंपि सिद्धं अस्यि'। कुमारेण भणियं 'कहं जाणह जहा 9 मह सिद्धं'। तेहिं भणियं 'अस्य रूक्खणाइं सिद्ध-पुरिसस्स' । कुमारेण भणियं 'केरिसाइं सिद्ध-पुरिस-रूक्खणाइं, 9 भणह'। तेहिं भणियं 'सणस.

जो सब्ब-खक्खण-धरो गंमीरो सत्त-तेय-संपण्णो । भुंजइ देइ जहिच्छं सो सिद्धी-भावणं पुरिसो ॥

12 हमाई च लक्ष्मणाई सन्वाई तुन्स दीसंति। ता साहसु किं तुह सिखं, किं ता अंजणं, भाउ मंतो, भाउ तंतो, किं व 12 जिक्क्षणी, किं वा काह जोइणी, किं वा रक्ष्मसी पिसाई वा। किं वा तुमं, को वि विज्ञाहरो देवो वा अम्हे बेळवेसि वुक्षिए। ता साहिज्यउ, कीरउ पसाक्षों ति। भणियं च कुमारेण 'अहं माणुमो णरिंतो, ण य मम किंचि सिखं' ति। तेहिं 15 भणियं 'सम्बहा अवस्सं तुह किं पि सिखं, तेण एत्य महा-विंझ-कुहरंतरे सरस-मयणाहि-दिव्य-बिलेवण-पसरमाण-परिमलो 15 अहिणव-समाणिय-तंबोलो दिव्य-कुसुम-विसहमाण-कय-सुंह-मालो तक्ष्यण-सूहजंत-बहल-दह्या-दिव्य-परिमलो शक्ति हुई संपत्ती णिम्माणुसे अरण्ण-देसे' सि।

18 ई १२) चिंतियं च कुमारेण। 'अहो, इमाणं गरुओ अणुवंधो, तं जं वा तं वा उत्तरं देमि' ति चिंतयंतेण भणियं। 18
'जइ एवं ता णिसुणेसु। अत्य दक्षिण-समुद्द-वेला-लग्गं विजयं णाम दीवं। तत्य य कुवलयमाला णाम जिक्सणी, सा
महं कहं पि सिद्धा, तीय एसो पमावो परिमलो य' ति। तभो तेहिं भणियं 'अहो, एवं एयं ण एत्य संदेहो, केण उण
21 एरिसं मंतं तुद्द दिण्णं' ति। कुमारेण भणियं 'अण्णेण महामुणिणा दिण्णो' ति। तेहिं भणियं 'अहो, महप्पभावो मंतो 21
जेण आगरिसिया तए जिक्सणि' ति। कुमारेण मणियं 'तुम्हे उण किमेत्य काउमादत्तं'। तेहिं भणियं 'अठण्ण-फलं'
ति। कुमारेण भणियं 'तह वि साहद्द में, केरिसो जोओ एसो समाहत्तो'। तेहि भणियं 'जह फुढं सीसद्द ता णिसुणेसु।
24 एत्थ विंग्न-गिरिवरे एयं खेतं एयग्मि पएसे तं च अम्हेहि धिमउमादत्ते। तं च ण सिद्धं सुलुष्वं णिन्वरियं, कणयं तु 24
पुत्थए लिहियं। कुमारेण चिंतियं। 'ता ण-याणीयद्द केरिस-दन्विहें वावो पिडवहो णिसेओ वा कओ इमेहिं'
ति चिंतयंतेण भणियं 'अहो, इमं ताव खेतं, ता हमस्स कहं पिंडी बद्धा, कहं वा पिडवाग-णिसेए कए'। तेहिं
27 सब्वं कहियं 'इमं इमं च दव्वं' ति। तओ कुमारेण चिंतियं 'अहो विरेग्नणाई वृद्धाहं, तह वि ण जायं कणां 27
ति। ता किं पुण इमाणं एरिसं जायं ति। हूं, अल्प अवहरियं तं हमाणं'। चिंतयंतेण भणियं कुमारेण 'अहो, गेण्हद्द
सज्जेह दब्बं, धमह तुन्ने अहं पिडवायं देमि। जह अत्य सत्ती रक्षसाणं वंतराणं वा अवहरेतु संपयं' ति
30 भणमाणस्स सन्वं सजीकयं, धमिउं समाहत्ता। थोव-वेलाए च जाणिकण जाला-विसेसं कुमारेणं अवलंबिकण सत्तं 30
णमोक्कारिया सव्व-जय-बंधवा जिणवीरंदा, पणिमिया सिद्धा, गहियं तं पिडवाय-चुण्णं, अभिमंतियं च इमाए विज्ञाए।
अवि य 'णमो सिद्धाणं जमो जोणी-पाहुद-सिद्धाणं इमाणं'। इमं च विज्ञं पठतेण पविस्तं मूसा-मुद्दिम, धग त्ति य

<sup>1 &</sup>gt; ग श्री अर्क्षयतः 2 > P महा for मा. 3 > P सिह सिष्णियं मुद्धित्तिरतेष्टिं य साग्यं for पृष्ठिसणियं etc. 4 > ग प्यं चि कां अं, P चेव पर्यंचियं. 5 > P om. अथोज्झा ओ, J adds ति after णिव्वीयं, J अहवा होराह रस्तंघो, P अद्धितिराविस्द्धा पाउ णहवा. 6 > ग पातो for पाओ. 7 > ग जं किंचि अतिथ दववं for जह etc., P अव्यतिद्धि. 8 > P वि for मि, P तु for जुह. 9 > ग मम P महा for मह, P सिद्धि ।, P पुरिसस्स लक्ष . 11 > ग हरो for घरो, P संपुन्नो । 12 > P तायंजणं, J आतु, J om. आज तंतो, P रेतो for तंतो. 13 > P किं रक्षति पिसाती, P वेलवेमि. 14 > ग दुक्खप, P अहो for अहं, J सिद्ध ति ।. 15 > P मज्झ विज्ञानुक्रवर्तारं, P दिव्वेविकेव पसर . 16 > P अयुक्तंगालो. 18 > P हमाणं गुक्वाणुतंघो, J अणुबन्नो ता जं, P वितियंतेण. 19 > ग समुद्दे, J om. य, P जा for सा. 20 > P पस सावो परिमलो व ति, P om. ण. 21 > ग महापभावो. 22 > ग दुक्के for जुक्टे. 23 > ग om. जुमारेण भणियं, ग om. से, ग पसमाहत्तो. 24 > ग असित्रं समाहत्तं P धंमित्रमाहत्तं, P व णिसुद्धं सुव्वं णिव्यत्तियं. 25 > P पृष्ठियं for सिद्धियं, ग om. ता, ग णयाणिस केरिस, P पृष्ठिवंघो, ग णिसिन्नो व कतो . 26 > ग तण for चितयंतेण, P om. भणियं, P पृष्ठिवंघो for पिडी बद्धा, J om. पिडवाग, ग णिसेने कते विष्टे अ सन्त्वं. 27 > P repeats दब्बाई, म लग्वन्ति. 28 > ग om. वितयंतेण भणियं कुमारेण, P सितयंतेण, P om. अहो, ग om. गेण्हह. 29 > ग सज्जोह P धंमह दुम्हे अहं, ग पिडवाव देमि, P om. जह, P om. वा. 30 > P सज्जीवक्यं धंमित्रमाहत्ता, ग अविलंबिकण. 31 > ग पणितता, P अहमंतियं. 32 > ग तिसादि for हमाणं.

30

33

1 पजालिया मूसा ओसारिया य, णिसित्ता जिसेएण थोव-वेळाए जियच्छियं जाव विजु-युंज-सच्छवं कणयं ति । तं च दट्टण 1 सम्ये पहरिस-वसुष्ठसंत-रोमंचा णिवडिया चलणेसु कुमारस्य, भणिउं च प्यत्ता। 'णमो णमो महाणरिवस्स। बहो 9 अच्छरियं । तं चेयं खेतं, तं चेय सुक्लं, सो चेय णिसेओ । अम्हं तंबं कायं, तुह पुण हेमं ति । अस्य पुरिस-विसेसो अ त्ति । ता साह. एस को विसेसो ' ति मणिए संख्तं कुमारेणं ' मो मो तुन्हे सङ्ग्रामसंक्रिणो सत्त-मंत-रहिया । मए प्रण सत्तं अवरूंबियं. पणिमओ इट्र-देवो, मंतं पहियं. तेण मह सिद्धं एयं, ण उण तुम्हाणं' ति । तेहिं भणियं 'देस अम्हाणं ६ तं मंतं, साहस् य तं सिद्ध-देव-स्वं ति'। क्रमारेण भणियं। 'एत्य अधिकय-देवओ भगवं सम्बण्णू जेण प्यं सम्बं जोणीपाहदं क भणियं, ता तस्त जमोक्कारो जुज्जह । मंतो 'णमो अरहंताणं जमो सन्वतिद्धाणं' ति भणंतो समुद्रिको जुमारो 'वश्वामि महं' ति । तभो तेहिं ससंभमं पायविष्णृहि मणिमो 'देव, पसीद्यु करेसु पविवज्ञस मोलगां ति । तुब्मे उवज्जाबा. ९ अम्हे चद्द' ति । कुमारेण भणियं 'विषणा सए तुम्हाणं विज्ञा । संपयं जं चेह कुणह तं चेय सिज्हाह ति । पाँडवण्णा स मए भोलगा । जहया कहिंचि कुनलयचंदं पुरुद्दैवहं सुगेह तहया भागंतव्यं ' ति भगमाणो परिथको कुमारो मण-पदण-देगो तं चेय दिसं जत्थागमो, संपत्तो कदय-संणिवेसं उदगमो सयणीयं जाव कुवरूयमारू। विउद्धा ससंभम-पसारिय-स्रोरू-स्रोद्यणा 19ण य तं पेच्छह । कुमारं अपेच्छंती य चिंतिउं पयत्ता 'कत्य मण्णे गओ मह दहओ, किं कत्यह जुयह-वियप्पेण, सहचा 19 मंत-साहणेणं, वह विजाहरीहिं ववहरिको, किं णु एयं' ति चिंतयंतीए मृत्ति संपत्ती पुरको । तको सहरिसाए गहिको कंटे वीसत्यों य पुष्टिओं। 'देव, जह अकहणीयं ण होइ, ता साहिकाड करथ देवो गओ' ति । कुमारेण भणियं। 'किं 15 तमिथ जं देवीए ण साहिजह' सि भणिउण साहिओ सयलो धाउम्बाहय-वृत्तंतो सि । 15

§ ३ १ ३ ) भिषयं च कुवल्यमालाए ' देव, सन्ध-कला-पत्तद्वा किल नहं, एयं गुरूणे समाइसंता, इमं पुण णरिंद्-कलं ण-याणिमो । ता कीस ममं ण होसि तुमं उवज्ज्ञानो' ति । कुमारेण भिषयं ' सुंदरि, कीस उण सयल-कला-कलाव-एत्तद्वाए । इवि होऊण एयं ण सिक्खियं ' ति । तीए भिषयं 'अज्ञउत्त, किर एत्थ णित्य फलं, बादो चेय केवलं '। कुमारेण भिषयं 'मा 18 एवं भणह । अवि य ।

अवि चलड् मेरू-चूला सुर-सरिया अवि वहेज विवरीया ! ण य होज किंचि अलियं जं जोणी-पाहुडे रह्यं ॥'
21 तीए भिणयं 'जङ् णाह, एवं ता कीस एए धाउब्वाइणो णिरत्ययं परिव्समंता दीसंति '। कुमारेण भिणयं । 'अध्य णिरत्यया 21
णिरदा जे सत्त-परिहीणा सोय-परिवजिया अवंशयारिणो तण्हाभिभूया लुदा मित्र-वंचणपरा कयग्घा अदेव-सरणा मंत-विजयदेहा असहाया अयाणुया अणुच्छाहिणो गुरू-णिंद्या असहहमाणा अलसायंति । अवि य ।

जे एरिसा णरिंदा भागम-सत्तेहिँ वंचिया दूरं । रंक व्य चीर-वसणा भर्मति भिक्खं खल-णरिंदा ॥ जे उण विवेरीणो उच्छाहिणो बंभयारिणो जिइंदिया अलोलुया अगव्विया अलुद्धा महत्या दाण-वसणिणो भित्त-वच्छला गुरू-भत्ता देव-पूयया अभिउत्ता मंतवाएसु ताणं णीसंसयं सिद्धि ति । अवि य ।

7 जे गुरु-देवय-महिमाणुतप्परा संयस-सत्त-संपण्णा । ते तारिसा णरिंदा करेति गिरिणो वि हेममए ॥' कुवस्यमारुाए मणियं 'जइ एवं, ता कीरउ पसाम्रो साहिष्णट मज्झ इमं' ति । कुमारेण मणियं ।

'किरियाबाइ णरिंदा भाउम्बाई य तिष्णि एयाई। लोए पुण सुपसिन्धं भाउम्बाई इमे सन्वे ॥

जो कुणह् जोय-जुर्त्ति किरियावाई तु सो भवे पुरिसो । जो उण बंधह् णिउणो रसं पि सो भण्णह् णरिंदो ॥ जो गेण्हिजण धाउं खेलाबो धमह खार-जुत्तीए । सो किर भण्णह् पवढं धाउच्चाई जणे सवले ॥ किरिया बह वियप्पा जिब्बीया होह् पाय-वीया य । अद्ध-किरिया य पवडा पाओ तह होह् उद्धरिसो ॥

33 सा हेम-तार-भिण्णा दुविहा वह होड् सा वि दुवियप्पा । कट्ट-किरिया य पढमा दुइया सरसा भवे किरिया ॥

1) P पज्जिलियाओ मूसाओ, J िमसेएरथोत्र, P िमसेविज, J adds य before िणयन्छियं, P विज्ञापुंज. 2) P सन्वपहारिस-वस्क्रिसंतरोमंव, J वस्सलंत, P कुमिण्यं for भणिडं. 3) P हैमिन्त. 4) J तुम्में for तुम्हे, P om. सदाभिसंकिणो, J om. सत्ता. 6) P adds हुनु after साह्यु, J देवयं for देवनुयं, P om. कुमारेण मिण्यं। 'एट्य etc. to अम्हे वहु' ति ।, J अधिकअदेवतो. 9) J वहुति. 10) J वेत्रों for वेगो. 11) J सिण्यं for स्वर्णीयं, P पसरिय. 12) P om. a before वितितं, P कण्ण for क्रथ, P कर्थ वि जुवह. 13) J किण्ण P किण्यु एत ति, J वितयंतीय, P तह for तत्रो, J सहरिसाय. 14) P जह कहणीयं ण होत्ति ता, P किमस्य for वि तमस्य. 15) J स्वर्ण्या, J म धाउन्वातिय. 16) P दिव्य for देव, J एतं, P om. एवं. 17) JP पत्तहा य वि. 18) P य for एयं, J तीअ, P om. णिथ फलं, J बातो for वारो, P केवलो णिथ फलं। कुमारेण. 19) J मण्ण for मणह. 20) P मूहन्तुल, P अवि हवेज. 21) J तीय, P धाउन्वाहणा, J णीरत्ययं, P परिमांता. 22) P जे स परिविज्ञया, J तण्हाभिभूता लढा मित्तवयेण परा, JP यदेव for अदेव, P सिक्षं for मंत. 23) अञ्चतिति । अवि य. 24) P जे पुरिसा णतरिता, P एकविज्ञार, P तिक्खं for भिवयं. 25) P om. उच्छाहिणो वंभयारिणो प्र जितिदिया, J om. अलोलुवा, J अणुदा, P दाणवणवससिणो, J वच्छाले. 26) J मंतवातेन. 27) P गुण् for गुरु, P मिहमाण-तप्परा, P om. सत्त, J हममये. 29) JP किरियावाति, P णरिंदो, J धाउच्वाआ P धाउच्वाती, P धाउच्वाती, P धाउच्वाती, P धाउच्वाती हमो सक्वो. 30) J किरियावाती, P उ for तु, P रसं मि सो. 31) प्रदेतातो, J धातुन्वाती P धाउच्वाती, P स्वलो. 32) P होति, J पादवीआ य, J पातो तह. 33) P होति सा वियप्पा अद्वितिरा पदमा, J द्तिया.

3

12

15

18

| ı | तह वाव-णिसेगेहिं दब्वेणेक्केण दब्ब-जोएहिं। तह धाड-मूख-किरिया कीरइ जीवेहिं अण्णा वि ॥ |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   | प्वं बहु बियप्पा किरिया सत्येसु सुंदरि पसिद्धा । ते सारोदाहरणे वाहिप्पंते णिसामेहि ॥ |
| 8 | णागं गंधं सुद्धं घोसं तह तार-हेम-निक्लाई । सीस-तड-तंब-कंसं रुप्य-सुवण्णाई छोहं च ॥   |
| • | बारं तहा पसिदं स्वय-कुणडी य ताल्यं चेय । णाइणि-भमराईयं एसा भासा णरिंदाणं ॥           |
|   | एसी धाउम्बाभी संवरि बोच्छामि संपर्व एवं । सबलं गरिंद-वार्च महना को भाणिउं तरह ॥      |

8 § ३१४) ताव य पदु-पहर्र-पिश्तव-संखुद्ध-विद्यद्ध-वण-सावय-सहस्स-पिश्तवुच्छलंत-बहल-हरूबोल-हलहलाजस्माण- ध दस-दिसं पह्यं पाहादय-मंगल-तूरं । ताव य णिवडेति तारया, गलियप्यभो णिसाणाहो, जसारिजंति दिसि-मुहाई, बहुए गयणयलं, पणस्सए तिमिरं, अरुणारुणा पुण्व-दिसा, पर्छ्वंति वण-कुकुदा, पलायंति रिच्छा, पिवसंति गुहासु महंदा, गुविछ- भिक्ष्यंति वग्धा, करयरेति सदणया, मूह्जंति चूया, करयरेति रिद्धा । दिणयर-णरवर-कर-णियर-विद्युपणा भीय ध्व झीण- ध किमणा पहेच-कुदुंबिणो सि । पृथंतरिम पिवयं वंदिणा । अवि य ।

णार्सेतो तिमिरयं पि विद्यायह सिस-विंबयं । विमलंतो दिसि-मुहाहूँ अधीकरेह चूचएँ ॥ विहर्डेतो संगमाहं मेलेंतो चक्कवायए । ओलगाह भुयणम्मि दिणयर-कर-पब्भारओ ॥ ह्य प्रिसे पमाण णिहं मोचूण णाह दहयं व । कीरंतु अवक्खेयं गुरू-देवय-पणइ-कजाहं ॥ हमं च पितयं णिसामिकण कुमारेण भणियं ।

५ 'सुंदिर एस प्रभाया स्वर्णो संपर्य गुरु-देव-बंधु-कजाइं। कीरंति इमाइँ वणे कच्छठ पासत्य-उछावो ॥' भणमाणा णिम्मल-जल-विमल्थि-वयण-कमला पविद्वा देवहरयं। 'णमो जिणाणं' ति भणमाणा पणमिया भगवंताणे कमल-कोमलेसु चलण-जुवलेसु। तशो पुण भणिउमाढता।

18 सुप्रभातं जिनेन्द्राणां धर्मबोधिविधायिनाम् । सुप्रभातं च सिद्धानां कर्मौघघनघातिनाम् ॥ सुप्रभातं गुरूणां तु धर्मव्यास्याविधायिनाम् । सुप्रभातं पुनस्तेषां जैनस्त्रप्रदर्शिनाम् ॥ सुप्रभातं तु सर्वेषां साधूनां साधुसंमतम् । सुप्रभातं पुनस्तेषां येषां इति जिनोत्तमाः ॥

21 एवं च थुणिकण कयं कायव्यं । ताव य सजल-जलय-गंभीर-षीर-पिर-पिरसइ-संका-विद्दाण-मरोयर-रायहंस-कुल-कलयल-मुहला 21 अप्पालिया प्याणय-हक्का । नेण य सदेण जय-जयामद-मुहलो निबुद्धो सन्व-संधायार-परियणो सामिगाउं पयत्तो सन्द्यमंडोवन्खराइं । किं च कीरिउं पयत्तं । अवि य किन्छजंति गईंते, प्रलाणिजंति तुरंगमे, भारिजंति करहे, 24 मिर्जिति बहुले, जुप्पंति रहवरे, जोइजंति सयडे, उट्टाविजंति भारिए, संमाबिजंति जंपाणिए, संमारिजंति कम्मयरए, 24 संजमिजंति मंडपर, संविद्धिजंति पढउडीओ, परिहिजंति समायोगे, घेप्पंति य सर-सरासण-इत्य-चक्क-कोंतासि-णिवहे पक्कल-पाडक-णिवहेणं नि ।

27 उद्वेसु वश्व तूरसु गेण्हसु परिसक्क तह पयट्टाहि। उच्छलिए बहल-बोले गोसगो तं बलं चलियं॥ 27 कुवलयमाला वि समारूटा बारूयं करिणि। कुमारो वि विविद्द-तुरय-स्वर-सुरग्गुद्दारिय-मिह्यलुच्छलंत-स्य-णियर-पूरमाण-दस-दिसामुह-णिरुद्ध-दिल्णयर-कर-पसर-पमरियंधयार-दुहिण-संकास-हरिस-तंडविय-सिहंडि-कलाव-रेहिरं वणं खणंतो गंतुं 30 पयत्तो। अणवरय-पयाणपृहिं संपत्तो अत्तणो विमय-संधि। ताव य मिहंदेण पेसिओ सिरि-दढवम्मराइणो वद्धावओ 30 जहा कुमारो संपत्तो ति । तं च मोठं राया वि सहरिस-वस-समुच्छलंत-रोमंच-कंचुओ णीहरिओ सपरियणो संमुदं गंतुं पयत्तो। पहाइओ कुमारस्स बद्धावओ जहा महाराया संपत्तो ति ।

1> P णिसागेहि, प्रथातु, प्रअणो वि. 2> P सब्बेम संदर्गि, P ते सागेता दरणे साहिएने णिसामेत् ॥. 3> P वंगं for गंधं, प्रतिक्वत्ती P निवावती, P नंबाः 4> प्रग्तय, P तालसंच्या, प्रभवणाविषं P भमगदीनं 5> प्रधातुब्वातो, प्रवेन्छामि for बोच्छामि, P अहवा भणिउं 6> प्रवर्ति प्रक्रिय पिड म before पद्गु, P संस्कृत्व-, प्रमुद्ध for विद्यु, P पिट्रावुद्ध स्ट- 7> महिलापमा, P अहवा भणिउं 6> प्रवर्ति प्रकृत्व P विद्युद्ध स्ट- 7> महिलापमा, P अहवा भणिउं 6> प्रतिक्व P अविवर्ति P श्रिण्य श्रीप्रवर्ति P अहवा प्रविवर्ति प्रकृत्य स्ट विच्छाइयसिस प्रमुद्ध में प्रवर्ति प्रवर्ति हिलाप हिलाप हिलाप प्रतिवर्त्य में प्रवर्ति प्रकृत्य स्ट विच्छाइयसिस प्रमुद्ध में प्रवर्ति प्रकृत्य स्ट विच्छाइयसिस प्रमुद्ध में प्रवर्ति प्रवर्ति प्रवर्ति प्रवर्ति में में प्रवर्ति में प्रवर्ति में प्रवर्ति में

15

§ १९५) तको कुमारो वि पहरिस-वस-वियसमाण-कुवलय-दल-दीह-लोयण-जुवलो 'सागर्य तायस्स' ति भणंतो 1 उत्तिण्णो तुरवाशो । सरव-समउरगय-दिणयर-कर-परिमास-वियसियंबुरुह-सरिस-वरुण-ज़बलो चरुणेहिं चेय गंतुं प्रवत्तो । 3 ताव य वेष्णं संपत्तो महाराया । दिद्रो य णेण कुमारो देव-कुमारो व्य णयण-मणाणंदणो । कहं । सवि य ।

कमलेण दिणयरो इव महवा कुमुएण चंदिमा-जाहो । सिहिणा धणो व्व भह कोइलेण चुनो व्व महभासे ॥ तं च दहण सरहस-पसारिय-दीह-बाहु-फल्डिहेण बालिंगिको कुमारो राहणा । हिययबर्भतर-धर-भरिवच्यरंत-पहरिस-बस-6 जीहरंत-बाहुप्पील-लोल-लोपणा दोण्णि वि जाया। पणामिओ य पाएसु महाराया। माया वि चिर-विरह-दुब्बर्लगी <sub>6</sub> दिट्टा कुमारेण । तीए सिणेह-णिब्भरं भवगूढो । रोइडं च पयत्ता, संताविया थ परिवर्णण । द्विण्णं जवण-वयण-घोषणं गंघोदयं उवविद्रा तम्मि चेय ठाणे । कुमारो वि गहिन्नो उच्छंगे देवीए, चुंबिन्नो उत्तिमंगे, भणिन्नो प 'पुत्त, दढ-किलb हियभो सि तुर्म । अम्हे उण पुत्त-मंड-जेह-जिह्मर-पसरमाण-विरह-जालावली-रामिया मयं पित अत्ताणं मण्णामो । ह ता जीवेस चिरं, महबहयं भरह इमं जं जियंती दिद्रो सि' सि । भणियं च राइणा । पुस.

तहया अम्हाण तुमं देव्वेण हुओ तुरंग-रूवेण । कत्थ गुओ कत्थ ठिखो कह चुको तं तरंगाओ ॥ कह गमिओ ते कालो कत्य व परिहिंडिओ अणाहो व्व । कह व मणि-पूस-वण्णो कत्य व सो पूनओं हिंद्रो ॥ कह व तुमं संपत्तो वेलाउलिम कहं समुहस्य । वच्छेण वच्छ इमिणा कह व महिंदेण संपत्तो ॥ कह व तए परिणीयं कह णाओ विजयसेण-गरवहणा । किं तत्थ ठिया तबसे वेःण व कजेण कालक्षिणं ॥ कह भागभी कह गओ कह वा दुक्लाई पुत्त पत्ताई। साहिज्यउ मह एयं जेणजं णिव्युई होड़ ॥

एवं च पुष्किओ समाणो चलणे पणमिऊण साहिउं पयत्तो । साहियं च सयलं वृत्तंतं संखेवेणं ति । ताव य । उज्जमह धन्म-कजे मा बज्ज्ञह णेह-णियल-पासेहिं। णेहो सि णाम ढडूं भणियं मज्ज्ञण्ह-ढंढाए ॥

15 तन्नो अहो मज्ज्ञण्हो जान्नो ति कय-मज्जण-भोयणा संबुत्ता । पुणो सुहासणस्या जाया, बिविह-देस-कला-कलाब-कहास 18 चिरं ठिया । गणियं च गणपुष्टिं कुमार-गह-दिण-लग्ग-बेला-पन्नेसस्स समयं जुबरायाभिसेयस्स य । तन्नो हरिस-तोस-णिटभरेहि य समाहत्ताइ य बद्धावणयाई । धवल-धयबडाडोव-मंडिया कीरए अभोज्जा पुरवरी । सज्जीकयं सयलं ा उवगरणं । वोलीणो य सो वियहो सि । ताव य । 21

किं अच्छह बीसत्था दुक्कह कालो ति कुणह कायन्वं । उय जाम-संख-सद्दो कुविय-कर्यतस्म हंकारो ॥ तं च मोद्रण समृद्रिया सब्वे धम्म-कजाई काउं समाहता । पाओसियवयं अत्थाणि-मंडलं दाद्रण पसूत्रो कुमारो । णिसा-24 विरामे य पटियं वंदिणा । अवि य । 14

पडणिम मा विसूरह मा गव्वं वहह उगामे पुरिसा । इय साहेंतो व्व रवी अध्यमिओ उगाओ एपिंह ॥ इमं च भोऊण ममुद्रिया सयल-महारायप्पमुहा गरिंद-वंदा । तओ कय-कायन्त्राणं च वर्चति दियहा ।

६३१६) पुणो समागओ कुमारस्य णयर-पवेस-दियहो । अओज्ज्ञा-पुरवरीए घोम्मवियं च राहणा जहा कीरउ श णयरीए सकारो सि । तओ किं च कीरिउं समादत्तं । अवि य गोहिजंति रच्छा-महाइं, अवणिजंति कयार-संकरे, सिचंति गंधोदण्ण रायवहे, बज्झंति वंदणमालाओ, विरद्वजंति कणय-नोरणे, भूमिजंति धवलहरे, मंडिजंति वार-मूले, चित्ति-30 जोनि राय-सभाओ, पृहजंति चचरे, समाहप्पंति पेच्छणपु, पत्थरिजंति सिंघवडणु, त्रित्थारिजंति चंदोये ने, त्रिहाडिजंति 20 पडिओ, उटिमजांति पट्ट-पहायाओ, लंबिजांति कडि-सुत्तण, पयडिजांति महारयण, बिक्खिप्यंति मुत्ताहले, कीरंति कुसुम-दामोऊले, हलहलायइ कुमार-दंमणूसव-पसरमाणुकंट-णिन्भरो जायर-लोओ सि । अवि य । 33

मणि-रयण-सूसियंगी पिययम-दट्टब्व-पसरिउक्कंता । वासय-सज्ज व्य पुरी अच्छइ कुमरं पडिच्छंनी ॥

1 > P om बस, म जुन्न हो, P adds य after जुन्ने 2 > P सम्यमन्यमंन, P परिफंस for परिमान, म जुन्ने 3 > म चेय before संपत्ती. 4 > P विव for इन, P वणा व्व, P मूत्र for चूनी. 5 > म सहिस, म निर्मात कि परिमान, बाहुलाल, Pom. माया, J निरहिर for चिरित्रह. 7) P णिज्यंतर अव कहो ।, Jom. व, P संद्वाविया, P वयणे 8) J गंधीअयं, P उवविद्वो, P च्हाणे for हाणे, Pom. इत. 9) P उम्म for गंड, J दुमिया 10) P जीनम, Pom. इतं. 11) अम्हण, J ए for हो ने, P राओ for गंतो, P दिओ, J कार्य चुको, P तह for तं. 12) J कह य गित्रो, Jom. ते, Jom. व and ब्व ।. 13) J वेलाजलिम कि समुद्दरस, P वेलाउल कहं, P मज्यं for व छ, P कह वि सिंह 14) P कह वि तए, Jom. णाओ, P द्विया. 15 > Pom. कइ गओ, J मए एअ. 16 > P चल्लोमु पयत्तो, P संसंखेरेणं. 17 > P लेहणेयल, P टंढं for इ.हुं. 18 > J क्यमोयणमञ्ज्ञणा P क्यमञ्ज्ञणह भोवणा. 19 > J om. च and adds मणियं on the margin, P adds पवेला after वेला, म जुनराया ° P जुनरायाहिसयरन य I, म om. य, rather [ कुमाररस गहदिगलग्गनेनासमयं पवेसस्स जुनरायामिसेयरस य]. 20) P adds भवणयाई after वृद्धावणयाई, म अयोज्झा. 22) P दुक्रयकाली, P 3 for ति, P च 3 for उप. 23) P धम्मे for धम्म, प्रपाउसिअवयं अत्थाणि P पाओसिअं च अत्थाणि. 24) Pom. य hefore पढियं. 25) P वहाड मगञ्जं च मंगञ्जं उथासे पुरिसे 26 > P समुद्रिता सयले महारायपसुहा णिद्वजा ।, J om. च. 28 > P om. रच्छामहार etc. to भूसिजांति. 29 > P वरमूले, J P त्रितिजांति राय- 30 > J सिंगबंडए, P repeats सिंधवंडए नित्यारिजाति, J विवाहिजांति, P त्रेंदावे, J विद्दाहिजांति पट्टीए 31 > P पिंडियोजिसजांति पट्टाडाओ, P कंटशत्तए. 32 ) उ हामोजले, P हलहलाह, P दंसण्णूसव, र पसरम्माणुकंड P पसरसाणुकंडो, P लोय ति-

30

33

1 एतंतराम्म कुमारो वि सह राहणा समारूढो जयकुंजरं पविसिडं समारक्तो अयोजझा-पुरवरीष । ताव व पुरिवंति संवाहं । जयजवानियं वंदिय-जणेणं । पविसंते य कुमारे सन्वो य णयर-णायरियायणे कोडय-रसाक्तमाण-हिक्को पेक्डिं असादत्तो । कमेण य वोलीणो कुमारो रायममां, संपत्तो रायदारं । वोलीणे य कुमारे कि भणिडं समादत्तो आयर-जणो । अधि य ।

धर्म करेह तुरियं जह कर्ज प्रिसीऍ रिहीए। मा हीरह चिंताए ण हो**इ एयं सरस्माण ॥** <sup>6</sup> कुमारो बि रायउछे पेच्छइ परियणं। केरिसं। सबि य। स्जाभिसेय-मंगळ-समुद्द-करणेक्व-वावड-करगां। हियउमाय-हळहळयं बियरंतं परियणं प्रस्थो ॥

\$ ३१७ ) पविद्वी य अत्थाण-संडवं कुमारो, णिसण्णो य णाणा-मणि-किरणुष्ठसंत-बद्ध-सुरचाब-बिदममे कणव
गमहामहंदासणे। णिसण्णस्स य मंगल-पुन्नयं जयजया-सद्द-पूरमाण-महियछं उक्तित्ताहं महाराब-पसुद्देष्टिं महासामंतिहं १

णाणा-मणि-विचित्ताहं कणव-पदम-प्यिद्दाणाहं कोमल-किसलय-सणाहाहं कंचण-मणि-रयण-कछस-संघायाहं । तेष्टिं

जय-जयासद-णिद्धमरं बहिसित्तो कुमारो जोयरज्ञाभिसेयम्मि, जोक्कारिओ य महाराय-दददमम्प्यमुद्देष्टिं। णिसण्णा सद्वे

12 सीहासणस्स पुरओ। भणियं च महाराहणा। 'पुत्त कुमार, पुण्णमंतो अहयं जस्स तुमं पुत्तो। इमाइं च चिर-चितियाहं 12

मणोरहाहं णवरं अज्ञ संपुण्णाहं। ता अज्ञप्यमुद्दं घण-घण्ण-रयय-मोत्तिय-मणि-रवण-जाण-वाहण-पवदण-खेद-कृष्यद-णयर
महाणयर-गाम-गव-तुरय-णरवर-रह-सय-सहस्सुद्दामं तुज्झ दे रज्ञभरं दिण्णं। अहं पुण घम्माधम्म-णिक्ष्वणस्यं कं पि

16 कालंतरं अच्छिजण पच्छा कायस्यं काहामो' ति। कुमारो वि एवं भणिओ सिवणयं उद्विजण णिविष्ठो राहणो 15

चक्रण-जुवले 'महापसाओ' ति भणिय, 'जं च महाराओ आणवेद्दं तं अवस्सं मण् कायस्वं ति। दंसिया कुच्छ्यमाला
गुरुवणस्स । कक्षो पणामो। अभिणंदिया तेहिं। एवं च अवरोप्पर-वयण-कमलावलोयणा-सिणेह-पहरिस-णिदभराणं

18 वश्वह कालो, वोलेंनि दिवहा। अण्णिम्म दिणे राहणा भणियं। 'पुत्त कुमार, णिस्पणेस्।

जं किंचि एत्य लोए सुई व असुई व कस्मइ णरस्स । तं अप्यण बिय कयं सुहमसुई वा पुराकम्मं ॥ मा हो जूरह पुरिसा असंपदंतेसु बिहव-सारेसु । जं ण कयं पदमं चिय कत्तो तं वाम-रुक्सेहिं ॥

21 ता जब सुद्देण कर्ज इह जम्मे कुणह आयरं धम्मे । कारण-रहियं कर्ज ण होइ जम्मे वि लोगिम्म ॥ 21 तको कुमार, इमं णाऊण धम्मे आयरो कायच्यो । कालो य एम ममं धम्मस्स, ता तं चेय करिस्सं' ति । कुमारेण भणियं । 'ताय, जं तए समाणतं तं सम्बं तहा, सुंदरो य एम धम्म-कम्म-करण-णिच्छओ, एकं पुण विण्णवेमि 'सो धम्मो जत्थ 24 सफळ-किलेसो हवइ' ति । राहणा मणियं । 'कुमार, बहुए धम्मा, ताणं तो जो चेय एको समादत्तो मो चेय सुंदरो' ति । 24

§ ३१८) कुमारेण भणियं 'ताय, मा एवं भाणबेह, ज सच्वो धम्मो समो होह'। तेण भणियं 'कुमार, जणु सच्वो धम्मो समो चेय'। तेण भणियं 'देव, विष्णवेमि। अवि य।

27 किं पुहर्द्देष्ट्रं गहंदा होति समा गयवरेहिँ अवरेहिं। अहब तुरया तुरंगेहिँ पन्त्रया पन्यय-वरेहिं॥ किं पुरिसा पुरिसेहिं अहबा तियसा ह्वंति तियसेहिं। किं धम्मेहिँ वि धम्मा सरिसा हु हवंति कोयिमा॥ जह एयाण विसेसी अरिथ महैतो जणण उवकड़ो। तह धम्माण विसेसी अह केण वि देव उवकड़ो॥' 30 णरिंदेण मणियं।

'ज**ह मरि**य को**ह धम्मो वस्यरओ एत्य सञ्च-धम्माणं । ता कीस** सन्व-छोओ एक्किम्म ण लग्गए एसो ॥' हुमारेण भणियं ।

'जह एको जरणाहो सम्ब-जजेहिं पि सेविको होजा। घम्मो वि होजा एको सम्बेहि मि सेविको लोए॥ पेष्छंता जरवसहं संवंते गाम-सामियं के वि । संति परमत्थ-रहिया अण्णाण-भयाउरा पुरिसा॥ एवं एए मुढा पुरको संते वि घम्म-सारम्मि । तं काउं असमत्था अहव विवेगो ज ताण इमो॥

<sup>1)</sup> P एत्थतरे कुमारो, P अउउद्धा, P त्राइं for संखाई. 2) उ बिदे अर्णण, उ रहसाकरमाण, P कम्मेण.
3) P om. य, P रायमणी, P om. संपत्ती रायदारं, P बीलेणी कुमारे, P भणियं, P णयरजणो. 5) P जयदहर्यं, J एरिसीय.
7) उ हिअयुगाय, P हिअउगामहरू दे विर्यंत. 8) P om. य after पविद्वो. 9) P महामहिंदासणे, J ज्यमुद्दे ि. 10) P पउमपहाणाई कोमले किंसवरू. 11) P अतिसित्ती, J जीअरजा P जुयरजा, P जोकास्था, J om. य, P य मेहराबर, J ए उमपहाणाई कोमले किंसवरू. 11) P अतिसित्ती, J जीअरजा P जुयरजा, P जोकास्था, J om. य, P य मेहराबर, J ए रवण for रवय, P ज्यस्ता, 14) P om. जरतर, J सहस्तुह्मं, J om. दे, P रज्जहरं दिव्यं 1. 15) P om. ति. 16) म भणियं, P महाराहणो आणवेद, P अवस्त. 17) मुक्कस्त, J अहिणदिजा, P अवसंप्रवरोप्यत्वरण- 18) म सिज्ञ किंगे पश्चा किंगे कि

33

<sup>1</sup> तेण भणियं 'कुमार, कहं पुण भग्नस्स बरावश्सणं कविस्तकह्'ित । कुमारेज भणिवं 'देव, कलेज' । जरबङ्गा भणिवं <sup>1</sup> 'कुमार,

- उपस्यस्य गुजाण-स्वत्स्यस्य को एत्व बावबो होइ । कि उवमार्ण महवा वि मागमो फळ-उवेक्साए ॥ प्रस्यक्षं धम्म-फळं म म दीसङ् जेण होइ पर-छोए। पश्चकं प्रत्य ण वा तत्थ कहं होइ अगुजाणं ॥ उनमाणं दूरे विय महवा कि मणह मागम-प्रमाणं । धम्मागमा सम विय सफला सन्वे वि लोगिमः ॥
- 6 ता कथ्य मणं कृषिमो कल्प व सफलो ति होहिइ किलेसो । कत्य व मोक्सं सोक्सं इय घोलइ मजह हियबं ति ॥ कुमारेण भणियं 'ताव देव को उदाबो' । शहणा भणियं 'पृक्को परं उदाबो ।

पुच्छिजाउ को वि भरो पंडिय-पितओ जयस्मि सिक्यहो । को एत्य घरमा-सारो जत्यम्हे आवरं करिमो ॥ ९ कुमारेण भणियं । 'देव,

को एत्य कि वियाणह वह जाजह राव-दोस-वस-मूढो । अञ्जह परमत्य-गई अञ्जह पुरिसो वियप्पेह ॥ ईसाऍ मच्छरेणं सपक्कराएण पंडिषप्पाणो । अलियं पि भर्जति गरा घम्माघम्मं ण पेच्छति ॥

12 § ३१९ ) जरवरेण अभिषं 'एवं वयस्थिए दुमामे तत्त-परिणामे को उण उवाओ अविस्सह' ति । कुमारेण 12 अणियं 'देव,

एको परं उवाको मह हिवए फुरह णिब-संणिहिको । परमत्थो तेण इसो जज्जह धरमस्य प्रबन्धं ॥ इक्लागु-वंस-प्रभवा जर-वसभा के वर्णत-संखिद्धा । जिन्दाजमणुष्पत्ता इह धरमं कं पि काऊण ॥ भाराहिऊण देविं मंगल-पुष्यं तकेण विजयुण । पुष्धिज्जड कुल-धरमो को वरह परंपरायांको ॥ एवं कयस्मि जं क्वि तीए कुलदेवयाएँ बाह्यं । सो चेय अस्ह धरमो बहुणा किं एत्य भिण्ण ॥

16 इमं पिडवण्णं राइणा भणियं च। 'साहु कुमार, सुंदरं तए संखत्तं, ता णिष्वियारं इमं चेय कायव्वं' ति भणमाणो 18 समुद्धियो राया, कायव्वं काउमाढसो । तथो अण्णस्म दियहे असेसाए गंथ-कुसुम-बल्ल-पहुंच-सामग्नीए पिडिटो देवहर्गं राया । तत्थ य जहारुहं पूहुऊण देवे देवीको य पुणो थुणिऊण समाढसो । अबि य ।

21 जय विजय जयंति जए जयाहि अवराइए जय कुमारि । जय अने अंगाले गाले जय ते पिए रूच्छी ॥ ध इस्लागु-गरवराणं को कुछ-धम्मो पुराण-पुरिसाण । साहिज्जड मज्झ इमं भहवा बज्झा तुमं चेय ॥ इमं च भणिकण गरवई णिसण्णो कुस-सत्थरे, ठिओ एकमहोरत्तं । दुइय-राईए य मज्झिम-जामे उद्घाइया थ आगासयले वाया ।

भो भो णरवर-वसभा जह कजं तुम्ह धम्म-सारेण। ता गेण्हसु कुळ-धम्मं इक्सागूणं इमं पुष्वं॥ इमं च भणंतीए समिष्ययं कणय-सिळायळं णरिंदस्य कुळसिरीए। तं च पाषिकण विदक्षे रावा जाव पुरश्रो पेच्छह् 27 कणय-तिळायळं। तं च केरिसं। बाबि य।

लिख ज्वेल्लिर-मसा-वण्णय-पहुंत-परितया-णिवहं। बंभी-लिबीऍ लिहिबं मरगय-स्वय-पूरिबं पुरको ॥ तं च दहूण हरिस-वस-समुच्छलंत-रोमंचेण सहाविको कुमारो अणिको य । 'पुत्त कुमार, एसो दिण्णो कुल देवबाए अम्हाण 30 कुलघरमो, ता णिरूवेउं वाएसु इमं' ति । कुमारेण वि 'जहाजवेसि' ति मणमाणेण धूव-बल्लि-कुसुमक्कणं काऊण सविणयं 30 भत्तीए वाइउं पयत्तं।

§ ३२० ) **किं च** तस्य लिहियं । अवि य । क्<del>या-विक्रांति-प्राणस्य संपद्मा चरण-चारणं चेय</del> । मोक्स्स्स साधवाई सवल-सहाणं

वृंसण-विसुद्धि-णाणस्स संपद्मा चरण-धारणं चेय । मोक्खस्स साधवाई सवल-सुद्दाणं च मूलाई ॥ जत्थ ण हम्मइ जीवो संतुहो शियय-जोणि-वासेण । ण य अलियं मंतिजाइ जियाण पीडावरं हियए ॥

1 > P कह पण धम्मवरावरवर्त्तणं, P om. ति. 3 > J पत्तवरवाउमाण पमाणवउक्कसरस, J om. ति. 4 > P om. त.
5 > P वि मणंति for कि मणह, P सफलो, J लोअम्म. 6 > P होहिनि, P हियएंति. 7 > J तह वि for ताव, J पर for पर.
8 > P पुच्छिज्जह, J कोह णरो, P सविभदो. 10 > J परमस्था-, P नाती. 11 > J पंडिअप्पाणा 12 > P णरवहणा for णरवरेण,
P एवं विश्वय, P परिणामो, J को उण. 14 > P एको महिहरपकाो यर फुरह, J सणिणहिओ P सिंबिहों. 15 > P पमावा णरवसहा,
J किव अणंत- for केवणंत, P संखेजा for संखिजा, P धम्मं कि पि. 18 > P om. च, P om. चेव. 19 > J om. ग्व, J प्यहेंव
P -पतीव. 20 > P om. य after तत्य, P om. पुणो युणिकण etc. to को बुल्धम्मों. 21 > J जर जायाहि अवराहेंप.
22 > P कड्झं for बज्झा, P च for चेय. 23 > P om. इमं च, P om. णरवई, P णिवण्णा for णिमण्णो, P adds परती
before कुस, P दिजो, J दहअ य राहेंप मज्ज्ञिमाओ उद्धाया. 25 > J चसहा, P कज, J जुल्धम्मों, P इक्खागुल्लाइयं पुन्वं.
26 > J भणंतीय, P om. पुरको. 27 > P om. तं च केरिसं. 28 > P मत्तावण्णपयदंतिपत्तिया-, J वंभीलिवाप, P पूरित for
पूरियं. 29 > P हरिसवसुच्छलंत-, P कुल्देवता अन्हाण. 30 > P णिक्तेह, P वाएसुद्ध इमं ति। कुमारो वि, P भणमाणो,
J कुसममक्षणं. 31 > P प्यत्ती।. 32 > P लिहतं. 33 > P विश्वदः, P साहणाई स्वणसुहाणं. 34 > P ले हंमह, P पीडाकरं.

3

9

ग य घेटपई अदिग्णं सरिसं जीएण कस्सइ जणस्स । दूरेण जल्य महिला विकास अधिय-अकृषं व ॥ अत्यो जत्य चहजह अणत्य-मूलं जयस्मि सवलस्मि । ण य भुजह राईए जियाण मा होज विणिवाको ॥ तं णहवर गेण्ह तुमं धन्मं वह होइ जत्य वेरगते । परियाणसु पुरुद्-जिए जलम्म और्य ति सण्योस ॥ अभिकाणले सजीए परिवज्ञ वणस्सहं पि जीवं ति । छविन्तजह जत्य जिलो सरिसेंदिय-मेन्त-वासारो ॥ अलस-किमिया दुइंदी विवीलियाई य होंति तेइंदी । अमराई चडरिंदी मण्णसु सेसा य पंचेंदी ॥ णर-पस-देव-दहते सब्वे मण्णेसु बंधवे आसि । सन्वे वि मए सरिसा सुहं च इच्छंति सब्वे वि ॥ णासंति दुक्त-मीरू दुक्ताविज्ञंति सत्थ-पउरेहिं । सन्वाण होइ दुक्तं दुव्ययण-विसेण हिरायरिम ॥ सन्वाण भारि मित्तं भहुयं सन्वाण बंधवो भारि । सन्वे वि बंधवा मे सन्वे वि हवंति मिसाई ॥ इय एवं परमत्थे कह पहरिजाउ जियस्स दहिमा । अत्ताण-णिव्विसेसे मुद्रा पहरित जीयिमा ॥ जं जं पेच्छिति जीयं संसारे दुक्ल-सोय-भय-किलियं। तं तं मण्णसु णरवर भासि अहं एरिसो चेय ॥ जं जं जयम्मि जीवं ऐच्छिसि सिरि-विहव-मय-मउम्मत्तं । तं तं मण्णस् णरवर एरिसओ आसि अहयं पि ॥ जीएस कणस मेति गुणवंते कुणस भायरं घीर । कुणस दयं दीण-मणे कुणस उर्वेक्खं च गन्वियए ॥ 12 असमंजरोस कायं वायमसब्भेस रंभ वयणेसु । रंभसु मणं भयजे पसरंतं सन्व-दृग्वेसु ॥ काएण कणह किरियं पढस य वायाए धन्म-सत्याइं । भावेस भावणाश्री भावेण य भाव-संजुत्ती ॥ कुणस तबं सविसन्तो इंटिय-सत्तं णिहंस भय-रहिमा । कोविम्म कुणह खंति भसुई चितेस कामिमा ॥ 15 माणिम होस पणओ माया-ठाणिम अजनं कृणस् । लोहं च अलोहेणं जिण मोहं णाण-पहराहिं ॥ बच्छस संजम-जिमको सीलं कह सेव णिग्मलं लोए। मा बीरियं णिगृहसु कुण कायव्वं जयं भणियं ॥ मा कुणस पाग-किरियं भिनलं भमिऊण संजस विहीए। मा अच्छस णिवितो सज्ज्ञाए होस विश्वतो ॥ 18 णिज्ञ्रीण-पाव-पंको भवगय-मोहो पणट्र-मिच्छसो । लोयालोय-पयासो समुगाश्रो जस्स णाण-रवी ॥ संभिष्णं सो पेच्छइ लोयमलोयं च सन्वजो सन्वं। तं णिय जं ण पासइ भूतं भन्वं भविरसं च ॥ 21 सो य भगवं कि भण्णह । 21 तित्ययरी लीय-गुरू सञ्चण्णू केवली जिणो अरहा । सुगमी सिद्धो बुद्धो पारगमी बीयरागी य ॥ सो अप्पा परमप्पा सहमो य णिरंजणो य सो चेव । अन्वत्तो अच्छेजो अन्मेजी अन्यको परमो ॥ जं जं सो परमप्पा किंचि समाइसइ अमय-गीसंदं। तं तं पत्तिय जरवर तेण व जे दिक्षिया पुरिसा ॥ 24 अलियं भयाणमाणो भणड णरो भह व राग-दोसचो । कह सो भणेज अलियं भय-मय-रागेहिँ जो रहिओ ॥ तम्हा णरवर सम्बायरेण पडिवज्ज सामियं देवं । जं किंचि तेण मणियं तं तं भावेण पडिवज्ज ॥ सुहमो सरीर-मेत्तो भणादिमं अक्सओ व भोत्तादी । णाण-किरियाहि मुच्चइ एरिस-रूबो जहिं अच्या ॥ 27 एमो जरवर धम्मो मोक्स-फलो सञ्ब-सोक्स-मूलं च । इक्सागू-पुरिसाणं एसो श्विय होड कुल-धम्मो ॥

प्यं अवसम्मंता परवर परयस्मि जंति घोरम्मि । एयं काउम पुणी अक्खय-मोक्खाईँ पानंति ॥ 🐧 ३२१ ) एवं च पटिए इमन्मि धम्मे णरवहणा भणियं। 'अहो अणुगितहीया अम्हे भयवईण् कुरुदेवयाण् । ता संदरी एस धम्मी, ण एत्थ संदेही । एवं पुण ण-वाणिजङ् केरिसा ते धम्म-पुरिसा जाण पुरिसी धम्मी' ति । इसारेण 33 भणियं 'देव, जे केइ धम्मिय-पुरिसा दीसंति ताणं चेय दिक्खं घेकूण कीरए एस धम्मो' ति । राइणा भणियं 'कुमार, मा 53

जं जं एत्थ णिरुत्तं तं तं णरणाह जाण सारं ति । एएण विरहियं पुण जाण विहन्मं कहन्मं च ॥

<sup>1)</sup> P बेप्पइ, P जियस्स for जणस्म, P जलण for जल्चिय. 2) P वह for चहजाई, P जलंमि for जयम्मि, P भुज्जति रातीए. 3 > P धंमं जह होइ, P repeats जद होइ, P हइ जए for पुत्र जिए, J पीअं for जीयं. 4 > P मुजीए for सजीर. P जीवं पि I, P फरिसेहियमेकशवारोः 5 > P अलसा-, P दिइंदी for दुईदी, J om. पिवीलियाय होति तेईदी I, P पिवीलियाती, P भमगती चडरेंदी, P पंचिंदी. 6) P अन्ते नि for सन्ते नि, P सा for सिंसा. 7) P दुलानिकंति, P पहरेहि, J निसेद for निसेण. 9) P पहरिज्ञह. 10) P adds न after अहं. 11) P जीने for जीनं, J मपुमत्तं. 12) P मित्तं for मेर्ति, J गुणभंते, १ कुणमु अनेक्लं 13 > १ वादमसत्तेमु, र वाद्य, १ मञ्जेसु for सञ्जरकोसु. 14 > १ भाएसु भावणाओः 15 > १ इंदियसे तुं, J ि सुंभ P पे हंभ, P संती अमृति, P देहंसि for कामिम. 16 > P मायंसि for माणिम्म. 18 > P पान for पाग, P णिव्यिक्ती for णिवितो, P आउसी for विविधसी. 19 > P णिव्ह्साण, P कीगालोग. 20 > P पेच्छ लोगमलोगं, J सब्बती, P पेच्छं for सन्वं, उ जण्ण पामित भोत्तुं सन्वं, P भूनसन्वं 22 ) उ सुगतो णिद्धो, उ बीतरागो. 23 ) उ अप्पा वरमप्पा, उ चेख । उ सन्वत्तो for अव्वत्तो, P अमेजओ, उ अक्खरो परमो 25 > उ त्वरोसत्तो, उ मनमय, P भयममरोगेहि. 27 > P अणाहमं, उ अक्ययमोत्तादी , J किरियादी, P adds मुख्या before अप्या. 28 > Jom. च. 29 > J शिहित्तं for शिहत्तं. 31 > P भववतीय. 32) P इमं for एवं, P एसी for एरिसी. 33) P दिनखा, J कीरज, P om. मा.

| _                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| । एवं मण । जानाविद्-किंग-वेस-घारिजो धन्मपुरिसा परिवसंति पुदर्द-तले । ते व सच्चे मर्जति 'बम्हं च ठ धन्मो      | 1  |
| सुंदरो,' अन्मो वि मणह 'अर्म्ह च उ धन्मो,' अन्मो वि 'अर्म्ह च उ' ति । एवं च ठिए इस्स सर्हासो इस्स वा          |    |
| 3 ज व' ति । कुमारेण भणिवं 'ताय, जह एवं ता एको मात्य उवाको । जो कोइ पुहुईए घरम-पुरिसो सो सब्बो पडहएण          | 3  |
| बाबोसिजङ् जहा, राया धन्मं परिवजङ् जं चेय सुंदरं, ता सन्वे धन्म-पुरिसा पद्यक्वीहवंतु, साहेतु य अप्पणो धन्माइं |    |
| जेण जं सुंदरं तं गेण्डइ ति । पुणो देव, साहिए सबले धन्म-वित्यरे जो चेव एयस्स दिण्णस्स गृतवाए विवारिजंतो       |    |
| 6 घडीडिइ, तिम चेप बायरं काळण दिनसं पडिवजीहामों ति । राइणा भिणयं 'एवं जह परं पाविज्ञह विसेसी ति । ता          |    |
| बाणवेसु पडिहारं जहा पाढिहयं सहावेसु । माएसाणंतरं च समाजतो पढिहारो, संपत्तो पाढिहबो, समाइद्रो राष्ट्रणा जहा   |    |
| इमिणा व अत्येण घोसेसु सध्व-णवर-चबरेसु पढहवं' ति । तबो 'जहाणवेह' ति सणमाणो णिगाओ पाडहिको बोसिड                |    |
| 9 च पयत्तो । कत्य । अवि य ।                                                                                  | ۵  |
| सिंगाडय-गोडर-चचरेसु पंयेसु हट-मग्गेसु । घर-मड-देवडलेसुं भाराम-पवा-तलापसुं ॥                                  | •  |
| किं च बोसिउं पयत्तो । मवि य ।                                                                                |    |
| 12 जो जं जाणह धम्मं सो तं साहेउ मज णरवहणो। जो तत्थ सुंदरवरो तं चिय राया पविजिहिह ॥                           |    |
| एवं च जोसेंतेण 'ढं ढं ढं दं' ति अप्कालिया दका । किं च भणिउं पयत्ता । अवि य ।                                 | 12 |
| अप्कालिया वि दक्का छजीव-णिकाय-रक्खणं धन्मो । जीव-द्या-दम-राहेश्रो दं दं दं ते वाहरह ॥                        |    |
| 15 तको इमं च घोसिजंतं तिय-चडक चक्रर-महापहेसु सोडण सब्बे धम्म-पुरिसा संभेता मिलिया णियएसु धम्म-विसेस-         | 15 |
| संवेस बदरोप्परं च भणिउं पयत्ता। मि य ।                                                                       |    |
| भो भो सहधम्मयरा वचह साहेह राइणो धम्मं । धम्मम्मि पुहड्णाहो पडिबुज्ज्ञह किं ण पज्जत्तं ॥                      |    |
| 18 एवं च अवरोप्परं मंतिकण जे जत्थ णिगाए ससिइंत-कुसला ते ससुद्रिया धम्मिय-पुरिसा, संपत्ता रायमंदिरं। राया     | 18 |
| वि णिक्खंतो बाहिरोवत्थाण-मंदवं विद्वो सम्वेहिं जहाभिरूव-दंसणीयासीसा-पणाम-संभासणेहिं। णिव्विद्वा य णिवएस्     |    |
| कामणेसु । भणिया य राहणा 'भो भो धन्मिय-पुरिसा, गहिबत्था तुम्हे अम्हाभिप्पायस्य । ता भणह कमेण असणो             |    |
| 21 हिययाभिरुहुए धम्म-विसेसे ।'                                                                               | 21 |
| § ३२२ ) एवं च भणिया समाणा परिवाहीए साहिउं पथता । एक्केण भणियं । अवि य ।                                      |    |
| जीवो खण-मंगिल्लो भचेवणा तरुवरा जगमणिषं । जिन्दाणं पि भभावो धम्मो भम्हाण गरणाह ॥                              |    |
| 24 राष्ट्रणा चितियं ।                                                                                        | 24 |
| जीवो भणाइ-णिहणो सचेवणा तरुवरा वि मह लिहिया। मोन्स्रो सासय-ठाणं भह दूरं विहडए एयं ॥                           |    |
| भण्णेण भणियं ।                                                                                               |    |
| सन्व-ताओ अह जीवो मुच्चइ पयईए झाण-जोएहिं। पुहइ-जळ-सोय-सुद्धो एस तिदंडीण धम्मवरो ॥                             | 27 |
| राहणा भणियं ।                                                                                                |    |
| सम्ब-गभो जह अप्पा को झाणं कुणह तत्थ सोयं वा । पुहह-जलाउ सजीवा ते मारेउं कहं सुद्री ॥                         |    |
| 30 भण्णेण मणियं ।                                                                                            | 30 |
| सब्द-गक्षो हृह क्षप्पा ण कुणह् पयडीए बज्जए णवरं । जोगब्भासा मुक्को हृह चैय णिरंजणो होह ॥                     |    |
| राइणा चिंतियं।                                                                                               |    |
| 33 अप्या सरीर-मेस्रो जिय-कम्मे कुणह् बज्झए तेजं। सम्ब-गए कह जोमो विवरीयं वहुए एयं॥                           | 35 |
| भवनेण भनियं ।                                                                                                |    |

1) P भगह for भग, J विसेस for वेस, P पारिवसंति पृह्वीयंदे ।. 2) J om. धम्मो before अण्गो, P adds मणह before अम्सं, P सरहामि. 4) P वोसिज्जह for आयों, P adds तं गण्हह for ता, J होंतु for हवंतु, J यप्पणो. 5) P om. जं, P तस्स धम्मस्स for एयस्स. 6) J महीहिति P ण वाही ति, J दिक्खं पवजीहामो, P राहण भणियं, J एयं, J पाविज्ञ विसेसो. 7) P om. संपत्तो पाहिष्ठ शो. 8) J हमम्मिणा for हमिणा, J णस्य for णयर, P पहिह्दं, P जहाणवेहिः 10) P सिंघादगोउरवबरे पर्थेसु हहमयेसु ।. 11) J प्रयं. 12) P धम्मे, P साहेड, P ता for जो, J किय for विय, J परिज्ञिहिति P परिव जिहि ति. 13) P om. च, P om. ति, P भणिउं. 14) P दक्का जिण्णवम्मो सुंदरी ति लोगीम । अन्ने उण जे धम्मा ढं eto. 15) P घोसिज्जंति तिय., P वबरेसु महाँ, P णिययंभम्मः 16) J सामेसु for संबेसु, P भणियं, P om. अवि यः 17) J णाहो पहिवज्जह किण्ण पञ्चजी ॥ 18) P जत्य णिकाएसु सिद्धंति कुसला. 19) P वात्रिरअत्थाणः, J दंसणीया । सीसाँ, J पिविट्ठाय णिआएसु, P णियए आसणेसु. 20) प्रदुक्ते for तुम्हे, P om. ता. 21) P हिययाहिसहए धम्मं. 22) P om. च, P साहिओं. 23) प्रेज्वाणं. 25) P त्वयणा for सचयणा, J तत्वयरा, P मोक्तवसास्य हुणं. 26) प्र om. अण्णेण भणियं। सन्वगओ अहजीवो etc. ending with कहं सुद्धी॥. 27) P प्रवह्मउद्धाणः. 29) P सोयञ्जा. 30) P om. अण्णेण भणियं। किंदिन कहं सुद्धी॥) सन्वगओ इह etc. ending with वहुए एवं॥. 33) प्रतं। for एवं॥. 35) P सुरो for परो.

पुक्को विय परमप्पा मृए भूयन्मि बहुए णियवं । णिक्वाणिब-विरहिको अणाइ-णिहणो परो पुरिस्रो ॥

| <ol> <li>वह वृक्को विश्व अप्या कह सुह-दुक्ताहँ भिण्ण-स्वाई। पृक्केण दुक्तिएणं सन्वे ते दुक्तिया होंतु॥</li> <li>अल्पेल भणियं।</li> </ol> | 1   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अरुपान भागय ।<br>3 अन्यानारं दिजह पसुधी मारिजए व मंतेष्टिं । माई-पिइस्स सेर्ह गी-मेहो वा फुढो धन्मी ॥                                    | 8   |
| राहणा चितियं।                                                                                                                            |     |
| जं दिष्णइ तं सारं जं पुण मारिजाए पसू गो वा । तमधम्मं मह लिहियं देवीए पष्टए सन्वं ॥<br><sup>6</sup> अच्चेण भणियं ।                        | 8   |
| काय-बलि-वइस-देवो कीरइ जलममा खिष्यए अण्यं। सुष्पीया होति सुरा ते तुद्वा देंति सम्मं तु ॥                                                  |     |
| राहणा चितियं।<br><sup>9</sup> को जेच्छह काय-बर्लि जं पुण जकणिम सिप्यण् असं। तं तस्स होह भण्णस्स वा वि एवं ण-थाणामो ॥                     | 9   |
| भण्नेण भणियं ।                                                                                                                           |     |
| बहुद्धण सब्ब-संगं वणस्मि गंतूण वक्कल-णियत्थो । कंद-फल-कुसुम-भक्खो जह ता धम्मो रिसी तेण ॥<br>12 राहणा चितियं ।                            | 12  |
| सारो जह णीसंगो जं पुण कंदप्कलाई शुंजंति । एसो जीव-णिकाभो जीव-दवा वहुए धरुमो ॥<br>भक्कोण मणियं ।                                          |     |
| 15 दिज्जह बंभण-समणे विद्वले दीणे य दुविलाए किंखि। गुरु-पूबणं पि कीरह सारो धम्माण गिहि-धम्मो ॥ णरवहणा चिंतियं।                            | 15  |
| जं दाणं तं विद्वं भणंत-घानो ण पेष्छइ धरम्मि । एमो विश्वइ बार्क शुक्कइ हस्विस्स कंडेण ॥<br>18 भण्णेण भणिवं।                               | 18  |
| भक्खाभक्खाण समं गम्मागम्माण अतरं मिथ । अदैत-वाव-भणिको धन्मो अम्हाण णिक्खुदो ॥                                                            |     |
| राहण चितियं ।                                                                                                                            |     |
| 21                                                                                                                                       | 21  |
| विष्णप्पति देव फुढं पंच-पवित्तेहिं कासण-विहीय । सहहत-वाय-भणिको धम्मो अम्हाण जिक्खुहो ॥                                                   |     |
| 24 राष्ट्रणा चिंतियं ।                                                                                                                   | 24  |
| कोमसहारे जिहिंमदियस्स मणुकूकमासणं फंसे । धम्माको इंदिय-णिगाहेण एसो वि धम्मो ति ॥                                                         |     |
| मण्णेण भणियं ।                                                                                                                           | ()P |
| श्र धन्मिट्टयस्य दिख्यइ णियय-कळतं पि मत्तणो देहं । तारेइ सो तस्तो मकाबु-सिरसो भव-समुद्दं ॥<br>राइणा भणियं ।                              | 27  |
| जइ भुंजह कह व मुणी मह ण मुणी किं च तस्स दिण्लेण। भारोविया सिलोवरि किं तरह सिला जले गहिरे                                                 | tn  |
| 80 <b>अ</b> ण्णेण भणियं ।                                                                                                                | 30  |
| जो कुणह् साहस-बर्क सत्तं <b>धवरूंबिकण जरणाह् ।</b> तस्स किर हो <b>ड् सुगाई मह अम्मो ए</b> स पढिहाह् ॥<br>राहणा चिंतियं ।                 |     |
| 33 वेय-धुईसु विरुद्धो अप्यवद्दो जिदिओ य विसुदेहिं। जह तस्य होइ सुगई किसं पि अमयं भवेज्ञासु ॥ अण्णेण भिण्यं।                              | 33  |
| भण्याय माणय !<br>गंतूण गिरि-वरेसुं भत्तामं सुंचण महामीरो । सो होइ एत्य धम्मो भवता जो गुरगुरूं धरष्ट ॥                                    |     |
| अत्याहणा चितियं ।                                                                                                                        | 36  |

<sup>1)</sup> म तिष्ण for मिण्ण, उ होति ॥. 3) म मारिकाएहिं मंतिहिं।, म पुड़ो धमो ॥. 4) म वि मणियं for वितियं. 5) उ मारिकाई, म एयं चिलायकं एस विहंमो जए जाको ॥ for the second line तमध्रमं etc. 7) उ वैस for बद्दस, उ सुप्पीता म सुगीया, उ देंतु. 9) म repeats की नेच्छर, म जं पुण लोगोंग विक्खवे भरों। तं तस्स तस्स ण वेषवाण छारो पदं हत्वे ॥. 13) म एसो जीवाण वही कह कीरओ कुच्छिओ धम्मो ॥ for the second line. 15) म दिख्यो, म स्मण, म पूष्णं पि, उ पिह्यमों. 17) उ नातो म नातो, म क्षीरण कंडियं ॥ omits अण्णेण भणियं। मक्खा etc. ending with पृष्ट्य लिहियं ॥. 19) उ अदेतवात 21) उ, after किहियं॥, omits अण्णेण भणियं। विष्णप्यसि etc. ending with धम्मो ति. 23) म विण्यसि, म वातभणितो, म णिखुदों. 27) म सिर्स 29) म कह व मुंणी, उ व मुणी विंव तस्स, म सिलोबरि, म सिलाबरें. 31) उ सामस for साहस, म सुणती. 33) म जलगं जलं च जीय तस्स वही अप्यवाहओ प्ररिसो for the fiirst line वेबसुईसु etc. म सुगती, म अपवं हवेब्बासु. 35) म सुरविगिरि for गिरिवरेसुं, उ महावीरो, म गुम्मलं.

| अत्ताणं मारेंतो पावइ कुनई जिल्लो सराय-मणो । एवं वामस-मरणं गुग्गुळ-धर्माइयं सर्वं ॥<br>अव्येण भणियं ।                                   | 1  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3 साणे कृद-तळाए बंघह वावीओं देह य पवाओ । सो एत्य धन्म-पुरिसो करवर बर्म्स ठिओ हिचए ॥                                                    | 8  |
| राष्ट्रणा चितियं ।<br>पुदर्श-जरू-जरूणानिरू-मणस्सर्दे तह य जंगमे जीवे । मार्रेतस्स वि धम्मो हवेज जह सीयको जरूणो ॥                       |    |
| ६ अण्णेण भणियं ।<br>गंता-जरूम्मि ण्हाओ सायर-सरियासु तह व तित्येसु । शुबह मर्छ किर पार्व ता सुद्दो होह श्रम्मेण ॥                       | 6  |
| णरवह्णा चिंतियं ।<br>९     भागीरहि-जल-विच्छालियस्स परिसद्धः कह व कम्मं से । बाहिर-मलावणयणं तं पि हु णिडणं ण जापुजा ॥<br>अण्णेण भणियं । | 9  |
| राईण रायधम्मो वंभण-धम्मो य वंभणाणं तु । वेसाण वेस-धम्मो जियको धम्मो य सुद्दाण ॥<br><sup>12</sup> राहणा चितियं ।                        | •• |
| प्रस्मो जाम सहावो जियय-सहावेसु जेण वर्डति । तेर्ण चिय सो भण्णइ ध्रम्मो ज डणाइ पर-छोजो ॥<br>अञ्जोण भणियं ।                              | 12 |
| 15 णाय-विदत्त-अणेणं जं काराविजंति देव-भवणाई । देवाण पूर्वणं श्रवणं च सी चेय इह धम्मो ॥<br>राष्ट्रणा चिंतियं ।                          | 15 |
| को ण वि इच्छइ पूर्व जं चिय कीरंति देवहरयाई । पृत्यं पुण को देवो कस्स व कीरंतु प्याई ॥<br><sup>18</sup> अण्णेण भणियं ।                  | 18 |
| काऊण पुढवि-पुरिसं <b>ढज्झइ</b> मंतेहिँ जल्थ जं पात्रं । दीविजाइ जेण सुदं सो धम्मो हो <b>इ दिक्</b> लाए ॥<br>राइणा चिंतियं ।            |    |
| 21 पार्व ढज्ज्ञह् मेतिहिँ एत्थ हेऊ व दीसए कोइ। पार्वो तथेण ढज्ज्ञह् ज्ञाण-महम्मीए लिहिय मे ॥<br>अण्योण मणियं।                          | 21 |
| झाणेण होह मोक्सो सो परमण्या वि दीसए तेण । झाणेण होह सम्मं तम्हा झाणं चित्र सुधम्मो ॥<br>24 राहणा चित्रियं ।                            | 94 |
| झाणेण होड् मोक्स्तो सर्व एवं ति ण उण एक्नेण । तव-सील-वियम-मुत्तेण तं च तुब्मेहिँ जो भनियं ॥<br>अण्णेण भणियं ।                          |    |
| <sup>97</sup> पिउ-माइ-गुरुयणिम ष सुरवर-मणुपसु श्रद्दव सन्वेसु । णीयं करेड् विणयं पृसी घरमो जस्वरिंद ॥<br>णस्वङ्गा चिंतियं ।            | 27 |
| जुजह विणओ धम्मो कीरंतो गुरुयणेसु देवेसु । जं पुण पाव-जणस्स वि बह्यारी एस णो जुत्तो ॥<br>30 बण्णेण सणियं ।                              | 30 |
| णवि अध्यि कोइ जीवो ण य परलोओ ण बावि परमध्यो । भुंजह खाह जहिन्छं प्रतिय-मेत्तं खप् सारं ॥<br>राइणा चिंतियं ।                            |    |
| <sup>83</sup> जह णस्थि कोह जीवो को एसो जंपए इमं वयणं । मूढो णस्थिय-वाई एसो वृद्धं पि णवि जोग्गो ॥<br>अण्णेण मणियं ।                    | 88 |
| गो-भूमि-भण्ण-दाणं हरूप्ययाणं च बंभण-जणस्स । जं कीरइ सो भन्मी णरवर मद्द वह्नहो हियए ॥<br>86 णरवङ्णा चिंतियं ।                           | 86 |

<sup>1 &</sup>gt; P जुनाई, J गई for जिओ, P जिओ राइमणो। एयं तामस. 3 > J सणेड for खाणे, J तालाय, J बाबीय, P अ for य P अन्हिंदुओं 5 > J दुविहो त्य होइ धन्मो मोगफलो होइ मोकलधन्मो य! दाणं ता मोकखफलं ता मोगफलो जह जिजाणं ण पीड- वरो॥ for the verse पुद्द जल etc., P repeats जल, P विद्यां 7 > P सारय for सायर, P तो for ता. 9 > J जह होइ सुद्धमायो आराइद हट्टदेवयं परमं। गंगाजलतलयाणं को णु विसेतो भवे तरस॥ for the verse भागीरहिज्य etc., P नकावणयकं तं 11 > P रावाण, J मुद्धाण. 13 > J धन्मे, P णावितियंहाबो, J धन्मद for भण्णह, J उणाय. 15 > P कारविज्यंति, J वे अ. 17 > J एकं for परथं, P को इह for पुण को. 19 > P इह इ for पुढि, P तेण for लेण. 21 > P कोति for कोइ, P सुद्धजलचेलवणो पासंको एस तो रहजो॥ for the line पाबो तवेण etc. 22 > J om. मणियं. 23 > P विशेषते तेण, J आणं for झाणं, J adds सुझ before सुधन्मो, P सुधन्मा. 25 > P जुत्ते for जुत्तेण. 27 > J माउ for माइ, P गुरुअणंमि, J om. य. 29 > J धन्मं, P गुणवस्यु देवेयु, P ज for जं, J अतियारो. 31 > J एस्थ for अत्थ. 32 > P को वि जीवो. 33 > P को पसं जपए, J णित्थबाती, P दहुन्मि विणिजोगो. 35 > J धन्मदाणं P चणदाणं.

| तेष्ठ् इलं कीयहरं पुहरूँ और्य च जीवियं बच्णं । अबुहो देष्ठ हकाई अबुहो खिय गेण्हए ताई ॥<br>अच्छोण अणियं ।                                | 1  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <ul> <li>कुक्सिय-कीर-पर्वता मोएकणं कुजाह-जम्माहं । अण्णत्य होंति सुहिया एसो करुणापरो धम्मो ॥</li> <li>राहुणा चिंतियं ।</li> </ul>       | 8  |
| राइणा चातव ।<br>जो जत्य होइ जंतू संतुद्दो तेण तत्थ सो सम्बो । इच्छइ ण कोइ मिर्रिड सोर्ड पि ण जुजाए एवं ॥<br><sup>6</sup> मण्योण भणिवं । | 6  |
| सङ्ख-सीह-रिच्छा सप्या चीरा य दुहया एए । मारेंति जियाण सए तम्हा ताणे वहे घम्मी ॥<br>राहणा चिंतियं ।                                      |    |
| पार्च । पार्च ।<br>। सब्बो जीवाहारो जीवो लोयस्मि दिट्ट-परिणामो । जह दुहो मारिज्ञह तुमं पि दुहो वहं पार्व ॥<br>अण्णेण भणियं ।            | 9  |
| विह-दुद्ध-गोरसो वा घयं व श्रण्णं व किं पि गाईंणं । मासं पिव मा शुंजउ इय पंडर-भिक्सको धरमो ॥<br>12 राष्ट्रणा चिंतियं ।                   | 12 |
| गो-मासे पढिसेहो एसो वजेइ मंगलं दहियं। खमणय-सीलं रक्खसु मज्ज्ञ विहारेण वि ण कन्नं ॥<br>भाष्मेण मणियं।                                    | 12 |
| 15 को जाणह सो घम्मो जीको वीको व सुक्तिको होजा। जाएज तेण कि वा जं होहिह तं सद्दीहामो ॥ राहणा चितियं।                                     | 15 |
| णजह अणुमाणेणं णाएण वि तेण मोक्ल-कजाई । अण्णाण-मृहयाणं कत्तो धम्मस्स णिप्पत्ती ॥<br>18 अण्णेण भणियं।                                     | 18 |
| जेण सिही चित्तलिए धवले हंसे कए तह म्हे वि । धम्माहम्मे चिंता काहिड् सो अम्ह किं ताए ॥<br>रा <b>इणा</b> चिंतियं ।                        |    |
| 21 कम्मेण सिही चित्तो धवलो हंसो तुमं पि कम्मेण। कीरउ तं चिय कम्मं तस्स य दिन्दो विही णाम॥<br>अण्णोण भणियं।                              | 21 |
| जो होह धम्म-पुरिसो सो श्विय धम्मो पुणो वि धम्म-रबो । जो पुण पाविस्म रक्षो होह पुणो पाव-णिरक्षो सो ॥<br>24 राहणा चितियां ।               | 24 |
| जह एको बिय जीवो धरम-रओ होह सब्व-जरमेसु । ता कीस णस्य-गामी सो बिय सो चेय सगास्मि ॥<br>अण्णेण भणियं ।                                     | 24 |
| 27 जो ईसरेण देण वि धम्माहम्मेसु चोहुओ लोगो । सो श्वेय धम्म-भागी पत्तिय क्षण्णो ण पावेह ॥<br>णस्वहृणा चिंतियं ।                          | 27 |
| को ईसरो ति णाम केण व कजेण चोयणं देह। इट्टाणिट्ट-विवेगो केण व कजेण भण तस्स ॥<br>30 बण्णेण भणियं।                                         | 30 |
| धम्माधम्म-विवेगो कस्सइ पुहवीए होज पुरिसस्स । मृद-परंपर-माला अंधाण व विरहया एसा ॥<br>णरवहणा चिंतियं ।                                    |    |
| 83 धम्माधम्म-विसेसो अवस्स पुरिसस्स कस्स वि जयम्मि । तेण इसे पव्यक्त्या अण्णह को दुक्करं कुणह ॥<br>अण्णेण भणियं ।                        | 33 |
| णाऊण पंचवीसय-पुरिसं जङ्क कुणङ्कं संस-हष्वाभो । तो वि ण लिप्पङ्क पुरिस्रो जलेण जङ्क पंक्रयं सलिले ॥<br>४६ राङ्गा चितियं ।                |    |
|                                                                                                                                         | 33 |

1 > P देह वर्ल जीयहर्ष पृष्ठविजीयं च, P ताई for ताई. 3 > P मो मो प for मोएडजं, P अक्षेत्थ, J करुणो परो, P धमो ॥ 5 > P हो for सो, P सोउ पि ण जुए परं. 6 > P adds पुण before मणियं. 7 > P रिंछा, P नोरा या पए १, J रते १, P मारंति जिण्णसए. 9 > P लोगंमि, P मारिजर तुमं, J तुमं पि दिहो वधं, P पावा for पावं ॥ 11 > P कि पि काईणं, P मुज्जद इय पिंडर्विभक्तवो धंमो. 13 > P वस्तमणय. 15 > P जो for को, J पीहो व्व मुँ, P होज्जा ।, P होहिति तं. 17 > J - मज्जाए for क्रजाइं. 19 > P व्यक्तिलिते, P तहेवे for तहरहे, P धम्मोधम्मे, P काही सो. 20 > P om. राष्ट्रणा चितिय before कम्मेण J चिण्णा for चित्तो, P देवे for दिव्वो. 23 > P जो होधह, P बर्साट धम्मपुरिसो repeats अन्ह कि ताए । कंमेण etc. ending with जो होह धम्मपुरिसो, P om. धम्मो, J होज्ज रओ for धम्मर्भो, P सो उण पावरओ सो होह for जो पुण etc. 25 > P तो for ता, P के for क्षिय. 27 > P धमार्थमें मु, J गाहिओ लोगो for नोहओ लगा, J चेअ, J परिअण्णो P परियणो. 29 > P ईसर चि, J लोम for णामं, J चेअणं for लोयणं, P - विवेजो, P भणंतस्स. 31 > P धम्मपुथम्मविवेओ कस्तन पुहबीय, J नाली for गाला. 33 > P विसउवस्स पुरिसस्स, J व for वि, P दुक्कर जुणह. 35 > P पंचविस्तं, P पंकरमालिले.

| <ol> <li>जाणंती लाइ क्सि कालउँ तेण सी णवि मरेजा। ता जह होजा इसे पि हुण य तं सम्हा हु घनमोर्थ ॥</li> <li>अण्णेण भणियं।</li> </ol> | 1          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 पाणि-बहास्किप-वपणं अदिण्णदाणं च मेहुणं अत्थो । वकेशु त्रको चिय भरहा देवो हमो धम्मो ॥                                           | 8          |
| राहणा चितियं।                                                                                                                    | ·          |
| पावद्वाण-णियसी भरहा देवो विशा-भावो य । लिहियमिम तम्मि धमी घडह इमो णाला संदेहो ॥                                                  |            |
| 6 (६२६) इसं च जान णरवर्ष्ट्र चितिंड समावत्तो तान च ।                                                                             | 6          |
| सम्मत्त-जाणवत्तं मह एसो जरवर्ड् समारुहरू । मारुहरू जस्स कजं पुत्रिर्य जाम-संखेणं ॥                                               | U          |
| तं च मज्झण्ण-संख-सइं सोद्रण णियय-भन्म-क्रम्म-क्ररणिज-वावड-मणेहिं पुरुद्द्याहं दस बि दिमिवहाहं धन्म-पुरिसेहि                      | ŧ i        |
| <sup>9</sup> णरवहणा वि गहिय-सन्व-धम्म-परमत्थेण भणिषा सन्त-धम्म-वाइणो 'वचह तुब्मे, करेह णियव-धम्म-कम्म-किरिया-कछा                 | ρα, 8      |
| त्ति । एवं च भणिया समाणा सब्वे णिययासीसा-सुहका ससुद्विया अत्थाणि-भंडवाओ । साहुणो उण भगवंते राह्                                  | OT1        |
| अभिष् 'भगवं, तुब्सेहिं कत्य एरिसो धम्मो पाविको' ति । साहृहिं भणिवं 'भग्हेहिं सो महाराय, भागमाजो' रि                              | T 1        |
| 12 तेण मणियं 'को सो आगमो' सि । गुरुणा भणियं 'अत्त-वयणं आगमो' ति । राह्न्णा भणियं 'केरिसी अत्तो जस्स वर                           |            |
| भागमो' ति । गुरुणा भणियं ।                                                                                                       | -          |
| 'जो राय-दोस-रहिओ किलेस-मुक्को कलंक-परिश्वीणो । णाणुजोहय-भुयणो सो क्षत्तो होइ णायस्त्रो ॥'                                        |            |
| 15 राइणा भिणयं ।                                                                                                                 | 15         |
| सो देण तुम्ह दिट्टो केण व णिसुओ कहं कहेमाणो । देण पमाणेण हमं घेप्पउ अम्हारिसेहिं पि ॥                                            |            |
| गुरुणा भणियं ।                                                                                                                   |            |
| 18 अम्हेहिँ सो ण दिहो ण य णिसुओ किंचि सो कहेमाणो । आगम-गमण्हिँ पुणो णजाइ इह अस्थि सञ्चण्णू ॥                                     | 18         |
| राइणा भिष्यं ।                                                                                                                   |            |
| जद्द ण णिसुओ कहं तो कह भणिस महागमेण सब्वण्णू । जो ण सुओ ण य दिट्टो कह तं अम्हाण माहेसि ॥                                         |            |
| 2। गुरुणा भणियं ।                                                                                                                | 21         |
| जइ वि ण सुओ ण दिट्टो तहा वि अण्णेहिँ दिट्ट-पुच्चो ति । गुरव-परंपर-माली-क्रमेण एसो महं पत्तो ॥                                    |            |
| जइ तुम्ह इमं रजं पावइ पारंपरेण पुरिसाण । तह अम्ह आगममिणं पावइ जोग्गत्तण-विसेसो ॥                                                 |            |
| 24 राहणा भणियं 'कहं पुण एस सुंदरो नि आगमो णज्जह्'। गुरुणा भणियं।                                                                 | 24         |
| जीवाजीव-जहिंहुएँ य कम्म-फल-पुण्ण-पाव-परिकहणे । पुन्त्रावराविरुद्धो क्षणुहव-पञ्चक्ख-गम्मो थ ॥                                     |            |
| अणुमाण-हेड-जुत्तो जुत्ती-दिट्टंत-भावणा-सारो । अणवज्ज-वित्ति-रइओ तेणेसो भागमो सारो ॥                                              |            |
| 27 राहणा भणियं । 'सुंदरं सुंदरयरं इमं, जइ पुण इमस्स भागमस्य उवएसं जहा-भणियं करेह पुरिसो, ता किं तस्स फ                           | लं 27      |
| हवद्दं ति । गुरुणा भणियं ।                                                                                                       |            |
| सब्वण्णु-वयण-वित्थर-भणिए जो सहहइ सयस्र-भावे । विहि-पडिसंह-णिरूवण-परो य सो भण्णए साहू ॥                                           |            |
| 30    मो तव-संजम-क्षीले काउं विरइं च णाम संपत्तो । णिद्वविय-सञ्च-कम्मो सिद्धिपुरिं पावए अइरा ॥                                   | 30         |
| जन्य ण जरा ण मक् ण वाहिणो णेय सञ्ब-दुक्खाई । सासय-भिव च मोक्खं तं सिद्धिं पावण सहसा ॥                                            |            |
| माहिए भगववा गुरुणा तक्षो किं किं पि अंतोमुहं ससीसुकंपं पहरिस-वस-वियसमाण-त्रयण-कमलेण पलोइकण कुवल                                  | <b>4</b> - |
| 33 चंदं भणियं। 'कुमार, णिरुतं एस सो मोक्ख-धम्मो ति। अवि य।                                                                       | 33         |
| एसी हि मोक्ख-धम्मो धम्माण वि एस सारमो धम्मो । एसो वि देवि-दिण्णो इक्खागूणं च कुल-धम्मो ॥'                                        |            |
| 1 > P विसं तालउर्द तिण सो, P होड for होजा, J इमंमि हु, P तं तंमा कुथरमी य ॥ 3 > P पाण for पाणि, P मेशु                           | णे         |
| अस्थि । 5) ए विशासको स ए उसं पासि  6) ए सरवह चिलियमहत्तो. 7) ए सामव for समात्त. ए सावती, ए क                                     |            |

<sup>1 &</sup>gt; P विसं तालउउं तिण सो, P होड for होज्ज, J दमंमि हु, P तं तंमा कुथमो य ॥ 3 > P पाण for पाणि, P मेहुणे अिथ । 5 > P विरागधमो य, P दमं णिथ 6 > P णरवह विंतिउमादत्तो. 7 > P सामन्न for सम्मत्त, P णरवित, P कर्ज कुक्षियं. 8 > P संखद सोऊण, J om. करणिज्ञ, P om. वि. 10 > J मणिया मन्त्रे, J om. णियया, P अत्याणमंद्रवाउ 11 > P भणियं for भणिए, J om. अन्हेदि सो. 12 > P om. को सो आगमो etc. ending with णायव्यो ॥ राहणा भाणियं ।. 16 > P तुन्हे दिद्वी, J दहं वेप्पह, P अम्हारिसेहिम्म । 18 > J inter. सो & ण, P adds कर्ह before कहेनाणो. 20 > J कहं रे for कहं तो, P भणासि, P सुप for सुओ, P om. य. 22 > P om. सुओ ण, P adds अन्हे before तहा, P गुरुष्म for गुरुष, P एसा महं पत्ता. 23 > J पुरिसेण ।, P आगमेणं for आगमिणं, P जोगत्तण. 24 > P inter. ति & आगमो. 25 > J जहरिथय, J कम्मफलो, P परिकहणा । पुन्वापरा . 26 > P वित्तिरहिओ तेण य सो 27 > P सुंदर्मसुंदर . 29 > P स्वल्ड ते, P जो for सो. 30 > P सीलो काओ विर्यं, P ण for णाम, J संपूर्णो for संपत्तो, P णिटुवियमक्षमो सिदिपुरी. 31 > P णेय दुक्खसन्वाहं ।. 32 > P ससीस्कंपं. 33 > J om. अवि य. 34 > P ह for हि, P adds ति before धम्माण, P एसो देवी दिष्णी.

į

§ ६२४ ) कुमारेण मणियं। विष्णप्यसि देव फुढं जङ्गया हरिश्रो तुरंगमारूढो । देवेण बोहणत्यं इमस्मि भ्रमस्मि णरणाह ॥ दिही रण्णान्म सुनी सीही देवी व पुन्य-संगृह्या । पुन्दं पि एस धम्मी अन्हे काउं गया समा ॥ 3 तेहिँ पुणो मह दिण्णो पुसो धम्मो जिणिदवर-विहिनो । तेहिं चिय पेसविनो कुवलयमालाएँ बोहर्स्य ॥ वक्तेण य णरवर अद्-पहे देव-दाणव-समृहा । विजाहरा य जक्ता दिट्टा मे तत्य धम्मान्मि ॥ जेण य सुपुण कहिया अम्ह पडती गयाण ते देसं । तेण सयं चिय दिद्दी सन्वण्णू पुरुष धम्मस्मि ॥ इंदो वि तयं वंदह हरिसुप्कुक्तंत-लोयण-णिहाओ । स्य-हरणं जस्स करे पेच्छद् बहु-पाव-स्य-हरणं ॥ अण्णं च देव, देवसमानिम दिह्ये सम्हे विय सासि धस्म-तित्थवरो । सस्रिंद-गरिंदाणं भाइसमाणो इमं धरमं ॥ व ते वि सुरा बसुरिंदा वंतर-विजाहरा मणुरसा व । कर-कमल-मडल-सोहा दिट्टा धरमं णिसामेंति ॥ दिद्वा य मए रिलिपो इमरिम धम्मस्मि सोसिय-सरीरा । उप्पाबिकण णाणं सासय-सिर्दि समणुपत्ता ॥ ता सामिष विण्णपसि एसी धम्मी सुधम्म-धम्माण । चृहामणि व्व रेहह चंदी वा सव्व-ताराण ॥ अण्णं च । वर्जिद्-मील-मरगय-प्रशाहरू-रवण-रासि-चंचहवं । पाविजह वर-भवणं णरवर ण उणो हमो धम्मो ॥ 12 12 सम्बंग-लक्सण-सुंह सुहेण पाविजाए महारयणं । भिद्धि-सुह-संपयगरो दुक्खेण इसी इहं धन्मी ॥ पीणुतुंग-पन्नोहर-पिह्रक-निनंनो रसंत-रसिन्छो । होइ महिकाण सत्यो सुहेण ण उणो इमो धम्मो ॥ सुइ-संपय-सय-भरियं सुहेण पाविजाए जए रजं । दुक्लेण एस धम्मो पाविजाइ गरवर विसालो ॥ 15 15 सगानिम वि सुर-भवणे पाविजाइ सयक-भोय-संपत्ती । एसी उप जो धनमो पत्तो पुण्णेहिँ थोबेहिं ॥ तो जरणाह तुमे बिय अरूढुउन्दो इमिम संसारे। लढ़ो णिउजेज इमो संपद्द इह भागरं कुणह ॥' 18 ति भणिप परिवर्णं णरबहणा। 'बहो सबं एयं जं एस दुछहो मग्गो। जेण बरहे परिवर-उत्तिमंगा जाया तहा वि ण 18 उवलक्षो एतियं कालंतरं' ति ।

🖔 ३२५ ) भणियं च णरबद्दणा सप्पणांमं 'भो भो गुरुणो, कत्व पएसे तुम्हाणं भावासो' ति । गुरुमा भणियं 21 'महाराय, बाहिरुजाणे कुपुमहर-णामे चेहचहरे' ति । णरवहणा भणियं । 'वश्वह सद्वाणं, कुणह कायन्वं, पभावाए 21 रयणीए वहं चेहयहरं चेय बागमिस्सामि' ति भणमाणी समुद्रिओ णरवई कुमारो य । साहुणो य भग्मलामाशीसाए क्रभिवद्भिक्षण णिगावा उजाणं णिवय-किरिया-कळावेस् संपलगा । णरवई वि संगाणिकण संगाणिको, पृष्टकण प्रविण्जो, 24 वंदिकण वंदणिको, पेच्छिकण पेच्छणिको, रमिक्रण रमणिको, आउच्छिकाण भाउच्छणिको, काक्रण कायस्त्रे, सक्सिकण 24 भिक्सवन्दे सन्दहा जहा-जुत्तं पुत्त-मित्त-ककत्त-भिच-भड-भोइव-भिर्दि-वंदस्स काउण तभो णिरुविउं पयत्ते भंडावारे जाव अक्खरं पेष्छइ अत्थ-संघायं । तथो किसेएणं पुहइ-परिणासेणं कीरह त्ति, इमेण वि को वि सुहं पावह ति, आदिहा <sup>27</sup> सम्बाहियारिया । 'बहो महापुरिसा, बोसेसु तिय-चडक-चचर-महापहेसु सिंगाडय-णयर-रच्छामुहेसु उज्जाण-देवडल-मह- ३७ तलाय-वावी-बंधेसु । अवि य । तं जहा ।

जो जं मग्गइ वर्ज जीयं मोत्रूण संजम-सहायं । तं तं देह णरवई मग्गिजाउ णिडमयं पुरिसा ॥ <sup>30</sup> एवं च घोसाविजण, दा**जण य**ंज जहाभिरुद्दयं दाणं जणस्स, न्हाय-सुद्द-विलित्त-सुत्रंध-विलेवण-विसेसो सम्बालंकार- 30 रेहिर-सरीरो सुकुसुम-महादाम-मणहरो पूह्य-देवया-विहण्ण-धम्म-रयणो आङ्ढो सिविया-रवणं णरवर्द्द, गंतूण य पयहो । अणेय-मायर-विक्रया-दाविज्ञमाण्याली-पतर-मणोहरो किं-को-१थ इयासेस-गरिंद-लोओ संपत्तो कुसमहरं उजाणं <sup>33</sup> तस्य य अवहुण्णो, पापूस् गंतुं पयत्तो । दिह्नो य तेण सो सुणिवरो अणेय-सुणि-सय-परिवारो णक्खत्त-सहस्स-मज्जन-गओ ३३

<sup>3 &</sup>gt; P पुज्वसंगमिया । पुज्वंमि एसः 4 > P दिण्या एसी, J लिहिजी for विहिजी, J कुचलवमालाव, P कुवलवमाए बोहेल्वं 5) P वर्षते भरवर अहरहे, J अद्धवन्नो for अद्धरहे, P एत्य for तत्य. 7) P तयं तंदह हरिफुलंततलोवणः, J हरिसफुलंत. 8) P एस for आसि. 9) P मंजिल for मंजल, P शिलाग्रेसा. 10) P हिलिया. 11) P एसी धंमी सुधंमी धंमधम्माण । 1 2> P मरगल-, P om. मुत्ताहल, उ बर्भुवणं, P -भवण, P ण त्या, उ इसं धम्मं. 13 > P inter. सुद्दं & लक्ख्या, J om. महा<sup>\*</sup>, P संपयकरोः 14) र पिबुल सुंगपओहर, P णिउणो for ण उणोः 15) र सहभारेचे P स्वतभारेचे, P पाविकाइ णह णरवरः अ जरवह for जरवर. 16) P सलभोजसंपत्ती, P कत्ती for पत्ती. 17) अ ता for ती, अ अह for इह. 18) P adds जं before सबं, र जेणम्हे विकथनितमंगी नाओं. 19) र उअलदो. 21) प्रणीम for णामे, र बेतिअहरे, र inter. कुणह & कायब्बं, उपभायः 22) उ चेतिअहर चेअ गमिस्सं ति, १ चेईहरं, १ om. चेब, १ om. ति. 23 > १ अभिषिद्धज्ञ, १ णरवती 24) र om. वंदिनम to पेच्छणिको. 25) P adds पायन्त्रे before सन्दहा, P तुओ विद्वारं, P भेडाबारो. 26) P om. ित, Jadds जब before इमेण, J कोइ for कोवि, P आवट्टाः 27 ) J सन्या वि आरिआ P सन्वाहि आयरिया, P om. वीसेसु, P सिवाडयः 28 र वंधियु, P om. तं. 29 र अरवती. 30 र om. य, P वहाहबुर, P मुनंप. 31 र स्रीरी दुसुनदानमण , P -महामणोहरी, J पृहअवयाविहण्ण, P णत्वह, P om. व. 32 > J पयत्ती for पयही, J मणहरी, P कुसुमहरतन्त्राणी 33> P परिवारी:

18

21

24

27

30

। विव मरव-समय-सिस्सिमो सस्कंडणो बकंडणो ति वंदिको अगर्व राष्ट्रणा कुमारेहिं महिंदणसुद्देदि व सब्द-जरबर्द्दि । 1
भणियं च णरवदणा कृद-करवर्छजिकणा 'भगवं, णिक्य-दिक्काए कीरड अम्हाणं पसामो' ति । गुरुणा भणियं
3 'मो भो णरणाह, किं तुह पिंडहायह हियए एसो धन्मो लेख दिक्कं गेण्हिंस' ति । राष्ट्रणा भणियं 'अवस्सं मह 3
हिययामिमओ तेण दिक्कं पच्चकामो' ति । भगवया भणियं 'जह एवं, ता अविग्धं देवाणुण्यिया, मा पिंढवं करेसु ।'
णिरुवियं छग्गं जाव सुह्यरा पावमाहा, सम-दिष्टिणो सोम्मा, वहुए जिलमती छाया, अणुकूका सर्रका । इसं च
व रहूण गुरुणा पुरुद्ध्यादं सयस्व-वर्तित-महह्यय-वयणाइं । तेहिं भणियं । 'भगवं, एसो अम्ह सामी, जं चेथ इमस्स 6
पिंडहायह तं अम्ह पमाणं' ति भणिय-मेने गुरुणा सक्जावियं चेहहरं, विरद्ध्या प्या, कस्यामो धयामो, णिम्मक्रियं
मणि-कोहिमं, ण्हाणिया तेलोक-वंधवा जिणवरा, विलित्ता विलेवणेणं, आरोवियाणि कुमुमाणि, पविष्यामं तृराहं,
9 जयजयावियं जणेणं । 'अह जरवर्ह पव्यक्रमञ्जुववज्वहं' ति पयह-हर्ज्वोस्ल-बहिरियं दिस्थिकं ति । तलो जरवर्ष्ट्या व कोवारियाइं काहरणवाहं, णिविक्तं पृदेश्व-जुवक्कं, विरद्धणो तक्कालिओ महाजद्द-वेसो, परिसंटिओ जिणाणं पुरुको ।
पणिमिए भगवंते उप्पियं बहु-पाव-रओ-हरणं रयहरणं, उप्पादियामो कुडिस्न-तंश-भंगुराओ माया-स्वाओ तिण्या
12 केसाण महाओ, उद्यारियं तिण्यारं भव-सय-पावरय-पक्लाखणं सामाइयं ति । आरोविओ य संदर-विरि-गत्वयरो 12 पद्धाना-मारो ति । पणिमो मुणिवर-पमुहेहिं वंदिओ य कुवल्क्यचंद्रप्यमुहेहिं सन्व-सामंत-मंति-पुरोहिय-जण-सय-सहस्तेहिं, उवविद्वो गुरू शवरिसी सक्वो य जनवको ।

§ ३२६) सुहासणश्यस्य य जणस्स भणियं गुरुणा । श्रवि य । चत्तारि परमंगाणि दुष्ठभाणीह जंतुणो । माणुसत्तं सुई सद्धा संजमस्मि व वीरियं ॥ . कहं पुण दुष्ठहं मणुयत्तणं ताव । श्रवि य ।

जह दोषिण के वि देवा बवरोष्पर मंतिकण हासेणं। एको घेतुं ज्यं अवरो समिलं अमुप्पहंशो ॥
जो सो ज्य-करागो वेरोणु-हाइओ दिसं पुन्वं। समिलं घेतृण पुणो धावइ अवरो वि अवरेण ॥
जोयण-बहु-लिक्खें महासमुद्दिम तूर-दुत्तारे। पुन्विस्म तओ जूर्यं अवरे समिलं च पिक्सवइ ॥
पिक्सिविक्रणं देवा समिलं ज्यं च यायरवरिम्म। वेरोण पुणो मिलिया इमं च भणिउं समावत्ता ॥
पुन्विस्मित हे ज्यं अवरे समिला य अग्ह पिक्सता। जुग-छिट्टे सा समिला कह्या पिक्सिक पेच्छामो ॥
अह पेव्छिउं पयत्ता सा समिला चंड-वाय-वीईहिं। उच्छालिजाइ बहुसो पुण हीरइ जल-तरंगेहिं॥
उन्देखिजाइ बहुसो णिक्वोला जाइ सायर-जलिमा। मच्छेण गिलिय-मुक्का कमड-णहुक्कतिया ममइ ॥
गीलिजाइ मयरेणं मयर-कराघाय-णोछिया तरइ। तरमाणी घेष्पह नंतुएण तंत् पुणो मुयह ॥
सिसुमार-गहिय-मुक्का पहम्भ्ह कुंमीरयस्स वयणिम्म । कुंमीर-दंत-करवत्त-कत्ति-उक्कतिया गलई ॥
गिलिया वि मच्छ-पुच्छच्छडाहया धाइ गयण-मग्गेण। गयणावडणुङ्किया घेष्पह मुयगेहिँ विसमेहिं॥
विसम-मुयंगम-डक्का घोर-विसालुंक्षणेण पजलिया। विज्ञाविया य जलेणं हीरइ पवणेण द्रयरं॥
हीरंत चिय वेवह अणुमग्गं हीरए तरंगेहिं। मुक्काइ विदुम-गहणे घेष्पइ संस्वेहिँ विसम-कयं॥
धावइ पुच्वाभिग्नुहं उद्धावइ दक्षिणं तहं तत्ता। वक्का य उत्तरेणं उत्तरशो पच्छिमं जाइ॥

तिरियं वरुद्द सहेलं वेलं पुण विभारा तरंगेसु । समद्द य चक्काइदं मजद्द भावस-गत्तासु ॥ इय सा बहु-भंगिल्ला गह-गहिओस्मस्तिय व्य भममाणी । जलमद्दय-जीव-लोए सायर-मलिले य पारस्मि ॥ बच्छेज भमंत श्विय किं पावह णिय-जुवस्स तं छिट्टं । सा सयलं पि हु सुट्टं देवाणं भावगं ताणं ॥

1> P सिलंछणो. 2> J कर्यंजलिणा, P दिम्बए, J अम् for अम्हाणं 3> P पिडहायए, J गेम्बिहि त्ति, P अवरस. 4> J पवज्जामी, P विद्रम् for अविन्धं, J मा बर्य. 5> Pपावगहा सम्मिहिष्टणो सोमा वहुए जिणममती. 6> P दहुण गुणा पलोहयाई. 7> P पिड्याइ, J मणिए मेरो, P सिज्जावियं चेईन्स्यं. 9> P णत्वह पश्यक्षंमम्भु, P हलवीलं विहिष्यं. 10> P ओबावियाई आइरणाइ, P लिक्वत for णिक्सिसं, J जुजल्यं, P adds णियांथं इंसमारसमं वृश्यजुबल्यं before विरह्शो. 11> P पणामिए, P अप्पियं, P बहुपावर्थं युक्त क्यं। णियत्य इंससारसमं वृश्यजुबल्यं। विरह्भो तक्कालिओ महाजहवेनो एरिसं ठिभो जिणाणं पुरओ पणामिए भगनित अप्पियं वृद्धावर्थं ओहरणा for बहुपावर्थं तर्थात मानित अप्पियं वृद्धावर्थं केहरणा for बहुपावर्थों हरणां, P उप्पाहिओ, P om. कुटिल, J मायासमाओः 12> P निष्णवाराओ भव-, P पावर्यहर्पक्लालणं, J आराविओ, P गस्यगं. 13> J मुणिवरमुहेहिं, P om. कुवल्यं, J परोहियजणसप्रहिं, 14> P adds वि। before सन्दोः 15> P जणव्यस्य for य, P मणितं. 16> P पंपरसंगणि, J दुष्ठभाणि अ जेलुणो. P कुछहाणीह, J सत्था for सद्धा. 17> P माणुसत्ताणं for मणुयत्तणं. 18> P दोणिहः. 19> P दिसि पुन्तिः 20> P च निस्तवः. 21> P भणितः. 22> P तओ for तहे, J जुअन्हिष्टेहे, P एसज्ज for पविसेज 23> P पेन्छिओ, P अतिहिं. 24> P उन्दोक्तिक्तः, P गिलवोलः. 25> J णीलिज्जहः, P मगरेणं, P मुणा for पुणोः 26> J पविसंह, P समह for गलहः. 27> P om. मच्छ, J गयणावरणुष्ठज्ञिया, J मुअपिहं विसमवयणेहि॥. 28> P विज्ञावियज्ञेणं. 29> P हरित्त for हीरतः, P पिसस्तिं for विसमक्यं 30> P पुन्याहिमुकं, P om. तहं, P उरमो for उत्तरओ, P जाओ for जाइ. 31> P तिरिय, J वेलं, P तरंगेतासु, P om. 2nd line समह etc. 32> P repeats य. 33> J जुअल्ह्स for णियजुवस्स, P has blank space for सा स्वरं पि हु खुईं.

एसो तुह दिहंतो साहिज्य बबुह-बोहणहाए । जो एस महाजरूही एसो संसार-वासी कि ॥ 1 का ममिला मो जीवो अं जूयं होइ तं खु मणुयत्तं । जे देवा दोष्णि इमे रागडोसा जियस्स भवे ॥ मह तेहिं चिय समिला उपिस्तता णवर मणुय-हिट्टाओं । परिभवह कम्म-पवणेरिया व वरं भव-समुहस्मि ॥ 3 मह राग-दोस-वसमो सुको मणुवत्तणाभो सो जीवो । चउरासीति-सहस्ते सवाण मृहो परिव्समइ ॥ मणुयत्त्रणाउ चुक्को तिरिक्ल-जोणीसु दुक्ल-रुक्लासु । भमइ भणंतं कालं णरपसु य घोर-रूवेसु ॥ मह राग-दोस-दालिह: दुक्ल संताव छिण्णासो । कम्म-पवणेण जीवो भामिज्रह कहिय समिल व्य ॥ कारुंण अंगतेण वि मा समिला जह ण पावए हिट्टूं । तह मणुयत्तण-खुको जीवो ण य जाह मणुवर्त्त ॥ 🖇 ३२७ ) भणियं 🗗 गुरुणा । जह समिला परभट्टा यायर-सलिले अणोरपारिमा । पविसेजा जुग-छिट्टं इय संसहनो मणुय-छंमी ॥ पुन्वंते होज जुवं भवरंते तस्म होज समिला उ । जुव-छिङ्कम्मि पवेसो इय संसङ्ओ मणुव-संभो ॥ मा चंद्र-वाय-वीई-पणोलिया वि लमेज जुयछिई। ण व मणुशाजी चुक्को जीवो पुण माणुसं लहह ॥ (2 भह मणुयत्तं पत्तं भारिय-कुरू-विहव-रूव-संपर्णा । कुसमय मोहिय-चित्तो ण सुणइ जिण-देसियं घम्मं ॥ कहं । जह काय-मणिय-मज्झे बेरुलिओ सरस-विहव-संठाणो । इयरेण जेय णज्जइ गुण-स्य-संदोह-भरिक्षो वि ॥ एवं कुश्वन्म-सब्झे श्वन्मी श्वन्मो ति सरिन-उलावो । मोहंशेहिं ण णजह गुण-सय-संदोह-भरिको वि ॥ जह णल बेजु-बंगेसुं कह वि तुरुग्गेण पाविको उच्छू । जन्यगिति के वि बाला रस-सार-गुणं अरुक्खेंता ॥ 15 तह कुसमय-बंगु-महावर्ण वि जिणधम्म-उच्छु वुच्छेओ । मृढेहिँ णेय णज्ञइ सह-रस-रस-रसिय-रसिमी वि ॥ जह बह-तहबर-गहण ठवियं केणावि कप्पतरु-रयणं । पुरिसेहिँ णेय णजह कप्पिय-फल-दाण-दुल्ललियं ॥ तह क्रयमय-तरु-गहणे जिणधम्मो कप्य-पायव-समाणो । मुढेहिँ णेय णजह अक्खय-फल-दाण-सहस्री वि ॥ 18 जह मज्झे मेताणे मेतो बहु-सिद्धि-सिद्ध-माहप्यो । असयण्णेहिँ ण णज्जह सरिसो सामण्ण-मेतेहिं ॥ तह कुसमय-मंत-समूह-मज्झ-परिसंठिओ इमो घम्मो । असवण्णेहिँ ण णज्जइ सिद्धि-सर्वगाह-रिद्धिलो ॥ 21 जह सामग्रे धरनीयसम्म अच्छइ भिहित्तयं बत्यं । अबुहो ग-याणह चिय इह बहुवं अच्छइ जिहाणं ॥ तह धरम-घरणि-भिहियं जिणधरम-भिहाणपं इसं सारं । सबुहो ण-याणह व्यय सपणह सिरसं कुर्रिन्थिहिं ॥ इय जरवर जिजधम्मो पयडो वि जिग्रुहिस्रो अउण्जाज । दिहं पि जेय पेच्छइ ज सुजइ साहिजमार्ज पि ॥ अह णिसुयं होइ कहं पि तह वि सदं ण सो कुणइ। सिच्छा-करम-विमूटो ण-वणइ जं सुंदरं लोए॥ 21 24 जह पित्त-जरय-संजाय-डाह-डज्झंत-येविर-सरीरो । खंड-घय-मीसियं पि हु स्वीरं भह मण्णए कहुयं ॥ तह पाव-पसर-संताव-मृह-हियमो य भयणमो कोइ । पायस-खंड-सम-रसं जिण वयणं मण्यए कडुर्य ॥ जह निमिर-रुद्ध-दिट्टी गयणे ऽसंने वि पेच्छए रूथे । संते वि सो ण पेच्छइ फुड-वियरे घडय-पर्ड-रूपे ॥ 27 27 तह पाय-तिमिर-मूढो पेव्छड् धम्मं कुतित्य-तित्येसु । पयडं पि णेय पेच्छर् जिणधम्मं तत्य किं कुणिमो ॥ जह कोसिय-पविख-गणे पेष्छइ राईसु बहरू-तिमिरासु । उइयम्मि कमरूणाहे ण य पेरछइ जं पि भत्ताणं ॥ तह भिच्छा-दिद्वि-जणो कुसमय-तिभिरसु पेच्छए किं पि । सबलुजोत्रिय-भुवणे जिणश्रम-दिवायरे अंधो ॥ 30 30 जह भगिषण-तत्ते जलम्मि सिञ्झीत बहुचरा मुग्गा । कंकदुया के वि तिहैं मगर्व पि ण भिजिसरे कढिणा ॥ तह धम्म-कहा-अल्लोण तिवय-कम्मस्स पाव-जीवस्स । कंकदुयस्स व चित्तं मणयं पि ण होड्ड मडग्रयरं ॥ जह मुद्धड-बारुयओ दुक्कइ बग्बीऍ जगिंग-संकाए । परिहर इ पुणी जगर्णा मूढी मोहंग कंगावि ॥

<sup>1)</sup> P सेसारे वार्या 2) P मा for ओ, P तु for खु, J महभावा for ओ. 3) J जीज ए जीय for निय, J उत्थाणिओ for प्रिक्ति पार, J on. 2nd ince परिभव etc., Lather fat for व वरं 4) ए परिभय: 5) ए ल्क्खेस, P त for य 6) ए इसिहालिंद, J adds तान after संत्राय. 7) ए कह नि for जह ए, मणुअरे। 9) ए सागर, मणिकें जु अनिस्धु, P our. इस संस्थी मणुयलं से etc. to लोक जुयरिस्धुं ॥. 10) मुक्ति, मसिस्तर्यणसंक्षाय । 11) मंदवान, मणिकें या 12) ए संपूर्ण ।, मज ह for कर. 13) ए कह for जह में वेलिंद्रा सिस्तर्यणसंक्षाय । 14) मुद्धम्म, प्रतिकालओ, मो प्रिण 15) ए विभी for पार्विजो, मस्त्रिय ए अलक्ष्यं या ॥ 16) ए जड for तह, मक्सिओलओ, मो प्रेषण 15) ए विभी for पार्विजो, मलक्ष्य ए अलक्ष्यं या ॥ 16) ए जड for तह, मब्दिओलओ, मो प्रेषण 15) ए विभी for पार्विजो, मलक्ष्य, ए अल्क्ष्य क्ष्य ॥ 16) ए जुसमय 19) ए om. ए before एज्जु 20) ए कुसमय 21) मबर्विज अर्थ क्ष्य हत्यं अल्क्ष्य स्थित । 18) ए जुसमय 19) ए om. ए before एज्जु 20) ए कुसमय 21) मबर्विज अर्थ हत्यं अल्क्ष्य स्था ॥ विश्व स्था । दिश्व स्था । 24) ए हिति करं, मबर्विज परिनार्य ए एक्सिय ए परिनाय ए एक्सिय । ए परिनाय ए एक्सिय । ए अर्थ ए एक्सिय । ए अर्थ ए एक्सिय । ए उर्थ ए एक्सिय । ए परिनाय ए एक्सिय । ए अर्थ ए एक्सिय । ए परिनाय । एक्सिय । प्रि

तह सुद्धों कोइ जिस्रो कुसमय-वर्ग्यास हुन्नह सुहत्थी । परिहरइ जिलागर्ति जगणि पित्र मोक्स-मगास्स ॥ 1 इव गरवर केंद्र जिया सोऊज वि जिणवरिंद-वयगाई । ग य सहहेति मृदा कुनंति बुद्धि कुतिरयेसु ॥ अह कह वि कम्म विवरेण सहहाणं करेजा एस जिओ । अच्छह सहहमाणो ण व लगाह णाण-किरियास ॥ 3 जह अवड-तहे पुरिसो पयलायह मुणह् जह पडीहामि । ण य वचह सम-भूमि भलमो जा जिवडियो तथा ॥ तह जरय-कृत-तह-पहज-संदिओ कुणह पाव-पपलाओ । तत्र-जियम-सर्भ भूमि ज य वश्वह जिवहिनो जाव ॥ जह संबक्त जिन्य-काणण-वण-दव-डज्यंत-भीसणं जरूणं । दहुण जाणङ् जरो डज्जिजङ् सो ज य परुष्ट ॥ 6 तह सनु-भित्त-घर-बास-जरूण-जालावरी-विलुट्टो वि । जाणह डजरामि महं व य वासह संजमं तेव ॥ जह गिरि-णइ-वेय-वियाणुको वि मजेज गिरि-णइ-जलम्मि । हरिकण जाणमाणी जिज्जह दूरं समुद्दमिम ॥ तह पाव-पसर-गिरि-णइ-जल-रय-हीरंतयं मुणइ जीयं । ण य कमाइ संजम-तरुवराम्म जा जिवडिओ जरए ॥ जह कोइ गरो जागह एसो चोरेहिँ मूसए सत्थो । ण य घावह गामंतो जा मुसिबो दुटु-बोरेहिं ॥ तह इंदिय-चोरेहिं पेच्छइ पुरओ मुसिजाए कोए। जाणइ भहं पि मुसिओ संज्ञम-गामं ण अक्षियह ॥ जह कोइ चोर-पुरियो जाणह कइया त्रि होइ मह मरणं। ण य सो परिहरइ तथं जाजंतो पाव-दोसेण ॥ 18 तह पाव-चोरियाए गिन्हो जीवो वियाणए दुक्खं । जाणंतो वि ण विरमइ जा पावइ गरय-गिरगहणं ॥ इय जरवर को पावह मणुयते पाविए वि जिज-वयणं । जिसुए वि कस्स सद्धा कत्तो वा संजर्भ छहह ॥ तेण णरणाह एयं दुछहं भव-सायरे भमंतस्स । जीवस्य संजर्म संजमम्मि मह वीरियं दुछहं ॥ 15 तुमपु पुण संपत्तं सम्मत्तं संजर्म च विरियं च । पालेसु इमं परवर भागम-सारेण गुरु-वर्यणे ॥ भम्मिम होसु रत्तो किरियाए तग्गन्नो रत्नो भ्राणे । जिन-वयन-रत्नो णरवर विरत्नो पावेसु सब्वेसु ॥ होसु द्ढन्वय-चित्तो जित्थारग-पारगो तुमं होसु । बहुसु गुजेहिँ सुणिवर तवस्मि अञ्चलमो होसु ॥ 18 भावेसु भावणाओ पालेसु वयाईँ रयण-सरिसाई । कुण पादकरम-खवणं पच्छा थिर्द्धि पि पावेसु ॥ ति । 🖇 ३२८ ) एवं च िमसामिकणं भगवं दहवस्म-राय-रिसी हरिस-वसुलसंत-रोमंची पणमिन्नी चरुणेसु गुरुणो, भणियं था च। 'भगवं, सविय, 21

अज्ञेय अहं जाओ अज्ञ य संबह्निओ ठिओ रजं। मण्णामि कयस्य अप्पयं च जा एम पण्यहां ॥
जं जं मह करणिजं तं तं तुन्हेहिँ महसेयध्यं। जं जं चाकरणिजं तं तं पहिसिज्यह युणिंद ॥' ति।
24 गुरुणा मणियं। 'एवं हवउ' ति भणिए चलण-पणामे अब्सुद्धिको वेदिओ सयल-सामंत-चक्केण कुमारेण य। णायर-जणो वि 24
कय-जय-जय-सहो अभिणंदंतो आगाओ णयिं। णाँदि-लोओ वि 'अहो महासत्तो महाराया द्ववस्मो' ति भणंते आगंतुं
पयत्तो। तओ गुरुणा वि महाराया काराविओ तक्काल्यिं करियब्वं ति। एवं च करेंतो कायध्याई, परिहरंतो अकायध्याई,
27 भणंतो भणियध्याणि, अभणंतो अभणियध्याई, जंतो गम्माणि, वर्जेतो अगम्माणि, मुंजंतो भक्खाणि, असुंजंतो अभक्खाणि- 27
पियंतो पेयाणि, परिहरंतो अपेयाणि, इच्छंतो इट्टाणि, वर्जेतो अणिद्वाणि, सुंजंतो सोयध्याणि, अवमण्णंतो असीयध्याणि,
पर्ससंतो पर्ससणिज्ञाणि, उवेक्खंतो अपसंसणिज्ञाणि, वंदंतो वंदणिज्ञाणि, वर्जेतो अवंदणिज्ञाणि, णिदंतो संसार-वासं, पर्म,
30 संतो जिणिंद-वर-मग्गं ति। अवि य।

कजाकज्ञ-हियाहिय-गन्मागन्माइँ सञ्च-कज्ञाई । जाणंतो श्विय विहरइ किंश्विम्मेस-परिसेध-कम्मंसो ॥ ति ।

1 > ग की वि, १ कुम्मय, ग न्याचीय, १ जिणाणत्ती नणि, १ मोक्वसाररसः 2 > १ हय नर की वि, ग नुद्धीः 3 > ग सह्हणं जह करेजः 4 > ग नुणा for मुणह, प्र एस for नत्यः 5 > १ नयर for णत्य 6 > १ नण for दव, १ om. three lines दहूण जाणर णरो etc. to संजमं तेण ॥ 8 > १ वियाण भीः 9 > १ मुणह for मुणह, १ नक्यरंभिः 11 > १ adds पुद्र before पुर भी, १ नामः 12 > १ पावदोसेष्टः 13 > ग जीओ, ग विरद for विरमङ, १ निणमणंः 14 > ग पावि for पाविए, १ सिद्धा कत्ताः 15 > १ दुलहं भवमागरे, १ वीरियदुलहंः 16 > १ व विरर्श्यः 17 > १ om. रओ, १ ज्ञाणे, १ गाविए, १ सिद्धा कत्ताः 15 > १ दुलहं भवमागरे, १ वीरियदुलहंः 16 > १ व विरर्श्यः 17 > १ om. रओ, १ ज्ञाणे, १ गाविए, १ सिद्धा कत्ताः 18 > १ णिश्वरयाः, १ अन्युज्जोः 20 ) १ भयनं, १ न्यान्दालंतरोभिचो पणामिओ, १ गुरुणा, १ om. भणियं नः 22 > १ भाउ for जाओ, १ द्विओ, १ भ्रावयं न जाण्य प्रवर्धाः 23 > १ नुम्मेद्दि for प्रमृति को न न न न निण्यां, १ पायरजणेति कारः 24 > १ रयतुः, १ हणिए for भणिण, १ नणामक्रमुद्दिओं १ पणामे पन्युद्विओ व विदेशो व सम्यनः, १ णावरजणेति कारः 25 > १ असिनंदि ज्ञाः, १ निर्वलो १, १ om. वि, १ आहो for अते।, १ द्वनम्मदेवो, १ द्वपम्मो 26 > १ पयत्ता, १ वर्षायां अभ्रणेतो, १ वर्जनी, १ पणाम भूति। सम्याणे, १ वर्षायां विर करेतोः 27 > १ om. भणेतो मणियव्वणि, १ om. भणियव्यणि अभ्रणेतो, १ वर्जनी, १ om. भुति सम्याणे, १ वर्षायां १ वर्ष

15

१ ३२९ ) एवं च तस्स सुनिन्ने वचर् कालो कुवळपवंदत्स । पुण बसेस-मरिद-वंद-मंडली-मडड-कोडि-विडंक- । मनि-विह्नसमाण-मिसिविय-वस्त्रण-पष्ट्रस्स बोस्टीणाइं सत्त-वास-कवसाइं रजं करेंतस्स । एत्यंतरिम पढमकेसरस्स देवस्स को । १ प्रसंतो वटिउं पयसो । भवि व ।

बावह आसण-कंपो छाषा परियलह गळह साहप्यो । विमणा य बाहणा परियणो म आणे विलंपेह ॥
तको वं च जाणिकण तक्क्यं चलमेलं परिचितिकण दीण-बिमण-बुम्मण-हियएण वियारियं हियए ।

मा होह रे विसल्यो जीव तुमं विमण-बुम्मणो दीणो । ण हु चिंतिएण फिहह तं दुक्सं जं पुरा रह्यं ॥

जह पहसास पावालं अवहं व वृरिं गुहा समुदं वा । पुष्व-कवाउ ण मुंचसि जक्तां खायसे जह वि ॥

जह रुवास वलसि वेवसि दीणं पुलप्ति दिसि-विदिसियके । हा हा पल्वसि विलवसि चुकसि कत्तो कवंताओ ॥

जह गासि धासि दुम्मण मुज्यसि बह लोखसे घरणिवहे । जंपसि सूको व्व ठिको चुकसि ण वि वं कयंताओ ॥

जं चेय क्यं तं चेय मुंजसे णिय एत्य संदेहो । अक्यं कत्तो पाविसि जह वि सयं देव-राओ चि ॥

मा हो ज्राह पुरिमा विहवो णास्य कि अम्ह हियएण । जं पुर्व विश्व ण क्यं तं कत्तो पावसे एविंह ॥

मा हो मजह पुरिमा विहवो अम्हं ति उत्तुणा हियए । कि पि क्यं सुकवं वा पुणो वि तं चेय मे कुणह ॥

होऊण अम्ह ण हुयं मा दीणा होड ह्य विचितेह । काक्ष्य पुणो थ कयं कि पि पुरा सुंदरं कम्मं ॥

ता पुरियं मए बिश्व सुकवं सुकवं ति अण्य-जम्मिम । प्रंत्तय-मेत्तं कालं जं मुत्तं मासि दिय-लोए ॥

जोहीं क्यं सरिसोहीं पुष्व-तवं धम्मणंदण-समक्तं । ने सक्ते मह सहया पुष्वयरं पाविया पढणं ॥

ता मज्यं विष विहवे चिरवर्यं आसि काल-परिणामं । एवं टियम्म कि जह अप्पाणं दिम सोयहस ॥

🖔 ६६० ) ता जं संपद्द संपत्त-कालं तं चेष काहामि ति भागको भयोजना-पुरवरिं, विद्वो रावा कुवलवचंदो, 18 कुवलयमाला य । साहियं च ताण जहां 'भइं अमुग-मासे अमुग-दियहे तुम्ह पुत्तो भवीहामि ति । ता इमाई पडमकेसर- 18 णामंकियाई दिव्याई कडय-कोंडल-केठाभरणादीयाई माभरणाई गेण्डह । हमाई च मह पसरमाण-बुद्धि-वित्यरस्स परिक्रियन्ताई । जेज इसाइं बहु-काल-परिहिवाइं पेष्छमाणस्स मह अ।ईसरजं उपपञ्चइ चि । पुणो जेण उप्पण्ण-पुन्व-जाई-सरणो 21 संजाय-वेरगगो ण रज-सुहे सुद्व वि मणं करिस्संति । किंतु भव-सय-सहस्स-दुछहे जिण-मागे रहं करेमि' चि अणमाणेण 21 समप्पियाई भागरणवाहं । उप्पह्मो य महमलवहं संपत्तो सग्गं । तत्थ य जहा-तव-विहवं पुणो वि भोए भुंबिउं एवत्तो , एवं च वसंतेषु दिबहेसु तम्म चेव पडमकेसर-देव-दिण्णे ओहि-दिबहे उडमईए कुवलयमालाए उप्पण्णो गठमो 24 जहासुई च मणोरह-सच-सएहिं संविष्ट्रओ । णिय-काल-मासे य संपुष्ण-सयक-दोहलाए सुकुमाल-पाणि-पानो जानो 24 मिनमय-बाबहुओ विय दारभी ति । सो य परिवाडीए बनुमाणी गहियासेस-कठा-कठावी पसरमाण-बृद्धि-विस्थरो जानो । तनो वस्स य से णामं पुन्व-कवं चेय मुणिणा पुरुद्धारो ति । तनो तस्य समोधियाई ताई भाभरणाई । तानि अ व वेच्छमाणस्स 'इमाई मए दिद्व-पुम्वाई' ति ईहापूह-मगाण-गवेसणं कुणंतस्य हाति जाईसरणं समुप्यण्णं । तम्रो संभरिय- ४७ पुम्ब-दुक्को सुक्छिको परिको धरणिवहे । ससंभमं पहाइएण य सित्तो चंदण-जलेण सहयर-सर्थणं ति । तको बासासिको चिंतिठं पयत्तो । 'महो, तारिसाई सम्मे सुदाई मणुभविकण पुणो वि परिसाई तुच्छासुरू-गिंदियाई बाइ मणुय-सुदाई 30 जीवो अभिकशह सि भिरत्थु संसारवासस्स । अहवा भिरत्थु जीवस्स । अहवा भिरत्थु कम्मस्स । अहवा थिरत्थु 30 रायहोसाणं । महवा भिरत्थु पुणो वि हमस्त बहु-दुक्ख-सहस्ताणुभव-विश्विकक्तस्त निय-वीव-किलेणो, जो जाणंतो वि बुक्साई, वेएंतो वि सुद्दाई, बुद्धांतो वि धम्मं, वेयंतो वि भहम्मं, पेच्छंतो वि संसारं, अणुभवंतो वि वाहि-वियारं, वेवंतो

1> १ मुर्लिश बचल, १ णियसेस रिज पुण असेस, उ कोली 2> उ णिहसणाम सिणी अय नळ लब्ह बोली लाइं. 3> १ बहुंडें for बहुंडें, १ ००० अबि य. 4> १ विमणो, १ परियणा वि आणं बिलंबेंति 5> उ एवं for तं, उ हियणणावि आविमहिअए. 6> १ होमि रिज होह, उ दिहुंद रिज दिहुंद, १ इयं रिज एडवं. 7> १ प्रथसि, १ गुई, १ मुंचिण रिज मुंचि, १ लाइसे 8> उ दस रिज होह, उ दिहुंद रिज दिहुंद, १ इयं रिज एडवं. 7> १ प्रथसि, १ गुई, १ मुंचिण रिज मुंचि, उ अउ रिज मुंचे, उ मत्तो रिज ण वि तं. 10> १ लं निय क्यं तं विय भुंजित, उ पावड रिज पाबित. 11> उ विह तो पादि, उ महरा रिज अन्ह, उ inter. तं दि कत्तो, १ पावह दिन ।। 12> १ म हो गच्चह पुरिसो, उ अर्ज रिज अर्वं, १ अनुणो रिज उत्तुणा, उ सुक्यं हो पुणो वि. 13> उ विहेतेहः 15> १ जे कहि, उ स्वर्या रिज सहया. 16> १ विह वो विस्थर, उ आसि परिमाण, १ अत्तुणोः 17> १ ज तं रिज ता जं, १ वर्षके अहि, उ स्वर्या रिज सहया. 16> १ विह वो विस्थर, उ आसि परिमाण, १ अत्तुणोः 17> १ ज तं रिज ता जं, १ वर्षके अहि, उ स्वर्या रिज सहया. 16> १ विह वो विस्थर, उ आसि परिमाण, १ अत्तुणोः 17> १ ज तं रिज ता जं, १ वर्षके अविव व विरोध हमाइं, १ पत्रसराणांकियाइं कि दिन्वाइं. 19> ३ मुज्य रिज कह्य, १ ०००. मुज्य अहर्पाइं. 20> १ ०००. जेण इमाइं, ३ जातिसरणं, १ जारसरणं तत्रवह ति, ३ जातिसरणो य जातवेग्यो प रज्ज मु सुहेस हम मणे करहरसं किन्न समस्यसम्हरस्य दुळंने, १ जातिसरणो. 21> १ विणामयो, १ मजमाणे समस्यमध्रमण्डण, १ पहाइएणंभि सित्तो. 29> १ पुरोणो रिज पुणो, ३ ०००. वा सित । जातीसरणं 28> ३ घरणिवहे, ३ ससंसम्मभाष्टणं, १ पहाइएणंभि सित्तो. 29> १ पुरोणो रिज पुणो, ३ ०००. वा विलाणे जोणंतो वि. 32> १ वेणंतो वि, ३ ०००. वेथंतो वि अहर्म, ३ वाधिवियारं.

31

24

27

30

38

। वि महाभर्ष, तह वि वसको ओर्बु, उम्मत्तो बिसप्तु, गन्विको बस्पेसु, कुदो बिद्देसु, बदो मानेर्बु, दीनो बसमाकेषु, 💵 मध्यको उद्येवस, वदो सिणेश-पासेस, गहिको मावा-एक्कसीए, संक्रमिको राव-विवर्तेहि, पश्चित्रो कोव-महाजककेन, 3 हीरंतो आसा-महाणइप्पवाहेर्ण, हिंदोिककंतो कुवियप्य-तरंग-मंगेहिं, विज-पक्त-जक्तच-करवत्त-वृंतावकी-मुलुप्रिओ 3 महाकाल-मणु-वेयालेणं ति । ता सम्बहा एवं ठिए इमं करणिकं, प्रवकं वेसूवं उप्पत्ता तव-संबद्धं करेहानि कि वितर्वतो मणिको वर्वसपूर्दि । 'कुमार, कि जिम सत्य-सरीरस्स ते मुख्या-विवारो' कि । तेण मजिबं 'तम बासि उद्यरे अजिण्ल-वियारों, तेण मे एसा ममली जाय' कि ल साहिओ सब्भावों वयंसपाल ति । एवं च वकंतेसु भिषहेसु अलिकंतो ६ वि बहिसिको जोयरजामिसेप कुमारो, कुवस्वयंद-राहणा भणिनो 'युत्त, तुमं रखे, बदं पुण तुस्त महस्रशे वि ता करेस रक्तं' ति । कुमारेण भणियं 'महाराथ, अच्छस् तुमं, शहं चेच ताव पञ्चपामि' ति । राष्ट्रणा मन्त्रिय 'पुत्त, तुमं अका वि 9 बालो, रज्ञ-सुद्दं अणुभव, अन्हे उभ शुक्त-मोगा । इमो चेप कुरुक्तमो इक्कागु-बंस-पुष्य-पुरिसाण जं प्राप् पुत्ते अभिनिते अ परलोग-हियं कायस्यं ति । एवं भणिवं सम्य-महस्रपृष्टिं । दिस्रो कुमारो । राया वि णिस्विष्ण-काम-भोगो पम्यसामिसहो संज्ञम-दिक्य-माणसो अच्छिउं पयसो इस्स वि गुरुणो बागमणं पडिच्छंतो ति । 🖣 ३३१ ) एवं च अण्णास्म दिणे दिण्ण-महादाणो संमाणियासेस-परियणो राया कुवळयसाळाए समं 🛸 🕸 पि 12 कम्म-धम्म-संबद्धं कहं मंत्र्यंतो पसुत्तो । पष्टिक्रम-जामे य कह-कह वि विबुद्धो चितिर्ठ पयत्तो । श्रवि य । कह्या खणं विद्वदो विरत्त-समयभ्मि काब-मण-गुत्तो । चरण-करणाणुयोग धम्मज्ययणे मणुगुणेस्सं ॥ कह्या उवसंत-मणो कम्म-महासेल-कटिण-कुलिसर्थ । वजं पिव जणवजं काहं गोसे पडिश्वमणं ॥ 15 कइया कय-क।यन्यो सुमणो सुन्तत्थ-पोरिसिं काउं । वेरगा-मगा-क्रगो धनमञ्ज्ञाणस्म वहिस्सं ॥

कइया णु असंभंतो छद्रद्वम-तव-विसेस-सुसंनो । जुब-मेल-गिमिय-विद्री गोबर-वरिबं पवजिस्सं ॥ कह्या वि हिसे जंतो गिविजेतो य मृद-बालेहिं। सम-मित्त-सत्तु-वित्तो भनेज भिक्तं विभोहेतो ॥ कइया खण-बीसंतो धम्मजायणे समुद्रिजो गुणिउं । रागहोम-विमुक्तो भुंजे सुत्तोवएसेण ॥ कह्या कय-सुत्तत्थो संसारेगत्त-भावणं कार्ड । सुन्णहर-मसाणेसं धम्मज्ञाणिका ठाइस्सं ॥ कह्या णु कर्मण पुणी फासु-पएसिस कंदरे गिरिणो । आराहिय-चढ-खंघी दहवाबं करीहासि ॥ इय सत्त-सार-रहिओ चितेह श्रिय मणोरहे णवरं। एस जिभो मह पावो पावारंमेसु उजमइ ॥ घण्णा हु बाल-सुणिणो बालसजबरिम गहिय-सामण्णा । बणरसिय-णिरियसेसा जेहिँ ण दिहो पिय-विभोनो ॥ 24 भण्णा ह बाळ-मुणिणो अकय-विवाहा अणाय-मयण-रसा । अहिट्ट-रहय-सोक्ला पश्चमं जे समलीणा ॥ थन्मा ह बारू-मुणियो अग्रविय-पेन्सा अवाय-विसय-सुद्धा । अवहृत्थिय-जिय-लोया पञ्च जे समहीना ॥ धण्णा हु बाल-सुणिणो उज्जय-सीका भणाय-घर-सोक्सा । विणयम्म वद्दमाणा जिज-ववर्ण जे समझीणा ॥ घण्णा हु बाल-सुणिजो कुहुंब-भारेण जे व जोत्वहवा । क्रिण-सासजन्मि सन्ताः दुक्ख-सवावत्त-संसारे ॥ 27 धण्णा हु बाल-मुणिणो जाणं अंगरिम भिन्तुहो कामो । ण वि भाशो पेम्म-रसो सञ्चाए वावह-मणेहिं ॥ घण्णा हु बाल-सुविजो जाय बिय जे जिजे समझीना । ज-यंजेति कुमइ-मग्गे पहिकूले मोक्स-मग्गस्य ॥ इय ते सृषिणो घण्णा पावारंभेस जे ज वहंति । सुडेति कम्म-गहणं तव-कट्टिय-तिस्ख-करवाला ॥ अम्हे उण णीसत्ता सत्ता विसण्सु जोव्यजुम्मता । परिवियक्तिय-सत्तीया तव-मारं कह वहीहामी ॥

येग्म-मडम्मस-मणा पणट्ट-छजा जुवाण-कालम्म । संपइ विवल्खिय-सारा जिल-ववणं कह करीहामो ॥

अ सारीत-बल्लम्मचा तह्या अप्फोडणेड-दुल्लिया । ण तथे छग्गा एपिंह तव-भारं कह वहीहामो ॥

1> P पमत्तो for पमत्तो, P दिम्मतो for उम्मत्तो. 2> P कुटुंचेनु, P सिणिह, J रक्षवसीम, J रायणिअणेमु. 3> P महाणहंपवाहेणं, P दिव्यप for कुदियप्प, J णनवरकरणण्यः 4> P मण्यः, P णवं हिए. 5> P विंतियतो, J किणिभिक्षं, P किणिमसस्थं-, J ए for ते, P अउरे for उयरे. 6> J अजिण्णे-, P वर्षसाण ति ।, J om. न, J om. अणिच्छंतो वि. 7> J अमिसिश्तो, 8> J om. अल चेव ताव प त्यापि ति राहणा भणियं पृत्त तुमं, P मं for तुमं. 9> J अत्तभोभा, P om. पृत्व, J adds य after अभिक्षिते. 10> J परलोअहिजं, J om. ति, J भणिओ for भणियं, P adds ति after कुमारो 13> P om. कृष्य, P om. य, P कहं विद्वद्धो, P जिन्यंनो पयत्तो. 14> J पृत्वद्धो for विद्वद्धो, J धम्मन्द्राणो. 16> P om. मुमणो. 17> P यंभेतो for असंभंतो, P दिमियं for णिमिय. 20> P संसारे मंतु आवणा व.उं, P हुहश्वसं. 22> P सन्वसार. 23> P adds उद्धायसीला अणेय before वालत्तणयमिन, P repeats वालत्तणयमि गहिय साम(मि)ण्णा, P अणिसिय Pपिओ for विय. 24> J विआहा, P नवणरसा १, P अदिहुकरश्वय, P जेण for जे 25> J om. four lines from धण्णा ह वालमुणिणो अवणिययेम्मा etc. to जे समङ्गीणा, P जेयलेया, P अणेयधारमोक्सा. 27> P कुटुंब, J णो छत्रका. 28> J जिन्युओ. 29> J कुमतमस्ये. 30> J वहुंता. 31> P ववभारे for तवआरं, 32> J न्युम्मत्तमणा, P जुयाण, P करीकामो. 33) P अप्योदणेक, P जरमरणवाहिविदुर्ग for ण तवे लग्या एणिह.

| ì  | श्रमणिय-क्रजाकजा रागहोसीहँ मोहिया तह्या। जिन्नवयणीम्म ज कर्गा एण्ड पुण क कराहामा ॥        |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ţ  | जहया भिट्टेंए बलिया किलया सत्तीए दिप्पया हियए । तहया तवे ण लगा। सण एपिंह किं करीहामी ॥    |    |
| 3  | जन्या णिड्स-देहा सत्ता तव-संजमिम उज्जमिडं। ण य तह्या उज्जमियं प्रणिंह पुण किं करीहामी ॥   | :  |
| _  | जहूबा मेहा-जुला सत्ता सवलं पि भागमं गहिउं। ण य तह्या पन्वह्या एपिंह जहुा य वहूा य ॥       |    |
|    | इय विवक्तिय-णव-जोग्यण-सत्तिल्ला संजमग्गि भसमस्या । पच्छायाव-परदा पुरिसा झिजंति चिंतेता ॥  |    |
| 6  | जह तह्या विरमंतो सम्मत्त-महादुमस्त पारोहे । अज-दिवहन्मि होतो सस्ये परमस्य-भंगिछो ॥        | 6  |
| ·  | जह तह्या विरमंतो सुय-णाण-महोयहिस्स तीरिमा। उच्चतो अज-दिणं भव्वाहँ य सेस-रयणाई ॥           |    |
|    | जह तह्या विरमंतो मारुदो जिण-चरित्त-पोयम्मि । संसार-महाजलहिं हेलाए चेय तीरंतो ॥            |    |
| 9  | जह तहवा विरमंतो तब-भंबायार-पृश्यिप्पाणो । अज्ज-दिणं राया हं मुणीण होती ण संदेही ॥         | g  |
|    | जह तह्या विरमंतो वय-रयण-गुणेहिँ विश्वय-पयायो । रयणाहियो ति पुज्जो होतो सक्वाण वि सुणीणं ॥ |    |
|    | जह तह्या विरमंतो रज-महा-पान-संचय-विद्दीणो । झत्ति खर्वेतो पावं तव-संजमिओ भणतं पि ॥        |    |
| 12 |                                                                                           | 12 |
|    | हय जे बालत्तणम् मृहा ण करेंनि कह वि सामण्णं । सोयंति ने अणुदिणं जराएँ गहियाहमा पुरिसा ॥   |    |
|    | ता जह कहं पि पावह अम्हं पुण्णेण की वि भागरिओ । ता पच्वयामि तुरियं भलं म्ह रजेण पावेणं ॥   |    |
| 15 | § ३३२ ) इसं च चित्रवंतस्य पहियं पहाडय-पाढणुणं। अवि य ।                                    | 18 |
|    | हय-तिमिर-सेण्ण-पथडो णिवडिय-तारा-भडो पणट्ट-ससी । वित्यय-पयाव-पसरो सूर-णरिंदो समुरगमइ ॥     | -  |
| 1  | हमं च सोऊण चिंतियं राष्ट्रणा 'अहो, सुंदरो वाया-मउण-विसेसो । अवि य ।                       |    |
| 18 | णिजिय-गुर-पाव-तमो पणटु-गुरु-मोह-णरवह् प्यसरो । पसरिय-णाण-पयावो जिण-सूरो उमाको एपिंह ॥     | 18 |
| f  | चेंतवंतो जंभा-वम-विटडच्वेलमाण-भूय-फलिहो,                                                  | •  |

'नमस्ते भोग-निर्मुक्त नमस्ते हेप-वर्जित । नमस्ते जित-मोहेन्द्र नमस्ते ज्ञान-भास्कर ॥'

21 इति भणंतो समुद्विको सयणाको । तको कुवलयमाला वि 'णमो जिणाणं, णमो जिणाणं' ति भणमाणी संभम-चम-ललमाण- 21 सलंतुत्तरिज्ञय-वावडा समुद्विया । भणिको य णाए राया 'महाराय, कि तए एत्तियं वेलं दीहुण्ह-मुक्क-णीसासेणं चिंतियं कासि' । राष्ट्रणा भणियं 'किं तए लिक्सयं ताव तं चेय साहेसु, पच्छा अहं माहीहामो' ति । कुवलयमालाए भणियं ।

24 "महाराय, मण् ज्ञाणियं जहा तह्या विजयपुरवरीए णीहरंतेण तए विण्णता पवयण-देवया जहा 'ज्ञह् भगवइ, जियंतं 24 पेच्छामि णरणाहं, रज्ञामिसेयं च पावेमि, पच्छा पुत्तं कभित्तंचामि, पुणो पव्यज्ञं अति गेणहामि । ता भगवह, देसु उत्तिमं सउणं'ति भणिय-मेत्ते सच्य-दृष्य-सउणाणं उत्तिमं कायवत्त-रयणं समित्ययं पुरिसेणं । तभो तुम्हेहिं भणियं 'दृहृण् उत्तमो अर एस्स सउणों, सञ्ब-संपत्ती होहिङ् अम्हाणं'ति । ता सब्बं संजायं संप्रह पव्यज्ञा जह घेष्पष्ट्' ति । हमं तए चिंतियं' ति । अवि य ।

पुढ्डंसार-कुमारो अभिसित्तो सयल-पुढ्ड-रज्जस्मि । मंपइ अहिसियामो संजध-रज्जस्मि जङ् अस्टे ॥ 30 कुवलयमालाए भणियं । 'देव,

जाव इमं चिंतिज्ञह भणुदियहं सूममाण-हियएहिं। ताव वरं रह्यमिणं तुरिभो धम्मस्स गङ्-मग्गो ॥' राहणा भणियं। 'देवि, जह एवं ता मग्गामो कस्य वि भगवंते गुरुणो जेण जहा-चिंतियं काहामो' ति भणंतो राया <sup>33</sup>ममुद्धिको सयणानो, कायस्यं काऊण समादत्तो।

1 > ग गवदोसेहि, P मोहिय तर्रथा, P क्रीकार for क्रीलामो and then repeats four lines from बलुमसा तक्ष्या etc. to एक्टि पूण कि क्रीलामो, J adds a line जक्ष्या मेहं जुता मत्ता स्थलं पि आगमं गहिलं which occurs at its place below (line 4) 2 > J श्वीय P विनीए for शिंदर J विलया for क्रिया, J दृणिया for विषया. 3 > P उज्जिमें, P क्ष्या उज्जिमें वि । 4 > P सबलंमी आगमं, P एहिं जहां 5 > P पर्वा परिमाहित्यंति. 6 > P सिक्ट 7 > P om. य, P सीस for सेरा. 8 > P सहया for तक्ष्या, J पोतिस्म. 9 > P प्रिवल्क्षों. 10 > P रवणायरो ति प्रित्सो होतो 11 > P सिचिय, P उद्यति, P अणंतीम. 12 > P सीहियाभरणो. 13 > P सामणा. 14 > P कोई for को वि, JP अल्प्स. 16 > J om. पितिखियाभरणो. 13 > P सामणा. 14 > P कोई for को वि, JP अल्प्स. 16 > J om. पितिखियाभरों. P निपिष्टयपावपसरो कि वित्ययपयावपसरो. 17 > P राइणो. 19 > P वितयं भावसिलिल्ओक्ष्यामुम्य 21 > J om. महाराय सप जाणिय, J विजयपुरीए. 25 > P अमिसंचयामि, P वित्यमं कि एति । 26 > P om. तस्व, P उत्तम, P repeats उत्तमं आयवस्तर्यणं, J तुम्मेंद्व for तुम्हेंद्वि, P वष्टण for दहए. 27 > P होही for होहिद, P स्व्यं जार्य संपर्य पञ्चा, J adds च before तय. 28 > J adds ए before देवि. 29 > P असिहिसत्तो सुयलपुदरज्जिम. 31 > P वित्रंति, P गतिसम्योः 32 > P देव for देवि, J क्ष्यह for क्ष्यित.

15

1 § ३३३ ) एवं च बच्छमानेण तस्मि चेव दियहे बोली में संज्ञाण्ड-समण् पहिनियत्तेषु सेस-समन-माहण-वर्णासय- १ किमिन-सत्येषु भुत्त-सेस-सीचल-विरसे बाहारे जणवयस्स निय-मदिरोवरि णिज्जूह-सुहासणस्थेण दिट्टं साहु-संघाडयं नगरि. 3 रच्छा-सुहम्मि । तं च केरिसं । अवि य ।

उद्यसंत-संत-वेसं करवल-संगहिय-पत्तयं सोम्मं । जुय-मेत्त-णिमिय-दिद्धिं वासाकच्योढिय-स्तिरं ॥
तं च साहु-संघाडयं तारिसं पेष्टिकण रहस-बस-समूससंत-रोमंच-कंचुको राण भवहण्णो मंदिराको । पवहो व गववर-गमणो
क तं चेय दिसं जस्य तं साहु-बुक्लयं । तिम्म य पयदे पहाइको सयल-सामृत-मंडल-संणिहिको राय-लोको स्वरतो य पहाल- ६
पाइक-णिवहो । तको तुरिय-तुरियं गंत्ण राया तिम्म चेय ग्च्छा-मञ्ज्ञयारे तिउणं पदाहिणं काळणं णिविडको चलणेसु
साहुणं । भणितं च पयत्तो ।

9 चारित्त-णाण-दंसण-तव-विणय-महाबलेण जिणिकम । गहियं जेहिँ सिव-पुरं णमो णमो ताः। साधूणं ॥ भणमानेण पुणो पुणो पणमिया णेण साधुणो । उम्बूहो य सृहामणि-किरण-पसरमाण-दय-दिसुन्नोविण्ण उत्तिमंगेण बहु-भव-सय-सहस्स-णिम्महणो मुणि-चलण-कमल-रको ति । मुणिवरेहिं पि

2 सम-मित्त-सत्तु-चित्तत्त्रणेण सम-रोस-राय-गणणेहिं । विम्हय-संभ्रम-रहियं श्रह भणियं धम्मलामो ति ॥ भणिया य अत्ति-भरावणउत्तर्मगेण राहणा भगवंतो समणा । श्रवि य ।

तव-संजम-भार-सुणिक्मरस्स सुय-विरिय-वसभ-जुत्तस्य । देह-सयहस्स कुमलं सिद्धि-पुरी-मग्ग-गामिस्स ॥ 15 साधूहिं भणियं 'कुसलं गुरू-चलणप्यभावेणं' ति । राहणा भणियं 'भगवंतो, वित य, गुरू-कम्म-सेल-वर्ज अण्णाण-महावणस्स दावांगं । किं णामं तुह गुरुणो साहिजाउ अह प्याएणं ॥ साहृहिं भणियं । 'महाराया,

18 इक्लागु-वंस-जाओ पाविय-गुरु-वयण सयल-सर्वश्यो । कंद्रप्य-दृष्य-फिलहो दृष्यफिलहो कि वा अण्णो' ति । साहृहिं भणियं । 'भयवं, किं सो अम्ह भाया रवणमउहस्स निर्मणो पुत्तो दृष्यफिलहो किं वा अण्णो' ति । साहृहिं भणियं । 'सो चेय हमो' ति भणिय-मेत्ते हिर्म-वय-वियममाण-लोवण-जुवलेण भणियं 'भगवं, किम ठाणे आवासिया २१ गुरुणो' ति । तेहिं भणियं । 'अश्यि द्वस्य मणोरमं णाम उज्जाणं, तत्य गुरुणो' ति भणेता साहुणो गेतुं पयत्ता । णतवई २१ यि उवग्रओ मंदिरं । माहियं च कुवलयमालाण् महिंद्स्य जहा 'पत्तं जं पावियन्वं, भो चेय अम्ह भाया दृष्यफिलहो मपत्तो आयारियत्तण-कलाणो इहं पत्तो । ता उच्छाहं कृणह तस्स चलग-मृत्ते पञ्चकं काऊणं ति । तेहिं भणियं । 'जं महाराया २१ कुणह तं अवस्सं अम्हेहिं कायव्वं'ति भणभाणा काऊण करणिकं, णिरूविऊण णिरूविणकं, वाऊण देयं, उच्चित्या कोउय- ११ सिणेह-भत्ति-पहरिस-संवेय-पद्धा-णिन्वेय-हलहलाऊरमाग-हियवया संपत्ता मणोरमं उज्जाणं । तत्य य दिट्टो भगवं दृष्य-फिलहो, वंदिओ य रहस-पहरिस-माणसेहिं । तेणावि धम्मलाभिया पुण्डिया य सरीर-सुह-वहमाणी, णिविद्रा आमणेसु ।

27 १३४) पुच्छियं च राइणा । 'भगवं, तहया तुमं वितामणि-पञ्जीओ णिक्खामिऊण कत्य गओ, काथ वा दिकावा 27 गहिया, किं च णामं गुरु-जणस्त' ए पुच्छिओ भगवं माहिउं पयत्तो । महाराय, तहया आहं णीहरिऊण संपत्तो भरवच्छं णयरं ति । तत्य माहुणो अण्णेसिउं पयत्तो । दिह्रो य मण् भगवं महामुणी, वंदिओ मण् जाव तेणादं भणिओ 'भो भो 30 दप्यकालिह रायउत्त, परियाणिस ममं । मण् भणियं । 'भगवं 30

पंच-महब्बय-जुत्तं ति-गुत्तं तिदंड-बिरय-मणं। सिवडरि-पंधुवण्मं को वा नं ण-यणण् जीवो ॥' तेण भणियं 'ण संपयं पुष्वं किं तण् किहींचि दिट्टो ण व' ति। मण् भणियं 'भगवं, ण मह हिययस्म मई मध्य जहा मण् 33 दिट्टो सि' ति। तको तेण भणियं 'कंण उण चिंनामणी पक्षी तुह दिण्ण' ति। मण् भणियं 'भगवं, किं तुमं मो' ति। तेण 33

1> P तंमि य चेय हे वोलीण, P सेमयणवाहणवलीमयिविस्तालक वृत्तसेंसे 2> P तिन्हिंग for णिड्यू 3> P om. त च करिसं 4> P पतं व सोमं, P -दिही, P नामाक शिदिन - 5> उसमूसलंत, P नाहमी महिमेदिन मी. 6> P adda य after जस्त, J पयद्दो, P मटन for मंडल P om. लो मी, P लो for स्वली, J पद्ध for प्रकार, 9> P संसत्त for नित्त, P णियम for विषय, P साहणे. 10> P ने for second वृणो, P om नित्त, P साहणों, P उक्तुद्ध य चूरामणी, P रम for दम, J स्य for अव 11> J om. मुणिवरेहि पि 12> J नित्तें में मार्ग्तिर स्वाणेनिह, J नह for अर 13> () this page the writing in J 19 very much rubbed, J मिस भारतियात्वायुत्ता के ने मार्गा 14> प्रमुत for गय, P निर्देष for विर्यं, P देव for देह. 15> P साहृद्धि, J गृहणा चलणा, P अवनंती. 16> J मीत for कम, P वयं for वर्षा, P स्वाणामं P किनामं, J अन्ह for यह, J प्रमुलं. 17> प्रदेश for महाराया. 18> P डलु for इवस्तान, P वर्षा पर वर्षा, P सुत्राचों, P स्वालों, JP दरपफिहों. 19> P रावणा, P कि एसी, P रिसिणी दल्यवित्तें फिलें 20> P विषयाण, J जुकलेण, J om. सणियं before सनावं. 21> P om. देवस्त, प्रमुलंगाना सुक्ताण, P णहवत्ती वि गजी. 22> प्रतिकारमाण, P om. य. 26> P विदेशों य स्वरितामाणसिंहि तेहि वि धममलहिया, P संरीम for मरीस, J वृद्धाणि णिहिड्डा, प्रीकिट्टामालेगु. 27> P om. भावं, J विनामणी. 28> P किचि णाम, J गुहकणस्त, P om. ए, P नीहारिजण 29> P om. नि, J inter समय के महासुणी, J adds व before पण. 31> प्रीक्त विच. 32> प्रीहमयाम्ली, P मती. 33> P om. मण मणियं भगव कि etc. to आमं ति !

। मनिवं 'कार्स' ति । मए भनिवं 'सगवं, तए सह रजं विष्णं' । तेण भनियं 'बामि' । सए भनिवं 'बाह एवं ता सगवं । स्यमं रायविसि-संपर्य पि देसु में संज्ञम-रज्ञं ति । तेण भणियं । 'बाइ एवं ता कीस विखंबणं करेसि' ति मर्णतरस सस्स 3 कथं सए पंच-सुद्वियं लोवं । मगवया वि कयं मज्य सन्यं कायव्यं । तथो जहारिहं अन्यावयंतेण सिक्खाविको सयकं 3 पवयणसारं । णिक्सिको गच्छो, विहरिटं पयत्तो । भगवं ति-स्यणयरणाहिबो विहरमाणो संपक्तो भयोजसाए । तस्य य िनक्तंतो तुम्हा जनको महाराया दहवनम-दिसी । सो य मगवं मासक्तवर्णीई पारयंतो कम्मक्तवं काउमाहत्तो । तको तं 6 **च प्**रिसं साणिकण गुरुणा जिन्सिको अन्ह गच्छ-भारो। एवं च काळण बेत्रण दहवरम-शिसं सन्मेश-सेख-सिंहरे 6 वंदण-वित्तयापु संपत्तो । तत्थ य जामिजण भप्यणो कार्ल, कर्य संलेहणा-पुब्वयं कालमासे अवन्वयं करणं सवग-सेहीप् केवल-जार्ण भाउक्सयं च । तजो अंतगर-देवली जाया भगवंते दो वि मुर्णिद-वसहे ति ।

§ ३३५ ) एवं च सोऊण कुवलयंद्व्यमुहा सन्त्रे वि हरिस-वस-संपत्ता गरिंदा । तस्रो भगवया मणियं । 'सावग, 🤉 सो बिय एको पुरिसो सो बिय राया जयम्मि सयलम्मि । इंतूण मोहणिजं सिद्धिपुरी पानिया जेण ॥' भणियं च सम्बेहि । 'भगवं, एवं एवं ण एत्य संदेहो । ता कुणह पसायं, अन्हं पि उत्तारेसु इमामो महामव-समुदाभो' 12 ति । भगवया वि पष्टिवण्णं । 'एवं होउ' ति भणमाणस्य भगवओ राहणा बोयारियाई आभरणाई महिंदप्यमुहेहिं कुवलय- 12 मास्त्रार वि वर्णय-गारीयणेण परियास्त्रियाए । पवयण-भणिय-विहाणेण य णिक्खेता सन्ये वि । समस्पिया य कुवस्त्रयमास्त पबत्तिकीए । तथ्य जहा-सुर्ह भागमागुसारेणं संजर्म काऊण संयुक्ते णिय-भाउए संपत्ता सोहरूमं कप्पं दु-सागरोवमद्रिईमो 15 देवी जाओ सि । कुवलयंबर-साधू वि गुरूवएसे वद्दमाणी बहुयं पाव-करमं खबिकण कालेण य जमोक्कारमाराहिकण 15 बेरुखिय-विमाण दु-सागरोवम-द्विईओ देवो उववण्यो ति । सीहो उण पढमं भणसणं काऊण विंझाडईए संपत्तो तं चेव विमाण-वर-रचणं ति । सो वि भगवं भोहिण्णाणी सागरदत्त-सुणी संबोहिद्रण सब्वे पुष्व-संगए काले य कालं काळण 18 देवलण-बद्ध-माम-गोलो तम्मि चव विमाणिम समुप्पण्णो ति । बहु प्रहुईसारो वि कं पि कालंतरं रज्जं काऊण पच्छा 18 **बप्पण्ण-पुत्त-रवणो संठाविय-मणोरहाइच-रज्ञाभिसेओ संगंतो संसार-मह।रक्खसस्य जाउल ब्रमारत्तणं भोगाणं सो दि** गुरूणं पाय-मूले दिक्लं घेचूण पुणो कय-सामण्यो तस्मि चेय विमाणे समुज्यणो ति । एवं च ते कय-पुण्णा तस्मि 2। वर-बेरुक्तिब-बिमाणीयर-उववण्णा भवरोप्परं जाणिकण कय-संक्ष्या पुणो जेह-णिञ्मर-हियया जंपिठं पयत्ता । 'भी सुरवश् 21 णिसुणेह सुभासियं ।

**जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेस-बहुस्तम्म जवर संयारे । कत्तो अ**ण्णं सर्णं पृक्कं मोत्तुण जिजनवयणं ॥ तिरिय-गर-द्रशुय-द्वाण होति जे सामिणो कह वि जीवा। जिज-वर्ण-भवज-ह्वाण के पि पुरुवं कर्य तेहिं॥ 21 जं 🐝 पि कह वि कस्स वि कस्थ वि सोक्सं जणस्य भुवणिमा। तं जिण-वयण-जल।मय-णिसिन्त-रुक्खस्स कुसुमं तु ॥ सञ्चहा, किं भोक्लं सम्मत्तं किं व दुई होडू मिच्छ-भावो सि । किं सुह-दुक्लं लोए सम्मामिच्छत्त-मावेण ॥ सम्मत्तं समा-समं मिच्छत्तं होइ णश्य-सारिच्छं । माणुय-छोय-सरिच्छो सम्मंमिच्छत्त-भावो उ ॥ 27 27 सम्मत्तं उष्ट्र-गई महर-गई होइ मिच्छ-भाषेण । तिरिय-गई उण लोए सम्मामिच्छत्त-भाषेण ।। सम्मत्तं अमय-समं मिच्छत्तं काळऊड-विस-सरिसं । अमय-विस-मीसियं पिव मण्गे उभयं तु लोगस्स ॥ सम्मतं जय-सारो मिञ्छतं होइ तिहुयण-असारो । सारासार-सरिच्छो सम्मामिच्छत्त-मादो उ ॥ 30 र्ज जं जयभ्मि सारं तं तं जाणेसु सम्म-पुन्वं तु । जं जं जए भसारं तं तं मिच्छत्त-पुन्वं तु ॥ प्रिसंच तं जाणिकण मा भो दंबाणुष्पिया, भणुमण्णह जं अहं भणिस्मं ति । तजो सब्बेहि वि भणियं 'को वा

33 **बन्ह ण-याणह** जं सम्बं सम्मत्त-पुष्वयं ति । एवं ठिए कि भणियम्वं तं भणह तुरूमे' ति । तेण भणियं 'एत्तियं भणियम्वं 33

<sup>1)</sup> P रिज्ञ or रज्जं, Jon. जह, P तं for ता. 2) प्रत्यागगगरिसी संपय, P करिसि. 3) प्रसम् for मज्झ, प्र om. कायब्वं. 4 > १ प्यत्तो । रयणगणस्यणाहिनो, १ अञ्ज्ञार 5 > गृतुक्स or तुक्क for तुक्क्स, १ गृहाय for सहाराया, ११ ८६-धन्मरिसी, ग्रे मासलमणीह, ग्रत्य for तंत्र. 6 > १ निकियअस्ह गन्छसरो, गृह दृदयस्परिसि, १ संमेतसेलसिइर वंदणः 7 > १ om. क्यं, म अउन्नं 8) म अगवंती, म वसरी ति 9) म विस्ताणा for वससंपत्ता, म देव for सावग 10) म सेक्षी for एक्की, म अलंभि for जयन्मि, म भोहरजं, म पावया. 11) म सुणह पिसायं, म om. अन् 12) म om. वि, म ओयारियाओ आहरणाइ. 13) म वियणणारीयणपूरियासिआए, म न्यारित्तणेण, म यणिक्सित्ता, म om. वि. 14) म एस्व for तस्य, म य or जिय, " 'ठितीओ P द्विती. 15 > P साहू, P बहुपाव-, J काले य. 16 > J वहलिया-, J दुरसागरोवमठितीओ उववण्णे P दुसागर-हिंहुंभी, एउण सर्ण काऊण 17 ) P ओहिणाणी 18 ) P देवचनद, P चेय विमाणे, P अहं for अह. 19 > उ रह्मामिनो, जाणिकण for वाकण. 20 > उ व्यक्ती for पुणी, उ कयसंपुष्णा P कयपुत्री. 21 > P विमाणायरे उपणायरे उपणा, P पुणी विय P णेडमर. 22) P सुझिसियं, J adds अबि य before जरमरण etc. 23 > P किमल for मल, J om. एकं, J जिणिद्वर for जिण. 24 ) P िरिन्दरणमुदेवाण, J होति जा सामिणो, P adds क्व before क्वाण. 25 > P om. क्ष्र वि, P सोक्त तु जणस्स होर सुवणम, P मूर्ल for कुत्में. 26 > P होति. 27 > P om. the verse मम्मलं समाससं etc. 00 आवो 3 ॥, J तु for उ. 28) P inter. verses सम्मत्तं उड्डगई etc. & समातं अवस्तमं etc., P उड्डगती, P तिरियगती. 29) J विसमीसर्य, J पि for तु. 30 > P adds जय before होइ, P होइ संसारो । मोरासार , J तु for उ. 31 > P om. तु, J वा सार्र for असार 32) P adds इमें च before एरिस, P om. च तं, P om. one भी, उ देवाणुपिआ, P मनिस्सं ति, om. नेओ सम्बेहि वि अणिकं 33) P om. भणियन्वं तं.

33

1 जं दुसारो संसार-सागरो, विसमा कम्म-गई, श्राणकं जीवियं, मेगुरो विसय-संगो, कंवला हेदिय-तुरंगा, कंवण-सिरंस 1 देम्सं, उम्मावणी मयण-बाण-पसरो, मोहणं मोहणीय-कम्म-महापढकं ति । ता तुलग्ग-पावियं पि सम्मन-त्यणं एत्य 8 महोबहि-समे संसारे श्राव्याप्य महाराय-मच्छेहिं, उल्लुरिज्ञह् महारोस-जल-माणुसेहिं, परहाध्यज्ञह् महामाथा-कम- 3 हीए, गिलिज्ज्ङ् महामोह-मवरेणं ति । तथो हमं च जाणिज्ञण पुणो वि सवल-सुरासुर-णर-निरिय-सिद्धि-सुह-संभ-कारणं भगकंताणं वयणे श्रायरं कुणह् पावियववे ।' तेहिं भणियं 'कई पुण पावियववे कि । तेण भणियं 'पुणो वि गेण्हह् समायाणं 6 जहा जाखुप्यण्या तथ्य तुम्हाण मज्झे केण वि श्रह्मय-शाणिया सन्वे संत्रोहणीया जिणधम्मे कि । तेहि वि 'तह' ति ६ प्रिवण्णं । तं च तारिसं समायाणं काजण्य वीसत्था भोए भुंजिंद समादत्ता ।

§ ११६) एवं च अंजंताणं भोए वष्णइ कालो जाव अत्ताइं वोण्णि सागरोवमाइं किंचि-सेसाइं। इमिन्म य जंबुरीचे

१ दाहिण-मरहे बोलीणेसु तिसु कालेसु किंचि-सेसे चडरथे काले सिर्दि गएसु इहावमिणणी-बहमाणेसु उसमाइसु पास- १

जिण-चरिमेसु तित्थंकरेसु समुष्पण्णे ति-कोब-सरोयर-महापंकए व्व महावीर-जिणिदे ति । एरिसे य अवभरे मो कुबक्षयचंद-देवो णिय-आउपं पालिज्यण देव-लोगाओ चुओ समाणो कत्थ उववण्णो । अवि य । अस्थि कायंदी णाम णवरी । सा य

12 केरिसा । अवि य ।

तुंगद्दालव-तोरण-मंदिर-पुर-गोउरेहिँ परियरिया । तिय-चचर-सुविभक्ता जण-धण-मणि-कंचण-विचित्ता ॥ तिम य महाणयरीए कंचणरहो णाम राया ।

15 रिड-कुंजराण सीहो जो य रवी मित्त-पंकय-वणस्स । पणइ-कुमुयाण चंद्रो वासारत्तो व्य घरणियले ॥ 15 तस्स य महिलाए इंदीवर-णामाए सुपुत्तो मणिरहो णाम समुप्पण्णो । तो य मंबिष्ठभो बहुएहिं मणोरहसएहिं परिवड्ड- माणस्स कहं कहं पि तारूव-कामोदएणं पारिद्ध-वमणं समुप्पण्णे । तओ दियहं राईए य अवीसंतो आहेडपं वश्वइ 18 पडिसेहिजंतो वि गुरुवणेणं, जिंदिजंतो वि वयंमएहिं, णिरूकंतो वि मंतियणेणं, वारिजंतो वि परिवणेणं ति । अण्या 18 य तस्स तम्म अवसरे पारिद्धं अरण्णं पविद्वस्स को बुत्तंतो जाओ । अवि य ।

णर-सुर-दइष-महिओ थुव्वंतो थुइ-सुहासिय-नएहिं। उष्पण्ण-णाण-सारो पत्तो वीरो तिलोय-गृह ॥
21 तस्त य भगवओ महइ-महाबीर-वङ्गमाण-जिणयंदस्त विवित्ते पएसे विरहयं देवेहिं मणि-सुवण्ण-रयय-पायार-नियं, ठाबियं ३।
दिव्वं वियह-दाहा-कराल-वयण-सीहाहिट्टियं आसण-रयणं, णिम्मविओ मजय-सिसिर-सुरहि-पवण-चलमाण-माहा-ममूह-पेरंत-णव-वियमिय-सुरहि-कुसुम-गोच्छ-रिंछोलि-णिलीण-महु-मत्त-भमर-रणरणायद्ध-संगीय-मणहरो रत्तासोय-पायवो । तस्त य
24 अथे णिविट्टो भगवं सुरासुर-णरिंद-वंदिय-चलण-जुयलो संमार-महोवहि-णिमज्ञमाण-जंतु-महस्त-ह्रथावलंबण-दाण-दुष्ठिओ ३४
महाबीरो । तत्थ य इंद्मूह्प्पमुहाणं एगारम्यण्डं महामईंणं गणहर-देवाणं मोधम्म-णाहस्य महिंदस्य य अण्णाणं च भवण-वइ-वाणमंतर-जोइस-विमाण-वानीणं सुराणं कंचणरहस्य य राहणो सपरियणस्य सम्मत्त-मूलं भव-भय-विणायणं दुविदं
27 धम्मं साहिउं पयत्तो । अवि य ।

णारय-तिरिय-णरामर-भव-सय-संवाह-दुग्गम-दुरंते । संसार-महा-जलहिम्म णिय थरणं मिवाहितो ॥ सम्मल-णाण-दंग्ण-तिएण एगुण लब्भम् मोक्खो । जीवस्य गुणा एग् ण य दृष्यं होइ सम्मत्तो ॥ सम्मं भावो सम्मं जहुज्जुयं णिथ किंचि विवरीयं । धम्माधम्मागामा-पोग्गल-जीवेसु जो भणिओ ॥ अहवा । जीवाजीवा आधव-संवर तह वंध-णिजारा मोक्खो । एयाई भावेणं भावेतो होइ सम्मते ॥ अहवा । जं चिय जिणेहिँ भणियं पढिइय-मय-दोस-मोइ-पगरेहिं । तं सम्बं सम्बं चिय इय-भावो होइ सम्मत्तं ॥ अरहा जाणह सम्बं भरहा सम्बं पि पासइ समक्खं । अरहा भासइ सखं अरहा बंधू तिहुयणस्य ॥

1 > P कंमगती. 2 > P मोहणिय-, P ति for पि, P adds ति before एस्य 3 > P - मने संमारि, P महागयकमिता 5 > मसायारे जहा अरथुं. 6 > P कं ते for जहा, P a for पि, म अनिमय, P का जिण्यमें सि, म ते हि सि तह 7 > J om. तिरिसं. 8 > P वस्रायद्र, P किन-, P इसे पि व जबुदीं में 9 > P किवसेसे, P निद्धि, P उहान में मिलिए, P उसमाद्राम- जिणवृद्धे तिरथं करेतु. 10 > P इव for ब्य, P कुवलय बेदी जिन- 11 > म देवलोआओ. 13 > म सोवरिंदि, P मुवितसाजण- भिण्मिण. 14 > म करणरही for कवणरही. 15 > P रत्ती व धर्म्यवे ॥. 16 > म णामाय पुत्ती रवणरही जामें, P स्विद्धिनी. 17 > P क्ले for क्व, J adds से before समुष्मुण्यं, P रातीए, म बीननी P अनिसी । 18 > P गुक्तरेण, P तिर्हंभणों for जिरुज्ञती, P om. वारिकंगों वि परियणेणं. 19 > म अण्यता, म मानित सिन्त प्रमाप एणों. 21 > P om. य after तरस, म बदमाण, म रयत P रव्य, म तिसे for तियं. 22 > म निम्नाहिद्विय, P जिसिओ for जिम्मित और 23 > P - तिलीणमररणरणावत्त्त्तायि. 24 > P अधि for अधे, P om. जिन्त, P मही for महीविह, P अनुहस्थालंब ए 25 > P तस्स for तस्य य, म इंद्रभूति, P महामंतीणं यण, P सोहमनाहरस, म om. च. 26 > म जीतम, P वासीवृराणं. 27 > P adds जिलो before धम्मं. 28 > P दुमादुरंते, P जिलो मोतुं for सिवाहिंनो. 29 > P निणयतेण, P एतेण दिव्यं होति मम्मत्तं 30 > P जबुदुद्धं for अधुज्जुदं, P inter. लिख के किवि, P "धम्माभासा, म सो for जो. 31 > म जीवामत, P नार्वे व तो अह होह सम्मत्तं. 32 > P भणियं ह्वरागरीस, P adds, after होह सम्मत्तं॥, अत्वा जाण्य सन्तं मन्त्र जिय हय वाचे होह समत्तं। 33 > P जाण्य for स्ववं before वि.

ł

|              | भरहा आसङ् धन्मं भरहा धन्मस्य जावण् मेर्य । भरहा वियाण सरणं भरहा क्यं वि मोपूर् ॥                                                                                                      | į      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| i            | क्षा क्षित्रे हुन्ते अरहा विशेष्क्री सप्तसास्य । अरहा सर्व प्युद्धी औरहा पुरिसात्तमा स्वयु ॥                                                                                          | •      |
|              | बरहा छोच-पदीवो अरहा चक्सू जयस सन्दरस । अरहा तिक्को छोए अरहा मोक्सं परूवेह ॥                                                                                                           | 3      |
| 8            | इव भक्ती बरहंते कुणह पसंसं च भाव-गुज-किको । साहूण भित्रमंतो हय सन्मतं सप अविषं ॥                                                                                                      | -      |
|              | हंब मचा बरहत कुणह पसल च नाव पुण्याकात । साहू प्राप्त सहस विषय कम्मोबसमेण पुरिसास्स ॥<br>तं जिल-वयण-स्थायण-पाण-विषुद्धस्य होह एकं तु । दुह्यं पुण सहस विषय कम्मोबसमेण पुरिसास्स ॥      |        |
|              | एवं तिळोब-सारं एवं पहमं जयम्म धन्मस्स । एएण होइ मोक्सो सन्मत्तं दुष्ठहं एवं ॥                                                                                                         |        |
| 6            | ्य तिलाय-सार एय पदम अधारम बन्मस्स । पुरुष हार मानसा सम्म पुरुष पर ।<br>ह ३३७ ) एवं च तिलोय-गुरुणा साहिए सम्मचे जाणमाणेगावि भवुर-बोहणस्य अगवया इंद्रमूह्ण समहारिष                      | , ,    |
|              | ६ ३३७) एवं च तिलाव-गुरुणा साहिए सम्मच पाणनाणणाय चाउर नायचा चाउरा चाउरा राजसायचा<br>ताबद्ध-करवलंजलिंडडेण भणियं 'भगवं, हमं पुण सम्मच-रवणं समुष्यण्णं भावनो कस्सह जीवस्स कहं णामह जहा एर | '<br>: |
|              |                                                                                                                                                                                       | 9      |
| 8 €          | स्मिहिटी बीवो' ति । भगवया भगियं ।                                                                                                                                                     | •      |
|              | उवसम-संवेगी क्षित्र णिष्वेको तह य होह अणुकंषा । अध्यत्त-भाव-सहियं सम्मत्ते लक्त्रणं होह ॥ अह्वा,                                                                                      |        |
| 10           | मेची-प्रमोध-कारुणं मञ्चात्यं च चउत्थयं । सत्त-गुणवंत-दीणे मचिणण् होति सन्मं ॥                                                                                                         | 10     |
| 12           | सामेमि सन्व-सत्ते सन्वे सत्ता समंतु में । मेती में सन्व-भूएसु वेरं मज्य ण केणह ॥                                                                                                      | 12     |
|              | सम्मत्त-णाण-दंसण-जुत्ते साधुम्मि होइ जो पुरिसो । ठिइ-वंदण-विणवादी करेइ सो होहिइ पमीजो ॥                                                                                               |        |
|              | संसार-दुक्त-तविष् दीणाणाहे किलिस्नमाणिम्म । हा हा घम्म-विहीणा कह जीवा सिजिरे करूमा ॥                                                                                                  |        |
| 15           | दुद्वाण मोह-पंककियाण गुरु-देव-पिंदण-रयाण । जीवाण डवेक्सा एरिसाण उवरिम्मि मज्झत्यं ॥                                                                                                   | 15     |
|              | अहवा वि जय-सभावो काय-सभावो व भाविको जेण। संवेगो जेण तवे वेरगा चेय संसारे ॥                                                                                                            |        |
|              | सम्बं जबं मणिचं णिस्सारं दुक्लहेउ असुइं च । भह तम्हा णिन्वेओ धम्मस्मि व भाषरो होइ ॥                                                                                                   |        |
| 18           | बेरमं पुण णिययं सरीर-मोगेसु डवहि-बिमण्सु । जाणिय-परमस्थ-पन्नो णिब रज्जह धिम्मन्नो होह ॥                                                                                               | 18     |
|              | एएहिँ लक्स्स्पोहिं णजाइ अह अस्य जस्य सम्मत्तं । उवसम-विराग-रहियं णजाइ तह तस्य सम्मत्तं ॥                                                                                              |        |
|              | § ३३८ ) एवं च सुरासुरिंद-गुरुणा साहिए सम्मत्त-रुक्खणे भणियं गोयम-सामिणा 'भगवं, इमं पुण सम्मत्त-महा-                                                                                   |        |
| 21 <b>चि</b> | तामणि-रयणं केण दोसेण दूसियं होइ, जेण तं दोसं दूरेण परिहरामो' सि । भगवया भणियं ।                                                                                                       | 21     |
|              | वीहाऊ गोयम इंदभूह अह पुष्टियं तए माहु । सम्मत्तं रयण-समं दूसिजङ् जेण तं सुणसु ॥                                                                                                       |        |
|              | संका-कंखा-विद्विच्छा हो इ चटरथं च कुसमय-पसंसा । पालंडियाण संथव पंच हमे दूसण-कराई ॥                                                                                                    |        |
| 24           | जीवादीऍ पयरथे जाणइ जिण-वयण-णयण-दिष्टिहों। किं होज इमं सहवा ण व ति जो संकए संका ॥                                                                                                      | 24     |
|              | कंसाइ भोए बहवा वि कुसुमए कह वि माह-हय-चित्तो । साकंसाइ मिच्छत्तं जो पुरिमो तस्स सा कंसा ॥                                                                                             |        |
|              | एखं पि बारिय घम्मो एख वि घम्मस्य साहिस्रो मग्गो । एवं जो कुणइ मणं सा विइकिस्छा इहं भणिया ॥                                                                                            |        |
| 27           | इह विज्ञा-मंत बरूं पश्चक्खं जोग-भोग-फरू-सारं। एयं चित्र सुंदरयं पर-तिश्वित्र-संथवो भणिओ ॥                                                                                             | 27     |
|              | ए. भिउणा भइ मंतिणो य धम्मप्परा तबस्सी य । पर-तित्थ-समणयाणं पासंडाणं पसंसा तु ॥                                                                                                        |        |
|              | जह चीर-संड-भरिको उडको केणावि मोह-मूढेण। मेलिजह शिंब-रसेण असुद्वा सह व केणावि ॥                                                                                                        |        |
| 30           | एवं सम्मत्तामय-भरिको जीवाण चित्त-घडको वि । मिच्छत्त-विवप्पेणं तूसिजाइ असुइ-सरिसेणं ॥                                                                                                  | 30     |
| तः           | न्हा भणामि 'तुन्हे पश्चित्रज्ञह सम्मत्तं, भणुमण्णह सुय-रयणं, भावेह संसार-दुन्सं, प्रथमह जिणवरे, दनसेह लाहुणो,                                                                         |        |
| भ            | ावेह भावणं, सामेसु जीवे, बहु मण्णह तवस्सिणों, अणुकंपह दुविसाए, डवेक्सह हुट्टे, अणुरोण्हह विभीए, वियारेह                                                                               |        |
| ४३ पो        | ामारु-परिष्णामे, पसंसह उवसमे, संज्ञणेह संवेगं, विश्विज्ञह संसारे, परुवेह श्रारियवार्य, मा कुणह संकं, अवसम्बाह                                                                         | 33     |

1 > P जागई मेंयं, J जिणाण for जियाण, P मन्त्रण for सरणं, P बंदं विमोण्डः 2 > P तिलोह, J मुबुद्धों for इबुद्धों, P adds पुरिहा before पुरिमों, P प्रिसोत्तिमों 3 > J लोगपई बो, P तिसो for निण्मों, P प्रिसेवेह ॥ 4 > J अतिवंतों 5 > दिनें 6 > J परमं for पढमं 7 > J हरभूनिमगं 8 > J adds च after भणिय, JP आवनों 10 > JP विय, J अस्वित्तामवं P समति for सम्भचे 11 > J पमीन, P मजनत्वं च चरवं ।, P संन्युणवंतदीवणवं नह विणा होति, J अविषाए, J समं P सम्मं तु. 13 > P सार्द्रमें, P जो हरिसों, J धिनि P हिनि, J धिण्याती, J सो हिहिन पमोनों, P adds ति after पमोनों 14 > P दीणाणाहि, J कीलेसभावंमि, P जीवों किळारे 15 > P बुहाण for दुहाण, P उक्षेक्खा 16 > J व ए सहाके P मणसस्भवों, P कायसहावों, J सेवेजों, J अवे for तवे, P चे for चेय 17 > J तण्हा for तम्हा, P होहित्ति for होई. 18 > J repeats विरमं, P निवरं for णियं 19 > P कह for तह 20 > J गोतम, P सम्म for सम्म ति 21 > J जात जितामिन, P दुनेण. 22 > P दीहा भो, J गोतम, JP ईरभूति, P पुध्छितं , P पुणे 23 > JP विनिध्छा, P वेर्ग for संव 24 > J जीवातीए अत्ये जाणिक, P जीवारीण, P जात प्राप्त, J संकते 25 > J कंखित P कंखिरा, J अथवा, P जुसमये, J कहिष कोहमोहहिष्वित्ता । आकंखित, मिछनं, P सो for सा 26 > JP विनिध्छा, P इमं for इहं 27 > J वर्ष धार, [ कुहमो for तिस्वय 28 > P एते, P अधि for अह, J अह सीलिणो पारम्पवरा, P ओ for तु 29 > P inter. खंड के सीर, [ कुहमो or पहनों for उद्धों ]. 30 > J मयसरिओ जीआण, P निचयिहों, P वियप्ते जीवेण दृसिकार 31 > J तुन्म for तुन्हे 32 > J om. उवेषखह देहे, P अणुगेण 33 > P सवेगां, J अरियवातं.

| -  | इस, विश्व विकास, स्वाप्ट स्थाप-यसस्य (                                                           | 1          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | सम्मत्त-सार-रहिषु मा सञ्जह वसुने पर-कुकिये । भिष्कत्त-बद्धं भी होड् कवं मकिय-वर्धः च ति ॥ तम्हा, |            |
| 3  | अह सुरुभह पावाले पबहत्याजह निरिस्स टंकीमा। जह छिजह कह नि सिरं मा मुंबह तह वि जिनवयन ॥ ति।        | 3          |
|    | § ३३९ ) एवं दंसण-स्वर्ण जाणं पुण सुणसु जं मए मिणवं । एकारसंग-बोइस-पुन्वं शार्थं च वित्यरियं ॥    | a          |
|    | एक्सिम वि जिम्म पदे संवेयं कुणह् वीयराग-मए । तं तस्स होष्ट्र जाणं जेण विरामस्त्रमधुवेह ॥         |            |
| 6  | किं बहुणा वि सुएणं किं वा बहुवा वि एत्य पविएणं । एकम्मि वि वहंता पयस्मि बहुए गथा सिद्धि ॥        |            |
|    | तन्हा करेसु अर्थ दंसण-घरणेसु सम्ब-भावेणं । दंसण-घरणेहिँ विणा ण सिजिहरे णाण-सहिवा वि ॥            | q          |
|    | § ३४० ) जागेण होड़ किरिया किरिया कीरड़ परस्त उवएसी । चारिसे कुणह मण तं पंच-महम्बए होड्ड ॥        |            |
| 8  | वानिवहाकिय-वयणं महिष्मदाणं च सेहुणं चेय । होइ परिगाह-सहियं पुपुतु य संक्रमी चर्णं ॥              | 0          |
|    | एवाई पावयाई <b>व</b> रिवर्केतो करेसु विरइं तु । इह परस्त्रेण दुह-कारवाईँ वीरेण मणिवाई ॥          |            |
|    | जो हिंसनो जियानं निषं उन्नेय-कारको पाने । असुद्दी वेरावंभी वेरेन ज सुषद्द कया वि ॥               |            |
| 12 | जिंदिज्जह सम्ब-जणे वह-बंधं घाय-दुक्क-मरणं वा । पावह हहं चिय जरो पर-क्रोए पावए जरवं ॥             | 12         |
|    | सन्वं च इमं दुक्सं जं मारिजाइ जिमो उ रसमाणो । जह मप्पा तह य परो इच्छाइ सोक्सं ज उज दुक्सं ॥      | 13         |
|    | जह सम न पियं हुक्सं सोक्सरवी जह नहं सजीक्स्स । एमेव परो वि जिन्नो तन्हा जीवान कुण समयं ॥         |            |
| 15 | § ३४१ ) एवं च साहिए भगवया तित्थयरेण पुष्क्रियं गणहर-देवेण 'भगवं, कहं पुण हिंसा मण्णह'            | 15         |
| 7  | मरावया भिषयं ।                                                                                   |            |
|    | जीवो अपादि-णिहणो सो कह मारिकए जणेण इहं । देहंतर-संकाम कीरह जएँ जाम तस्सेय ॥                      |            |
| 18 | एके भणिति एवं भण्णे उप वाइणी जहा सुहुमी। ण य सी कंणइ जीवी मारिजाइ जेय सी मरह ॥                   | lb         |
|    | भण्णे भणित पुरिसा सम्ब-गभी एस तस्स कह घाओ । भण्णे पुण पविचन्ना भणुमेची केण सी विश्वको ॥          |            |
|    | अवरे भणित एवं उडु-गई किर जिस्रो मभावेज । अच्छह देह-जिबद्धो जो मोयह घम्मिनो सो हु ॥               |            |
| 21 | बदरे मणेति कुमहच्छूदो वह एस वच्छह वराबो । वह जोणि-विष्यसुक्को वद्यत सुगईसु वादेबो ॥              | 21         |
|    | अण्णे भर्णति मृहा पुराण-घरयाउ पद्दसद् णयम्मि । को तस्त होद्द पीडा देहंतर-संकमे भणसु ॥            |            |
|    | भण्णे भणंति पुरिसा एएणं मारिओ थहं पुर्वि । तेण मए मारिजाइ बिजाइ तस्सेय जो देह ॥                  |            |
| 24 | अवरे विहियं ति इमं इमस्स जायस्स मरण-जन्मं वा l तं होज अवसर्य चिव मिस-मेत्तो मज्जा अवराहो ॥       | 24         |
|    | अवरे भणंति विद्विणा एसो जह पेसिको महं बजरो । तस्सेव होउ पुष्णं पावं वा मजर कि एत्य ॥             |            |
|    | भण्णे पुण पश्चिमण्णा काम-वसो कम्म-बोहुओ जीवो । कम्मेणं मारिखह मारेह् य कम्म-परवस्ते ॥            |            |
| 27 | हय एवमाइ-मण्णाण-वाहणो जं भणंति समएसुं । तं सध्वं भलियं चिय जीव-बहे होंति दोसाइं ॥                | 27         |
| -• | जीवो अजाइ-जिहजो सर्च देहंतरिम संकसइ । देहाओ से ज सुहं बिउजाए होइ दुवसं से ॥                      |            |
|    | उत्साय-इंदियाहं अध्मितर-बाहिरा इसे पाणा । ताणं विभोय-करणं पमत्त-जोएम सा हिंसा ॥                  |            |
| 30 | बह तेहिँ विदर्जनस्य वस्स जीवस्य दुस्सई दुक्खं। जं उप्पजाइ देहे बह पात्रो तस्य मो भणिको ॥         | 30         |
|    | तिल-तेल्लाण परोप्परमणुगय-सरिसस्स जीव-देहस्स । दुक्सं ताण बिनोन्नो कीरइ जो कुनह सो पावो ॥ चि ।    |            |
| 1  | एवं च साहिए सुरासुर-गुरुणा पुष्छिवं भगववा गोयम-सामिणा 'भगवं, इमं पुण पाणाइवाय-वेरमणं महावय-रयण   | i          |
|    | र्धरसेण पुरिसेण रक्खिं तीरइ' ति । भगवया भणियं ।                                                  | <b>3</b> 3 |
|    | and and address of                                                                               |            |

ĭ

| ,          | इरिया-मण-समिहँओ एसण-पिटलेह तह य आलोयं। पढमस्स वयस्स इमा समिहँओ पंच विष्णेया ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ŕ          | जुगमेत्त-दिण्ण-विद्वी जंत्-परिहरण-विण्ण-णवण-मणो । स्नावासयम्मि वश्वह इरिया-समिखो हु सो प्रस्सि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    |
|            | अगमसान्य निर्माण्या ।<br>3 तव-णियम-सील-रुक्ते भर्जानं उप्पहेण वर्षातं । णाणंकुसेण रुंभइ मण-हर्श्य होइ मण-समिश्रो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0    |
|            | क्षमणं पाणं वर्श्यं व पत्तयं संजमिम जं जोगां। एमंतो सुत्तेणं मगाइ जो एसणा-सिमको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    |
|            | सेजा-संथारं वा भण्णं वा किंचि दब्ब-जायं तु । गेण्हइ जह वा मुंचह पडिलेहेउं पमजेउं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|            | and the same of th | 6    |
|            | ाहियं पि जे पि भन्ते पाणे वा भाषणस्य कालास्म । सालाइकण सुजर गुरुणा वा त णवर्ड ॥<br>एबाहिँ पंच-समिईहिँ समियभो जो भये कह वि साधू । सो सुहुम-जंतु-रक्खं कुणमाणो संजनो भणिनो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    |
|            | पाणाङ्गाय-विरमणमह पढमं इह महन्वयं भणियं। संपङ्ग भण्णङ् एयं मुन्य-वयण-णियसर्गं बिह्यं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 8          | े देशन ) असवीय-कवालय भार व बालय वयण ति होई सुनवाना । तान्यरमण व्यव ता होई यावायनवरह । त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | () R |
|            | अलियं जो भणइ गरो गिविय-अहमो इहं दुसढ़ेओ। अह च <u>प्फलो</u> त्ति एसो हीलिजड़ सञ्य-छोएण ॥<br>दुक्खेहिँ टवेड जिए अध्यक्षणीहै अलिय-वयणेहिं। ताणं पि मो ण चुक्क पुग्वं अह वंध-वेराण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|            | दुक्खाह ठवह जिए सहसक्ताणाह सालब-वयणाह । ताण १५ मा ण चुक्कह ५०व वह वध-वराण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   |
| 12         | मारणः लुपण-दुक्खे पावद्द जीहाएँ छेयणं लोए । मरिऊण पुणो वच्चइ णरण् भह दुक्ख-पउरग्मि ॥<br>जं मज्ज्ञ हमं दुक्खं बालियक्मक्खाण-पडिवयस्स भवे । तह एयस्स वि तम्हा कुणह णियस्ति तु बालियस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|            | एवं परूविए तिहुपण-गुरुणा पुष्क्कियं गोयम-गणहारिणा 'भगवं, केरिसं पुण अलिय-वयणं होह्' ति । भगवया भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 15         | महमाव-पडीसेही बत्यंतर-मासणं तहा णिंदा । एयं ति-मेय-भिष्णं अलियं वयणं सुगेयहवं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15   |
|            | सदभाव-पडीसेहो भाषा णिथ सि णरिथ पर-कोम्रो । भव्युय-भणणं भाषा तंदुक्त्यंगुट्टमेत्तो वा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 18         | जो हथि भगद् खरं एसो अत्थंतरो उ अलियस्स । पेसुण्ण-भाव-जुत्तं अरहा तं भण्णए अलियं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ••   |
| 10         | फरसं । णिंदियमहीमं अपस्थियं कोव-माण-संबन्धियं । सर्व पि जह वि भण्णह् अलियं तं जिणवर-मयस्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18   |
|            | सखं पि तं ण सबं जे होई जियाण दुक्क-संज्ञणयं । अछियं पि होइ सखं जियाण रक्कं करेमाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 61 F       | पुरं बलियं घयणं अह कुणइ इमस्स विरसणं जो उ । दुइयं पि हु धरइ वयं ट्रिण्ण-महा-मह-पुद्धं तु ॥ 🕹<br>एवं च परूबिए भगवया तियसिंद-यंदिएणं पुष्क्कियं गोयससामिणा 'भगवं, कहं पुण एवं मुसावाय-वेरमण-महय्वय-स्वर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|            | रव च पर्कावर मगवया प्रतयालव्-वादएण प्राच्छ्य गायमसामणा 'भगव, कह पुण एव मुसादाय-वरमण-महस्वय-स्यण<br>(क्क्जीवं' ति । भगवया भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121  |
| •          | क्युवीइ-भासणं,कोइ-माय-छोहं च णिढभर-पयारो । हास <b>बा</b> क्षो य तहा पंचेषु भावणा होति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 24         | णुवाह-नात्रणा चार्य नात्र नात्र व । जन्म न्यारा । हात्याचा व तहा प्रवर्ष कावणा हाति ॥<br>एयम्मि मण् भणिष् वयणेहिँ होज ताव चिंतेमि । जंतूण सुद्दं दुक्खं होजा भणुवीह-भासा तु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| •          | र्यास्य कर मागर प्रयाह हाम ताव त्यताम । जतूण चुह दुक्ल हामा क्युवाइ-सासा तु ॥<br>कोबेण किंचि भण्णइ मलियं वयणं ति केण वि णरेण । तम्हा पश्चक्लाणं कोवस्य करेह हियएणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24   |
|            | कोइ-महा-मह-गहिओ को वि णरो कि पि जंपण अलियं। दूरेण तं अहिम्बिख सुणिवर संतोस-रक्षाणु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 27         | इह छोयाजीव-भएण कोइ पुरिसो भणेज श्राल्यं पि । सत्तविहं तं पि भयं परिहर तूरेण मुणिवसभा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27   |
| <b>4</b> ) | होड़ परिहास-सीलो को वि जरो वेलवेड़ हासेजं। तं पि ज जुजाड़ काऊज सह-संघाज साध्यां॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21   |
|            | एयाओं भाषणात्रो भावेंतो रक्स संजयं वयणं । एयाहिँ विणा सुणिवर सत्त्रं पि ण सत्त्रयं होह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 30         | § ३४३ ) तह तेणो वि हु पुरिसो पर-दब्दं जो हरे अदिष्णं तु । सम्बन्ध होह बेर्स्सो जण-संपद्यणं च पावेजा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30   |
|            | वंध-वह-वाय-क्रेयण-लंबण-तंबिवडण-सुरू-मेयादी । पावइ अवस्स चोरो, सभो वि णर्य प्रक्रोज ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •    |
|            | अह इट्ट-इच्च-चिरहे होहे विभोक्षो महं तह हमस्स । एयं चिंतेऊणं कुणह णियस्ति पर-घणस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 33 t       | पुरं च समाहरो भगवया संसार-महोबहि-नाणवसेण भणियं च गोयम-मणिवरेणं 'भगवं. हमं एण अहिण्यहाण-विस्त्राण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 22 |

1 महत्त्वव-रचनं कहं पुण श्रुरिक्समं साहुजो इवड' सि । मगवया भणिषं । अन्तर मान्या प्रतिषं ति साहमित्रकाही चेया। अणुणाय-मत्त-पाणे शुंजणए ताजी समित्रेणी ॥ देविंद-राग-सामंत-बगाहो तह कुटुंबिय-जणस्स । भणुवीह विवारेडं मिगाजह जस्य जो सामी ॥ विकाल-कोव-मार्गीहैं होज दिण्णो कवा वि क्यावि । मिंगाज्य व भिक्सं भवमाही तेण कजेण ॥ हह सुत्त-गंथ इह मंतुबाई एपिम होज मे उपही । अविषत्तं मा होहिइ अवग्यहो एतिको अस्तुं ॥ पासत्थासम्ब इसील-संजया होष्ट्र सङ्घया वा वि । तं जाहरूण गुजह साहस्मियवगाही एसी ॥ उत्सस-पीसस-रहियं गुरुगो सेसं बसे हवह द्व्यं । तेजाजुज्जा भुंजह अज्जह दोनो भवे तस्स ॥ एयाओं भावणाओं कुणमाणो तसियं वयं घरइ । एतो वोच्छामि अहं मेहण-विरव्न सि णामेण ॥ 🖇 ३४४ ) काम-महागह-गहिजो अंदो बहिरो व्य अच्छए मुखो । उम्मत्तो मुख्छियसो व्य होइ बक्सित-चित्तो य ॥ 🔉 विद्यमम-कडच्छ-हसिरो सणिष्युको सणिहुको य उद्धमंतो । गलियंकुयो व्य मत्तो होह मयंघी त्यवरो द्य ॥ अतिर्धृतः अतिशृतः अलियं पि हसइ लोए सवियारं अप्ययं पछोएइ । उग्गाइ हरिसिय-मणो खणेण दीणत्तणं जाह ॥ विहितिजह छोएंग एसी सी मिदिमी जनवर्ण । कजाकर्ज ज-मगह मोहेज य उत्तुणी समह ॥ निर्माणी 12 परदार-गमण-दोसे वंश्वण-बहणं च लिंग-छेदं च । सम्बस्स-हरणमादी बहुए दोसे य पावेडू ॥ मरिऊण य पर-छोए वचाइ संसार-सागरे घोरे । तम्हा परिहर दूरं इत्थीणं संगमं साह ॥ बह कोइ भणइ मूढो घम्मो सुरएण होइ लोगम्मि । इत्थीण सुह-हेद्र पुरिसाण य जेण नं भणियं ॥ आहारं पिव जुजह रिसिणो वार्ड च गेण्हिंड चेय । जं जं सुहस्म हेऊ ते तं धम्मप्फलं होह ॥ एवं पि मा गणेजसु दुक्लं तं दुक्स-कारणं पढमं । तं काउण अडण्णा उदेति कुगई नई जीवा ॥ 🥱 रेडिया दुक्लं च इमं जाणसु वाहि-पडीयार-कारणं जेण । प्रामोकंद्वयणं पित परिहर हरेण कुरयं तं ॥ 18 असुहं पि सुहं मण्णइ सुहं पि असुहं ति मोहिओ जीरों। दुक्क-सुह-<u>णिविवसेसो</u> दुक्कं चिव पावए वस्सं॥ पामा-कच्यु-परिगओ जह पुरिसो कंडुय-रइ-संतत्तो । णुहु-कट्ट-सक्कराहि कंडुयणं कुणह सुइ-बुद्धा ॥ तह मोह-कम्म-पूर्मा-वियेणीए चुलचुलेंत-सन्वंगे । सुरय-सुद्दासत्त-मणो असुद्दं पि ह् मण्णइ सुद्दं ति ॥ 81 एवं च भगवया वियसिंद-णरिंद-बंद-सुंदरी-बंदिय-चल्लणारविंदेण साहिए समाणे भगवया पुष्छियं गोयम-गणहारिणा 'भगवं इसं पुष्प मेहण-वेरमण-महष्वय-महारयणं कहं पुण सुरक्खियं होइ' ति । मणियं च मगवया । वसहि-कहा-महिलिंदिय-पुच्चणुसरणं पणीय-रस-भुती । एयाओं परिहरंती रक्खह मिहुणन्वयं पुरिमी ॥ 24 24 ह्रिंथ-पस<u>ु-पंड्य-विजया</u>ऍ वसहीऍ अच्छह् णीसंगो । सञ्ज्ञाय-ज्ञाण-णिरको हय बंभे भावणा पढमा ॥ 46 इय छेयाओ ताभो णायरियाओ चलंत-णयणाओ । किन्तिकिंचिय-सुरवाई इत्थीणं वज्रप् साहृ ॥ A41 थण-जहण-मणहराओ पेच्छामि इमाओं चारु-जुबईको । इय बंभचेर-विरक्षो मा मा भालोयणं कुणस् ॥ 🤈 27 27 इय हसियं इय रमियं तीय समै मा इ संगरेजासु । धम्मञ्ज्ञाणोवगओ हवेज णिर्च मुणी समए ॥ 🤧 मा भुंजेज पणीयं घय-गुड-संजोग-जोइयं बहुयं । जइ इच्छिय पालेउं वंभष्ययमुत्तमं घीर ॥ प्याओं भावणाओं भावेंतो भमसु भाव-पञ्चइओ । संपद्द वोच्छामि अहं परिगाहे होंति जे दोसा ॥ 30 30 🖔 ३४५ ) कुणइ परिनाह-सारं जो पुरियो होइ सो जए होसी । अगिन व्य इंघणेणं दुप्पूरो सायरो चेव ॥ लोभाभिभूष-चित्तो कजाकजाहँ णेय चिंतेह । अर्जेतस्स य दुक्खं दुक्खं चिय रक्खमाणस्य ॥ लुद्धो ति एस लोए गिंदिबाइ परिभवं च पावेइ । णहेसु होइ दुक्खं तम्हा वोसिरसु परिगहणं ॥

<sup>1)</sup> P सुक्तिवयं, 2) म अणुरीक अभक्षवणं P अभिक्लाण, P भक्तपाणे भुंजणाय, म समितीओ P समिता. 3) म मार्म for सामंत. Jom. बगहो. 4) प्रविकालत, म्मालेहि for माणेहिं 5) म्मलाई for मंतवारं, प्रहोदिनि म्होहिति. 6) प्रसंजना, P अह्या for सङ्घ्या, P ते for तं. 7 > P तेणाणुभोयं for तेणाणुण्णा, P हवड for भने. 8 > उ तत्तियं वर्त P नहययं वर्यः 9 > उ होई P होति. 10) J विम्हम, P बाटक्य, P अणिच्छनो, J अणिहिओ. 11) P लोएट for मवियार्र अप्ययं पलोपर. 12) P निद्रओ. 13) P क्रेयं, J हरणमाती, P सो for दोसे, J पावेनिः 14) P पलीए वच्चर संमायरे, P पश्चिरहः 15) P म्रहे कहं न for सरएण होड़, उ लोअंगि 16) P adds, after जुज्जः, पुरिसा एएण मारिओ अनं पुत्रं। तेण मण मारिजाइ तरसेय जो देहा। अवरे विहियंति, महेर्ड तं. 17 ) म बुनारं गई. 18 ) म वाहीपिटियार, म्पतीभार. 19 ) म न for मि मुई, म om. पि, P सुद्दं for अनुदं. 20) P पानाकंडूपिगओ, र कंडुअरिन, P कंडुवर्ण 21) P कंगपावाविणयाने चलचलैनसम्बंगं, J विअणाय चुलुकुर्तेत. 22) अ गीतम-, P गणहारिणी: 23) अ मेहुणं वेरगण, P नेरगण भद्दव्यं, P पुण रिक्ख्यं भवह ति । 24) P रमुर्भोई।, J एताए for एवाओ. 25) J दृत्थीपनुपंचिय, J वसईए अच्छ णीसंकी, P निरसंगी, P एगते for इय बंभे-26) Padds q after ताओ, P किलकिची मुखादी 27) P धणहरनमणधराओ, J सालोवणं 28) P स्रो for हु, P धम्मज्झाणावगओ. 29) J संजीअ, P इन्छह, P वीर for धीर. 30) J एताओ, P भानो for भावेंतो, P adds संपरओ before संपद. 31 > उ से for सो, उ चेया. 32 > उमे "भूनिचतो, उ अन्नेनम्सः 33 > १ पिइचं-

24

27

30

21

94

27

20

मरिक्रण जाह जरवं जारंम-परिगाहेहिँ को जुत्तो । उस्स ममत्ते बार्व ममं ति अन्य व्य संग्रुजह ह पूर्व च सबक विमक्त-केवलालोइय-लोबाकोएण वस्त्रविष् मणिवं गोयम-सुणिनाहेणं 'सगवं, इमं पुष्प परिन्तह-केसम्बन्धह-3 ब्बब-रवणं कहं सुरक्षियं हवह' सि । असवया अणियं । पंचण्ह इंदियांन विसप् मा कामसु ह सुरूवे य । नसुद्दे च मा दुर्गुन्नसु इय समिई पंच परिगहणे 🛊 सि । इय पंच-महत्व्यय-जुत्तो ति गुत्ति-गुत्तो विदंद-विरय-मण्डे । साह्न सबेद कम्मं क्रमेय-भय-संचिवं कं हु ह पुणी, जत्थ ज जरा च मन ज वाहिणो जेव सञ्द-दुक्काई । सासयमकारिमं चिव जदर सुहं बाह ते सिर्दि ॥ एयाण वयाण पुणो मेवा दो होति जिणवर-मपुण । मजुनव-महम्बयाई गिहिणो सुणिणो व सो मेदो ॥ एए सणियो कृष्टिया जाबजीवं इवंति सन्दे वि । गिहियो उप परिमार्थ भणुव्वए ते वि बुर्वात ॥ अर्थ्य वा । कुण्ड दिसा-परिमाणं अणुदियहं कुण्ड देय-परिमाणं । तेणुहं विरक्षो सो कदमइ सम्बेसु अत्येसु ॥ Đ सबयं अणड्रंडं उवमोगं अत्रणी परिहरेता । सेसेसु होइ विरक्षी पावट्राणेस सम्बेस 🛭 मामाइयं चत्रत्थं एयं कार्डतरं महं जान । समगो न्व होमि विरमो साबजागं ह जोमानं ॥ पोस्तर-अववासी विव पहने बद्धि-चडहसीय अण्डवरे । उनवासी होड तर्डि निर्दे सावज-जीगाणं ॥ 12 घर-भोग-जाज-बाहज-सावज-जियाण दपयमादीण । परिमाज-परिच्छेदो विन्दई उवमोग-परिमोगे ॥ 38184 जाएज जं विदर्स खाणं पाणं च वत्य पसं दा । साहुण जा ज दिण्णं ताद ज संजामि विरन्तो हं **।**। तिष्णि य गुणव्यपाइं चटरो सिक्सावयाईं मण्णाइं। पंच व अणुव्ययाई गिहि-धन्मो बारस-विहो उ ॥ मण्णं च । 15 मरणंतिम पवजह छट्ट्रम-तव-विसेस-सुसंतो । समणो व सावमो वा मरणं संखेहणा-पुम्बं ॥ ६ ३४६ ) एवं च तिथर्सिव-सुंदरी-बंद्र-रहस-पणमंत-पारियाय-मंजरी-कुसुम-रय-रंजिय-चलणारविंदेण साहिए जिणि-18 देव भणियं गणहर-देवेणं 'भगवं, इमाणं पुण बारसक्हं वयाणं संवेग-सन्ना-गहियाणं विहिणा के बहुवारा रक्सणीव' सि । 18 अगवया सणियं ।

प्रकेष पंच जहा अह्यारा होति सम्बन्ध्य-स्व-सीले । तह मिणमो सन्वे विय संसेवरथं किसामेह ।।
वंध-वहच्छवि-छेदो अङ्गारारोवणं खराथं तु । पाणण्ण-जिरोबो वि य अङ्गारा होति पढमस्स ॥
मिच्छोवदेस-करणं रहसडमक्साण कृड-लेहो व । णासावहार-करणं अलियं मंतरस मेदं च ॥
तेण-परंजण-आहिय-गहणं विरुद्ध-रजां वर । ऊणाहिय-माणं चिय पिडस्वं तेणिया होति ॥
परउच्याहो इत्तर-परिगाहे गमण होह पर-महिला । कीरह अणंग-कीडा तिब्बो वा काम-अहिलासो ॥
सेत्त-हिरण्णं धण्णे दासी-दासेसु कुण्य-मंदेसु । होइ पमाणाइकम अङ्गारो होइ सो वस्सं ॥
सेत्त-हिरण्णं पेण्णे दासी-दासेसु कुण्य-मंदेसु । होइ पमाणाइकम अङ्गारो होइ सो वस्सं ॥
सेत्त-विक्रम-सीमा-वहकमो तह हिरण्ण-अहवारो । सेत्तरस तुड्डि-सङ्गीतरं च पंचेव य हिमाप ॥
सुद्दर-वाण्यणं पेस-पृथोगो य सङ्गारो य । रूबाणुवाय-पोगास-पृथ्यको होइ देसस्स ॥
कंदन्ये कुष्णुद्दग् मोष्टुरिए चेव होइ असमिक्सा । उच्यमेगो वि व अधिको अण्युद्दंदस अङ्गारो ॥
मण-वयण-काय-जोगे दुप्पणिहाणं अणादरो चेव । ण य सुमरह तिष-काळं सामाहप् होति अङ्गारा ॥
उच्छग्गो आवाणं संपारो वा अजोइण् कुणह । ण य आहरो ण भरह पोसध-चम्मस्स अहवारा ॥

1> P औह for जाह, J adds 4 before गामेंस, P पान, J ममिह अपन्य संकुण 11. 2> P कोहवा कोवाकीए J (कोजा) कोएण for कोवाकीएण, J गोतम, P गोमग्रुणि. 4> P कामग्रेह मुरक्केजा । अहेम य, JP समिती, P परिमाहेणे, P om. हय, 6> P मच्छु, P ण व for लेव, P विव नवरं अह जीहमं तं, J सिही. 7> P अणुव्यय. 8> J उण मरिवाणं, J तु for वि, P विभुषंति. 9> J तेणत्वं for तेणुड्ढं, J विरतो सी P परिजीसो. 10> P अण्ययं हं, P परिहरित्तो, J विरतो P विरत्तो. 11> P repeats एवं, J मही P मह for महं [=अवं], P सम्बणी, J विरतो. 12> J पोसभ-, J अट्टमी नवहसीय P अट्टमिम चवहसीय. P होति, JP विरती. 13> J दुपतमातीण, P परिच्छेभे, J विरती. 14> J तत्व for नत्व, P विश्व for दिण्णं, P बितती 15> P बारसिवहाओ !!. 16> J संजतो for सावओ. 17> J एतं for एव, P om. वंद, P विश्व for दिण्णं, P बितती 15> P वर्षायाच, J कुनुमरवंजिअ. 18> J adds च करिया मणियं, P मणियं for भगवं, P गहिताण, JP अतियारा. 20> P adds एकेके पंच पंच जहा अतियारा. हीति रमखणीय सि ! भगवया भणियं फर्टाण्ट एकेके, P विष्, P तिसामेहा. 21> P वंधं वहं च छेओ, P तिरोहा वि, J अतियारा. 22> P मिन्छोवएस, P रहरसमक्खाण कूटकोहो य !, P मेथं. 23> J पर्युजणयाहित, P आहित, J होई for होति. 24> P परिवेवाहो हत्तर, J उत्तर for इत्तर. 25> P खेत्र किरसे सुवके धणधकासिदासे कृष्य, J पमाणातिकम अतिआगे, P होई सम्बरसं 26> J खेत्रातिकम्म, J विज्ञाने P वहक्षमे, J अहवारो P अतिवारो, J सित्जंतरे P रसईक्रंतरे. 27> J सही दक्षणण पर वेस-P सङ्खा वञ्जाणवर्णं, J सहपातो P सहपाहो, J कवाणुपात P कवाणुपाय, P होति. 28> P कंत्रप्य, P असमिको, P उवसोगा, P अवेवओ अण्डल, J अतिआरो. 29> J जोए, J जणादरो खेल P अणायरे चेव, J सुमरित. 30> P उवसग्यो शित उच्छागी, P अजोवणे for अजोहण, P आरो for आवरो, J अर्ह P अरेद पोसहः, P अतिवारो.

सिंचते संबद्धो सीसो सिंचत-विश्वय-दुपको । बाहारेंतो पुरिसो अङ्चारं कुणड् उदमीने ॥
 सचित्ते विश्वकेचे बचवा विद्वर्ण परस्य एवं ति । देश् व मच्छर-जुन्तं अधवा कार्छ अङ्कोते ॥ 
 संसेहणार्थं जीतिक-मरणे मिचाजुराग-सुद्द-हिरवचो । जुन्चह् विमाणं वृग् मरुकंते होति अङ्ग्वारा ॥
 इव सम्माण-महण्यय-वय-सीछ-गुणेशु रक्ता अङ्ग्वारे । जर-सुर-सिदि-सुहेहिं जह कुन्नं तुम्ह अध्यक्तिय ॥ ति ।

🖇 ३४७ ) एवं च संसार-महोचहि-काम-महायवण-पहच-दुक्त-सहस्य-संग-भंग-भंगरे व्यय-सहस्य-स्थानस्य a हाडायर**ी-मुसुरुण-युक्**रस बहिष्क्रिय-तीर-गामिए जिवस्स जाणवत्ते व्य साहिए समण-सावय-महाज्ञम-रवणे जिलिहयेहेर्च क्र ति अवसरं आणिकण वह-जीव-वह-रावासंकिएण पुष्टिकं कंपलरहेण राहणा 'भगवं, मणिरह-कुमारो कि भन्दो, कि वा कवनको 'सि । मगक्या तिकोय-गुरुमा मांगर्य 'महागुमाव, व केवर्र भग्यो चरम-सरीरो वि'। कंचलरहेण भन्नियं g 'सनार्व, जह च्यम-सरीरो ता कीस णिरुम्झेजे वि पारदि-बसणी जानो'। अगक्या अणियं 'कि कीरड एत्य पुरिसा तस्त 🔉 कम्म-भवियम्बय' ति । राहणा भणियं 'भगवं, कहं पुण कह्या तस्म बोही जिण-मग्गे होहिह' ति । भगवया श्रामेषं 'देवाणुप्पिया, परिषुद्धो वि एष्टियं वेकं उवसंत-कारित्तावरको जाब जाय-जिब्बेको पत्त-संवेगो इहेद परिवक्षो' कि । हाइका 12 मिलयं 'भगवं केण दण बुद्धतेण से संवेगं जायं' ति । भगवया मिलयं 'श्रस्ति इश्रो जोबणन्यमाण-मृत्रि-माए कोसंबं चाम 19 वर्ण । तत्य बहुए मय-संबर-वराह-सस-संघाय। परिवसंति । तत्य पारश्चि-णिमित्तं संपत्तो अञ्च मणिरह-कुमारो । तत्य मममानेण विद्वं एक्किम परसे मयउछं । तं च बहुन मयुक्तं भवकपुण संक्रमंतो उवग्रधो समीवं । केरिसो य सो । भवि य । 15 ः भायण्ण-पूरिय-मरो जिबल-दिट्टी जिउंचियरगीओ । जिम्मविको लेप्प-मओ व्य कामदेवो कुमारो स्रो ॥ स्त्रे क्षे कहं-कहं वि मियय-मंस-विसंपना-भय-चिक्व-लोल-इ-म-विसा-पेसिय-कसिय-तरक-तारपहिं विद्रो मह-मय-विक्विंहें। तं च दहण सहसा संभंता वणहा दिसोहिसि सब्ब-मया । ताणं च मञ्जे एका मय-सिलिबी वं कुमारं बहुण चिरं किज्जाह-<sub>18</sub> उत्त देहें जीसस्रिकण जिप्कंदिर-कोराण-जुयका सिगेह-वस-परहट्ट-जियय-जीय-विलंपण-जेया पफुक्ट-कोराण<sup>े</sup> उप्परण-दियय-18 वीसंभा सम्बंग-मुक्क-णीसहा तं चेय आयुष्ण-पूरिय-सरं कुमारं अहिङसेह ति । तं च तारिसं दहण कुमारेण चिंतियं । 'जहो, किमेर्य ति । जेण सन्वे मुखा मईको सय-सिर्लिका य दियोदिसं पणट्टा, इमा पुण मयसिर्लिकी ममं दहुण विश्वाल-दिट्ट- हुनाहरू 21 दृष्ट्यं पिव अ<u>वसास्त्र</u>म-कालसा अभिरमुहं उनेह' सि वितर्यतस्य संपत्ता तं पण्सं । कुमारो वि संपत्तो । तमो दिट्टो प तीय 21 भणेय-सावय-त्रीवंतवरो भद्धवंद-सरवरो । तह बि,

दृहयं पित चिर-दिहं पुत्तं पित्र पानिया पियं मित्तं । अवगय-मरण-विवष्पा कुमरं अह पानिया महया ॥ 24 तं च तहा दृहूण सिणेह-किरंतरं पित दृहयं वण-मय-सिलिंबि कुमारेण 'का अणजो कहं' नि णिहयं अग्नं तं सरकरं, 24 चळनण्गेण व अक्कमिद्धण मोडियं तं अत्तनो चार्च। तभो मोडिय-कोइंडो अच्छोडिय-असि-वेणुको हमं भणिउं पयसो। अवि य।

जो मह पहरइ समुहं कि श्वय-करवाल-वावह-करगो। तं मोसूण रण-मुहे मज्झ णियत्ती पहरिउं जे। जो पहरइ जीवाणं द्वीलाणं असरणाण विम्नणाणं। णासंताण इस-दिमं कत्ती भण पोरिसं तस्स ॥ मारिजाइ दुट्ट-माणो समुहं मारेह पहरण-विहत्थो। जो उण प्रकाइ भीको तस्स मयस्सावि किं मरइ ॥ मर होह मन्त्रिय-माणा अर्थिंह किर विणिहवा जिया रण्णे। एए हिं चिय वहिया तुब्मे एवं वियप्पेसु ॥ एए अरहेहिँ जिया एकं वारेति विणिहवा रण्ये। अर्थ्ह पुण एए हिं अर्णतस्ता मारिहिजामो ॥ अहमो चिरुण-कम्मो पावो अह विहलो णिहीणो य। जो अवराह-विहीणे पहरइ जीविम्म पाव-माणो ॥

<sup>1)</sup> प्रसिद्धता अभिस्तबहुपको, P अभिस्तबहुपको। आहारंतो, P अत्यारो, P उनभोगो. 2) P अहव पियाणं, P एत ति, P अहवा 3) प्रजीवत, P मित्ताणुराय, प कुणह मिताणं च एते, P मर्गं तो, प्रअतिआरा. 4) P ममत्त P ग्य for वय, P यर गु for गुणेन, प्र अतिआरे P अतिथारे, प्र कुणह मिताणं च एते, P मर्गं तो, प्रअतिआरा. 4) P ममत्त P ग्य for वय, P यर गु for गुणेन, प्र अतिआरे P अतिथारे, प्र कुणह मिताणं च एते, P महोबहिक्षममहपवण, P om. अग 6) P जिस्स for जिस्स, P साहिते, 7) P पावासाक्ष्मण, P रावणा. 8) P केवलो, प्र om. वि, P अंचणविन भिणां. 9) P जिस्स ति वि, P केवलो नि, P केवलो नि, प्र किवलो न

] १४८) एवं च चिंतवंतेण उप्पण्ण-मित्त-करुणा-भावेण छित्ता करवलेहिं सा मय-सिर्लिकी । अति य । । अह जह से परिमासह अंगे मह्याण णिहुवयं कुमरो । पणय-कल हे व्य तह तह दहवाए गलंति अच्छीणि ॥ अकुमारस्स वि तं तृद्वृणं विवासिय-लोयणेहिं उब्बूबो अंगेसु रोमंचो, पसरिओ हियए पहरिसो, णायं जहा 'का वि एसा अम्म पुष्य-अम्म-संबद्ध ति । अवि य ।

आहंभराहँ मण्णे हमाहँ जयणाहँ होंति लोयस्म । वियसंति पियम्मि जणे अच्चो मउलेंति वेसम्मि ॥
त सा प्रं पुण ज-याणिमो किस जम्मंनरिम्म का मम एसा आसि' ति चिंतयंतस्स ठियं हिचए 'अज किर ताओ गोसे ते क्षेत्र चंपाउरिं उचमओ किर तथा भगवं मन्वण्णू समवसरण-संठिओ, तस्स वंदणा-णिमित्तं ता अहं पि तथा गमिस्सं जेण पुच्छामि एयं वृत्तंतं 'का एमा मय-बहू आसि अम्ह जम्मंतरे' ति चिंतयंतो चिलेओ । संपर्य प्रमास समोसरण-पायारश् गोंउरंतरे यहह, मथ-सिलिंगी वि ति भणंतस्स भगवओ पुरओ मणिरह-कुमरो ति-प्याहिणं च काउं भगवंतं वंदिउं १ प्रमासे।

'जब जय जियाण बंधव जय धम्म-महा-समुद्द-सारिच्छ । जब कम्म-सेरु-दारण जय णाणुजोविय मुर्णिद ॥' ति । 12 भणमाणो पणमिको चरुणेसु । पणाम-पच्चट्टिप्ण भणियं । 'भयवं,

तं णित्य जं ण-याणिम छोगालोगिम्म सम्ब-बुत्तंतो । ता मह साहसु एयं का एसा आिन मह महया ॥'
एवं च पुच्छिमो भयतं णाय-कुळ-र्तिलओ जय-जीव-बंधवो बहुयाण जिय-सहस्साण पढिबोहणस्यं णियय-जाय-पन्वत्तं
15 पुष्यक्काणं साहिउं पयत्तो ।

§ ३५९) 'भो मो देवाणुप्यिया, अध्य इओ एक्सिम मह जन्मंतरे सागेयं णाम णगरं। तथ्य मयणो णाम राया। तस्स य पुत्तो अहं, अणंगकुमारो य महं णामं तिम काले आसि। एवं च अच्छमाणस्स तिमम णयरे को बुत्तंतो आसि। 18 अवि य। आसि वेसमणो णाम महाधणो सेट्टी। तस्स य पुत्तो पियंकरो णाम। यो य सोममो सुहओ सुयणो सुमणोहरो। 18 वाई कुसलो विणीओ पियंवओ दयालू दक्तिणणो संविभागी पुष्वाभिभासी य ति। तस्स य एरिसस्स समाण-जम्म-काला सह-संबद्धिया सहज्ज्ञय चरे पिउ-मित्तस्स धूया णामेण सुंदिर ति। सा वि रूवेण मणोहरा मुणीणं पि भावाणुरत्ता य। या तस्स पियंकरस्स तं च तारिसं दहुण तेण पिउणा तस्सेय दिण्णा, परिणीया य। धणियं च बज्द-णेह-सब्भावा अवरोप्यरं शावण-मेत्तं पि विरहं उसुया होति। एवं च ताणं अहिणव-सिणेहं णव-जोञ्चण-त्रम-पसरमाण-सिणेह-पेम-राय-रसाणं वश्चप् कालो। अण्णया य तहा-भवियच्व-कम्म-दोसेण वेयणीउद्गण अपदु-सरीरो मो पियंकरो जाओ। अपदु-सरीरस्य सा सुंदरी थ महायोगाभिह्या ण भुंजण् ण सुयए ण जंपए ण अण्णं कायस्व कुण्ड, केवलं संमाविश-दृहय-मरणा हिययव्यंतर-चरूव्यंतर-चरूव्यंतर विस्थानाविय-णयण-भायणुक्वत्तमाण-बाह-जल-छवा दीण-विमणा गोयंती दिया। तओ तहाविह-कम्म-धग्म-भवियव्ययण् आउय-कम्ममक्खययाए य मओ यो विणय-पुत्तो। तओ तं च मयं पेष्टिकरण विसण्णो परियणो, यो विमणो पर-विदं श्वर प्रकृति। अवि य।

'हा पुत्तय हा बालय हा मुद्ध-गुण-गणाण भावास । कत्थ गभो सि पियंकर पिडवबणं देसु मे तुरियं ॥' एवं च पछाव-णिक्सरे घर-जणवण हरूबोलीहूण परियणे क्यं च करणिजं, विणिम्मिवियं मय-जाणवत्तं । तभो तत्थ बोहु 30 माहत्ता । तभो तं च तारिसं दृष्ट्ण सुंदरी पहाइया । 'भो भो पुरिसा, किं एयं तुब्भेहिं समाहत्तं' । तेहिं भणियं । 'वच्छे 30 एस सो तुह पई विवण्णो, मसाणं जेऊण अगि-सक्कारो कीरह्' त्ति णिसुण कोव-विरज्जमाण-लोयणाण बद्ध-तिबली-भंगुर-णिहालबहुण भणियं 'अवेह, णिक्करणा पावा तुब्भे जं दृह्यं मयं भणह, हमस्स कारणे तुब्भे चेय मया पहिहया हृहा य,

1 > P जिन्यंना, P करण for दक्षणा, P दिहा for िस्ता, P महिंसिलंबी. 2 > P परिमुमती अंग मह्या णिहुययं, म दह्याय 3 > P उच्छूढो अंगे यः 4 > Joun. पुन्तकमा, P ont. अनि यः 5 > P बाईमराह मजे, P जमे for जणे, J वेस्सिम्म 6 > P अंजनरंमि, P द्वियं, P गोमो चेंग चपाउंगे आगवोः 7 > J ममान्मरिनो तस्म, P वरण-, P om. पि 8 > P एतं, P Inter. आसि के अन्द, P समत्मरणः 9 > P वर्ट्टी, P om. ति 11 > P om. one जय, P न्दारणः 12 > P पणामिओ, P पणामण्युद्धिएण 13 > P जं न जाणित, J लोशलोशीमा 14 > J नग्य, J repeats जय, J पहूण for बहुयाण, J णिश्रअजातयवर्तः 16 > J देवाणुरिया, J सागेतं 17 > P अर्थ for य मर् 18 > P adds g before महाधणो, J om. य before पुत्तो, P सोमो P भ्यणाः 19 > P कुसली, P भागी पुनाती व ति, J न for य before ति, P om य एरिस्तरस्, J समाणकम्मकलस्द, P अभवालस्माणसंबद्धियाः 20 > J स्वद्ध्यय P स्यिन्दिय, P पित्र विज पित्र, P om. पि. 21 > J तेण से पिटणा तस्स य, P adds परित्ता before परिणीया, P वदणे for बद्धणेतः 22 > J om. ति, J adds तओ before एवं, P क्लिंग , प्र पेस्तरायवसाणः 23 > J अण्याता, J adds य before वेषणी, P अयुर- In both places, P om. सा 24 > J सीगाहित्रया, J adds न हस्य सिंहयाः, J वर्षि अभवाताः, P दिस्यक्तिरः 26 > P सं क्लिंगः, P दिस्यक्तिरः 26 > P सं क्लिंगः, P विज्ञाण्याताः, J वि पुणो for विस्तर्णो 28 > P पुत्त महा, J गुणमणाणभयण्याः 29 > J क्यं च जं करणीयं विणिस्मियं मयजाणं , P मयज्ञाण्यतं, J तत्य वोद्धं पयत्तो P तत्य छोतुमाहत्ता, J om. तओ. 30 > P कियेयं, 31 > P तुत्र पतीः, P णाळण रिंगः कोकण, P नयणाद रिंग लोयणाए. 32 > J नद्दाण र P व्हृष्य र पतिः, P पत्र पतिः, J om. पत्रावाः J र दृष्टा पतिः, P वृत्र वृत्र पतिः, P वृत्र

1 ण क्याई युस मह चल्लहो मरीहिंह बिजास्सइ' ति । तको तेहिं चिंतियं 'अरे, एस जेह-गह-गहिया उम्मतिया पलवइ । वराई' ! 'गेण्डह एयं कलेवरं, जिक्कासेंह मंदिराको' ति मणमाणेहिं पुणो वि उक्किविउं पवत्तं । तको पुणो वि अभिधावि- 3 क्रमं लग्ना सुंदरी ! 'भो भो दुट-तुक्बुदिय-पुरिसा, कत्य ममं इमं दृइयं घेतुं चलिय' ति । वदि व । 3 'जेच्छह कोया एसो मह चल्लहो जिवंतो वि । हीरह किंहिं पि माणु किं एस बराउलो देसो ॥' ति मणंती जिवहिया उवरिं, तं च सम्बंगियं आर्लिगिकण दिया । तको य ते सयणा सम्बं किं-कायन्त-विमृतः विमृता

ह दुस्सणा चिंतिर्ड पयत्ता । मणिया य पिउणा 'सुंद्रित बच्छे, एस ते भत्ता मन्नो, सा एवं छिबसु, सुंबसु, इन्सह एसो' ६ ति । तीए भणियं 'एवस्स कए तं चिय इन्ससु' ति । तक्षो जणणीए भणियं ।

'कीस तुमं गह-गहिया एवं परिरक्खते विगय-जीवं । मा होह पुत्ति मुढा एस मश्रो डज्झए एपिंह ॥' 9 तस्रो तीए मणिवं । 'सन्ता,

णाहं गहेण गहिया गहिया रक्षेण तं चिय अरुजा । जा मज्झ पियं दहवं डज्झह एसो ति वाहरिस ॥' एवं च ससुरेण अण्णेण य गुरूपणेण सही-सल्येण अणिया वि

12 पेसम-सहा-गह-गहिया मयं पि सा णेच्छप् पियं मोत्तुं। रागेण होंति अंधा मण्णे जीवा ण संदही ॥ 12 तमो बिसण्जो से जणको गारुष्ठिए भूय-पंतिए अण्णे य मंतिवादिणो मेलेह, ण य एक्केणं पि से कोई विसेसी कमो ित्ता । तमो णित्य को वि उवामो ति पम्मोक्किया, तिमा चेय मण्डिउं पयत्ता। तमो दुह्य-दियहे जीव-विमुक्तं कलेकरं 15 सिकंड पयत्तं। पुणो मण्ण-दियहे य उप्पण्णो पोग्गळाण वि गंधो। तह वि तं सा महयं

आर्किगइ बाहाहिं गुरुक्टइ हरथेहिँ चुंबइ मुहेण । कीयंत-सुरय-लीलं तं बिय सा सुमरए मूढा ॥ तओ जिंदिजमाणी परियणेणं वारिजमाणी सहीहिं इम भणिउं पयत्ता । अवि य ।

'एहेहि मजर सामिव वक्षामो बाहिरं वर्णतम्मि । जश्य ण पेच्छामो बिय अप्पिय-भणिरं हमं होगं ॥ पेच्छ इसो गह-गहिको छोगो इह भणइ किर मको तं सि । इय णिटुर-ययणाणं कह मजरे अप्छिउं तरसि ॥ किर तं पि य मय-कुहिको एसो अह जंपए जणो अट्टो । एयस्स किं व कीरउ अहवा गह-गहियको एसो ॥

21 मजर ण जुजह एवं सामिय तुह णिंदणं सहेउं जे। तम्हा वश्वामो श्विय जस्य जणे णस्यि तं ठाणं ॥' 21 ति भणमाणीए उक्सितं तं करंकं बारोविउं उत्तिमंगे बोहण्णा मंदिराजो पयत्ता गंतुं रच्छा-मुहम्मि विम्हय-करुण-हास-बीभच्छ-भय-भावेण जणेण दीसमाणी णिगाया णयरीजो। केरिसं च घेतुं कलेवरं कुहियं। सिमिमिमेत-अत्तो-किमि-संकुलं 24 भिणियोजेन-परिवर्ण स्वयन्त्रंत-स्थापं स्वयन्त्रंत-केम्पं कलालेंड-पोर्ट्सं स्वयंत-स्थापंत्रं रीसंत-स्वयं एवंत्र-प्रसार्थः

24 भिणिभिणेत-मिच्छियं सहस्रहेत-चम्मयं फसकसेंत-फेसयं कळकलेंत-पोष्ट्रयं उच्चमंत-दुरगंधयं दीसंत-हड्ड्यं पुरंत-पवणयं 24 तुर्ट्त-श्रंतयं फुडंत-सीसयं वहंत-मुत्तयं पयट्ट-पुरवयं खिरंत-लोहयं वमंत-पित्तयं किरंत-मज्जयं ति ।

अंतो असुइ-सयदमं बाहिर-दीसंत-सुंदरावयतं । कंचण-कळस-समाणं भरियं असुइस्स मज्ज्ञाम्मि ॥

27 तं पि तारिसं भीभं दुइंसणं पेम्म-गह-गिष्ट्या घेतुं उवगया मसाणं । तत्थ खंधारोबिय-कंकाला जर-चीर-णियंमणा घूलि- 27 पंडर-सरीरा उद्ध-केसा मलिण-वेसा महा-भइरव-वयं पिव चरंती भिक्खं भमिकण जं तत्थ सारं तं तस्स णिवेण्ड् । भणड य ।

े 'पिययम एयं भुंजसु भिक्खं भिमऊण पाबियं तुन्छ । सेसं पि मन्छ दिजाउ जं तुह णवि रोयए एष्य ॥' 30 एवं च जं किंचि भुंजिऊण दियहे दियहे कयाहारा कावालिय-बालिय व्य रक्खसी वा पिसाई व तस्सेय रक्षण-वावडा अच्छिउं पयत्ता तम्मि महा-मसाण-मन्हान्मि ।

<sup>1 &</sup>gt; ग्रमरीहर, ग्रहिज्ञास्त ति प्र टिइक्समह ति, प्र ओमत्तिया विलवः 2 > प्र गेणह एयं नहेलर, प्र पुणो उविश्वयः, प्र अभी विल्या विलयः, ये भू प्र के हिंदी, उद्योग विलयः, ये भू प्र के प

30

27

§ ६५० ) पुणो तेण तीए विज्ञणा विष्णत्तो अन्ह ताओ जहा दिव एरिसी बुत्तंती, अन्ह भूया गह-महिया, ता तं ! जह कोड़ पिडवोहेड तस्स जं चेय ममाइ तं चेय आहं देमि ति दिजाउ मजह वयणेण णयर-मज्हे पडहको' कि । एवं 3 च नायस्त विण्णतं तं णिसुयं मए । तओ चितियं मए । 'अहो, मूढा वराई पेरप्र-पिसाएण ण डण अण्णेणं ति । ता 3 अहं बुद्धीए प्यं पिडवोहेमि' सि चिंतयंतेण विण्णत्तो ताओ । 'ताय, जद्द तुमं समादिसास ता इहं इमस्स विणयसा संबोहीम तं धूयं' ति। एवं च विण्णविण्ण ताण्ण भणियं। 'पुत्त, जइ काळण तरसि ता जुत्तं इमं कीरह वणियाण 6 डक्बारो' ति भणिषु चिक्कमो अहं मसाण-सं<u>ष</u>हं । जाणिया मणु कम्मि ठाणे सा संपर्य । जाणिकण **जिवारियासेस-प**रिवणो 🕝 एगागी गहिय-बीर-माला-णियंसणो भूली-भूसर-सरीरो होऊण खंघारोविय-दुइय-कंकालो उवगस्रो तीए समीवं। ण य मए किंचि सा भणिया, ण य अहं नीए। तभो जा जं सा तस्स भर्ताणो कंकालस्स कुणइ तं महं पि णियय-कंकालस्स 9 करेमि ति । तनो वसंतेस दियहंस तीए भणिओ अहं 'भो भो पुरिसा, किं तए एवं कीरह' ति । मए भणियं 'किं 9 इमाए तुस्त कहाए'। तीए भणियं 'तह वि साहिजाड को एस बुत्ततो' ति । मए भणियं 'एसा अन्ह पिया दहया सह्या समगा य । इसा य मणयं भपद-सरीरा संजाया । ताव य जणो उल्लवह 'एसा मया, मुंच एयं, दज्यह' ति । 12 तुओं अहं तेण जणेण गृह गृहिओ हुन कुओ । मुए वि चिंतियं 'सहो, एस जणो स्रित्रेओ बुक्तिओ या ता इमिणा 12 ण किंचि मज्ज्ञ कर्ज नि घेत्तण दह्यं तत्थ वश्वामि जत्थ पत्थि जणो' ति । एवं च णिसामिकण तीए भणियं 'संदरं कयं जं जीहरिको पियं घेन्ज, एस जजो बिक्य-अजिरो, इसिणा ज कर्ज ति । सहं पि एसो बिय बुक्तेतो' ति । ता 16 अम्ह सम-सहाय-वयणाणं दोण्हं पि मेत्ती जाया। मए वि भणियं 'तुम्हं सम महणी, एस य सहणीवईओ, किं च 15 इसस्स णामें ति । तीपु साहियं 'पियंकरो' ति । 'तुह महिलापु किं णामं' । मपु भणियं 'मायादेवि' ति । एवं च कय-परोप्पर-सिणेहा अण्णसण्णं अच्छंति । जहया उण आवस्तय-णिमित्तं जळ-पाण-णिमित्तं वा वश्वह तहया य मसं 15 भणिकण वश्वद्द । 'एस तए मह दहनो ताव दृद्ध्यो' ति भणनी तुरियं च गंतूण पूणो पढिणियत्तद्व ति । शहं पि जहया 18 वद्यामि तद्दया तं भायादेविं समर्पिकण वद्यामि, झत्ति पुणो आगच्छामि'ति । एवं च उप्पण्ण-वीसंभा अण्णं पुण दियहं मम समप्पित्रण गया बागया व । तबो मए भणियं 'भइणि सुंदरि, अज्ञ इमिणा तुह पइणा किं पि एसा मह महिला 21 भणिया तं च मणु जाणियं' ति । तीए भणियं । 'भो भो दह्य, तुह कारणे मए सन्वं कुलहरं सिह्यणो य परिचत्तो । 21 तुमं पुण परिसो जेण भण्णं महिलंतरं भहिलससि' ति भणिउण ईस-कोवा ठिया । पुणो भण्णम्म दियहे मह समस्पिउण गया कायन्येणं। मणु वि घेत्तणं दुवे वि करंका कृते पक्सिता। पक्सिविद्धण य तीय चेव मग्गालग्गो भहं पि उवगक्षो। 21 विद्वो य तीव पुन्छिमो । 'कस्स तपु समिष्याई नाई माणुमाई' ति । मपु भणियं 'माबादेवी वियंकरस्स समोष्पिया, 24 पियंकरो वि मावादेवीए ति । अरहे वि वश्वामी चेय सिग्वं' ति भगमाणा काऊण भावस्सयं संदत्ता संभंता जाद ण पियंकरो णा मायादेवि ति ।

्रे ३५५) तओ तं सुण्णं पण्सं दृष्टण मुच्छिओ अहं खणं च समासस्यो घाहाविउं पयत्ता । अयि य, घावह घावह मुसिओ हा हा दुट्टेण तेण पुरिसेण । जीवाओ वि बह्धिहिया मायादेवी अविहिया मे ॥ घावह घावह पुरिसा एस अणाहो अहं इहं मुसिओ । अवियाणय-सीळ-गुणण मञ्झ सहणीऍ दृहण्णं ॥ महणी सुंदरि एप्टिंह साहसु अह कत्य सो तुहं दृहओ । घेतूण मञ्झ जावा देसाओ विणिगाओ होजा ॥ किर तं सि महं भइणी सो उण भइणीवह ति वीसत्यो । तं तस्स समप्पेडं पिय-दहयं णिगाओ कजे ॥ जाव तुह तेण पृष्टणा मीळ-बिहुणेण णट्ट-धम्मेण । साळ-महिछं हरंतेण सुंदरं णो कयं होजा ॥

1) प्रतीय, प्र om. ता 2) ए om. मज्ज्ञ वयणेण, प्र om. णयरमज्झे, प्र ह्म for एवं. 3) प्रतानस्म, ए च तस्म विश्वयंतं, प्र तभी for अहो, ए वगती पिमा- 4) ए लाह for अह, ए om एवं, प्र om. ताओ, प्र जिंद तुम ममादिशिस ता इगस्स अह विश्वयंतं, प्र तभी for अहो, ए वगती पिमा- 4) ए लाह for अह, ए om. ताओ, प्र जिंद तुम ममादिशिस ता इगस्स अह विश्वयंत्त, ए om. तुम्र के प्र के प्र

15

21

24

27

30

- तहय बिय से जावं जहवा अवरोप्यरेण जंपंता । किं-किं पि बिहसमाणा जह एस व सुंदरो पुरिसो ॥ ता संपष्ट कस्य शको कस्य व मग्गामि कस्य ववासि । ओ चोरिकण ववाह सो किर बोबक्डमए केंग्रं ॥
- उति भणमाणो पुणो पुणो वि अल्वियमिल्य-दुक्त-मर-भठलमाण-णयण-जुवलो विमुक्त-णीसह-वेवमाण-सञ्चंगो िणविष्ठमो उ घरणिबट्टे । पुणो वि सो विल्लविड पयत्तो ।

हा दहए हा मह ब्रह्महिए हा पियबमे भणाहो है। कृत्य गया बर-सुंदरि साहसु ते ता महं तुरियं ॥ ति । अबि य ।

- 5 तुःक् कण्णं सुंदरि धण-जण-कुल-मित्त-बंधवे सब्वे । परिहरिए जीवंते तुमण् पुण परिसं रह्यं ॥

  हमं च कल्किय-पलवियं सोकण मुद्ध-सहावाण् चिंतियं विणय-दारियाण् जहा 'किर तेण मह पहणा हमस्स महिला
  उच्चालिकण अण्णत्य जीया होजा । ता एरिसो सो अज्जो जिक्कियो जिल्हियो जिह्नो अण्याजो कवग्यो पावो

  श चंदो चवलो चोरो चण्कलो पारवारिको आल्प्यालिको अक्क-णिरको ति जेण मह भारणो महिलं वलक्किक
- अ चंडी चवलो चोरो चप्फलो पारदारिओ आलप्पालिओ अक्रज-िएओ ति जेण मह भाउणो महिलं वलविक्रण अ कर्हि पि घेतूण पलाणो ति । अबि य ।

तुज्य कए परिचतो घर-परियण-बंधु-वगा-परिवारो । कह कीरउ एताहे अणज्ञ भण विष्पियं एकं ॥ दहको ति हमीएँ अहं मरह विमुक्त मए ति जो गणियं । अह कुणइ मज्य भति भत्तो अवहरियको कह णु ॥ अह एस मह विजीया तुमए गणियं ज मूढ एयं पि । मोत्तूज ममं णिहय का होहिह एरिसा महिला ॥ एस महं किर भाषा एसा उज साल-महिलिया मज्य । गम्मागम्म-विषेगो कह तुह हिययम्मि जो फुरिको ॥ ता जो एरिस-रूवो माइलो कवड-कूड-णिण्णेहो । किं तस्स कएण अहं शिजामि असंभला मृहा ॥

्र्रं ३५२) जाव य इसं चितिउं पयत्ता ताव सए भिणयं । 'सुंदरि, प्रिसे ठिप् किं कायस्वं' ति । तीप् भिणयं 'जाहं जागासि, तुसं जागासि किसेत्य करणीयं' ति । भिणवं च सप् । 'सुंदरि,

- 19 भं को णाम प्रथ दहओं कस्स व किर वहाहो हक्ष्ट् को वा । णिय-करम-धरम-अणिको जीवो बह भमइ संसारे ॥ अबि य । 18 सक्दं इमं अणिबं धण-धणिया-विहब-परियणं सवर्षः । मा कुणसु एरथ संगो होठ विभोगो जणेण समं ॥ संदरि भावेस इमं जेण विभोगे वि नाण णो हुक्सं । होड्ड बिनेग-बिसुहो सन्वमणिबं च चिंतसु ॥
- 21 / जह कोइ मय-सिर्कियो गहिनो रोडेण सीह-पोएण । को तस्स होइ सरणं वण-मज्झे हम्ममाणस्स ॥ तह एस जीव-हरिणो दूसह-जर-मरण-वाहि-सिपेहिं । पेप्पड् विरसंतो चिय कत्तो सरणं भवे तस्स ॥ एवं च चिंतवंतस्स तस्स णो होइ सासया इन्ही । संसार-भडन्विग्गो धर्मा चिय मगाए सरणं ॥
- 24 र एस अणादी जीवो संसारो करम-संतित-करो थ । अणुसमयं च स बज्ज्ञह करम-महाकत्तिण-पंकेण ॥ णर-तिरिय-देव-णादय-भव-सय-संबाह-मीमण-दुरंते । चक्काइको एसो भमष्ट जिलो णश्यि से थामं ॥ ण य कोइ तस्स सर्ण ण य बंधू णेय मित्त-पुत्तो वा । सब्वो चित्र बंधुयणो अन्त्वो मित्तं च पुत्तं च ॥
- 27 सो गरिव कोइ जीवो जयिम सयस्रम्म जो ण जीयांग । सन्वाण शासि मित्तं पुत्तो वा बंधवो वा वि ॥ होऊण को वि माथा पुत्तो पुण होइ दास-रूवो सो । दान्मो वि होइ सामी जणको दासो व महिस्ता व ॥ होऊण इत्थि-मावो पुरिसो महिस्ता व होइ व गपुँनो । होऊण कोइ पुरिसो गपुँसचे होइ महिस्ता वा !!
- उ० एवं चठरासीई-जोणी-स्वस्त्तेषु हिंडए जीवो । रागद्दोस-विमूदो जण्णोण्णं मक्सणं कुणइ ॥ अण्णोण्णं वह-वंधण-घाउन्वेवेहिँ पावए दुक्तं । दुत्तार-इर-तीरं एवं चिंतेषु संसारं ॥ एवं चिंतेंतस्य य संसार-महा-भएण गहियस्स । णिब्बेजो होइ फुडं णिब्विण्णो कुणइ धम्मं सो ॥

<sup>1 &</sup>gt; गतद्दर, Pष बहसमाणी. 2 > P मन्नो जल्ब व, P ओवलं भए णं के ति. 3 > 1 om. one पुणो, J जुनली. 4 > 1 om. वि सो. 5 > P द्वए, P om. हा मृद्ध, J adds हा before अणाहो, J कत्थ गयासि तुमं। अवि य. 6 > P नाण for जण, P रितियं. 7 > J वलवियं (विलवियं?), J यह कित. 8 > P उद्दालिकण अणस्य, P om. क्वयमो 9 > P inter. वेटो थे ववलो, P परदारिओ आलपालिओ, J अव्यव्यणिर भो, P साहणो. 11 > P om. परिवत्तो घर, J परिआरो, J स्वाए for एत्ताहे. 12 > P दह ति हमीए हं, P भरगो for भत्तो. 14 > P सा for साल. 15 > J तउ for ता, P माहणो, P inter. कुट थे कवट, J महं for अहं, P असंभजाहा. 16 > P मृद्ध भणिओ ।, P द्विए, J तीय. 18 > J inter. णाम थे एहच. 19 > P अणविणया, J होइ विओओ. 20 > J विभाग र्राण विभोगे, P विवो for विवेग, J "णिखं ति चितेद 21 > P को वि. 22 > P सिचेण । 23 > JP om. नस्स, J सामना, J भवुन्विगगो, P धंमो बिय. 24 > P अणाहे, J संतिकियो म संतितिरे 25 > J मागुम for णारय, P सो for से. 26 > P को वि तस्स, J तस्य for तस्स, P णेय पुत्त मित्तो वा, J सञ्चो for अच्नो. 27 > P को वि for कोह. 29 > J पुस्तो, P होई अणुपुरिसो ।, P णुपुंसयं. 30 > J चउरासीती P चउरासीतिओणि 31 > J घायुन्वेवेदि P वाउन्वेविहे, J एवं for एवं. 32 > P निदेशो होई पुरं, J से for सो.

```
1 √एको क्षिय एस जिस्रो लायह एको य मरह संसारे । ण य हं कस्सह सरणं मह अण्णो णेय हो अस्पि ।
                                                                                                            1
      ण य मञ्झ कोइ सरणं संबंको संबंगो व्य परजणो वा वि । दुक्लिस्म मध्य विदिन्नो एको मह पश्चप् णरण् ॥
      एवं चितेनीए भाविय-एरात्ताणाए तह एपिंह । सवणेस अवेह फूढं पडिवंघी सुट्ट वि पिएस ॥
                                                                                                            3
      ण य परजणेस रोसो जीसंगो ममह जेण चित्तेण । पारंपरेण मोक्सो एगर्स चिंतए तेण ॥
  🗸 अण्णे इसं सरीरं अण्णो हं सभ्वहा विवितेस । इंदिय-रहिको अप्या सरीरवं सेंदिवं मणिवं ॥
      बाग्णं इसं सरीरं जाणह जीवो वि सन्ब-मावाहं। सण-भंगुरं सरीरं बीवो उण सासको परथ ॥
      संसारिम अंगते अंगत-स्वाइँ सञ्ज देहाई । तीयाणि भविस्संति य अहमण्णो ताणि जण्णाणि ॥
  🗸 एवं चितेंनीए इमस्मि कोगस्मि असुइ-सरिसस्मि । ण य होइ पढीवंघो अण्णत्तं भावए तेण ॥
      अह अणिस कहं असुई सरीरमेयं ति तं णिसामेहि । पदमं असुहय जोणी बिह्यं असुहत्तर्ण च तं अति ॥
      असहय-भागणमेर्य असहे-संगृहमसुइ-परिणामं । ण य तं तीरइ काउं जेण सुइत्तं इमे होइ ॥
      पढमं चिय बाहारो पविस्था वयण-कृहर-मज्झामिम । उल्लेजह सेंमेणं सेंमद्राणिम सो बसुई ॥
      तो पाबह पित्तेण अविल-रस-माव-भाविमी पच्छा । पावह वायुद्राणं रस-खल-मेदे य कीरए तेण ॥
                                                                                                          12
      होड़ खलाओ मृतं वदं पितं च तिबिह मल मेखो । रस-मेओ पुण मणिओ सो णियमा तीय सत्त-बिहो ॥
      जो तत्थ रस-विसेसो रत्तं तं होइ लोहियं मासं । मासाओं होइ मेओ मेयाओ अद्विको होंति ॥
      महीमो पूर्णो मजा मजामो होइ सक-मार्चेण । सब्दं च तं असङ्गं संभाती सक-पजंते ॥
15
                                                                                                          15
      णह-दंत-कण्ण-णासिय अच्छी-मल-सेय-सेंम-वद्माणं । असुई-घरं व सुंदरि भरियं राज्यो कहें होउ ॥
     असर्डमो उप्पण्णं अस्ट्रै उप्पजह सि देहामो । गब्मे व्य अस्ट्र-वासे अस्ट्रे मा वहस् सह-वायं ॥
                                                                                      ofty. tohfers
     उत-काल-रुहिर-बिंद-णर-सुझ-समागमेण पारदं । कळलम्बुद-रध्वादी-पेसी संबद्धए एवं ॥
18
                                                                                                          18
     बाल-क्रमारय-जोव्यण-मञ्ज्ञिम-थेरत्त-सन्व-भावेसु । मल-सेब-दुरहि-गंधं तम्हा असुई सरीरं तु ॥
      उच्चक्रण-ण्हाण-बिलेक्णेहिँ तह सुरहि-गंध-वासेहिं । सन्वेहिँ वि मिलिएहिं सुरुत्तणं कत्य नीरेज ॥
      सरवाई पि हमाई कुंकम-कप्पूर-गंध-महाई । ताव बिय सहमाई जा देहं णेय पार्वेति ॥
21
                                                                                                          21
      देहम्म पुणो पत्ता खणेण मरू-सेय-गंध-परिमिलिया । ओमालयं ति भण्णह असुहत्तं जंति सुरवे वि ॥ १०१४/८
      तम्हा बसुह सरीरं सुंदरि भावेसु जेण णिष्वेको । उप्पज्जह तुह दंहे स्वमासि भ्रम्मिम णिप्येहा ॥
24/ चितेस बामवाई पावारंभाई इंदियस्साई । फरिसिंदिय-रस-विवसा बहुए प्ररिक्ता गया णिहणं ॥
                                                                                                          24
      फरिस-सुहामय-खुदा वेगसरी गेण्हपु उ जा गर्भ । पसवण-समपु स विषु बह दुक्ख पावपु घोरं ॥
      बह-करिणी-कर-कोमल-फरिस-रसासाय-दिण्ण-रस-लोलो । बज्जह वारीबंधे मस-गन्नो फरिस-होसेण ॥
      इह लोए चिय दोसा परलोए होह दुगाई ताण । फासिंदिय-खडाणं एत्तो जिदिंगदिवं सणस ॥
27
                                                                                                          27
    ( मय-हत्य-देह-पविसण-रंभण-वासोह-पत्त-उयहि-जले । जह मरह वायसो सो बावंतो दस-दिसं मुढो ॥)
ð
      हेमंत-थीण-घय-कुंभ-भक्खणे मूसओ जहोहण्णो । गिम्हम्मि विलीवंते मरह बराओ रसण-मुद्रो ॥
                                                                                                สมาชิท
      गोद्रासण्ण-महदह-वासी क्रुन्मो जहा सुवीसत्थो । रमणेदिय-छोल-मणो पच्छा मारिष्णह बराको ॥
                                                                                                           30
      जह मास-पेति-छत्रो घेप्पइ सेणो झसो व्य बहितुस्स । तह मारिजाइ प्रितिसो मन्नो य नह दोमाई जाइ ॥
      घाणिदिए वि लुद्धो ओसिहि-गंधिम बजाए सप्तो । पुछलेण मूसको वा तन्हा मा रख घाणीम ॥
                                                                                          (Anyt) (ny)
      रूरेण पुणो पुरिसा बहुए णिहुणं तु पाविया बरुवा । दीवेण पर्वती इव तम्हा रूवं पि वज्रेस ॥
33
```

<sup>1&</sup>gt; P जायित, P ण for य, P अह for मह. 2> P inter. मझझ & जोह, P om. सवलो, J सुवणो for सवणो, P सुवणो for हव परजणो, P बीओ for विश्वितो. 3> P एग for एगत्जणव, P सुवणेष्ठ, J पहिबद्धो P पिढ्युद्धो, J सुद्धं वि, P पएसु. 4> P परजणेय रोसो, P अणह जेल, P एगंतं 5> J सेंन्ड P सिदें 6> J अयणं for अणं, J repeats after सासओ परच ॥, a verse from above ण य परजणेय रोसो etc. to जिंतए तेण and some other portion. 7> P om. अणंते, J तीतःणि, J अह अण्णो ताणं अणाईणि, P अहमके 8> J लोअमि, J एडीबदो P पिढ्युदो 9> P असती सरीरमेतं, J सरीरमेतं, J वितयं, P जित्र हिंग किए, P अस्त से सोयणमेतं असुती, J संभूतअसह-, J जोण for बेला. 11> P संमणं संभट्धाणंमि, J जो अमुई P सो असुती. 12> P अंबरसंमान-, J भावितो, P पावेड अमुददूरणा, J रसविक्रमेतेण कीरए. 13> P मुत्तुं वसं, J मलमाति for तिबिहमलक्षेत्रो, J om. a line रसभेको युण etc. 14> J लोहिंआ, J सेजो मेताओ, P अद्विए. 15> P पुणो मिजा मिजाभो, J सुक्सवेण P सुक्सावे. 16> J भासिन-, P om. अच्छी, J सेतसेंभवकारं, P सेत for सेंस, P सरवं मुंदरि, P राउं, P होइ. 17> P असुतीओ, J उपप्रजति, P गच्यो, P न्वासो असुती, J सुद्धातं. 18> P उवकाल, J कुळ्डजुद्वहादी P क्रलंजुद्वव्यदादी. 19> J कुमार-, J वेरंत for बेरत्त, J नांदे. 20> P सुक्के मि मिलपिंह मि, J महोह for मिलिएह. P कुंदुर-, J विय अमुद्धअरं, P जावेहं 22> J परिमलिआ. 23> P om. तेण णिववेओ etc. to णिणोहा ॥ चिंतपु, J बिर्या for विवसा. 24> P देव्यरसीधं. 25> P सुरहामय, J वेगसरिरोण्ह्रए, J तु for उ. 26> P बहुकरिसरसायविद्धारस, P विवसा. 29> P जहीरणा. 30> P लोकुमणो. 31> P वेपए स्वणो, J पहिसरस P बिट्यस्त, P वि for य 32> P तमहा मारेज. 33> P पुरिसो, P पावया, J वर्तगो.

सवर्णिदियस्मि क्रोका तिक्तिरव-क्वोच-हरिणमादीया । पावंति अप्य-विहर्ण तम्हा परिहरस् द्रेण ॥ पुर्व भारत-मार्व सुंदरि भावेस सन्द-मावेज । पहिन्द-बासवी सो जेज जिन्नो सुवप तरियं ॥ उप चितेसु संवरं चिम महम्बए गुचि-समिद्र-गुण-मावे । एएहिँ संबुतप्पा जीवो ण व बंधए पार्व ॥ 🗸 चिंतेसु जिज्जरं चिव णरए घोरम्मि तिरिय-मणुरस् । जवसस्स होड हुच्सं पार्व प्रण वंचए जियमे ॥ जह तुण सहामि पुण्डि परीसहे मीसणे य उपसमी । ता मजह होड चम्मो जिजरणं चेय कम्मस्त ॥ प्रिंह च रमाए बिव योदं दुक्तं ति विसिद्धं एवं । मा जरव-तिरिय-मध्ये डह्जंकज-बंधज-सप्हिं ॥ 6 एवं चितेतीय परीसहोवहवेहिँ जो चलसि । धन्मन्मि घडसि तरियं जिजरणं भावए एवं ॥ 🦯 पंचरियकाय-महर्य पोगगळ-परिनाम-जीव-धम्मादी- । उप्पत्ति-जास-ठाणं इय लोगं चिंतप् मतिमं 🛭। एवं चितंतस्स व कोए तक्तं च पेहमाणस्स । संज्ञम-जोए बुद्धी होइ विरा णाव-भावस्स ॥ एसो मणावि-जीवो संसारो सागरो ध्व दत्तारो । जर-तिरिय-देव-जारय-सएस बह हिंडए जीवो ॥ मिञ्जत-क्रम-मृढो कड्या दि ण पावप् जिणाणति । चितेस दुलुहत्तं जिणवर-चम्मस्स एयस्स ॥ § ६५६ ) एवं च भो सुरासुर-जरवरिंदा, मजिरह-कुमार तुमं च जिसुजेसु । एवं च साहिए सवल-संसार-सहावे 12 तओ भागय-पुम्ब-बुद्धीए जाया भवगय-पेम्म-राय-महागद्दा अंपिटं पयत्ता । तं जाही तं सरजं तं चिय जजभो गृह्य तमं देवो । पेन्म-महा-गह-गहिया जेण तए मोहया एपिंह ॥ 15 भणमाणी णिवडिया चळणेसु । सए वि मणिया 'सुंदरि, एरिसो संसार-सहावो किं कीरउ ति ता संपर्य पि तं क्रणस 15 जेण एरिसाणं संसार-दुक्खाणं भावणं ण होसि' ति भणिद् सुंदरीए भणियं। ता परितय देव मज्हां आएसो को वि दिखाउ असंकं। कि संपष्ट करणियां कि वा सुकवं कयं होइ ॥ 18 सि भणिए मए भणियं। 18 संदरि गंतूण वरं दिट्टीए ठविकण गुरुवणं सयलं । जिणवर-कहियं धम्मं परिवजस् सन्व-भावेण ॥ पडिवजसु सम्मतं गेण्हसु व महन्वए तुमं पंच । गुत्तीहिँ होसु गुत्ता चारिते होसु संजुत्ता ॥ णाणेण कुणसु कर्ज सीलं पालेसु कुणसु तब-जोगं । मावेसु भावणानो इय कहिनो भगवया धम्मो ॥ 21

प्यं काऊण तुमं सुंदिरि करमेण बिरहिया तुरियं। जत्थ ण जरा ण मच्च तं सिर्हि पावसे बहर ॥ ति।
एवं च भो मिणरह-कुमार, संबोहिया सा मण् सुंदरी घरं गया। क्रमो विणएण महूसवो। पपड़ो य जयरे वामो
24 'शहो कुमारेण पिढवोहिया एस' ति। ता मो भो मिणरह-कुमार, जो सुंदिर-जीवो सो तिमा काले कह-सम्मन-बीधो 24
मिरऊण माणभडो जाओ, पुणो य पडमसारो, पुणो कुवलयचंदो, पुणो वेरुलियप्पमो, पुणो एस मिणरह-कुमारो ति।
जो उण सो विणयउत्त-जीवो सो इमं संसारं भमिकण एस वणे वणमई जाओ ति। तुमं च दृहूण कहं कहं पि
27 जहा-जाणेण सुह दवरिं पुच्व-जाई-जोहो जाओ' ति।

§ ३ ५४) एवं च मगवया सयल-जय-जंतु-जन्म-मरणासेस-बुत्तंत-सिच्चणा साहिए विण्यतं मणिरह-कुमारेण ।
'भगवं, एवं णिमं, ता ण ककं मह इमिणा भव-सय-रहह-घडी-सिरसेणं जम्म-जरा-मरण-णिरंतरेण संसार-वासेणं ति ।
30 देसु मे सिव-सुह-सुहयं पब्बजा-महारयणं' ति भणमालेण कयं पंच-सुद्वियं कोयं । दिक्तिको भगवया मणिरह-कुमारे ति । 30 एयम्मि अवसरे पुच्छियं भगवया गोयम-गणहरेणं 'भगवं, संमारि-जीव-मज्झे को जीवो दुक्तिको' ति । मगवया भणियं 'गोयम, सम्मादिद्वी जीवो अविरको य णिवं दुक्तिको भणिको' । गोयमेण भणियं 'भगवं, केण उण क्रजेणं' ति ।
33 मगवया मणियं ।

<sup>1)</sup> प्रस्विणिदिशं पि लोखा P सर्वाणिदि लोला, प्रतित्तित्य क्वोतहरिणयादीया, P तित्तरकाओयहरिण", P अप्पष्टिणहणं प तम्हा परिहर्तः. 2) प्रस्वहावेण. 3) प्राप्ति किला, P adds तुरियं before गुत्ति, प्रस्मिति, P सिनित, प्रतिष्ट 5) P होउ for होइ. 6) प्रअणो व्व रंगई विय for एविंद etc., P रहणं". 7) P एवं च चितेती परि", प्रश्न for एवं. 8) P परिमाणबीच, प्रथमाती, P न्हाणं, प्रक्षेत्रं 10) P अणाहं, P जायर for जारय, P आ for अह. 11) P हो for मूढो, P जिणाणं ति । 12) P नरिवरिंदा, प्र adds व after जरवरिंदा, प्र मिरहकुमारं, प्र om. तुमं, प्र om. व after एवं, P सबले, P सहावो. 13) P om. तओ आगय-पुञ्च etc. to एरिसो संसारमहावो before कि कीरज. 15) P om. नं before कुणून. 16) P एरिसारं, J inter. भायणं & ज, प्र होमि. 17) P संसं for असंसं, प्र कहं for कथं. 19) P धितीए for दिहीए. 20) P गुत्तीसु, P गुत्तो. 21) प्रत्वजोजं. 22) P ह्रूरं for तुरियं, P तत्य for जस्य, P पायए, प्र अहरा ॥ इति ।. 23) P om. च सो, P om. य, प्र ततो for वाओ. 24) प्र कुमारा जो सुंदरीजीओ, P adds सो before सुंदरि". 25) प्र प्रमण्यमे for प्रमसारो, P कुनलवंदी, P मिरिकुमारो. 26) प्र विश्वत्तो P विश्वत्ते, P om. इसं, P सर्वी for व्यमहं. 27) P जहा- जेण, P जाती- 28) P संस for जम्म, P सिक्खों. 29) P मिर्म for जिसं, प्र अस्तस्यहङ्गहे- P अवसायरआरहङ्गही-, P सर्ले. 30) P मिर् for में, P सिवसुइयं. 31) प्र adds पुणो before पुन्छवं, प्र om. गोयम-, P नणहरिणा, P संतारे जीवाण मन्हों जीवो. 32) P गोयम संगमिदिही अविरओ निकं, प्र अविरतो, प्र विर उण.

| 1                    | 'जो होइ सम्मदिही जाणह णर-तिरिय-मणुय-वियवाची । वेच्छइ पुरको भीमं संसार-भयं च भावेह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                      | अपन्य क्रिकारणं संस्थार क्रियोक्सकं सकं पि जही । अजहबह सरय-वृष्ट्यं अणुदिण-वृष्ट्व-सराची ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 8                    | एएण कारणेणं अविश्यको सम्मदिष्टि-जीवो छ । सो दुनिस्त्रयाण दुहिको गोयम <b>यह भग्णह जयम्मि ॥</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8              |
| _                    | राजहारिका भणियं 'भर्तवं, सहियाज को जए सहिको' सि । भगवया भणिय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                      | सुहियाणं सो सुहिओ सम्माहिट्टी जयम्मि बिरम्रो य । सेसा उण जे जीवा ते सब्वे दुविस्तवा तस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| đ                    | गणहरेण भणियं 'भगवं, केण कजेण' । भगवया भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6              |
|                      | 'जो होड सम्मदिटी विरक्षो सन्वेस पाव-जोगेस । चित्तेण होइ सुद्धो ण य दुक्खं तस्स देहरिम ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|                      | जिणवयणे वहंती वहह जह-मणिय-पुत्त-मग्गेण । अवणेइ पाव-करमं णवयं च ण वंधए सो हु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 9                    | संसार-महाजलहिं तरियं पिव मण्यप् सुचितेणं । असाणं पुण पत्तं सिद्धि-पुरिं मण्णप् सहसा ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9              |
|                      | सारीरे वि हु दुक्खे पुद्ध-कृष् णरिय एत्य भण्णं तु । ण य माबिज्ञइ तेहिं ण य दुक्खे माणसे तस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                      | इय गोयम जो विरश्नो सम्मादिही य मंजयप्याणो । सो सुहिश्नो जीवाण मज्झे जीवो ण संदेहो ॥ मणियं च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 12                   | देव-छोगोवमं सोक्खं दुक्खं च जरमीवमं । स्याणं भरयाणं च महाणिरय-सारिसं ॥ ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12             |
|                      | एवं बहुयाहं पण्हावागरण-सहस्साहं कुणता भविय-सय-संबोह-कारए अदूर-ववहिय-अंतरिय-सुहुम-तीयाणागय-बद्दम।ण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                      | वुनंताइं साहित्रणं समुद्रिको भगवं सम्ब-जय-जीव-बंधवो महति-महावीर-बहुमाण-जिणिद्यंदो सि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 15                   | \S ३५५) तात्र य उदमया नियय-ठाणेसु देव-दाजव-जरवरिंदा, अण्णे उज उप्पण्ण-धम्माणुराय-परमस्या अणुगवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15             |
|                      | सुरासुर-गुरुणो जिणवरिदस्स । भगवं पि णिट्टविय-भट्टकम्मझ-समुप्पण्ण-णाण-धरो विहरमाणो सावस्थि पुरवर्रि संपत्तो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|                      | भण्णम्मि य दियहे समोसरिको भगवं, तेणेय समवसरण-विरयणा-क्रमेणं समागया सुरासुर-सुणि-गर्णिदा । णिग्नको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 18                   | सावरथी-कत्थब्बओ राया रयणंगको साहिउं च समाढत्तो संसार-महासागर-तीर-पारयं घम्मं । एवं च साहिए सयछे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 18                   | सावत्थी-क्त्यम्बक्षो राया रयणंगको साहिउं च समाढत्तो संसार-महासागर-तीर-पारयं घरमे । पृदं च साहिए सयछे<br>वम्मे जाणमाणेणावि अबुर-जज-बोहणत्यं पुच्छिको भगवया गोयम-रिसिणा तित्ययरो ति । भणियं च नेज ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 18                   | सावत्थी-क्त्यब्बओं राया रवणंगको साहिउं च समाढतो संसार-महासागर-तीर-पारयं धर्मे । एवं च साहिए सयछे<br>धर्मे जाणमाणेणावि अबुर्-जण-बोहणत्यं पुच्छिओं भगवया गोयम-रिसिणा तित्ययरो ति । भणियं च तेण ।<br>सो बिय वब्रह् णरयं सो बिय जीवो पयाह पुण सग्गं । किं सो बिय तिरिएसुं सो बिय किं माणुको होह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 18                   | सावत्थी-क्त्यब्बओ राया रयणंगको साहिउं च समाढत्तो संसार-महासागर-तीर-पारयं घरमं। एवं च साहिए सयछे<br>वम्मे जाणमाणेणावि अबुर-जण-बोहणत्यं पुष्किओ भगवया गोयम-रिसिणा तित्ययरो ति । भणियं च नेण ।<br>सो बिय वबाइ णरयं सो बिय जीवो पयाइ पुण सग्गं। किं सो बिय तिरिएसुं सो बिय किं माणुस्तो होह ॥<br>सो चेय होइ बहिरो अंधो सो बेय केण कम्मेणं। होइ जडो मुओ वि हु पंगू अह ईंसर-दरिहो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 18                   | सावत्थी-क्त्यब्बओ राया रयणंगको साहिउं च समाढत्तो संसार-महासागर-तीर-पारयं घरमें। एवं च साहिए सयछे<br>वम्मे जाणमाणेणावि अबुह-जज-बोहणत्यं पुच्छिको भगवया गोयम-रिसिणा तित्ययरो ति । भणियं च नेज ।<br>सो चिय वच्ह णरयं सो चिय जीवो पयाइ पुण सग्गं। किं सो चिय तिरिण्सुं सो चिय किं माणुनो होइ ॥<br>मो चेय होइ बहिरो अंघो सो चेय केण कम्मेणं। होइ जडो मुको वि हु पंगू अह ईसर-दरिहो ॥<br>सो चिय जीवो पुरिसो सो बिय इत्थी णपुंसको सो य । अप्पाऊ दीहाऊ होई अह दुम्मणो रूवी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18             |
| 18<br>21             | सावत्थी-क्त्यब्बओं राया रवणंगको साहिउं च समाहत्तो संसार-महासागर-तीर-पारयं घर्म । एवं च साहिए सयछे<br>वस्मे जाणमाणेणावि अबुह-जण-बोहणत्यं पुष्किओं भगवया गोयम-रिसिणा तित्ययरो ति । भणियं च तेण ।<br>सो बिय वबह णरयं सो बिय जीवो पयाह पुण सग्गं । किं सो बिय तिरिएसुं सो बिय किं माणुनो होह ॥<br>मो चेय होह बहिरो अंघो सो बेय कंण कम्मेणं । होह जडो मुओ वि हु पंगू अह हैसर-दरिहो ॥<br>सो बिय जीवो पुरिसो सो बिय हत्यी णपुंसओ सो य । अप्पाऊ दीहाऊ होई अह दुम्मणो रूवी ॥<br>कंण व सुहुओ जायह कंण व कम्मेण तूहवो होह । कंण व मेहा-जुतो दुम्मेहो कह णरो होइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18             |
| 18                   | सावत्थी-क्त्यब्बओ राया रयणंगमो साहिउं च समाढत्तो संसार-महासागर-तीर-पारयं धर्म । एवं च साहिए सयछे वस्मे जाणमाणेणावि भन्नुह-जज-बोहणत्यं पुष्किओ भगवया गोयम-रिसिणा तित्य्यरो ति । भणियं च तेण । सो बिय वब्ह परयं सो बिय जीवो पयाइ पुण सग्गं । किं सो बिय तिरिएसुं सो बिय किं माणुमो होइ ॥ मो चेय होइ बहिरो औदो सो बेय केण कम्मेणं । होइ जडी मुओ वि हु पंगू अह ईंसर-दरिहो ॥ सो बिय जीवो पुरिसो सो बिय इत्यी णपुंसओ सो य । अप्पाऊ दीहाऊ होई अह दुम्मणो रूवी ॥ केण व सुहुओ जायइ केण व कम्मेण तृहवो होइ । केण व मेहा-जुत्तो दुम्मेहो कह परो होइ ॥ कड पंडियओ पुरिसो केण व कम्मेण होइ मुक्खत्तं । कह चीरो कह मीरू कह विज्ञा णिप्कला तस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18             |
| 18<br>21             | सावत्थी-क्त्यब्बओ राया रयणंगको साहिउं च समाहत्तो संसार-महासागर-तीर-पारयं धर्म । एवं च साहिए सयले विम्मे जाणमाणेणावि अनुह-जण-बोहणत्यं पुष्किको भगवया गोयम-रिसिणा तित्ययरो ति । भणियं च नेण । सो बिय वबह णरयं सो बिय जीवो पयाह पुण सगं । किं सो बिय तिरिण्सुं सो बिय किं माणुनो होह ॥ मो चेय होह बहिरो अंधो सो बेय केण कम्मेणं । होह जड़ी मुओ वि हु पंगू अह ईसर-दरिहो ॥ सो बिय जीवो पुरिसो सो बिय हर्यी णपुंसको सो य । अप्पाऊ दीहाऊ होई अह दुम्मणो रूवी ॥ केण व सुहको जायह केण व कम्मेण दूहवो होह । केण व मेहा-जुतो दुम्मेहो कह णरो होह ॥ कह पंडियको पुरियो केण व कम्मेण होह मुक्खतं । कह धीरो कह मीरू कह विज्ञा जिप्कला तस्स ॥ केण व णासह कत्थो कह वा संगलह कह यिरो होह । पुत्तो केण ण जीवह केण व बहु-पुत्तको होह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18<br>91       |
| 18<br>21<br>24       | सावत्थी-क्त्यब्बओ राया रवणंगको साहिउं च समाहतो संसार-महासागर-तीर-पारयं धर्म। एवं च साहिए सयछे वस्मे जाणमाणेणावि अनुह-जण-बोहणत्यं पुच्छिओ भगवया गोयम-रिसिणा तित्ययरो ति । भणियं च तेण । सो बिय वबह णरयं सो बिय जीवो पयाह पुण सगं। िक सो बिय तिरिएसुं सो बिय किं माणुनो होह ॥ मो चेय होह बिहरो अंधो सो बेय केण कम्मेणं। होह जडो मुनो वि हु पंगू अह ईसर-दरिहो ॥ सो बिय जीवो पुरिसो सो बिय इत्यी णपुंसओ सो य। अप्पाऊ दीहाऊ होई अह दुम्मणो रूवी ॥ केण व सुहुओ जायह केण व कम्मेण तृहवो होह । केण व मेहा-जुत्तो दुम्मेहो कह णरो होइ ॥ कह पंडियओ पुरिनो केण व कम्मेण होइ मुक्खतं। कह बीरो कह मीरू कह विज्ञा णिप्कला तस्त ॥ केण व णासह अत्थो कह वा संगलह कह यिरो होइ । पुत्तो केण ण जीवह केण व बहु-पुत्तओ होइ ॥ जबंधो केण णरो केण व मुत्तं ण जिज्जइ णरस्स । केण व कुटी खुको कम्मेण केण व असत्तो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18<br>91<br>24 |
| 18<br>21             | सावत्थी-कत्थक्वओं राया रवणंगानो साहिउं च समाहतो संसार-महासागर-तीर-पारयं धर्मा। एवं च साहिए सयले विमे जाणमाणेणावि अनुह-जण-बोहणत्यं पुन्छिओं भगवया गोयम-रिसिणा तित्थयरो ति । भणियं च तेण । सो बिय वचह णरयं सो बिय जीवो पयाइ पुण सगं। िक सो बिय तिरिएसुं सो बिय कि माणुमो होह ॥ मो चेय होइ बहिरो अंधो सो बेय केण कम्मेणं। होइ जडो मुनो वि हु पंगू अह ईसर-दरिहो ॥ सो बिय जीवो पुरिसो सो बिय इत्थी णपुंसओं सो य । अप्पाऊ दीहाऊ होई अह दुम्मणो रूवी ॥ केण व सुहओं जायइ केण व कम्मेण दूहवों होइ । केण व मेहा-जुत्तो दुम्मेहो कह णरो होइ ॥ कह पंडियओ पुरिसो केण व कम्मेण होइ मुक्खतं। कह बीरो कह मीक कह विज्ञा जिपकला तस्य ॥ केण व णासइ बत्थों कह वा संगलह कह थिरो होइ । पुत्तो केण ण जीवह केण व बहु-पुत्तओं होइ ॥ जबंधों केण णरो केण व मुक्गुण ईसरो होइ । केण व कुटी खुओं कम्मेण केण व असत्तो ॥ केण दिशों पुरिसो केण व मुकगुण ईसरो होइ । केण व रोगी जायइ रोग-विहुणो हवइ केण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18<br>91       |
| 18<br>21<br>24       | सावत्थी-कत्थक्वओ राया रयणंगको साहिउं च समाहत्तो संसार-महासागर-तीर-पारयं धम्म । एवं च साहिए सयले वम्मे जाणमाणेणावि अनुह-जण-बोहणत्यं पुष्किको भगवया गोयम-रिसिणा तित्थयरो ति । भणियं च नेण । सो बिय वबह णरयं सो बिय जीवो पयाह पुण सगं । किं सो बिय तिरिण्सुं सो बिय किं माणुनो होह ॥ मो चेय होह बहिरो अंधो सो बेय कंण कम्मेणं । होह जड़ो मुजो वि हु पंगू अह ईसर-दरिहो ॥ सो बिय जीवो पुरिसो सो बिय हर्यी णपुंसको सो य । अप्पाऊ दीहाऊ होई अह दुम्मणो रूवी ॥ कंण व सुहको जायह केण व कम्मेण दूहवो होह । केण व मेहा-जुत्तो दुम्मेहो कह णरो होह ॥ कह पंडियको पुरिसो केण व कम्मेण होह मुक्खतं । कह धीरो कह मीक कह विज्ञा णिष्कला तस्स ॥ कंग व णासह बल्धो कह वा संगलह कह थिरो होह । पुत्रो केण ण जीवह केण व बहु-पुत्रको होह ॥ जबंधो केण णरो केण व मुक्ण जिजह णरस्स । कंण व कुट्टी खुको कम्मेण केण व असत्तो ॥ कंण दिरहो पुरिसो केण व सुक्रणण ईसरो होह । केण व रोगी जायह रोग-विहूणो हवह केण ॥ संसारो कह व थिरो कंण व कम्मेण होह संक्रितो । कह णिवडह संसारे कह बढ़ो सुक्षण जीवो ॥                                                                                                                                                                                                                                                            | 18<br>91<br>24 |
| 18<br>21<br>24<br>27 | सावत्थी-क्रथक्को राया रवणंगको साहिउं च समाहतो संसार-महासागर-तीर-पार्य धर्म। एवं च साहिए सयछे विमे जाणमाणेणावि अनुह-जण-बोहणत्यं पुच्छिको भगवया गोयम-रिसिणा तिल्ययरो ति । भणियं च तेण । सो बिय वबह णरयं सो बिय जीवो पयाह पुण सगं। िकं सो बिय तिरिएसुं सो बिय किं माणुनो होह ॥ सो चेय होह बिहरो अंधो सो बेय केण कम्मेणं। होइ जडो मुजो वि हु पंगू अह ईसर-दरिहो ॥ सो बिय जीवो पुरिसो सो बिय इत्यी णपुंसको सो य। अप्पाऊ दीहाऊ होई अह दुम्मणो रूवी ॥ केण व सुहको जायह केण व कम्मेण तृहवो होह । केण व मेहा-जुतो दुम्मेहो कह णरो होइ ॥ कह पंडियको पुरिनो केण व कम्मेण होइ मुक्खतं। कह बीरो कह मीक् कह विज्ञा णिप्फला तस्स ॥ केण व णासह ब्रत्थो कह वा संगलह कह यिरो होइ । पुत्तो केण ण जीवह केण व बहु-पुत्तको होइ ॥ जबंधो केण णरो केण व मुत्तं ण जिजाइ णरस्स । केण व कुट्टी खुको कम्मेण केण व असत्तो ॥ केण दिरहो पुरिसो केण व सुकण्ण ईसरो होइ । केण व रोगी जायह रोग-विहूणो हवइ केण ॥ संसारो कह व थिरो केण व कम्मेण होइ संखितो । कह णिवडइ संसारे कह बढ़ो मुखण जीवो ॥ सम्ब-जब-जीव-बंधव सम्बण्ण सम्ब-व्रंसण-मुणिव । सन्व साहसु एवं करस व कम्मस्स कजमिणं॥                                                                                                                                                                                    | 18<br>91<br>24 |
| 18<br>21<br>24       | सावत्थी-कत्थक्वओ राया रवणंगानो साहिउं च समाहतो संसार-महासागर-तीर-पारयं धर्मा। एवं च साहिए सयले विमे जाणमाणेणावि अनुह-जण-बोहणत्यं पुन्छिओ भगवया गोयम-रिसिणा तित्थयरो ति । भणियं च तेण । सो बिय वबह णरयं सो बिय जीवो पयाह पुण सगं। िक सो बिय तिरिएसं सो बिय कि माणुमो होह ॥ मो चेय होइ बहिरो अंधो सो बेय केण कम्मेणं। होइ जडो मुनो वि हु पंगू अह हैसर-दरिहो ॥ सो बिय जीवो पुरिसो सो बिय इत्थी णपुंसओ सो य। अप्पाऊ दीहाऊ होई अह दुम्मणो रूवी ॥ केण व सुहशो जायह केण व कम्मेण रहृहवो होह । केण व मेहा-जुत्तो दुम्मेहो कह णरो होइ ॥ कह पंडियओ पुरिसो केण व कम्मेण होइ मुक्खतं। कह बीरो कह मीक कह विज्ञा णिप्कला तस्य ॥ केण व णासह अल्यो कह वा संगलह कह यिरो होइ । पुत्तो केण ण जीवह केण व बहु-पुत्तओ होइ ॥ जबंधो केण णरो केण व मुनं ण जिजह णरस्य । केण व कुटी खुजो कम्मेण केण व असत्तो ॥ केण दिशो पुरिसो केण व सुकग्ण हैसरो होइ । केण व रोगी जायह रोग-विहुणो हवह केण ॥ संसारो कह व थिरो केण व कम्मेण होइ संक्षितो । कह णिबडह संसारे कह बढ़ो सुक्षण जीवो ॥ सम्ब-जय-जीव-बंधव सम्बण्ण सन्ध-दंसण-मुणिंद । सन्धं साहसु एयं कस्स व कम्मस्स कज्ञमिणं ॥ १३ ५६ ) हमं च पुष्टिको भगवं तियसिंद-सुंदरी-वंदिज्ञमाण-चल्लारबिंद-सुवलो साहिउं एयत्तो । अवि य ।                                                                                      | 18<br>91<br>24 |
| 18<br>21<br>24<br>27 | सावत्थी-कत्थक्वओ राया रवणंगानो साहिउं च समाहतो संसार-महासागर-तीर-पारयं धर्मा। एवं च साहिए सयले विमो जाणमाणेणावि अनुह-जण-बोहणत्यं पुन्छिओ भगवया गोयम-रिसिणा तित्थयरो ति । भणियं च तेण । सो बिय वचह णरयं सो बिय जीवो पयाइ पुण सगं। ि से सो बिय तिरिएसुं सो बिय कि माणुमो होह ॥ मो चेय होइ बहिरो अंथो सो बेय केण कम्मेणं । होइ जडो मुलो वि हु पंगू लह ईसर-दरिहो ॥ सो बिय जीवो पुरिसो सो बिय इत्थी णपुंसओ सो य । अप्पाऊ दीहाऊ होई अह दुम्मणो रूवी ॥ केण व सुहशो जायइ केण व कम्मेण दूववो होइ । केण व मेहा-जुतो दुम्मेहो कह णरो होइ ॥ कह पंडियओ पुरिसो केण व कम्मेण होइ मुक्खतं । कह बीरो कह मीक कह विज्ञा णिप्फला तस्स ॥ केण व णासइ अल्लो कह वा संगलह कह थिरो होइ । पुत्तो केण ण जीवइ केण व बहु-पुत्तओ होइ ॥ जर्बाघो केण णरो केण व सुत प जिज्जइ णरस्स । केण व कुट्टी खुजो कम्मेण केण व असत्तो ॥ केण दिश्हो पुरिसो केण व सुकण्ण ईसरो होइ । केण व रोगी जावइ रोग-विहुणो हवइ केण ॥ संसारो कह व थिरो केण व कम्मेण होइ संखितो । कह णिबडइ संसारे कह बढ़ो मुच्छ जीवो ॥ सम्ब-जय-जीव-बंधव सम्बण्ण सन्त्र-वंसण-मुणिंद । सन्त्रं साहसु एयं कस्स व कम्मस्स कजमिणं ॥ १९५५ ) इसं च पुण्छो भागंव तियसिंद-सुंदरी-वंदिज्ञमाण-चल्लाहर्विद-जुयलो साहिडं पयत्तो । अवि य । गोयम ज मे पुच्छात एको जीवो इमाई सम्बाई । पावेइ कम्म-वसओ जह तं कम्मे णिसामेसु ॥ | 18<br>91<br>24 |
| 18<br>21<br>24<br>27 | सावत्थी-कत्थक्वओ राया रवणंगानो साहिउं च समाहतो संसार-महासागर-तीर-पारयं धर्मा। एवं च साहिए सयले विमे जाणमाणेणावि अनुह-जण-बोहणत्यं पुन्छिओ भगवया गोयम-रिसिणा तित्थयरो ति । भणियं च तेण । सो बिय वबह णरयं सो बिय जीवो पयाह पुण सगं। िक सो बिय तिरिएसं सो बिय कि माणुमो होह ॥ मो चेय होइ बहिरो अंधो सो बेय केण कम्मेणं। होइ जडो मुनो वि हु पंगू अह हैसर-दरिहो ॥ सो बिय जीवो पुरिसो सो बिय इत्थी णपुंसओ सो य। अप्पाऊ दीहाऊ होई अह दुम्मणो रूवी ॥ केण व सुहशो जायह केण व कम्मेण रहृहवो होह । केण व मेहा-जुत्तो दुम्मेहो कह णरो होइ ॥ कह पंडियओ पुरिसो केण व कम्मेण होइ मुक्खतं। कह बीरो कह मीक कह विज्ञा णिप्कला तस्य ॥ केण व णासह अल्यो कह वा संगलह कह यिरो होइ । पुत्तो केण ण जीवह केण व बहु-पुत्तओ होइ ॥ जबंधो केण णरो केण व मुनं ण जिजह णरस्य । केण व कुटी खुजो कम्मेण केण व असत्तो ॥ केण दिशो पुरिसो केण व सुकग्ण हैसरो होइ । केण व रोगी जायह रोग-विहुणो हवह केण ॥ संसारो कह व थिरो केण व कम्मेण होइ संक्षितो । कह णिबडह संसारे कह बढ़ो सुक्षण जीवो ॥ सम्ब-जय-जीव-बंधव सम्बण्ण सन्ध-दंसण-मुणिंद । सन्धं साहसु एयं कस्स व कम्मस्स कज्ञमिणं ॥ १३ ५६ ) हमं च पुष्टिको भगवं तियसिंद-सुंदरी-वंदिज्ञमाण-चल्लारबिंद-सुवलो साहिउं एयत्तो । अवि य ।                                                                                      | 18<br>91<br>24 |

1 > P सम्मिद्दी, P -विवणानो, J मार्वित. 2 > J जुणित विरित्त, P महनावो for संनावो. 3 > J एतेण, J अविरत्तओ P अविरत्ओ, P संमिद्दिनी जीवो , J तु for उ, J गोतम, P जर्गिमा. 6 > P om. केण कुळेण, P वा for भगवया. 7 > P संमिद्दिनी, J -जोएम. 8 > P वृद्धनो, J अणित-, P मर्गणे, P वंधते साहू ॥ 9 > J सिक्तिण, P सिक्तिपुरिं 10 > P कर पत्थ निर्धिक्ष तु, P माणसो. 11 > J गोतम मो विरतो संजमिदद्दीय संजनप्याणो ।, P समिद्दिनी 12 > J देवलोगोयमं P देवलोउवमं, J णरयोवमं ।, J रताण अरताणे च महाणरय सिस्सं ।, P -सिर्सि. 13 > J सहस्तादि, J -वविद्ता P -ववहित P -ववहित, P om. अह, P कम्मसमुप्पन्न, J -णाणवरो. 14 > P महती-, P वदमाण 15 > P -द्वाणेसु. 16 > P जिणिदरस ।, P निद्धिष्, P om. अह, P कम्मसमुप्पन्न, J -णाणवरो. 17 > P om. य, P तेणेव, P ममोत्मरयणाक्षमेण, J विरयाणा- 18 > P -वत्थतुञ्चओ, P राया हरणंगओ साहिउं समाहा सागरतीर-, J सबके for मयले 19 > P जीणमाणेणावि, J यवुद्ध for अनुद्ध, P om. जल, P भगवं for समया, J गोतम, P om. गोयमरिसिणा तित्थयरो ति । भणिवं च तेण. 20 > J adds अववं before सो बिय, J om. सो बिय before जीवो, P प्रवाति 21 > P सो बिय, J सो चेज कुळेण ।, P क्षेय क्षेमीणं, P मुओ, P र्यंग् दोसो य सो जीवो. 22 > P होस्. 23 > J दृह्यो, P होति. 24 > P पंहिओ य पुरिसो. P होद दुक्तचं. 25 > J समिल्ड, P व for ण. 26 > J जिज्जप, J कुळों, J केण अवसस्तो. 27 > P केण व कंभेण दुक्बले ईसरो होति ।. 28 > P सोवेलो, P बुढो for क्छो. 30 > J adds वंदिज क्रिंग्सो. अहम्मो.

THE RESERVE TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW

<sup>1&</sup>gt; उ बुढीय, P बहुमोगतुसवपउरे, P जाबह ॥ 2> P उच्मए, उ मयगुस्मह भो. 3> उ उज्जय for अज्ञव, P दीम for दीम, उ माधुगणेत, P सुद्ध for माधु, P हिओ 4> P मद नो for महवो, P जायह for जाह. 5> P सुरणो । 6> उ सुविणीता, P our. य, P अज्ञ विज्ञा, उ अत्वार for जा थिता, P मो for मा. 7> उ आमक्ममह, उ बुढि अं for विज्ञ, उ सव्वाण णिहीयो, उ लोशिम. 8> P our. जीवे. 9> उ गोदम. 10> उ एतेहि, P बंसीहें. 11> P अर्च च पाणियं, उ देव हुद्दो, P our. गोदम, P सोगी for भोगी. 12> P अगुणे वि गब्बि ओ, P बीरो ।, P मोणी for माणां, उ दूहगो. 13> P साहुणं, P सुहओं. 15> P सुप्युक्त 16> उ दण for दंड. 17> उ बोआ. 18> P मारेबब, P बाह पीयह कि, P our वियः 21> P सफला, उ लोबिम. 22> P कि व देमि, उ गोतम. 23> P देव दुव्यं तु, P पणप्सेज्ञा. 25> P माणुसाणं, उ विष्युं जह P विष्युं जह, P विष्युं जहार 26> P गोयमा, उ असुनं, उ सुनं 27> उ अदिहं, P कि for विय, P गोयम, P एतेण 28> उ मयुम्मस्तमणो P मणीमसमाणो, उ विष्युं जह प्र उ प्र उ प्र विषय कि, प्र विषय कि, प्र विषय कि, प्र विषय कि, P विष

। सहु-हत्यवृह्ष् धुत्तो कूड-तुला-कूड-माण-मंडेणं । ववहरड् शियडि-बहुलो तस्सेणं हीरप् औरं ॥ इकुड-तिसिर-कावे स्वर-हरिणे य अहव सम्ब-जिए। धारेड् शिष्ठ-कार्ल शिष्ठविवनो हवड् भीरु ॥ य धम्मो ण य जीवो ण य पर-कोगो सि णेय कोड् रिसी। इय जो जंपड् मूढो वस्स यिरो होड् संखारो ॥ धम्मो वि सत्यि कोए अत्यि अधम्मो वि अत्यि सम्बण्ण् । रिसिणो वि अत्थि एवं जो मण्णह् सो ण संसारी ॥ सम्मत्त-गाण-वंसण-ति-गुणेहिँ इमेर्डि मूसिय-सरीरो । तरिकण भव-समुद्दं सिद्धि-पुरि पावए अइरा ॥

६ १५७) युवं च साहिए मगवया नियसिंद-सुरिंद-परिवंदिय-चलणारविंद-जुवलेण तथो सम्बेहि मि कर-किसल- ६ यंजली-चिव-भालवहेहिं मणियं नियसिंद-परिंद-पपुहेहिं। 'अहो, भगवया साहिको सयल-जय-जंतु-जम्म-जरा-मरण- अरहह-चडी-परिवादी-कारण-विस्थरो' ति । एरथंतरम्मि समागको पलंब-दीह-सुयप्कलिइ-मणोहरो पिहुल-वण्डल्यलं- ६ दोलमाण-मुत्ताहल-हार-रेहिरो बद्धुद-कसिण-कंत-कांतल-कलावो गंडवल-विलसमाण-मणि-कुंबल-किरण-पडिप्कलंत-दिणयर- १ कर-संवाओ, कि च वहणा,

वेह्नहरू-क्रलिय-बाहू वच्छन्यल-रेहमाण-हारिह्नो । समवसरणे पविद्वो देवकुमारो व्य कोइ णरो ॥ 19 तेण य 'जय जय' सि भणमाणेण ति-पयाहिणी-कक्षो भगवं छजीव-णिकाय-पिय-बंधवो जिणिदो । पायवडणुट्टिएणं भणियं 12 तेणं । 'भगवं,

दिहं सुवमणुभूवं रवणी-मञ्ज्ञाम्मि जं मए कजं। तं साहसु किं सुमिणं महिंदजालं व सर्वा वा ॥'

'देवाणुपिया सब्बं सब्बं ति जं तए दिहं। जोगिंदयाल-कुह्यं णरवर सुषिणं पि हु ण होइ ॥' एवं च भणिय-मेर्त्ते गुरूणा तक्खणं चेय तुरिय-पय-णिक्खेवं णिगाओ समवसरणाओ दिहो य तिय-विलय-वर्लत-कुवलय-18 दल-दीहराहिं दिहि-माकाहिं तियसिंदप्यमुहेहिं जण-समूहेहिं। एत्यंतरिम्म जाणमाणेणावि भगवया गणहारिणा पुच्छिओ 18 भगवं महावीरो। 'भगवं.

को एस होज पुरिसो किं वा दिहं सुवं व राईए। जं पुष्छइ मह साहसु किं सुमिणं होज सखं वा ॥' 21 इमिम य पुष्छिए सप्देहिं सुरिंदण्यसुहेहिं भणियं 'भगवं, अम्हाणं पि अत्यि कोऊहरूं, ता साहउ भगवं, करेड 21 अणुगाहं' ति भणिय-मेर्ते गुरुणा भणियं।

§ ३५८) 'न्नात्थ हभो णाहकूरे बरुणामं णाम पुरवरं, जं च विश्विण्णं पि बहु-जज-संकुलं, भणंत पि रम्मोववण-24 पेरंतं, महंतं पि फरिहा-वलय-मध्य-संदियं, थिरं पि पवण-वंचल-धयवढं ति । तस्मि य णवरे रजगहंदो णाम रावा । 24 मो व सूरो धीरो महुरो पबलो दक्को दक्को दक्किणो दवा-दाज-परायणो ति । तस्स य पुत्तो कामगहंदो णाम । सो य कामी काम-गय-मणो कामत्तो काम-राय-रह-रत्तो । कामेणं कामिजह काम-गहंदो सहावेज ॥

27 तस्स य बहुणं पि मज्हे महिलाणं बल्लहा एका राय-दारिया पियंगुमदी णाम। अह अण्णम्मि दियहे रायपुत्ती 27 मिजय-जिमिय-विलित्तो महादेवीए सह मत्त-वारणए णिसण्णो आलोएंतो णयर-जण-विहय-विलासे अच्छिडं पयत्तो। तेण य तहा अच्छमाणेण एकम्मि विणय-घरोवरि-कोष्टिमे एका विणय-दारिया कुमारी कंदुव-कीला-वावडा दिहा। तं च 30 दहुण चितियं कामगहंदंण। 'अहो, पेच्छ वेच्छ विणय-धूयाए परिहस्थत्तणं। जेण

ेता वलह खलह वेवह सेय-जर्ल फुसह बंघए लक्खं। युरय-पहुष व्व बाला कंदुय-कीलाएँ वहंती ॥ एवं पेच्छमाणस्स काम-महाराय-वसयस्स गुरुको से भणुराओ समुष्पणो । मवि य ।

3 होइ सुरूवे पेम्मं होइ विरूवे वि कम्मि वि जणम्मि । मा होइ रूव-मत्ता पेम्मस्स ण कारणं रूवं ॥ तको पासद्विय-महादेवीए बीहमाणेण कयं कायार-संवरणं ! तीय य तं सयं रूक्कियं तस्स पेम्म-चित्तं । तको तस्स रायउत्तस्स तं झायंतस्स हिषए उन्वेवो जानो, ण य पुष्किनो वि साहइ । पुणो तीए चिंतियं । 'किं पुण इमस्स

<sup>1)</sup> महस्वयाह धत्तोः 2) मितिस्ताले, मजहर्द् for अह्, मिणंबं, मजबर्द for हवर. 3) मजीवो नवरलोगोः 4) मजहमाः 5) मितिह्युरीः 6) मजुलेल, मण्डाले मित्र विकास मित्र विकास

15

- 3 उब्लेय-कारणं होजा । अहवा जाणियं सप् सा चेव कंदुव-(सिरी विषय-दृष्ट्विय ति । ता दे अवणेसि से उब्बेवे'ति । वितिकम वियंगुमईप् सहाविया तीव दारियाप् भाषा । सा तीप् भणिया 'शयवत्तस्य देसु पूर्व' ति । तीय 3 वि विषया जन्मता स । तथे वटेण कामग्रंतेण अणिया सहातेती 'अही अधिकारो वप आयो सम्मान सामा अ
- 3 थि विज्जा, उच्चूटा य ! तको तुट्टेज कामगाई देण मिजना महादेवी 'शहो, रुक्सिको तए माथो मम, ता भण 3 भण किंते वरं देमि'। तीए मणियं 'जह सबं देसि, ता भणामि'। तेण भणियं। 'मण जीसंकं, अवस्य देमि' सि मणिए, तीए मणियं।
- 6 'जं फिंचि तुसं पेट्छिस सुणेसि भणुह्दिस एष्य लोगिसा। तं सक्कर तण् सन्वं साहेयव्यं वरो एगो ॥' 6 तेण भणियं 'एवं होउ' सि। तभो एवं च ताणं अच्छमाणाणं अण्णिमा दियहे समागको एको चिस्तयर-दारभो। तेण य पडे लिहिया समप्पिया चिस-पुसलिया। सा य केरिसी। समल-कला-कलाव-कुसल-जण-वण्णिका सि। 9 तं च दहूण भणियं कामगईदेण 'अहो, सम्बं केणावि भणियं। श्रीण्येते नरकं यान्सि राजा चित्रकर: कविः।' 9 तेण भणियं 'देव, किं कारणं'। राहणा भणियं।

पुरुष्ट्रेंपूँ जं ज दीसङ् ज व दोहिंद् जेय तस्स सब्भावो । तं चेय कुणह् राया निश्वयरो कवियजो सङ्घो ॥ थ अलियस्स फर्ड जर्यं अलियं च कुणेति तिष्णि ते पुरिसा । वर्षति तेण जर्यं निष्णि वि पृष् ज संदेही ॥ तभो चित्तयर-दारुण भणियं । 'देव, विष्णवेमि ।

राया होइ सतंनो दश्वउ णरयम्मि को शिवारेइ। जं चित्त-कळा-कुसळो कई व बळियं पुणो एवं ॥ 15 सत्तीए कुणइ कव्वं दिहं व सुपं व बहव अणुभूगं। चित्त-कुसळो वि एवं दिहं चिय कुणइ चित्तस्मि ॥' § ३५९ ) भणियं कामगहंदेण।

'जह दिंद चित्तयरो अह रूवं कुणह ता विरुद्धमिणं। कृष्य तप् तिद्वमिणं जं रूवं चित्तियं पढण्॥'

18 तेण भणियं 'णणु देव, विद्रं मण् लिहियमिणं'। राहणा भणियं 'कहिं ते दिहं'। तेण भणियं।

3 केणीण राया अध्य अवंति ति नस्त भूयाण्। दहृण इमं रूवं तहउ श्विय चिलिहियं एत्थ ॥'

तं च मोडण राया पुणरुतं पलोहुउं पयत्तो जाव पेच्छइ णिहं पिय मण-णयण-हारिणी, तिलोत्तिमं पिव अणिमिस
21 दंसणं, सत्तिं विय हियय-दारण-पश्चलं, समापुरिं पिव बहु-पुण्ण-पावणिकं, मुद्ध-पक्त-पढम-चंदं पिव रहा-चिसुदं, 21

महाराय-रज्ञ-नित्तिं पिव सुविभत्त-वण्ण-साहियं, धर्गां पिव लिलिय-दीसंत-वत्तिणी-विरयणं, विवणि-मण्णं पिव माण-जुत्तं,
जिणाणं पित्र सुपइट्टिय-अंगोवंगं संदरि ति । अवि य ।

- ्र भंतूण मयण-देहें मसिणं सुसुमृरिकण अमग्ण । चित्त-कछा-कुसत्टेणं छिहिया णूणं पयाव**हणा ॥** तं च दट्टूण राया खणं थेभिजो इव झाण-गओ इव संख्यमो इच बासि । पुणो पुष्क्रियं 'ब्रहो एसा किं कुमारी'। तेण भणियं 'देव, कुमरी'। राहणा भणियं ।
- 27 'भुमय-धणु-कालवट्टा सिय-पम्हल-दीहरिन्छ-बांगिहें। मारंती भमह जलं भहों कुमारी ल सा मारी॥' 27 भणमाणे राया समुद्धिको। कंव कायच्वं पुणो। दंसिया महादेवीए, भणियं च तेण 'मुंदरं होइ, जह एसा कुमारी पाविज्जह' ति। पुणो मंतीहिं भणियं। 'देव, लियय-रूवं चित्तवहण् किहावेसु, तेलय चित्तवरण् पुणो मं चेय पेसेसु तत्थ जेण 30 राय-पूपा तं दहूण सर्व चेय तं वरेरिहरं ति भणिए मंतीहिं तं चेय णिरूवियं। लिहिओ कामगःइंदो। णिग्गओ 30 चित्तवर-दारओ, संपत्तो उज्जयणीए, दंसिओ राय-दुहियाए, अमिश्हओं हिययस्स। माहियं रण्णो अवंतिस्य जहा 'अभिरुहओं हमीए पुरिसदेसिणीए रायभूयाए कामगाइंदो लाम रायडतों'। इमं च सोद्धण अवंतिणा 'कहो, सुंदरं 33 जायं जं कत्थ वि चित्तस्स अभिरुहं जाया'। दिण्णा तस्स। जायं बद्धावणयं। 'एहि परिणसुं' ति संदिद्दो पयहां 33

<sup>1 &</sup>gt; P कंडुय, उरमिणीः 2 > P शिय-प्रतीए, उसाना, उसी for तीए, ए सणिया उत्तरम, Р ध्य ति. 3 > P om. one तण 4 > उतीय, Р от. मणियं, Р तिरदंक 5 > उतीय. 6 > P om. गुणिस, उलोक्सिम, उमाहेत-वं P माय व. 7 > P एक्को for एको. 8 > P एडिलेहिया, P om. कला, P कुमला, P वण्णणिकार्ति 9 > उ तुण्येते, उयानि 10 > P om. देव. 11 > उ पुहईअ, P inter. पुहुईए & जं, उ होहिति, P om. जेय, P adds तोइ after तरस, उ संभवो (followed by तरम written on the margin), P क्व, P कह्यणोः 12 > P कुणित कि त्ति पुरिमा।, उपने 14 > P होति, P वच्चर, P adds वि after को. 15 > P अत्तीए for मत्तीए, उ सुतं, उ अणुम्तः 17 > P इह for तर, P विरुद्धमण । 18 > P कर्त ति दिहं. 19 > P inter. राया & अत्य, उ ध्वाए, P भूणह में for ध्याए, P om. वहुण हमं, उ त्यत्व for एत्य. 20 > P या for राया, उ पलोहतुं, P मणिरवणहारिणी, P अणिसः 21 > P सत्ते for स्ति, P दारण, उ om. पक्च 22 > P मिहत्तः P पि कि ति, उ वत्ताणे. 23 > उ अंगोबंग P अंगोवंगु. 24 > P हंतृण for मंतृण, P प्याविहिणा. 25 > P उद्याणमधी. 27 > P भूमह-, P एतल for एवरल, P बाणोणें । मारती, P कुमीरिः 29 > P णियहतं, P वित्तपरण, P लेहाविय तेणय जित्तयरेण पृणी, P अरीत ते विरुद्ध के विरुद्ध में प्राणमार्थे. 31 > उ वित्तवरमा, P उज्जेणि, P माहिर्ज. 32 > उ महिरुको P अमिह्वकों, उ रायधूनाए. 33 > P क्वयह कि सत्तरस अमिकती.

े कामनंत्रों ने एति होने करें करोड़िया बार जंपानीय का स्था कारत है कवानकियों। तार व सर्थ वासी हरू ।

|    | कामगहेदी त परिगाउँ सम महादेवीए बद्ध-खंडावारण य । इंका जाहतूर समावासमा । ताव य मरय गंभा बहु                                                                                                               |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | जण-समूहेक-लोयणं सूरो । तथो राईए कय-कायब्द-वावारो खंधावार-जणो बहुको पसुत्तो, को वि जामइस्त्रो, की<br>वि किं पि गायह, भक्षों अर्थणं किं पि कुणह कि । एवं च राईए दुइए जामे पसुत्तो राया पर्छके समं महादेवीए |    |
|    | जाव विद्यत्तो कंग वि अदब्द-कोमल कर्यल-फरिसेणं, चिंतिउं च पयत्तो । 'अहो, एरिसो मए फरिसो ण अणुह्रय-                                                                                                        |    |
|    | जाव (वठक्षा क्षण व कठण्य-कानल कर्षक-घारतमा, त्वात् उ पवता । जहा, पुरता मणु कारता ज नणुहूच-<br>पुट्यो ति । सन्वहा ण य कोइ इमं सामग्गं माणुस-करिसं' ति चिंतयंतेण विहरिषाहं णियय-छोवर्णेतीवराहं जाव पेण्डह् |    |
|    | दुण्या । साम्यक्षा व्यवस्थानम् ।<br>दुण्ये दुमारीनो पुरन्नो ठियानो ।                                                                                                                                     | 6  |
| ٠  | ्रुच उत्पारामा उर्चा विवास ।                                                                                                                                                                             | v  |
|    | प्रका रणं र-जेडर-जिबर-चळजमा-रेहिर-पदारा । अपना निहित्त-जावय-रस-राय-मिळंत-कंतिल्ला ॥                                                                                                                      |    |
| 9  | पुका रेपार-गडर-जाबर-चळ्जान-राहर-प्रवास । जण्णा जाह स-जावब-रस-राव-ामळत-कात्रहा ॥<br>एका कोमळ-क्रवली-धंभोरु-जुण्ण जियह तेलोकं । जण्णा करि-कर-मासळ-ळावणण्पीण-जंधिका ॥                                       |    |
| Ü  | एका जियंब गरुई रजंत-रसणा मणं वियारेइ । अण्णा पिहुलःकडियला घोलिर-कंची-कलाविल्ला ॥                                                                                                                         | 9  |
|    | एका मर्डद-मञ्ज्ञा तिवलि-तरंगेण रेहरा सुप्रण् । भण्णा सुद्विगोञ्ज्ञं सह मञ्ज्ञं वहडू रहसेण ॥                                                                                                              |    |
| 12 |                                                                                                                                                                                                          | 12 |
| •• | एका मालान्यक महाग्वहागरस वद्देश ये व ग कंपणा कार्यण्यामयन्द्रावन्सार्यक संसुद्धवहृद्द् ॥<br>एका मालार-थणी किंबि-संसुद्धिमण्ण-रोम-राह्ला । अण्णा कविट्ट-सरिसा प्रयहर-खुदलेण रेहिला ॥                      | 12 |
|    | एका मुणाल-कोमल-बाहु-लया सहद पह्यत-करिह्या । अण्णा जव-स्वय-बाहा पद्यम-द्रशरत्त-पाणिह्या ॥                                                                                                                 |    |
| 15 |                                                                                                                                                                                                          | 15 |
| -  | एका पियंगु-वण्णा रेहह स्वर्णेहिँ भासरच्छाया । अण्णा वर-चामीचर-णिम्मविया णजण् बाला ॥                                                                                                                      | 10 |
|    | इय पेच्छह् णरणाहो संभम-कोऊदले <del>क त</del> िष्ठच्छो । दोण्हं पि ताण रूवं कामराहंदो रह-दिहीणं ॥                                                                                                         |    |
| 18 |                                                                                                                                                                                                          | 18 |
|    | द्वराज्यात्व व जरवहता । जहाँ<br>कि होज रह-दिहीओ कि सिरि-हिरि-रंभ-उज्वसीओ व्य । कि वा सावित्त-सरस्सईओ भव्यो ण-याणामो ॥'                                                                                   | 10 |
|    | इमं च चितित्रण भणियं राहणा। अवि य।                                                                                                                                                                       |    |
| 21 |                                                                                                                                                                                                          | 21 |
|    | ताहिं भिषयं।                                                                                                                                                                                             |    |
|    | 'विज्ञाहरीओ अम्हे तुह पासं आगयाओ कजेणं । ता पसिय कुणसु कर्ज आसा-भंगो ण कायस्वो ॥'                                                                                                                        |    |
| 24 | राहणा भणियं ।                                                                                                                                                                                            | 24 |
|    | 'आसंधिऊण घरमागयाण पण्डूंण कञ्च-हिचयाण । सुंदरि आसा-भंगो ण कन्नो म्ह कुलक्ष्मि केणावि ॥'                                                                                                                  |    |
|    | ताहिं भिण्यं।                                                                                                                                                                                            |    |
| 27 | A                                                                                                                                                                                                        | 27 |
|    | राइणा चिंतियं। 'ण-याणीयह किं ममाओ इमे परथेहिंति। अहवा                                                                                                                                                    |    |
|    | नं ण पण्डेंण दिजाइ भुजाइ मित्तेरिँ वंधु-वरनेण । भा सत्तमस्मि वि कुले मा हो अम्हाण तं होउ ॥                                                                                                               |    |
| 30 | सत्तेण होह रजं रूडमंति वि रोहणिम रयणाई । णवर ण कहिं पि कत्थ वि पाविज्ञाइ सज्जणो पणई ॥                                                                                                                    | 30 |
|    | विजाहर-बालाओ महुरा मुद्धाओ गुण-समिद्धाओ । कं पत्थेंति इमाओ मं चिय मोत्तृण कय-पुण्णं ॥                                                                                                                    |    |
|    | ता जह मागंति इमा भ्रण-रजं विहव-परियणं बंधुं। सीसं व जीवियं वा तं चित्र मे अज दायव्वं॥'                                                                                                                   |    |
| 33 |                                                                                                                                                                                                          | 33 |
|    | जह पढमं चिव ववणं होइ पमाणं णिरथ्यया दोण्णि । शह ण पढमं पमाणं जिरस्ययं सेस-छक्खं पि ॥                                                                                                                     |    |
|    | सम्बहा भगह तं कर्मा' ति                                                                                                                                                                                  |    |

<sup>1)</sup> प कानगर्थहो, प वर्यकंशावारी णीहिर में णाइदूरे, उ इतो, 2) प रातीए, उ वउउ for बहुओ. 3) प अन्नं पि, प एवं रातीए, उ पुत्ती for पस्ती 4) उ तिबुद्धो, उ फारिसेणं, प फारिमो अणुभूव 5) उ om. व, प adds कि पि before इसं, उ माणुस-हिर्दि, प लोबिणिदीवराई 6) प पुरिद्धेयाओ. 7) उ om. केरिसाओ पुण ताओ. 8) प -कुंतिह्या. 9) प जुवेण, उ जिणेह for जियह, प संसक्तायन्नापीण, उ व्याल. 10) उ गस्त, प मर्च for मण, प कलत्ता for किंदिला 11) उ -मज्जा, प तरीण रिहिरे अण्या । अन्नाण मुद्दिशिन्हां, उ अध्यक्षं for अहमउद्धं, प inter. अह के मन्नं 12) प णाहिवेढं. 13) उ समुत्तिष्ण प गुमिन्न for समुक्तिण्ण, उ पथा for प्यहर, प प मोहर्जुवेण. 14) प अण्याण्यव, प नाहो पउदलारच. 15) प रेहिमाण, प कुनलबद्धव्यदलियसभावन्छी ॥. 16) प भागुरच्छाया. 17) प कामहेदी. 19) प om. कि before सिरि, उ रेमज्जीउन्य प रेमब्ब उन्बतीत, प सार्वि, उ कोरीड सवित्त किंदिप सार्वित्त. 21) उ कि विज्ञाहरवालिआ सोहह मह, प साहह मह. 24) प रायणा. 25) प केरावि ॥. 27) उ तुन्द for अपन. 28) प णताणियह कि ममाओ ममच्छेहि ति । 29) प ज ण पणवीण दिज्जद, प मिरोण. 30) प विराहणिम, प ता मण for णवर ण, प ममं च for मं निय. 32) उ से (or इमं) for इमा, प बंधू, प जीविस वा. 33) प विसिव्यंतिण, उ तुन्देहि, प तिणि ववणे 34) प om. ण पदमं.

रूदेण जो अणंगउ संगय-वेसो जसेण छोयम्मि । कत्तो कामगइंदउ लब्भइ वहुं पि पुण्ण-रहिएहिं ।

्र्रे ३६३) हमं च मोऊण पियसहीए मिणयं 'हला हला परणवेगे, पुष्क्रसु इमं किण्णर-जुवलं को एस, कत्थ 18 वा कामगहंदको, जो नुस्हेहिं गीओ' ति । अहं पि 'जहाणवेसि' ति भणिऊण उत्रगया पुष्क्रमं च तं किण्णर-जुवलयं 18 'को एस कस्थ वा कामगहंदओ जो तुस्हेहिं गीओ' ति । तओ तीए किण्परीए भणियं ।

किं विजाहर-बाले सुगेसि कण्णेहिँ पेच्छसे किंचि । जह सन्त्रमिणं सचं कामगइंदो कहं ण सुझो ॥ 21 सए भणियं।

'तण्णाया सि वियद्वा इमिणा परिहास-विश्यरेणेय । ता सिंह साहसु मञ्जं कामगहंदों कि है हो है ॥
नीए भणियं 'जह तुह कामगहंदेंण कर्जं, ता पुच्छसु इमं' ति । पुच्छिंकों किण्णरो । तेण भणियं । 'किथ रयणाहं 
24 पुरं । तथ्य रणगहंदस्स पुत्तो कामगहंदों णामं । सो एरिमो जेण तस्य चरिय-णिवंधाहं दुवई-लंड-थव-जंमेट्टिया-चित्त- 24
गाहा-एपवाहं संपर्य मयल-किण्णर-गणेण गिजंति । इमं च मोजण रायउत्त, णिवेह्यं मए बिंदुमईए । तप्पभूहं च
मा केरिमा जाया । अवि य सरवरत्तारिय व्य कमलिणी, थल-गय व्य सफरुखिया, मोडिया हव वण-लया, उक्खुबिया
27 इव कुसुम-मंजरी, विउत्ता विव हंसिया, गह-गहिया इव चंदलेहिया, मंगाहया इव भुयंगिया, ण कुणह आलेक्खय, 27
ण गुणह णष्ट्यं, ण मुणह गीयवं, ण पवह वागरणं, ण लिहह अक्खराई, ण पेच्छह पोत्ययं, ण वायइ धींणं, ण जवह
विजं । केवलं मत्ता इव परायत्ता इव सुत्ता इव गह-गहिया इव मया विव मणिया वि ण भणह, विद्वा वि ण
30 पेच्छह, चिल्या वि ण चलह, णवरं पुण अकारणं वचह, आलेक्खं णियच्छह, अकर्जं कुणह, णिहयं उद्गह, बिल्मणं 30
उदाह, अमणं झायह, दुम्मणं गायइ, दीहं णीसमह, सहियणं णिंदह, परियणं ज्रह, गुरुवणं हमह । किं च कहवा
वि हसह, कहवा वि रुवह, कहवा वि धावह, कहवा वि गाह, कहवा वि चलह, कहवा वि खलह, कहवा वि धुणह ।
33 कहवा वि कणह ति । किं च बहुणा ।

[ § 353-

- सा वलह कलह नेवह जूरह सोएण परिगया होह । भीय व्य सुहय-सुद्धा कामगहंदस्स णामेणं ॥ 1 तजी मए जाणियं हमाए कामगहंदो वाही, कामगहंदो विषय ओसहं। अवि य। जो किर भुयंग-डक्को डंके अह तस्स दिजाए महरं। एसा जगे पउत्ती विसस्स बिसमोसहं होह ॥ ति चिंतयंतीए मए भणिया माणसवेगा इमा 'हला. इमीए कामगईदी परं वेजी पियसहीए'। तत्ती कामगईदी ति सहायण्णेण केरिसा जाया । श्रवि य । उक्केर-दिण्ण-हियवा कामगईदस्म सुद्दय-सदेण । तंडिवय-कण्ण-वण-हिव्यणि व्व तत्तो-मुही जाया ॥ 6 तमो मदय-मंज-महरक्सरालावं तीए पलतं । अति य । पियमहि अरिथ विसेम्पो इमिणा मंतेण मम व वाहिस्स । पीयक्खराई जं मे कामगईदो चि ता भणसु ॥ 9 तक्षी रायउत्त, सम्हेहिं मंतियं हिययाणकूलत्तणं कीरंनीहिं। विरह्नो हमो अलियक्खरालावो मंतो। अवि य । आं । 9 सरको सहओ दाया दक्को दबाल दक्किण्णो । भवणेड तुन्म वाहिं कामगईंदो त्ति हं साहा ॥ तको कमार इमिणा व मंत-गोत्त-कित्त गेण केरिसा जावा पियसही । अवि व । सकोदय-त्रणु-खंजण-ऋद्वयालय-बलिय व्य सा सुद्दय । तुह सूर-गोत्त-किरगेहिँ ताविया मरह् च फुडंनी ॥ 12 नं च तारिसं दहण चिंतियं अम्हेहिं। सन्बहा, काम-सुर्यगम-डक्का अइकाय-विसोयलंत-विहलंगी । धीरिजाइ कामगहंद गरुल-मेतेहिँ जह णवरं॥ 15 इसे च चिंतवंतीहिं सा मणिया 'पियसहि, तुमें अच्छस् । अम्हे गंतूण तत्थ जो सो कामगईतो तं अवमरिथकण इहाजेमो. 15
  - 'वसह द्वे वि वसह एको दुओ ण जाह वेज-घरे। दाऊण वि णिय-जीवं करेह तह तं जहा एड ॥'

जेण पियमहीए वाही अवणेड्ड' ति । तीए मिणय-सिणयं भणियं । अवि य ।

- 18 तओ हमं च वयणं सोऊण अम्हेहि 'तह' ति पिडवणणं। तओ एक्किमा वियड-गिरिवर-कुहर-सिलायलिमा विविद्द-चंदण- 18 कप्यतस्वर-माहा-लयाहरण् विरह्नो सत्थरो सरम-भरोस्ह-इलेहिं। तथ्य णिक्खिविऊण समुप्पइयाओ कुवलयहमंतर-इलंत-णीलं गयणवलं। तओ कुमार, पेच्छंतीओ विविद्द-णगरागर-णइ-गाम-तरू-गहण गोडल-जलामयं पुरुद्देयलं ति संपत्ता य 21 इमं पण्सं। तओ ण-याणिमो कत्थ मा जयरी जत्थ तुमं होहिसि, कत्थ वा तुमं पावेयको ति। इमस्स य अत्थस्स 21 जाणणत्थं आहूया भगवई पण्णती णाम किजा, विण्णविया य 'साहसु कत्थ उण कामगहंदो अम्हेहिं दृहको' ति। मगबईय वि आणतं जहा 'एस अहो, संधावार-णिवेसे संपर्य' ति। इमं च णिमामिऊण अम्हे अवदृष्णाओ
- 24 संपर्य 'देव, तुहायसं पियमहीए जीबियं' ति । तबो कामगहंदेण चिंतियं 'अही, अहगहया कामावत्था वराईए'। 24 भणियं च मए जहा 'अवस्सं कर्ज तुम्हाणं कायब्वं' ति । चिंतयंनेण भणियं 'ता मंपरं भणह को एत्य उवाओ, जेण ए पिय-सही जीएजा'। ताहिं भणियं। अवि य ।
  - १ 'गृक्को परं उवाओ काम-करेणूएं सुंदरं होज । कामगहंद-करालिहण-फिरस-सुह संगमोनाओ ॥ 27 ता मा विलंबसु, उद्रेसु संपयं जह कह वि जीयंतिं पेष्डांसे पियसिंहं । अवि य । तुम्झाणुराय-हुपयद-जाला-हेलाहिँ सा विलुद्वंगी । एसिय-मेंसे वेलं मुद्धा जह दुक्करं जियह ॥'
  - 0 ५६४) कामगईदेण भणियं 'जङ्ग अवस्सं गंतब्वं ता साहेमि इमीए महादेवीए'। तको ताहिं भणियं 30 'पृरिसो तुमं राया सब्व-णीइ-कुसलो लोयं पालेसि जेण महिलाण रहस्सं साहिस। किं ण सुओ ते जणिम्म एसो नंतक्खणे य मिलोओ। अवि य।

े 'तीयमानः सुपर्णेन बागः पुण्डिरको ऽश्रवीष् । वः श्रीणां गुग्रमाञ्चाति तदन्तं तस्य वीवितस् ॥' ता मा साहसु णारीणं रहस्तं' ति । तेण मिष्यं 'स्थिमिणं, श्रिंतु अल्येत्य कारणं, किंदि प कारणंतरे तदा-गुट्टेण मण् वत्ते इसीए दिण्णो जहा 'अं किंचि सुविणं पि तं मम साहेयन्वं । मण् 'तह' ति पडिवण्णं । ता एस महंतो बुत्तेतो । अ विज्ञाहर-लोब-गमणं अवस्तं एस साहेयन्वो' ति । ताहिं मणियं 'जह एवं ता साहसु, किंतु अवस्तं गंतव्वं' ति । पडिवोहिया महादेवी । तीए साहियं सयसं बुत्तेतं । 'ता दृहप्, संपयं वश्वामि अहं तत्थ'। तीए मणियं 'जारिसं वेय महाराहणो रोयइ तारिसं वेय कुणड, को पडिवंधं कुणइ देवस्म । केवलं हमाभो दिव्यामो विण्णवेमि' । ध वह-करवलंजलीय मणियं देवीए । अवि य ।

'विज्ञाहरीजो तुन्में देवीय व विष्णवेसि ता एकं। एसो तुन्कं णामो अप्येज्जसु मजस दीणाए॥'

। सि पडिया पाएसु। 'एवं होउ' सि भणमाणीहिं आरोविजो विमाणिमः। उप्पद्दया तमाल-दल-मामलं गयणयलं। १

देवी वि उप्पाहिब-फाणि-माण-रयणा इव फणा, उक्खुडिय-कुसुमा इव कुसुम-मंजरी, उड्डीण-हंसा इव णलिणिया,
अचंदा इव रयणिया, दिणयर-कर-विरह-विजोय-विमणा इव चक्काय-बालिय सि सुविणं पिव, इंद्यालं पिव, कुह्यं

12 पिव, चक्खु-मोहणं पिव, परलोगं पिव, दिट्टं पिव णिसुयं पिव अणुहूयं पिव मण्णमाणी चितितं पयत्ता। 'कस्स 12

माहामि, किं मणामि, किं मा भणामि, किं करेसि, किं वा ण करेसि, कत्य वच्चासि, को एस बुचंतो, कहं गक्षो,
किं गजो, काओ ताओ, एरिया मणुरसा, विसमा विसयासा, भीमणो णेह-रक्लमो, रोहो विग्रह-भुवंगमो, प्रिमाओ

16 कवड-बहल-पसल-दल-समिद्धाओ होंति महिलाओ महाविस-बल्लीओ सि। अवि य।

किं होजा इमं सुमिणं दिट्टी-मोहं व किं व अण्णं वा । कइया पुण पेच्छामो अवहरिओ माएँ देवीहिं ॥'

§ ३६५ ) जाव य इमाई अण्णाणि महादेवी विहंतेह ताव य थोवावसेसिया स्यणी जाया । अवि य ।

18 जह जह झिज्जह त्वणी दह्य-विउत्ता वि मुद्धह-कवोला। तह तह झिज्जह देवी गयणं-मुह-दिण्ण दिद्वीया।। 18 तओ एवं च गयणंगण-दिण्ण-णीलुप्पल-दल-परिस-दीहर दिद्वीण दिद्वे देवीण विमाणं । तओ णिलणी-वण-दंमणेण ध रायहंसिया, अहिणव-जलय-वंद-हरिसेण व धरहिण-वालिया, अवर-मरवर-तीरागमेण व रहंगस्म रहंगिय ति । तं पेच्छ21 माणीण ओवह्यंतस्म प्रसंतर्गम दिद्वाओ ताओ सुंदरीओ कामगइंदो य, ओहण्णो विमाणाओ, णिमण्णो सयणवट्टे । 21 मणियं नाहिं विज्ञाहरीहिं । अवि य ।

'देवि इसो ते दहसे जिक्से शम्द जो तण जिहिसो । एस सहरथेणं चिय पणामिश्रो सा हु कुप्पेज ॥'
21 कि भणंतीओ समुप्पद्वाओ घोय-खना-सामलं गयण-मन्गं। राया वि दिही देवीण अणहय-सरीरो। तभो किं सो किं 24 वा अण्णो कि चिंतयंतीण पुलह्याई असाहरणाई लक्ष्मण-वंजणाई जाव जाणियं सो सेय इसो कि । चिंतियं च देवीण । 'संप्यं एस दीण विभणो विव लक्सीयह' कि । 'ता किं पुष्छाम । अहवा दे पुष्छामि' कि चिंत्यंतीए पायवडणुट्टियाण 
27 सविणयं पुन्छिओ कासगईदो। 'देव, भणह कहं तत्य तुमं गओ, कहं वा पत्तो, किं वा विहं, किं वा अणुहुयं, कहं वा सा 27 विज्ञाहरी पाविया। बहु-कोऊहल-संकृलो य विज्ञाहर-लोओ, ता पसीय सन्त्रं साह मर्जां कि भणिण राया साहिउं समाहत्तो । अत्य इओ ममुप्पइया अम्हे मुसुमूरियं जण-पुंज-सच्छमं गयणयलं। तओ देवि, अउच्च-णहचल-नामण-रहम30 पसरमाण-गमणुच्छाहो विमाणारूढो गंतुं पयत्तो । तओ इमस्मि सरय-काले राईण गयणयल-गमण-वेण्णं किंचि 30 दीसिउं पयत्ते । अवि य ।

1> मिर्गियमानी स्वर्गेन राजा नागिथि। मवीन्, प्रसुपणेंन, प्रनदनं जीविनसिति. 2> मadds सि after कारणे, प्राणा. कार पि, मक्षाणे रिंग कारणें रो, प्राणा रिंग कारणें रो, प्राणा रिंग कारणें रो, प्राणा रिंग कारणें रो, प्राणा राज्य के स्वर्णं, प्राणा राज्य के स्वर्णं, प्राणा राज्य राज

गयण-सरे वारा-कुमुय-मंद्रिए दोसिणा-जलुप्यीले । सेवालं पित्र विमिरं सलिहं सो सहह मिमकण ॥ 1 गिरि-इक्स-सणाहाणं गामाणं मंदिराङ्गं दीसंति । जोण्हा-जलहर-पडिपेक्षियाहें कीडोयराइं च ॥ कास-कुसुमेहिँ पुद्दई गवणं ताराहिँ इसइ अण्णोण्णं । दहण सराईँ पुणो कुसुएहिँ समं पहिसवाई ॥ 3 जायिम भडूरते मिळणी-महिळायणे पसुत्तिमा । फुळ-तरूहिँ हसिजह जलेण सह संगया जोण्हा ॥ ते**क्षोक्ष-मंथणी**ए जोण्हा-तक्केण भद्ध-भरियाए । दीसंति महिहरिंदा देवि किळाड व्य तरमाणा ॥ § ६६६ ) तम्रो सरव-समय-ससि-दोसिणा कंरिसा मए वियप्पिया हियएणं। मवि य । वहुरू व घरणिहर-सिहरेसु, ६ वित्यारिष्यइ व जल-तरंगेसु, इसइ व काय-कुसुमेसु, अंदोल्ड व धयवडेसु, णिसम्मइ व धवल-घरेसु, पसरइ व जाल-गवस्त्रपुर्यु, भावर् व वेलायहेयु, वग्गह् व समुद्द-कल्लोलेयु, णिवड्ड व सिसमणि-मय-घडिय-पणाल-पाल-मुहेणामय-जलं १व सि। अविय। इय बहु-तरुवर-जोण्हा-गिरि-चंद-सराहेँ पेच्छमाणो हं। बचामि देवि देवो व्व सरहसं गयण-मग्गेण ॥ पुणो तानो कुमारियाको भणिउं पयत्तानो । मवि य । कामगईद गईदो एसो रण्णिम पेच्छसु पसुत्तो । कामि व्य करिणि-कुंभत्थलिम इत्यं णिमेऊण ॥ 12 वेच्छ कुमुए**र्हि** समयं दहं इसमाणिड व्व ताराष्ट्रो । सस-रुंख्नेण महलं करे**इ मुह-मण्ड**लं चंदी ॥ भवछ-सुरहीण वंद्रं गोट्टंगणयम्मि पेच्छ पासुत्तं । रे अणिया-छिण्णं पिव सेरीसि-सिरं पिहु-पिडम्मि ॥ प्यं पि पेच्छ णयरं जामय-पूरंत-संख-घोराहिं । छनि खजह सुत्तं पिन पसंत-जण-कलकलारावं ॥ 15 प्यं च पेच्छ गोट्टं भज वि भाव द्व-मंडली-वंधे । रासय-सरहस-ताला-वलयावलि-कलयलारावं ॥ जोण्हा-चंदण-परिष्टुमराओं चक्काय-सद्द-हंकारा । किं विरहे किं सुरए पेच्छसु एवाओं सरियाओ ॥ एसो वचह चंदो तारा-महिलावणं इमं घेतुं । बत्याहो व्य सरहसं अवर-समुहस्स तित्थेसु ॥ 18 एवं च जाव ताओ वच्चतीओ पहिस्स सोहंति । ता पत्ता वेएणं दहए तं ताण आवासं ॥ तमो तं च मियंइ-कर-सञ्छमं दहण महावेयडु-गिरिवरं भणियं ताहिं विजाहर-बालियाहिं । अवि य । 'पुसो वेयबु-गिरी एस णियंबो इसो बणाभोओ। एसो सो धवलहरो संपत्ता तक्खणं अरहे ॥' 21 ति भंगनीओ पविद्राओं तस्मि वियद-गिरि-गृहा-भवण-दारम्मि । दिट्टं च मणि-पर्डेव-पञ्चलंतुजोविय-दिसियक् भवणी-वरं । तथ्य य णिळणी-दल-सिसिर-सत्यरे णिवण्णा दिहा सा विज्ञाहर-राय-कुमारिया । केरिसा उण दहए । अवि य । कोमछ-मुणाल-वलया चंदण-कप्पूर-रेणु-धवलंगी । कयली-पनोब्छह्या कावालिणिय व्य सा बाला ॥  $^{24}$ 🖣 ६६७ ) तको तं च तारिसं दहण सहरिसं उवगवाको ताको बाळाओ । भणियं च ताहिं । अवि य । 'पिय-पहि उद्वेस छहुं लगासु कंउम्मि एस तुह दहनो । संपत्तो मह भवणं जं कायध्वं तयं कुणसु ॥' 27 प्रं च भणमाणीहिं अवणीयाई ताई गिलिंगी-दलाई । पेक्छंति जाव ण चलंति औगाई । तओ झत्ति ससंकािहें पुरुद्याई णयणाई जाव दिहाई मउलायमाण-कंत्रोह-सच्छमाई। ताई च दहुण संभंताहिं दिष्णं हिचए कर-पहार्व जाव ण फुरह तं। तमो हा हा ह ति भणतीहि जिहित्तं वयण-पंकए करवलं जाव ण लेक्सिमो उतासो । परामुसियाई सयलाई मन्मट्राणाई । 30 सम्बाहें मि णिप्पुराइं सीयलीहूयाई ति। तभी दहप्, तं च पेन्छिजग ताहिं धाहावियं विजाहर-बालियाहिं। सबि य। 30 हा देख तए हा हा हा पिय-सहि हा हुयं सहाकट्टं। हा कासगईद इसा पेच्छ सही केरिसा जाया ॥

तको दहए, अहं पि तं तारिसं पेन्छंतो गरुय-मण्यु-थंभिज्यभाग-बाहुप्पीको 'हा किमेयं' ति ससंभमं जंपतो पछोइउं

<sup>1)</sup> म मंडिरोसिणी-, J सो अहह असिऊण ॥, म इसति for सहह. 2) J -जलवर-, J जीटोअराइं म खीरोअराइं. 3) म कासव-कुसमेद्दि, म प्रणो कुमरेण समें पहिसंह. 5) म महहिर्दिश लोणिवर्षिड व्य तरमाणा. 6) J -होसिणा. 7) म 0 m. कासकुपमेद्दी, अंशोल्ड व, म धवलहरेसु, म बेलावलेन. 10) प्रणहतहवर म बहुतायर, म 0 m. व्य. 12) म कामगर्वदो, प्रकाण-, म हत्यं मिसिऊणा. 13) म पेच्छम for पेच्छ, म समं for समयं, म सिस-. 14) म मोहंगवर्णाम, म रे वणमा, म सिरीसि for सेरीसि, म पेडित. 15) म णत्यं for णवरं, प्रपलंत for पसंत, म जलकलारावं 16) प्रशेसव-, म रासव सारहस 17) प्र- चुंकाओ ।, म व हमाओ for पवाओ. 18) म सत्याड for अल्याहो 19) म 0 m. च, म सिहिति।. 20) प्र inter. वेवकु के महा- 21) प्रवणाहोड. 22) प्र 0 m. ति, म -हरण- for प्रवण, म दिसायकं भवणोवरं. 23) म 0 m. व, म विवण्णो for णिवण्णा, म दप for दहर. 24) म करली. 25) प्र 0 m. तारिसं, प्र 0 m. ताओ 26) म उद्देह लहुं. 27) म ण वलंति तओ अंगवाई, म inter. इसिक के नओ, प्रसासं काहि. 28) म दिहायं, म कंदोह, म संनताई, प्र 0 m. ण, म 0 m. तं. 29) म हा हित्ति, म सं for णिहित्तं. 30) प्र सव्यव मिणिप्परा सीअलिङ्गाई, म 0 m. मि, म णपुराई, म प्र प्रकार सीअलीह्जाई, म थाहा for भाहावियं, म बालियाई. 31) म दत्व for देखन, प्र हा हयमह हा कर्ड, म सामदंद हहं पेच्छ हमा केरिसा. 32) स्थिनऊनाण-

1 पयसो जाद पेव्हामि चंदग-एंक-समञ्ज शिवकंगी विविमीकिय-कोवणं शिवकांगोवंगं दंत-विशिग्सियं पिव वारक्षियं ति । 1 ता दहुए, तं च तारिसं दहुण मए वि भणियं। अवि य । हा मह दहए हा हा बोले हा अयाणुए मुद्धे । हा मह विरह-विवण्णे हा देख ज प्रिसं जुसं ॥ ति भजमाणी मोहसुवगमी खणं च बिबुद्धो जिसुणेपि ताणं विकार । भवि य । हा पियसहि कीस तुमं पिडवयणं जेय देसि अम्हाणं । कि कुथिवासि किसोबरि अञ्च-चिर-वेला कवा जेण ॥ कि वा पिबसदि कुविया जं तं अस्हार्हें गिर्ब-मणाहिं। हा एकिय ति सुक्का तुमए बिय पेलिया बस्हे ॥ हा देव्य ज ए जुन्तं तं सि मणूनो जयम्मि पयडवरो । एसा महिला बाला एका कह परिष्ठयं कुणसि ॥ हा हा तिहुबण-कामिण-जण-मण-वासम्मि व्र-दुङ्गलिया । काम ण जुज्जह तुम्हं श्रवरूं प्यार्णी हंतुं ॥ वहसि सुह बिय चार्व है। णिजिय-तिह्यणेश्व-लंभं व । हा तं सच्व-जसं चिय चिरत्धु तुह जनगवं पृष्टि ॥ पिय-सहि कामगहंदो एमो सो पाविको घरं एपिंह । एयस्स कुगसु मबरूं जं कायभ्वं तयं सुवसु ॥ जो व्हिंगरेहिँ गीओ पिय-सिंह एस म्ह अच्छड़ सहीणो । तुमए बिय पेसविया जस्स कए एस सो पत्तो ॥ 12 मणंतीओ मोहमुदगवाओ । तभो खर्ग च मए गर-कवली-दल-मारुएण भासासियाओ पुणो भणिउं समाहत्ताओ । अदि ध । 12 हा देव्त करय संपष्ट किं काहं करय बिबासो कहुए । को वा सरणं होहिष्ट किमुत्तरं राष्ट्रणी साहं ॥ ६६६८) एवं च भणमाणाओ पुणो पुणो से परामुसंति तं कोमक-मुणाक-सीयलं अंगं। भणियं च ताहिं। कामगहंद हमा सा जा तुह अम्हेहिँ साहिया बाला । एसा तुह विरहागल-करालिया जीविय-विसुका ॥ 15 ता संपर् साह तुमे का बम्ह गई कहं व कि काहं। किंचुत्तरं व दाहं जणणी-जनयाण से एपिंह ॥ इमं दहुए, सोडण महं पि महंतं उज्बेय-कारणं जायं। ण-याणामि किं करेमि, किं वा णे करेमि, किमुत्तरं देमि, किं वा 18 भणामि, विलक्तो विव थैभिनो इव मोहिनो बिव परायत्तो इव, सध्वहा इंदयार्क पित्र मोहणं पिव कुह्यं पिव दिव्यं पिव 18 माया-रमणं पित्र पश्चिहायइ सि । तह वि मण् भणियं 'अब्दो ण-याणिमो बिय किं करणिजं ति एत्य अन्हेहिं। तुब्मे बिय तं जाणहु इमस्म कालस्स जं जोगं।।' <sup>21</sup> जाव य एस एत्तिओ उह्याची ताच य, 21 अरुण कर-भासुरंगो दम-दिस-णासंत-नम-महामहिसो । णहयल-वणिम दृष्ट् सूर-महंदो किलोहण्णो ॥ तं च दृहुण पणहु-तम-त्रंदं दिणयरं भणियं नाहिं बालियाहिं 'रायउत्त, प्रभावा रयणी, उनाको कमलिणी-रहंगणा-पिय-24 पणहणी-पेंसंग-संसमा-पस्तृते सूरो, ता जं करेयरवं तं करेमो' सि । मए भणियं 'किमेन्य करणीयं।' ताहिं भणियं 'मिया- 24 सकारो' ति । मण् भणियं । 'एवं होड' ति भणिण् भाहरियाई चंदण-रुवंग-सुरदार-कप्पूर-रुक्सागुर-सुक्साई दारुवाई । रहया य महास्विती । पक्लिसा य मा महाराहंद-दंत-घडिय व्य बाउलिया विज्ञाहर-बालिया । दिण्णो य अभिणतुनाद-27 तिणयर-कर-पुंज-पिंजरो जलगो । डिज्यिउं च ममाडत्ता जलग-जालावली-करास्त्रिजंतावयवा सा बास्त्रिय ति । तथो तं च 27 दहण 'हा पियसहि' ति भणनीको मोहमुवगयाओ बालियाको । अहं पि ताक्रो समासासिउं पयत्तो । समासत्थाको य विलविउं पयत्ताओ । अवि य । हा पियसिंह हा बाले हा मुद्धे हा वयंसि हा सोम्मे । हा बिंदुमई सुहप् हा पिडणो वलहे नं सि ॥ 80 तुउम् व जुजाह एयं भरहे मोसून जं गया एका। अरहेहि विना एका करथ व तं पवसिया भरे ॥ वश्वामी करम घरं भहव गया णाम किं व पेच्छामो । किं उत्तरं च दाई सिंदुमई कन्य पुच्छाए ॥ ता पियसहि अम्हाणं किमेरय जीएण दुक्ख-तविएण । तुमण् चिय सह-गमणं जुजह सुद्धे हयासाण ॥

<sup>1)</sup> ए - पंकारत्मसंगी विणियों, उ समलं or समलं, उ णिश्चलि विणियोंलियलों अणे णिज्ञलं अंगोवंगं दंनविणियं , ए वाउलिय सि. 3) ए ता हा मइए हा हा. 4) उ om. ति, ए मोहमयागे 5) ए नय for जेय, ए किमोथि, ए - वेला कर्य तेण ॥. 7) ए तुह for ए, ए एस महिला, ए एक्हो, ए परिहव. 8) उ कार्मिणि, उ एआए णिहण तु ॥. 9) ए णिज्ञय, ए खंडमें न्व. 10) ए के विषयहिं कामगडंदों before स्वस्त, ए तर ति नयं 11) उए कि ज्ज्यारेहिं, ए ज for जस्म 12) उ क्यलि, ए आमानिसों उ समादतः 13) उ विश्वमें, उप होहिति, ए om. से 14) ए पुरामुसीतः 15) ए विश्वानलः 16) ए गती, उ कि उत्तरं, उ पहिं for एपिंह. 17) ए महंते पि महं उन्वेय, उ om. महंते, उ ज्यारेमि, उ om. वा 18) ए व for विव, उ प्रयत्तो, ए देवलालं, ए पिव देवनं 19) उ om. माया/मणं पि., ए पि for पित्र, उ पिह हायदि ति. 20) ए om. अञ्चो ज याणियों etc. तार्षे वालिखाहैं, उ कालस्त जो क्वां 24) ए नो for ता, ए किमस्य 25) उ झाहविझां ए आहारयां कि आहारयां (emended), उ कालस्तागुरू, ए स्ववागसामुक्काद दाख्यां 26) ए महा चिता ।, उ बाहुखिआ, उ om. विञ्चाद बालिखा, ए अहिणबुमाय. 27) ए om. च, ए जल्लाजावली, ए om. तं च. 28) उ om. बालियां से. हिमसी ।, ए विद्वमती 31) उ आसि for महे. 32) उ वर्षति व before घरं, ए णामं च पेच्छामों, उ किमुत्तरं ए कि सुर्परं, ए विद्वमरं. 33) उ अम्बाहिं, ए किमस्य, उ जुक्काद महस्य गयासार्ण.

। इसं च पढ़वंतीओ झित तिस्स चेय चिताणलिस पिबहाओ। ते च दहूण ससंस्ता है आ साहसं ति भागतो पहाइओ जाव खर-पवण-जलण-जालावली-विलुहाओ अहि-सेसाओ। ते च दहूण अहं पि पहओ इव सहामोह-मोमाल, अभिण्णो हव महासोय-कोंतेण, परद्धो हव महापाव-पञ्चएण चितिउं समाहतो। 'अहो, पेच्छिहिसि मह विहि-बिहिक्सणस्त, जिण पेच्छ समं चेय अणुराय-जलण-जालावली-विलुहा विवण्णा बिंदुमई, तीए चेय मरण-वुक्ल-संतत्त-मणाओ इमाओ वि बालाओ जलणे पिवहाओ। ता मए वि किमेरिसेणं इत्थी-वज्झा-कलंक-कलुसेण जीविष्ण । इमस्मि चेय चियाणले अहं । पिवसाभि ति चिंतयंतस्स तेण गायणंगण-पहेण विज्ञाहर-जुवलयं वोलिउं पयत्तं। तभो अधिवं तीए विज्ञाहरंण स्थिययम, पेच्छ पेच्छ,

12

21

भह एरिया मणुस्सा णिक्करणा जिहुरा जिरासंसा । जेणं हजाइ दहया पुसो उण एस पासत्थो ॥

§ ३६९ ) विज्ञाहरेण भणियं । 'दहए, मा एवं भण । भवि य । महिलाण एस धम्मो मयम्मि दहए मरित ता वस्सं । जेण पविज्ञह सत्थे मत्तारो ताण देवो ति ॥ एस पुरिसाण पुरिसो होह वियद्वो य सत्त-संपण्णो । जो ण विग्रुचइ जीयं कायर-महिलाण चरिएण ॥ जुज्जह महिलाण हमं मयम्मि दहयम्मि मारिभो अप्पा । महिलाथे पुरिसाणं अप्प-वहो जिदिभो सत्थे ॥'

त्ति भणंतं वोलीणं तं विज्ञाहर-जुवलवं। मए वि विंतियं 'अहो, संपयं चेय भणियं इमिणा विज्ञाहरेण जहा ण जुज्जह पुरियस्य महिलले असाणं परिश्वहं । ता णिंदियं हमं ण मए कायस्वं ति । दे हमाए सच्छन्छ-खीर-वारि-परिपुण्णाए । विम्हमाणेंदीवर-णयणाए धवल-मुणाल-वलमाण-वलय-रेहिराए वियसिय-सरस-सयवत्त-वयणाए तरल-जल-तरंग-रंगंत- 15 भंग-भंगुर-मञ्माण् वियह-कणय-तह-णियंब-वेढाए वावी-कामिणीए अवयरिजण हमाणं जलंजली देमि' ति चिंतिजण दहए, जाणामि अवहण्णो तं वाविं णिवुड्डो बर्द, खणेण उच्युड्डो हं उम्मिल्लिय-णयण-जुवलो पेच्छामि गयणंगण-बल्पो तस्यरे । अस्विताणाओ ओसहीओ गिरिवर-परिसे वसहे महल्लाई गोहणाई जसिय-दृहे सुरंगमे पंच-धणु-सय-पमाणे पुरिसे महादृहे । अपियर-परिखणो णाणाविह-समिद्ध-सफल-भोसहि-सणाई धरणि-मण्डलं ति । अति य ।

इय तं पेच्छामि अहं अदिटुउन्वं अउन्द-दृड्वं । गाम-पुर-जगर-खेडय-संख्य-गोट्टंगजाइण्जं ॥ 21 तं च तारिसं सर्वं पि महत्पमाणं दृहण जाओ मह मणे संकत्पो । 'अहो, किं पुण एयं । अवि य ।

कि होज इसो सरगो कि व विदेही णणुत्तरा-कुरवी। की विज्ञाहर-कोओं कि वा जरमंतर होज ॥
सम्बद्धा जं होउ तं होउ ति । अन्हं दीवं ताव ण होइ, जेण तत्थ सत्त-हत्थप्पमाणा पुरिसा। एत्थं पुण पंच-धणुय समप्पमाणा गयणंताण-पत्त व्व लिक्खजंति। ण य इसे रक्खसा देवा वा संभावियंति, जेण सन्वं विय महल्ल-पमाणं इसं। 24
अण्णं च विविद्द-कुसुमामोत्रो रुणरुणंत-महु-मत्त-मुद्दय-महप्पमाण-भगर-गणा य तरुयरा। ता सन्वहा अण्णं कि पि इमं
होहिइ'ति चितिज्ञण उत्तिण्णो वावि-जलाओ जाव दृइण्, पेच्छामि तं वाविं। अवि य।

27 जल-जाय-फिलिइ-भित्ति विसष्ट-केदोष्ट-दिण्ण-चिश्चकं । विमलं वावि-जलं तं जलकंत-विमाण-सच्छायं ॥ 27 मं च दहूण मए चिंतियं । 'अहो, अडब्बं किं पि बुत्तंतं, जेण पेच्छ जं तं वावि-जलं तं पि विमाणत्तणं पत्तं । ता एत्थ कंचि पुच्छामि माणुसं जहा को एस दीवो, किं वा इमस्स णामं, कत्थ वा अम्ह दीवो, को व अम्हाण बुत्तंतो' सि । इमं 30 च चिंतयंतो समुक्तिण्णो वावि-जल-विमाणाओ परिभमिडमाडको जाव पेच्छामि मगा-सरिमाइं णयराई णयर-सरिस- 30

<sup>1 &</sup>gt; मिन्द्रांतीओं, मom. तस्म बेय, P चित्तानलंम, Pom. one मा माहसं, Jom. ति 2 > Pom. प्रवण, Jom. जन्म, P पिलुद्धा ते, Jom. भोत् 3 > मिल्लाविय, P मान ते हर्मितन्म, मन्द्रतेण, P पारद्धो, J वेच्छमह P पेन्छिमिहि, Pom. मह 4 > P मच्या जिल्लाम, P निवुद्धा, P विदुद्धा, P om. वि. 5 > P जन्म, P कि जिल्लाम विद्यान प्रवास के प

विवाहं गाम-ठाणाहं, गाम-ठाण-समाहं गोट्टाहं, गोट्टंगणाठळाहं सवळ-सीसंताहं, सीमंत-वित्ताहं वर्णतराहं, पुरंदर- 1 क्षिण्यभावा राष्ट्रणो, वेसमण-समा सेट्टिणो, कामदेव-सिरमो छुव।ण-जणो, कप्यतर-सिरमा तरुवरा, निरेवर-संठाणाहं विदेशहं, विरुत-विरिवर-संठाणाहं विदेशहं, विरुत-विरिवर-संठाणाहं विदेशहं, विरुत-विरिवर-संठाणाहं विदेशहं, विरुत-कावर-सिर्व्यं पुरंदर-काव व बन्ह दीवस्स । तं तं तत्थ गणिज्ञह पक्कण-कुक्ष-क्षवर-सिर्व्यं ॥ ६ ६००) ता संपर्य किंत्रि पुच्छामि । 'को एस दीवों सि वितर्यतेण विद्वा दुवे दारवा । केरिसा । कवि य । वाळा वि तुंग-वेहा छहरा कंदप्य-दप्य-सच्छाया । रयण-विश्वस्थित-देहा णळाह वृहप् सुर-कुमाश ॥ वृद्धण मए वितिर्य । 'दे हमे णवण-मणहरे सोम्म-सहावे पुच्छामि ।' विंतवंतेण मणिया मण् 'भो भो दारवा, किंत्रि

क्व बाला वि तुन-वहा स्वर्ग कदण-वण्य-सच्छाया । रयण-विम्नुसिय-दहा णजाह वहुए सुर-कुमाशा ॥ ं वृद्ग अप चितियै । 'दे इसे णयण-मणहरे सोस्म-सहावे पुच्छामि ।' विंतवंतेण भणिया अप् 'भो भो दारया, किंचि पुष्किमो बन्हें, जह जोवरोहं सोस्म-सहायाजं' ति । इसं च सर्व सोऊण घवल-विलोल-पन्हल पेसिया दिट्टी । कहं ९ च तेहिं दिट्टो ।

कीडो व्य संबरंतो किसि व्य कुंधू-पिवीलिया-सरिसो । मुत्ताहल-छिड्डं पिय दृइए कह कह वि दिहो है ॥
तन्नो जाणामि पिए, तेहिं नहं कोडय-रहस-फिल्मरेहिं पुलड्नो । भिष्यं च अवरोष्यरं । 'वयंस, पेच्छ पेच्छ, केरिसं
12 किंपि माणुस-पलावं माणुसायारं च कीडयं ।' तुइएण भिष्यं । 'सचं सचं केरिसं जीव-विसेसं । नहो मच्छरीयं सबकं 12
माणुसायारं माणुस-पलावणं च । ता किं पुण इसं होजा।' पढमेण भिषयं 'अहो मण् णायं इसं'। तुइएण 'वयंस, किं'।
तेण भिष्यं । निव य ।

15 'वण-सावयस्य स्त्रेवं छाउध्वायं सुदुक्खियं दीणं । माऊए विष्णणटुं उडमंत-मणेरयं भमइ ॥' दुइएण मणियं 'वयंस, कत्तो एरिसाई एत्थ वणाई जत्थ एरिसाई वण-सावयाई उप्यक्रंति ।' 'सर-खेव-मेत्त-गामं गामंगण-संचरंत-जण-णिवहं । खण-णिवह-प्रमाणं अवर-विदेहं वयंस इमं ॥'

18 इसं च सोऊग दहए मए चिंतियं। 'अहो, अवरविदेही एस, सुंदरं इसं पि विद्वं होति' कि चिंतयंतस्य भणियं पुणो १८ एकेण दारएण 'वयंस, जह एस वण-मावओ ता केण एसो कडय-कंठवादीहिं मंडिओ होज'ति। तेण भणियं 'वयंस, एसो माणुनांगं हेलिओ वीचिय-मह व्य मणुएहि मंडिओ' कि। अण्णेण भणियं 'सब्बहा कि विवारेण। इसं च गेणिहक्रम

21 सयल-सुरासुर-वंदिज्ञमाण-चल्लणारविंदस्म सयल-संसार-सहाव-जीवादि-पदत्य-परिणाम-वियाणयस्स भगवंत-सीमंधर-सामि- 21 तित्थयरस्स समवसरणं वद्यामो । तत्थ हमं दृद्गुण सयं चेय उप्पण्ण-कोउको को वि भगवंतं पुष्किहिह जहा 'को एस माणुसागिई सावय-विसेसो' सि भणतेहिं दृह्गु, चढलो विव गहिको हं करयलेणं, पश्यिया गंतुं । नहं पि चिंतेमि ।

24 'सुंदरं इमं जं भगवजो मन्त्रण्णुस्स समत्रसरणं ममं पावेहिंति । तं चेय भगवंतं पुन्छिहामि जहा को एम बुत्तंतो' ति 24 किंतेतो बिय पाविको तेहिं जाव पेच्छामि पुहर् मंबल-णिविट्टं पिव सुरगिरिं भगवंतं घरम-देमयं सीहासणस्यं अणेय-णर-णारी-संजुया सुरासुरिंद-प्यमुहा बहुए दिन्दा य रिन्ही जा सन्द-संसारीहिं सन्द-कालेणं पि सन्दहा णो वण्णेउं तीरह ति ।

था ते य वंदिऊण भगवंतं करवल-संगहियं काउं समं णिलण्णा पृक्किम पएसे । भणियं च तेहिं । 'वयंस, ण एस अवसरो ३७ इमस्य कीडयस्स दंसियन्वे । सगवं गणहारी किं पि पुच्छं पुच्छइ, ता हमे णिसुणेमो' ति वितयंता णिसण्णा एकमिम प्रसंतरिम्म सोउं पयत्ता ।

े ६६९१) अणियं च भगवया गणहारिणा । 'भगवं, जं तण् णाणावरणीयाह्-एयडी-सलाया-घडियं कम्म-महापंजरं ३० साहियं हमस्स किं णिमित्तं अंगीकाउं उदशं खयं वा खशोवसमो उवसमो जायह्' ति । हमम्म पुष्किण् भणियं तेण बहु-सुणि-सय-बंद-बंदिजमाण-चळण-कमलेण सीमंघर-सामि-धम्म-तित्धयरेण । 'देवाणुण्पिया, णिसामेसु ।

<sup>1 )</sup> १ गामङ्काणाई गामंगणसमाह, उ ०००. गोहुंगणाउलाई, सबलमीमंनाई सीमंतवसिमाइ वर्णनराई 2) उ सप्यजावा १ समयप्य आया, P से for सेष्टिमो, P मेट्टाभार 3) म ह्वलायण गुवण्युवालाकोमला, P ह्वलोबण्या, P वर्णा for व्वणा 4) P मणस्यं, P अम्हदीवंमि, P पक्केण-, म करिवर for कथदरः 5) म दुने दो राथा 6) म विजयदेता 7 ) P भोममहारे, P नेण for नितयंत्रेण 8> म अम्ह पुछामि अहं for पुच्छिमो अम्हे जड पोनरोहं सोम्ममहावाणं ति, म adds मड before हिट्ठी. 10> म व्य कंषु, P पुरिसो for सरिसो, P om. one कर 👚 11) P जाणामि पा, J om. अहं, P रहसपुरेटि पुरुष्ट ।, P om. one पेव्ह्राः Pom. कि after केरिसं. 12) Pom. कीडयं, Pom. one मधं, Pअस्छिरयं 13) Pom. (after नवलं प्राणुसा) वारं माणुमपलावर्ण etc. to भणियं। अवि य, उपलाविर्ण 15 > P विष्पणय 16 > P दहएण for दुइएण, उ repeats एरिसाई before पत्थ. 17 > Pom. जणिवह. 18 > Pदर्श्य, Pom. अही, P विदेहे, P होहिति सि, Pinter पुणी & एक्केण. 19) म कंठवाहीहि, म एम for एमी. 20) P हेलिशी घाडेरव होहिति ति ।, P om. च. 21) P बंदणिकामाण, P जीवार-पयत्य, म निआणायस्स, P मगवयानी सीमंधरमार्मि वित्ययग्रमः 22) P चेत्र, P om. उपगणवरी उत्रो, म om. की वि, म पुच्छीही P पुन्छिहि त्ति 23 > ग माणसमिती सावनिवसेमो, P माणुमामिति. P 000. चडओ, P विष, प करेण P कारयकेणं 24 > ग सगवनी, Pपार्वेति । J पुच्छीहामि 25 > P चिंतते, Pom. तेहि 26 ) Jom. संज्ञवा, Pबहुवे दिव्वाए रिडीए संपण्णा ओ सो सन्ब-, J सन्बहा ण बिण्णेचं. 27) J तेण for तेहि, P adds ण before वयंन 28) P कीहरम, P om. पुच्छे, P पुच्छति, ग्रहमं णिद्युणेमिः 30) अर 'वरणीयाति, र पयतीसन्त्रयः 31) अवदयो, अखयोवसमी, र वसमी for उवसमी, अजायति ति । इस च पुच्छिप. 32) P चल for चलण, 1 010. देवाणुप्पिया णिसामेसु 31

| Į  | उद्य-मस्य-क्सभोवसमोवसमा जं च कम्मुणो भिजया। दुग्वे खेसे काल भव च भाव च सपप्प ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | कम्मस्स होह उदको कस्स वि केजाबि दुन्व-जोएज। पहबस्स जह व वियजा बन्नेज व मोहणीयस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 3  | गाणावरणीयस्स व उद्यो जह होह दिसि-विमृहस्स । यत्तस्स किं पि खेतं खेत्त-णिमित्तं तयं कर्मा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8  |
|    | पित्तस्सुदको गिम्हे जह वा खुद-वेयणीय-कम्मस्स । कालम्मि होइ उदको सुसमादीसुं सुहादीर्ण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|    | विद्यनगढ्नाम-कस्मं होह् भर्व पण्य जहा पक्खीणं । तत्य भवो बिय हेऊ णरय-भवो वा वि वियणाए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 6  | पढमे कताय-भावे दंसण-मोहस्स होइ जह उद्यो । जिज-गुज-वज्जज-भावे दंसज-कम्मस्स जह उद्यो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6  |
|    | एपिंह सर्व पि दोच्छं तिसव-दब्वेण जह व सेंमस्स । होह सबो सरगेण व बाहव-कम्मस्स सुपसिदं 🕯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|    | खेलाणुवंधि-कम्मं एरिसर्य होड् किं पि जीवस्स । जं पाविकण खेलं एकं चिय होड् तं मरणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 9  | सुसमा-कालम्मि सभो जीवाणं होइ कम्म-जालस्त । दुसमाएँ ण होइ बिय कालो बिय कारणं तत्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9  |
|    | णाणावरणं करमं मणुय-भवे खेय तं खयं जाइ । सेस-भवेसु ण वबह कारणमित्थं भवो चेय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|    | भाविम तिम णियमा भउष्यकरणिम वहुमाणस्स । होइ खक्षो कम्माणं भावं चित्र कारणं पृत्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 12 | the control of the co | 12 |
|    | आरिय-खेतम्म जहा भविरइ-कम्मस्स होइ मणुण् वा । खय-उवसमाई एरथं खेतं चिय कारणं भणियं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|    | सुस्सम-दुसमा-काले चारित्तावरण-कम्म-जालस्स । होंति खओवसमाई काले वि हु कारणे तत्थ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 15 | But a ment of a said and a hard harden harden to find the said and an an an and in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 |
|    | उदए ति होति मणुए मणुस्स-भाविमा बद्दमाणस्स । खय-उवसमेहिँ तह इंदियाईँ भघवा मई-णाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|    | जं दुग्वं अवलंबह खेतं कारुं च भाव-भव-हेऊ । उवसम-सेणी जीवो आरोहह होह से हेऊ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 18 | fig. 1 and the state of fire bounds of the state of the s | 18 |
|    | 🖇 ३७२ ) एवं च भगवया सम्ब-तेलोक्षेक्कलु-वंघवेण सयल-गम्मागम्म-सीमंघरेण सीमंघर-सामिणा समाइट्टे कम्म-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|    | परिणाम-विसेसे परिवरणं सब्वेहिं भि तियसिंद-गरिंद्-सुणि-गर्णिद्प्यमुहेहिं भणियं च। 'अहो भगवया सिट्टाओ कस्म-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 21 | पयडीओ, साहियं कम्मस्स उदयादीय सबल वृत्तंतं ति । एत्यंतरिम्म अवसरी ति काळण तेहिं कुमारेहिं मुक्के अहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|    | करयक-करंगुली-पंजर-विवराओ ठिओ भगवजो तित्यवरस्स पुरको । एत्यंतरिम्म ममं चय अह-कोउय-रहस-भरमाण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -  |
|    | णयण-मारूहिं दिहो हं देव-देवि-णर-जारीयणेणं, अहं च पयाहिणीकाउं भगवंत श्रुणिउं पयत्तो । अति य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 24 | and the a super and the contraction of the super state of the super st | 24 |
|    | जय पुरिस-सीह जय जय तेहोक्केक्क परिथय-पयाव । जय मोह-महामूरण रण-णिजिय-कम्म-सत्तु-सय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|    | जय सिद्धिपुरी-गामिय जय-जिय-सत्थाह जयहि सञ्दण्णू । जय सन्दर्गसि जिणवर सरणं मह होसु सञ्चत्थ ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 27 | ति भणंतो णिवडिको चलणेसु, णिसण्णो व णाइवूरे । ममं च णिसण्णं दहूण दहए, एक्रेण बाबद-करवर्छजलिणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 |
|    | पुष्किओ जरणाहेण भगवं सम्बण्णू। 'भगवं, किमेस माणुसो किं वा ज माणुसो, कहं वा एत्थं संपत्तो, किं वा कारजं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,  |
|    | केण वा पाविको, कत्य वा एस त्ति महंतं महं कोउहरूं, ता पसीय साहेसु'ति भणिउण णिवडिको चरुणेसु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |

🖣 ३७३ ) एवं च पुष्टिओ भगवं सुणि-गण-त्रंदिय-चरुण-जुवलो भणिउं समाहत्तो । अबि घ । 'बाध्य हमस्मि ३०

चेय जंबुहीये भारदं णाम वासं। तत्थ य मिन्नम-संडे अरुणानं णाम जयरं। रजगहंदो णाम राया। तस्सेस पुत्तो कामगहंदो जाम। हमो य हमेहिं देवेहिं महिला-छोलुको ति काऊज महिला-देस-धारीहिं अवहरिक्षण वेबहु-कुहरं पाविको।

<sup>1 &</sup>gt; P उद्यो , J न्त्रयोवसमी, P स्रशीवसमी जं च कम्मुणा भणियं।, J भणिता ।. 2 > J उद्यो , P कस्स व, J मब्जण for व अण. 3 > P नाणावरणीयकंगरसवरणीयरस व उद्यो , J कम्मि for कि पि 4 > J जह वण्णुह्वेदणीअस्स कम्मस्स ।, J ससमाबिस जहे श्रहादीण, P महादीणि 5 > J -गित-, J होह , P होष तवं जह पप्प पश्चीगं, J जह , P भवे चिय, J हेनू , P om. बि. 6 > J उत्यो ॥ 7 > J वितय for ित्तय, P जह वसंतरस । 8 > P होह कंपि, J बीअस्स, P होति 9 > J कालस्वो यो जीवाणं हीउ कम्म-, P दसमाण, P कालो चिय 10 > प्रश्वं चेत्र P भवो चेय , P जायह ।, J कारणमत्यं 11 > P अज्ञव्वक्रणं निवह , J P कम्माणं ताव चिय, P तत्य for प्रश्यं 12 > J ख्योवसमी, P अज्ञा वि होर 13 > P आयारिय, P वहो for जहा, J अविरित्त-, P स्ववक्तमाई 14 > P दुस्ममा, J कालो , P होति, J ख्योवसमाई , P स्वजोवसमाई होह भवो चेय हे होती ॥ 15 > P om. the gāthú देवाण णारयाण eto., J स्वयोवसमाई होह भवे चिय तेसि हेतू ॥ 16 > P उदर्शत होर, P om. four lines ख्यवच्यवस्मिति eto. to होति कम्मस्य ॥, प्रतीणाणं 17 > प्रहेतू ॥, प्रहेतू ॥ 19 > प्रस्वक for सन्व, P वेलोकेक - P ग्रामांमान, प्रसाहहो P हहे 20 > P ग्राणिदपमुहेदि महित्र भणिवं 21 > P om. ति, P अध्यत्रसि, 22 > P वलहं कलिपंतर, P विश्वक्त व्याव तुमं 25 > P om. one जय, P प्रयाव ॥, प्रसा ॥ 26 > P ज्याव जस्त्याह, प्रक्रिण सर्यमं, P स्वर्ण कर्ताह तुमं 25 > P om. one जय, P प्रयाव ॥, प्रसा ॥ 26 > P क्याव जसस्याह, प्रिण सर्यमं, P स्वर्ण क्याह तुमं 29 > प्रविती, प्रस्त for ति, P om. यहं, P प्रतिय 30 > प्रयोजमाहती 31 > अर्ह for मारहं, P om. य बिराण सर्याह, अरिणा सर्याही । उत्तर्भा मारहं

1 तत्व बल्पि-विडम्बिय-मबमे किर विकाहर-वाकिया, सा उण मया, किर तुह विशोध-तुक्सेण एसा मय ति विख्यमानीहिं 1 दश्चा, ते वि क्रव्येव जारूदा । इमेजावि कदट-महिका-अवहरिव-माजसेज वितियं 'शहं पि जलनं पविसामि'सि । एवं- अवसस्स विकाहर-जुवकय-सर्व दंसियं अवरोप्पर-मंतज-वयण-विण्णाण-वयल-विण्णासेण जियसिको इसाको साहसाको । 3 पुन्नी दे एत्य वाकीए ण्हामि ति आव जिउड्डो जाव जल-केत-विमाणेणं हहं पाविको। पुणो कुमार-रूवं काळण इमेहिं अरुका-सावको ति काळण बल्चिय-परिहास-हिसरेहिं इहाणीओ जेन किर सम्बन्धु-इंसऐन एर्थ सम्मत्ते पाविष्ठिङ सि 6 व्यवसरेण विसुक्तो'ति । णरवङ्गा मिणयं 'भगवं, किं पुण कारणं एस अवहरिओ इमेहिं देवेहिं ।' भगवया बाइट्रं 'पुरुषं ६ पंचर्डि जजेर्डि जनरोप्परं बायाणं गहियं ता 'जस्य ठिया तस्य तपु सम्मतं अम्ह दायध्य'नि । एसो सो मोहदत्तो देव-कोनाओं चिवकम पुरुद्दसारो मासि । पुणो देवो, पुणो एम संपर्य चरिम-सरीरो कामगहंदो ति समुज्यक्यो । ता भी भो 9 कामगईवा, परिकुत्रसंसु एरथ मन्ते, जाणसु विसमा कस्म-गई, तुरगमो मोन्सो, दुरंतो संसार-संसुद्दो, वंचका इंदिय- ० तुरंगमा, किल-कर्लकिओ जीवो, दुजाया कसाया, विश्सा मोगा, दुल्लहं भव-सएहिं पि जिजयंद-ववणं ति । हमं च **जाविद्रा**ण प**रिवजा**सु सम्मत्तं, गेण्हसु जहा-सत्तीए विरष्ट्ं' ति । इमन्मि भणिए मए भणियं 'जहा संहिसति भगवं, तह' 12 ति । एत्यंतरम्मि पुष्कियं णरवहणा 'भगवं, जह एस माणुसो, ता कीस अन्हे पंच-घणु-सवप्यमाणा, इमी पुण सत्त- 12 रवंजिप्यमाजी।' मनववा जानियं। 'देवाणुव्यिया, जिसुपेसु। एस अवरविदेही, सी उण भरही। एत्य सुह-काकी. तत्व जासण्ण-दूसमा । एत्य सासजी, तत्व जसासजी । एत्य धम्मपरी जणी, तत्व पावपरी । एत्य दीहाडया, तत्व 15 अप्पाद्यवा । प्रय बहु-पुष्पा, तस्य योष-पुष्पा । एत्य सत्तवंता, तस्य पीसत्ता । प्रथ योव-दुज्जण-बहु-सज्जप-जणो, तस्य 15 बहु-दुष्त्रणो भोद-सञ्ज्ञणो । एत्थ एग-तिस्थिया, तत्य बहु-कुतिस्थिया । एत्थ उज्जय-पण्गा, तत्य दंद-जहा । एत्थ सासजो मोक्स-मग्गो, तत्य मसासको । एत्य सुह-रसाको नोसहीको, तत्य दुह-रसाको । सन्बहा एत्य सासय-बह-सुह-परिणाम-18 पसद्वा, तत्थ परिष्ठीयमाण-सह-परिणाम ति । तेणेत्थ महंता पुरिसा तत्थ पुण थोयप्पमाणा ।' एवं च भगवदा साहिए 18 किर मण् चितियं देवि जहा 'अहो, प्रिसो अम्हाण दीवो बहु-गुण-हीणो । प्रसो पुण सासय-सुह-परिणामो । प्रिसो एस मगर्व सम्बण्णू सम्ब-दंसी सम्ब-ज्ञान-जीव-बंधको सम्ब-सुरिंह-वंहिको सम्ब-सुणि-गण-णायगो सम्ब-भासा-वियाणको सम्ब-91 जीव-पिडबोहको सब्ब-लोग-चृडामणी सब्बुत्तिमो सम्ब-स्वी सम्ब-सत्त-संपण्णो सब्ब-महुरो सब्ब-पिय-इंसणो सम्ब-सुंब्रो 21 सब्द-वीरो सब्द-वीरो सब्दहा सब्द-तिहृयण-सब्दाह्सय-सब्द-संदेहो सि । अबि य ।

अह सन्वण्णु महायस जय णाण-दिवायरेक जय-णाह । जय मोक्ख-मग्ग-णायग जय मव-तीरेक बोहित्य ॥ 24 कि मणेतो जिबबिको हं बळणेसु । पायथिको चेय मक्ति-भरेक विक्तत्तजेण विण्यिमीलमाण-छोळ-छोयणो इम बितिस- 24 माहत्तो । जबि य ।

दंसण-मेरोणं चिय भगवं बुद्धाय एथ्य छोगस्मि । सण्णे ई ते पुरिसा किं पुरिसा वण-सया वरह ॥ 27 त्ति भणिकण जाब उण्णासियं सप् सीसं ता पेच्छासि इसो अस्हं चिय कदय-संणिवेसो, एवं तं सवणं, एमा तुसं देवि' ति । 27

§ ३७४) एवं च साहिए सबले णियय-बुत्तंते कामगाई देण देवीए भणियं ! 'देव, जहाणवेसि, एकं पुण विण्णवेसि 'देव, जो एस तए बुत्तंतो साहिओ एत्थ उगाओ दिवायरो, तओ दिद्दा विभाया रथणी, महंतोवक्सेबो. बहुवं परिकृष्टियं, 30 बहुवं णिसामियं, सब्दहा महंतो एस बुत्तंतो ! ता मसं पुण जत्तो चिय तुमं ताहिं समं गओ, तप्पमूई चेव जागरमाणीए 30 जाम-मेत्तं चेय वोलियं ! तो बिरुद्धं पिव स्विक्सक्षए इमं । ता ण-याणीयह किं एयं इंदयालं, उदाहु कुहगं, किं वा सुमिणं, होड मइ-मोहो, किं णिमित्तं, किं अस्तियं, आदु सक्षं ति वियप्ययंतीए किं जायं । अवि य ।

<sup>1&</sup>gt; P स for तस्थ, J om. विउविवय, J किल, J सोळण for सा उण, P विलयमाणेहिं. 2> P om आरूढा, P हमिणा वि, P - वहिर्सन, P एवं माणस्म 3> P विज्ञाहजुवल्लं, J जुवल्ल्स्वं, P देसियं for दंसियं, J अवरोप्परा-, J मंतणा-, P मंतणवेपणिकारोण. 4> P निउत्तो for णिउद्धो, P जाव जालल्क्स विभाणे हर्ष 5> J पावेहि पावेदित 6> J दिन्वेहिं for देवेहिं. 7> P जस्य गया तस्थ गया संभत्तं. 8> P वरम-. 9> J पहिवज्ज for पटिवुज्ज्ञम्, P कंमगती, P मोखों. 10> J तुरंगा, P कल for किल, J भोआ for भोगा, P दुलहं, P om. ज. 11> J जहा दिमसि 12> J सत्यपाणा ईमो पुण 13> P स्यणिप्पराणो, J देवाणुपिया. 14> J तस्थासण्ण-. 15> P उत्पादया for अप्पाउया, J थोअपुण्णा, J सत्तमंता, P णीसंता, J थोअदुज्जण. 16> P - दुज्ज्यणा, J शोअस्वज्ज्ञणो, P बहुतिस्थिया, P परथ उज्ज्ञपुण्णो तस्थ, J पस सासओं. 17> P दुग्साओ, J एस मासन- 18> J पत्तखा P पश्चाद्वा, P परिहीयमाणासुपरिणाम, J तत्य उण, J थोअपमाणा, P थोयप्पमाणो ति 19> P जमो उण. 20> P गय for गण. 21> J लोअ for कोम, P सन्वत्यमे 22> J सम्बातिस्थ-. 23> P सम्बण्ण, P adds दिवाण after णाण, P मगवं एक बोहित्य, J बोहित्ये. 24> P om. इं, P भरेणक-, P विणिबीलमाण, J om. लोल, P वितितं समाहतो 26> J मगवं जे तुह नुढणा पत्थ कोमिम, P वणमावया ॥ 27> P उण्णामयं, J ताव for ता, P अहं for अन्दं, J कर्य for कड्य, P देवि ति । 29> J दिहो विभाना, P महतो विनक्षेतो 30> J बहुर्य णिसामियं, J om. ता, J समयं गओ, J तप्पस्ति केश 31> J ता for तो, P लिसाजह, J ण पाणीविति कि एतं, P कुद्दा, P कुद्दा, 32> J मातिमोहो, P om. कि णिमित्तं, P आउ सर्व कि, J विवप्परंतीय P क्षिण्यतीए.

1 कीरइ सिक्सिलाणं दिट्ठ-विली-पिलय-पंदुरंगेण। सच्चं सर्चं ति बहो मिणयं गोसग्य-संबेणं॥
ताव य पविकायं पाहाडय-मंगल-त्रं, पिवयं वंदि-वंदेहि, उग्गीयं वारिवलासिणीयणेण। इमं च णासण पृरिसं प्रमाय3 समयं भणियं कामगईदेण। 'सचं इमं मए दिट्ठं गिसुयं अणुभूयं च, णात्य विययो। जं पि तप् भणियं महंतो दुनंतो 3
एस थोवं कालंतरं। एत्य वि देव-माया य। देवा ते भगवंतो अवित-सित-सुत्ता जं हियएण किर विविज्ञह तं सम्बं सक्कणं संपज्जह ति। जेण भणियं 'मनसा देवानां वाचा पार्थिवानाम्' हित। जो सो भगवं सीमघरसामि-तित्थयरो विट्ठो सो णज्जह वि बहं पेच्छंतो चेय अज्ञ वि हियएण चिट्ठामि, मंत्रयंतं पिव उप्पेक्सामि। अहवा किमेत्य वियारेणं। एस भगवं सम्बच्यू व सम्ब-द्रिसी वीर-वहुमाण-जिण्यंदो विहरह एयग्मि एएसंवरित्मा। संपयं प्रभावा रथणी। तेण तं चेय गंत्य भगवंतं पुष्टिमो 'भगवं, कि सच्चमिणं किंवा अल्वं तेत । ता जह भगवया समाइट्ठं 'सचं', ता सचं, जण्णहा इंद्याछं ति अणमाणो परियको कामगइंदो ममंतिए। परियको य भणियो महादेवीए। 'देव, जह पुण मगवया सम्बच्युणा बाहटं होज व जहा सचं ता कि पुण कायच्चं देनेण'। कामगइंदेण भणियं 'देवि, णणु स्वच्छ-संसार-दुक्स-महासायर-तरणं ति किमण्णं कीस्व'। तीए मणियं 'देव, जह एवं ता अवस्तं प्रसाओ कायच्यो, एकं वारं दंसणं देजं, जेण जं चेय देवो पहिवज्जह तं विव अम्हारिसीको वि कहं पि पदिवज्जिहिते' ति भणमाणी णिविद्या च्छणेसु। तको पदिवण्णं च कामगइंदेण। 'एवं 12 होड' ति भणतो एस संपत्तो मम समवसरणं। वंदिवो अहयं पुच्छको इमिणा 'कि इंद्जालं आड सचं' ति। मए वि भणियं 'सचं' ति।

16 § १७५) इस च णिसासिकण कय-पन्यजा-परिणामी उप्पण्ण-वेरमा-मग्गो 'बिसमा इसा कम्म-गई, असासया 16 भोगा, दुरंतो संसारो, दुर्खं सिणेह-बंधणं, विरसाई पिय-विकायाई, कहुय-फक्षो कामो, पयडो मोक्स-मग्गो, सासयं मोक्स-सुंह, पिडवुदो बहं' ति वितयंतो कहय-णिवेसं गंभो ति । एवं च भगवया वीर-सुणिणाहेण साहिए पुष्टिस्थं गणहर18 सामिणा 'भगवं, इक्षो गएण किं तेण तत्थ कयं, किं वा संपद्द कुणइ, कत्थ वा वहह' ति । भगवया आइट्टं 'इश्रो गंतुण 18 साहियं महादेवीए जहा सन्वं सर्च ति । तनो विसागईदं पढम-पुत्तं रजे अभिसिंचिकण आउच्छिय-सयस-णरवह-कोओ संमाणिय-बंधुयणो प्रमाण-मणोरहो पडिणियत्त-पणह्यणो एस संपयं समवसरण-पढम-पागार-गोजर-दारे वहह' ति भण21 माणस्स चेष समागओ ति । पयाहिणं च काउं भणियं तेण 'भगवं, अवि य,

मा अच्छत्त वीत्यरंग कुणतु पसार्य करेतु मज्झ दयं। संसारोधिह-तरणे पव्वजान्जाणवर्तेण ॥
पूर्व च भणिष् पच्याविक्षो सपरियणो राया कामगहंदो, पुच्छिको य 'भगवं, कत्थ ते पंच जणा वहंति'। भगवणा
अभिण्यं 'पृक्को परं देवो, सो वि अप्पाज, सेसा उण मणुय-कोष् । दाविको य भगवया मणिरह-कुमारो महरिसी। अवि थ । २४
पूर्तो सो माणमदो तिम्म भवे तं च मोहदसो ति । एसो उ पडमसारो बिहय-अवे पडमकेसरो तं सि ॥
पूर्तो कुवछयचंदो पुहुईसारो हमस्स तं पुत्तो । वेहछिबामो एसो वेहछियंगो तुमं देवो ॥

97 मणिरहकुमार एसो कामगईदो पुणो तुमं एत्थ । भव-परिवाडी-हेउं एएण भवेण सिज्मिहिइ ॥ 97 सि आदिसंतो समुद्विको भव्य-कुमुद-मियंको भगवं ति । एवं च भगवं तिहुयण-घरोदरेक-पदीव-सिरसो विहरमाणो अण्णिम्मि दियहे संपत्तो कायंदीए महाणयरीए बाहिरुजाणे । तत्य वि तक्कणं चेय विरहको देवेहिं समदसरण-विहि-20 वित्थरो । जिसण्णो भगवं सीहासणे । साहिको जीव-पयत्थ-वित्थरो, संधिओ य जीव-सहाबो, उष्फालिओ कम्मासव-विसेसो, ३० क्कारिको जीवस्स बंध-मावो, सिट्ठो पुण्ण-पाव-विहाओ, सृह्ओ सञ्ब-संवरप्पओगो, णिदिरिसओ जिजरा-पयारो, पर्य-सिओ सवह-कम्म-महापंजर-मुसुमूरणेण मोक्सो ति ।

<sup>1)</sup> P सिक्शिणयं पिव विदु, उ सिलंश for पलिय, उ सर्व सर्च. 2) P ताव पिडविजायं. 3) P om. जि. व्यं . 4) अश्वं, उ P प्राच प्र for य, P देवया ए for देन ते, उ सित-जुन्तो जो. 5) P om. ति, P पढियं for अणियं, उ नावया परियवानामिति, P पार्षिवानामिति ।, P सामी, P दिहा. 6) उ उवेक्शिमि, P अहावा, P om. सन्वण्णू after सगवं. 7) P वद्धमाण, P विहर्ष ति समित, P में for तं. 8) P om. सन्वं before ता. 9) P पुन्छिओ for परियओ, P पहिओ अणिओ देवीए, P adds after अणिओ देवीए । देव जह, some fourteen lines beginning with पि य साहह लेसामेएण वंधए क्षमं etc. to एक्सि तरुवर्रिम तं अत्तं हावियं तेहिं ॥ which come again below, p. 245, lines 7-13. 10) P देव्वेण, P दुक्लमायर, उ adds किसण्णं ति before किमण्णं. 11) उत्तीअ P तए, P inter. देव के जह, उ तावस्सं, उ देज्जा, P पढिवज्जए. 12) उ वेज, उ बहें पि, P कहं ति पिकवज्जदंति. 13) P वंदिरं, उ उच्छ्यं for पुन्छिओ, P इंद्यालं, P om. मए वि अणियं सर्व ति. 15) उ om. च, P कंगवति. 16) P दुलंबं, उ पिन-, P कंडुयप्तलो 17) P कडुय for कट्य, P धुणिणा साहिए, P वाहर for गणहर. 18) उ कस्य for तस्य, उ संपयं कुणह, P बहुइ, उ हतो, P हयं for हओ. 19) P महादेवि, P कर्वेड देवि करिंटा जहा, उ णतहरणाओ. 20) P पूरमाणारहो, उ पणहंआणो, उ पायारगोउरहारे. 21) P काडण for काउं. 24) P परे for परं, उ उ for उण, P om. व करिंटा हिचे, उ कुणारमहारिती. 25) उ माणहरो, उ मितियमने, P कर्वेड ते before पत्रमं. 26) P वेहलियमो तुमं 27) P क्रुमारो, P om. पुणो, P adds पुण before एख, P परिवाहीए हंतुं, उ हेतुं एतेण, उ सिन्झिक्र दि P सिन्झिह ति. 28) उ अहर्दतो, उ adds आर्थ करिंटा आदिसतो, P कुमुय-, उ बरोअरेक, P विरमाणो. 31) P सहया, उ "एयोगो णिहरिसिओ, P णिज्जरापायारो पसांसिओ. 32) उ स्वल्यनापायांसर.

| 1   | 🖇 १७६) प्रयंतरम्मि प्रस्कियं भगववा गोद्म-महासुणि-णायगेणं । स्रवि य ।                                 | 1  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | भगर्व पुरिसा बहुए बहंता एक्स्यम्भि वावारे । थोय-बहु-भैय-भिष्णं किं कस्मं केंद्र बंधंति ॥             | _  |
| 3 ; | भगवया वि सयस-कस्म-पयदी-पथवन्त-सन्द-दृष्य-सहावेण समाजन्ते । श्रीते व ।                                | 8  |
|     | गोदम बहुए पुरिसा जोगे एकस्मि ते पुणे छग्गा । थोय-बहु-भेय-भिण्णं वियमा बंधंति अवि पार्व ॥             | _  |
| ;   | भिन्यं च गणहरेणं । अवि य ।                                                                           |    |
| 6   | केबट्टेणं अंते बाइटं तिवर्सिद-वद-पुजेहिं । बहुए जीवा एकं कुणमाणा बंधिरे भिण्णं ॥                     | 6  |
|     | बह मनवं पि य साहह लेस्या-मेएण बंबिरे इन्मं । बंबह विसुद्ध-लेस्सो धोवं बहुयं असुद्धाए ॥               | -  |
|     | किण्हा फीका काळ तेळ पडमा य होइ सुका य । छचेय इमा भणिया संसारे जीव-केस्साको ॥                         |    |
| 9   | जह फलिइ-परधरम्मि य कसिणे णीले व्य पीय-रसे व्य । उवहाणे तं फडियं किसणं णीलं य जाएचा ॥                 | 9  |
|     | बच्या वि तह विसुद्धो फालिह-महंबो व्य गोयमा जाण । किसणाह-कम्म-पोगाल-जोए किसणत्तणं बाह् ॥              |    |
|     | जारिसर्य तं कस्मं किसणं णीरूं व पीय पठमं वा । तारिसभो से भावो जंबू-फळ-भक्ख-दिहंतो ॥                  |    |
| 12  | गामाओं छप्पुरिसा भक्तं घेतूण जिग्गवा रण्णं । सब्वे वि परसु-हत्था किर दारं छिंदिमो अम्हे ॥            | 14 |
|     | गहणं च ते पविद्वा पेच्छंति य तरुवरे महाकाए । एक्सिम तरुवरिम तं मत्तं ठावियं तेहिं ॥                  |    |
|     | बह छिंदिउं पयसा ममिउं रण्णास्म ते महारुक्ते । ता तस्मि भत्त-रुक्ते वाणर-जूहं समारूउं ॥               |    |
| 15  | <b>बह तेण</b> ताण भसं सन्वं खहऊण भायणे भग्गे । बह छंपिऊण सन्वं पढिवह-हुसं गया पवया ॥                 | 15 |
|     | वल-छिंदमा वि पुरिसा मञ्जगहे तिसिय-भुक्तिसया सन्वे । किर भुंजिमो ति एपिंह तं सत्त-तरुं समझीणा ।       |    |
|     | पेच्छंति ण तं असं ण य भायण-कप्पडे य फालियए । अह णायं तेहिँ समं वाणर-जुहं समझीणं ॥                    |    |
| 18  | ता संपद्द छायाणं का अम्हाणं गइ ति चिंतेमो । वण-पुण्फ-फले असिमो वणीम्म अण्णोसिमो सब्वे ॥              | 18 |
|     | प्रथंतरन्मि कालो दर-पश्चिर-जंबु-पिक-सहयारो । पढमोबुट्ट-मही-रय-पसरिय-वर-गंध-गंधन्रो ॥                 |    |
|     | <b>बह एरिसिम्म का</b> ले तिम्म वणे तेहिँ अण्णिसंतेहिं । दिहो जंबुय-हक्सो णिरूविमो फलिय-दर-पिको ॥     |    |
| 21  | दङ्ग्ण छावि पुरिसा तुट्टा ते मंतिउं समावत्ता । संपइ पत्ता जंबू भण पुरिसा कह वि खायामी ॥              | 21 |
|     | एकेण तत्थ भणियं करस् सब्वाण भत्यि अम्हाणं । मा कुण्ह भारुमं तो मूखाओं छिदिमो सब्वं ॥                 |    |
|     | छिण्णो पडिहि <b>इ</b> एसो क <b>डवड-</b> रावं वणस्मि कुणमाणो । पडिएणं रुक्खेणं भक्खेस्सं राय-जंबूणि ॥ |    |
| 24  | एवं च णिसामेउं भणियं दुइएण तत्थ पुत्रेसेण । छिण्णेण हमेण तुहं को व गुणो भणसु मूळामो ॥                | 24 |
|     | छिजंतु इमाओं परं एयाओं चेय जाओं साहाओ । पिडयामी भक्खेरसं मा मरूसा होह हो पुरिसा ॥                    |    |
|     | तह्रय-पुरिसेण भणियं मा मूळं मा य छिंद साहाओ । छिंदह पहिसाहं से जा जा फलिया इहं होजा ॥                |    |
| 27  | पुरिसो भगह चठत्थो मा बहुयं भगह कुणह मह बुदी । थयए छिंदह सब्बे जे जे सफले य पेच्छेजा ॥                | 27 |
|     | अह पंचमेण भगियं मा परुवह किंचि कुणह मह भगियं । रुउडेण हणह एयं पक्कं आमं च पाडेह ॥                    |    |
|     | सोऊण इसे वयणे ईसी हेलाएँ इसिय-वयणेण । छट्ट-पुरिसेण भणिया सब्वे वि णरा समं चेय ॥                      |    |
| 30  | किं कहुं अण्णाणं अहो महारंभया अयाणसं । थोवा तुर्ह बुद्धी एरिसयं जेण मंतेह ॥                          | 30 |
|     | किं पृथ्य समादत्तं जंबू-फरू-मक्खणं तु तुब्मेहिं । जइ ता किं प्पृहिं मूलाइच्छेय-पावेहिं ॥             |    |
|     | पुर सहाव-पिका पढिया सुय-सारियाहिँ भण्णे वि । पिक-फर्छ-जंबु-णिवहा धरणियले रयण-णिवह व्य ॥              |    |
| 33  | वीसमिकण णिवण्णा भ्रहव णिसम्ण द्विया व इच्छाए । घेसूण साह तुढभे वसह भ्रहवा वि भ्रण्णस्य ॥             | 88 |

<sup>1)</sup> उ om. सगवया, P गोयम 2) P बहुए अगर्नता एकंसि. 3) P inter. मयल & करम, P om. महावेण. 4) P गोयम. 6) P ति असंबद्ध, उ om. बद्ध. 7) उ आह for अह, P लेसा, P वंपए करमं, P वंपए करमं, P वंपए य गृहलेमो, उ लेस्से थोओं. 8) उ तेजा for तेऊ, P मा for रमा, P लेसाओ. 9) P om. य, P पीयरचे वा 1, P में पिडिय, उ लीलें for णीलं. 10) P कह for तह, P फालिइयमहड व्य, उ गोतमा, P जायह ॥ 12) P वि फल्महत्था, P टारं. 13) P om. ते, उ महभरे, P हावियं. 14) P मिने क्षिम. 16) P वण्डिलिया, उ मञ्जणहं for मञ्झणहे. 17) P कत्पडेण फां, उ य फलियए, उ अह णाओ. 18) उ ब्ह्यायां, P गय चि, P पुष्प. 19) P काले दरिषद्धारं, उ वह for बुट्ट, P महीपरयपमित्यपदसांपड़ों. 20) उ दिक्खों for दिहों, P रुक्खा. 21) उ मंतितुं. 22) उ परम्, P मूनारं. 23) उ हिण्णा पडिहिति एसा, उ कुणमाणा, उ पिडआप पक्सएणं, P एकंशे for क्सखेणं, उ राजजंब्णि. 24) P एवं निसामेच, उ छिण्णाए हमाए तुई कीव्य, उ सूलानों. 25) उ छिज्जित हमाए हुई एआओ, उ दो for हो. 26) P साहा 1, P होज्ज. 27) P मा यहुंथं, P कुलण for कुणह, उ बुद्धि। चेवप छिरह, P जो जस्स फले. 28) P एवं for अणियं, P हण एवं. 29) उ ईम P इसी 30) उ अवार्णतं। धोआ. 31) उ तस्थ for एत्थ, उ पतिह, P मूलाई केव. 32) P निका पाडिया, P पक्ष. 33) P वीसविकण निवणणों, उ om. अहव निसण्ण, उ विजा, उ adds हि करिंटर तुक्से.

| 1  | इय ते भणिया सन्वे एवं होउ ति णवर भणमाणा । असिऊन समावत्ता फकाई भरनीएँ परिवाई ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | तिसा तेष्टिं निय ते धरणी-विद्यिदिँ णवर अंबूहिं । सरिसो से फल-मोओ पार्व पुण बहु-विद्दं तार्ण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 3  | H affirm was for a superior of the superior of | 3  |
|    | बिदिनो सार्छ छिंदइ वरवरको सो वि णील-छेसिछो । मरिकण पाव-चित्तो णरयं तिरिषं व अछिवइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|    | तहुओ वि पाव-पुरिसो भणइ पसाहाउ छिंदिमो अग्हे । कानोय-लेस्स-भावो सो मरिउं बाह तिरिपुसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | đ  |
|    | जो उन पंचम-पुरिसो पक्के नामे व्य गेण्हिमो सन्वे । सो पउम-छेस्स-भावो अवस्स देवत्तणं छहडू ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | जो डण छट्टो पुरिसो भूमिगए गेण्हिमो त्ति सदय-मणो । सो होइ सुद्ध-मावो मोक्सस्स वि भायणं पुरिसो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 9  | ता गोदम पेच्छ तुमं कजे एक्सिम जंबु-भक्तजप् । छण्हं पि भिण्ज-भावो लेसा-मेक्सो य सध्वाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9  |
|    | भिण्णो य कस्म-कंत्रो भिण्णा य गई मई वि से भिण्णा । एक्सिम वि वावारे वहंता ते जहा भिण्णा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | एवं जं कं कंज केण वि पुरिसेण काउँमारनं । कजनिम तनिम एवा छहेसा होति जायच्या ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 12 | हण छिंद भिंद मारे-चूरे-चमदेह लुंपह जहिच्छं। जस्स ण दया ण धम्मो तं जाणह किण्ह-लेस्स ति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 |
|    | जो कुणइ पंच-कजे बघम्म-जुत्ते व्य भणइ जो वयणे । योवं पुण करुणबरं तं जाणह णील-लेस्सं तु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | चत्तारि विरण-कजे कुणइ भक्जे न्य पाव-संजुत्तो । जो धम्म-व्या-जुत्तो कवोय-लेस्सं पि तं जाण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 15 | जो कुणइ तिष्णि पावे तिष्णि व वयणे स कक्क्से भणइ । धन्मिन्म कुणइ तिष्णि य तेउक्केस्सो हु सो पुरिसो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 |
|    | काऊण दोष्णि पावे चत्तारि पुणो करेइ पुण्णाई । णिंदइ पावारंभं तं जाणसु पडम-लेस्सं तु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|    | एकं पावारंभं पंच व धम्मस्स कुणइ जो पुरिसो । सो होइ सुक्क-लेस्सो लेसातीको जिणो होइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 18 | 🖇 ६७७ ) एवं 🤏 साहिए भगवया भन्वारविंद-संब-पिरवोहण-पद्ध-वयण-किरण-जालेण जिणवर-दिवायरेणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|    | मामस्-करवरं जिल्डे डेहिं सम्बेहिं मि मामियं तियसिंदप्यमुहेहिं। 'भगवं, एवं एयं, सइहामी पत्तियामी, ण भण्णहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | जिणिद्-वयणे' ति भणेतेहिं पसंसियं ति । प्त्यंतरम्मि पिबट्टो समवसरणं पृक्को रायडत्तो । स्रो य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 21 | दीहर-भुषो सुणासो वच्छत्पल-बोलमाण-वणमालो । जिमिसंतो जाणिज्ञह अन्त्रो किर माणुसो एसो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 |
|    | तेण पद्माहिणीकको जय-जंतु-जम्मण-मरण-विणासणो वीरणाहो । भणियं च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|    | जय मोह-मङ्ग-मूरण णिस्सुंभण राय-रोस-चोराणं । जय विसय-संग-विश्वय जयाहि युक्को तिहुवणम्म ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 24 | पाय-पणाम-पणुद्धिएण य मणियं । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 |
|    | भगवं कि तं सर्च जं तं दिव्वेण तत्थ मह पिटयं। मंगलममंगलं पिव को दा सो कि व तं पढड़ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|    | भगवया वि भाइहं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 27 | the state of the s | 27 |
|    | इमं च सोऊण 'जह एवं ता तं चेय कीरड' ति मणंतो णिक्खंतो समयसरणाओ। णिमाए य तम्म आवद-करवरूं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -  |
|    | जिल्डिडेण पुष्टिको भगवं गोयम-गणहारिणा । अवि य । 'भगवं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 30 | and the state of t | 30 |
|    | एवं च पुष्किओ अगेय-भव्य-सत्त-पिडवोहणत्यं साहिउं पयत्तो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|    | § १७८ ) बरिय इमिम्म अंबुद्दीचे भरहद-मिकाम-संडे उसमपुरं णाम णवरं। तं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 33 | बहु-जण-कय-हरूबोर्छ हरूबोरू-बिसहमाण-पडिसई । पबिसइ-मिर्छिय-वर्ज विजर-सूरोध-रमफिजं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 |

<sup>1)</sup> P भणमाणी, P समारूढो फलाइं 2) उ तेति हिं चिअ तित्ता घरणी, P धरणिपडिनएहिं, P om. से, P बहुविहत्ता !!. 3) P किण्ह for कण्ड, P लेसो, P जाय for जार. 4 > P बीउं for विदित्रो, P जीय for जील, P च for च. 5 > P ततिओ, J काबोत, P लेसमाबो, P मरियो जाय तिरियं सो 6 > J चेवए for थवए, J तेअसत्तलेस्सोण, P -लेमाए. 7 > P पडमो लेसमबो 8 > ₽ हायणं for आयणं. 9 > P तायम, P कक्कं, P जंबतकत्वण 1, J छण्णं पि, P लेसा तेउ यः 10 > P गती मती. 11 > P कस्मं केण, P पते for एया. 12 > P लपह जरिच्छं, P - लैस ति. 13 > उ छट्टं पुण धन्मिट्टं तं जाणसु णीललेस्सं ति for धोवं पुण etc., ह नील्लेसं 14) P वयण for वियण, उ अयखें, P व for बन, उ जुत्ते, P काबोतलेसं 15) P वि for व, उ तेकलेस्सी P तैज्ञेसी. 16) म कोडण for काऊण, म पावाई for पुण्णाई, P लेसं. 17) P पारंभ पंच, P सा for सी, P लेसी हैसावीरे, उ केरसातीतोः 18) उ -संद-, उ पडुअ- 19) म -सरसमकंजलेउडेहि, उ om. सन्देहि, P यहहासी for सहहासी. 20) म सम-वसरणंमि एको 21 > । अणासो P सुवेसो for सुणासो, P वलमालो । णिमिसेतो, । जाणिकाति 22 > । प्याहिणीकाो, P -जंबमरण-, र -विणासणारी (?) बीरणाहोः 23 ) र णिसुंभणाराय-, र पुब्बाः 24 ) P प्नुहिषण मणियंः 27 > P देवाणु-पिया, P सुणेसु for सुणेसु. 28 > P om. य. 29 > J गीतम-. 30 > P पुच्छितं, P अमा for आह. 31 ) J adds ब after पुच्छिओ, P सब्द for भव्द 32) P मिन्हिमे 33) P विसहमाणहमाणप हिसई, P विकायतूरीह-.

तस्य य रामा सूरो चीरो परिमक्तिय-सन्तु-संगामो । यामेण चंदगुत्तो गुत्तो मंते व ४ण वामे ॥ तस्स य पुत्तो प्रतो वामेण इमस्स वहरगुत्तो सि । संपष्ट इमस्स वरियं साहित्यंतं किसामेड ॥

3 तस्स व चंत्गुक्तस बन्निम विवह पायवहण-पश्चिद्धाए बिन्निसं परिव एवंव, दुवारे सञ्च-पुर-महस्रया देवस्स 3 चक्रण-दंसण-सुदं परचेति, सोढं देवो पमाणं! भणिषं च ससंभमं जरवहणा 'तृरिवं पवेससु जयर-महस्रुप' ति। जिलावा पिंद्धारी, पिंचु महस्रुवा, उप्पियाणि दंसणीयाणि। भणिषं च जरवहणा 'मणह, किं कर्ज तुम्हागमणं' ति। तेहिं भणिषं ६ देव, उभय-वेळं चेय इट्ट-देवणं पिव दंसणीयो देवो, किंतु जात्य ग्रात्तित् पुण्य-विसेसे, जर्ज पुण सिक्सेसं दंसणीयो ६ वि। शाहणा भणिषं 'किं तं कर्ज'। तेहिं भणिषं 'देव, दुवंकानां वर्ळ राजा।' इति। ता अण्यिसावेद देवो विश्वाय विद्वीय उसमप्रदें, जो को वि वा मुस्तियो। देव, जं वं किंचि सोहणं तं तं हाईप सम्बं हीरहः। जं पि माणुसं किंचि । सुंदरं तं वि देव जरिय। एवं ठिए देवो पमाणं' ति। राहणा भणियं। 'वचह, जकाक्र-हीणं पाविमे' ति भणेतेणं तेण १ पेसिया जयर-महस्त्रुवा। बाइहो पिंदहारो 'तुरियं दंदवासियं अहावेद'। बायसाजेतरं च संपत्ती दंदवासियो। भणिषं व तेण 'काइस्ड देवो' ति। राहणा भणिषं 'अहो, जयरे कीस पुरिसो चोर-उवहवो' ति। तेण भणिषं। 'देव.

12 ण व दीसह हीरेसं चोरो वि ज दीसए भमंतेहिं। एक-पए विश्व सुन्बह गोसे सथछं पुरं मुसियं ॥ 12 ता देव बहु-विषयं अन्हे अणुरिक्सओ ज उवछदो । अण्जस्स देड देवो आएसं जो तयं सहह ॥' हमस्मि य भणिए राहणा पलोह्यं सथङं अत्थाणि-मंडलं। तओ वहरपुत्तो समुद्विओ, भणिओ व तेण चलज-पन्नाम-15 पश्चद्विष्ण राया। 'देव,

जह सत्त-रत्त-मञ्जे चौरं ण खहामि एरथ णयरिमा । ता जलितिंधण-जालाउलिम जलपामिम पविसामि ॥ ता देव कुमसु एयं मज्जा पसायं ति देस बादेसं । पदमो श्विय मज्जा हमो मा भंगो होड पणयस्स ॥'

18 विष्णसे वहरगुरोण राह्णा चंदउरोण भणियं। 'एवं होड' नि भणिय-मेरे 'महापक्षाओ' सि पडिवण्णं कुमारेण। वोस्त्रीलो 18 सो दियहो, संपत्तो पकोस-समको। तथ्य म णिम्मजियं परिवरं जारिसं राईप् परिभमणोहवं। तं च काउं जिलाको रायतणको मंदिराओ। पूरियं च पउट्टे वंसुणंत्रयं। करयल-संगहियं च कयं खन्ना-स्यणं। तक्षरे जिहुय-पय-संचारो परिभमिउं 21 समाहस्तो। केस् पुण पएसेस्। अवि य।

रच्छामुह-गोडर-चच्चरेसु आराम-तह-तलाएसु । देवडलेसु पवासु य वावीसु मढेसु णीसंकं ॥ एवं च वियरमाणस्स बोलीणा छट्टा राई तह वि ण कोइ उवलड़ो दुद्र-पुरिसो । तको सत्तमए य दिवसे चितियं 21 वहरगुत्तेण 'आहो, अमाणुसं किं पि दिव्वं करमं, जेण पेच्छ एवं पि अणुरक्तियांनो तह वि ण पानिजाइ चोरो । ता 24 को एत्थ उचाओ होहि ति । पच्चसे य मजस पहण्णा पूरह । अवि य ।

जह सत्त-रत्त-मजहे चोरं ण छहामि एरथ जगरम्मि । ता जिल्लिंधज-जाकाउलम्म जल्लाम्म पविसामि ॥ 27 ता भागमा मजह मण्डू अपूर-पहण्णो हं । ता सम्बहा भज राहेण् मसाणं गंतूण महामंसं विक्षेत्रण कं पि वेवालं भाराहित्रण 27 पुच्छामि जहा 'साहसु को एरथ चोरो' ति, अण्णहा जीसंसर्थ मजहा मरणं' ति । वोल्लीजो सो दिवहो । संपत्ता राहे । जिन्नभो रायतणभो राहेण् जगरीणु संपत्तो महामसाणं ।

) ६६७९) तस्थ य काळण कायच्चं उक्कत्तियं भसिषेणूत् ऊरुसु, जिययं महामंसं गहियं हरयेण, भणियं च तेजं । अ 'भो भो रक्स-पिसाया भूषा तह वंतरा य अग्णे य । विक्केसि महामंसं घेप्पठ जह अस्थि ते मोहं ॥' पूर्वं च पृक्क-वारं तुष्ट्र्यं सहयं पि जाव वेकाए । उदाहओ य सहो भो ओ अह गेण्हिमो मंसं ॥

<sup>1)</sup> P बीनो for बीरो, P परिमिलियमत्तुसंगामे, P om गुतो, P मंतेण न उण 2) P वयग्याची. 3) P न्यस्ट्रियाए.

4) P नयरे महत्वण. 5) उ उपिभाणि P उप्पयारं, P तंसणियाः, J om च, P om. तेष्ठिं भणियं 6) P उमययें, P इसिजो पुण्णविसेनोः 7) P om. तं before कर्जा, J दुर्वलानां, P दुर्वलानामाणां बालब्र्ड्रतपस्थिना । अनार्थे [:] परिभूतानां सर्वेषां पार्थिनो गतिः ॥, P om इति. 8) उ कोइ ण, J किंपि for किं चि, P किंपि सुंदरं 9) P दुर, J om. तेण. 10) P आइसोः 11) J आइसमु ति, P om. अहो, P om. देन 12) P हीरतो, P नमतंमि, P गोन सय क. 13) P अन्द शार्थियां, J adds उण after ल, P आवसोः 14) P om. गहणा, P नयलमान्याणमंडनं, J adds अत्यं after मथलं, J वेरगुत्तो, P समद्विओ अ भणित्रो, P वणाममञ्जूद्विएणः 15) J adds अत्यं after हेवः 16) P om. रत्त, P ता जार्लियण, P जलणे पृष्विस्तामिः 17) पृष्वं for एयं, J ति देव आएसं 18) P om. राहणा मंद्रज्तेणः 19) P निम्मिजयपरियरं, J राई परि पृष्ठाकाण for कार्डः 20) P खयरवणं, P नितुयपयं 22) P तह लायसु 23) P वोलिण, P राती, P कोवि उवलक्षे, P om. दहुप्रतिसो, P सर्चमे य दिवसेः 24) P अमाणुसोः 25) J होहिति, P अपूरमाणम्स for पूरः 26) P चोरो न, J णयरंमि, P जल्विणण, P अल्ले पृष्ठिणण, P अल्ले पृष्ठिणण, P साहिकण for अर्थाः, P अल्ले पृष्ठासामिः 27) प्रभूतः, P अ for अर्जा, J महामासं, P किंपि, J वेशर for येवालं, P साहिकण for आराहिकणः 28) में किंपतामिः 27) महामसं विष्ठास्ति, प्रभूतां, महामसं किंपतामिः 31) P रक्खसः, महामसं विष्ठाः, महामसं किंपां, महामसं किंपां, महामसं किंपां, महामसं

| 1  | पहाहबो रायतणको तं दिसं 'को इहं गेण्हह मंसं'। वैयालेण भणियं 'पेण्छामि केरिसं मंसं'। कुमारण माणयः।                            | 1  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | 'एवं मंसं गेण्हसु जिग्वसु चन्ससु सुरहिं मिद्रं च। ता मह देजसु तुद्रो जं दायम्बं हहं मोहं ॥'                                 |    |
| 3  | ति मणिए पसारिको हत्थो वेयालेणं । णिक्सिकं तस्स करवले मंसं कुमारेण । तको तेण भासाइकण भणियं ।                                 | 3  |
|    | 'भो भो एवं आमं जिस्सत्तं विस्सरंधियं एवं । जाहं गेण्हामि इमं जह पक्कं देसि अग्गीए ॥'                                        |    |
|    | रायडतेण भणियं।                                                                                                              |    |
| 6  | ं 'पक्कं देमि जहिच्छं पयष्ट वचामु इह चितिं जाव । उक्कत्तिय पक्करसं देमि महं भुंज तं तत्थ ॥'                                 | 6  |
|    | वेबालेण मणियं 'एवं होड' ति मंगता उवसया दोणिण वि तक्खण-पलीविय-चिय-समीवं। तत्थ य 'णिसम्मसु सुंजसु'                            |    |
|    | क्ति भर्णतेणं रायतणपूर्णं उक्कत्तियं भर्ण्णं महाभसं, पोहय-संठए पक्कं, पणामियं तस्स वेयाखस्य । गहियं तेण सुत्तं च ।          |    |
| Ð  | § ३८० ) प्रथंतरम्मि पुष्छिको भगवं महाबीर-जिजिंदो गोदम-सामि-गणहारिणा 'भगवं, <b>कि</b> पिसाया रक्खसा                          | 9  |
|    | वा देव-जोणिया इमे महामंसं भण्णं वा कावित्यं भाहारं भाहारंति'। भगवया समाणतं 'गोदमा ण समाहारंति'।                             |    |
|    | मणियं गोयमेण 'भगवं, जह ण बाहारेंति, ता कीस एवं महामंसं तेण बसियं ति मण्डह्'। भगवया समाहृहं 'पयहेण                           |    |
| 12 | इमे वंतरा केळीगिळ-सहावा बाल व्व होंति । तेण पुरिसेहि सह खेळंति, सत्तवंतं च दृहुण परितोसं वसंति, बिल्यं पिव                  | 12 |
|    | मर्छ रायडसं, तस्स सत्तं णाणा-खेलावणाहिं परिक्लंति । तेण मंसं किर मण् अत्तं ति देसीत, तं पुण पिक्सवंति । तेण                 |    |
|    | पिक्सितं तं मासं। पुणो भणियं वेदालेण। जित्र य।                                                                              |    |
| 15 | भो भो एपं मासं णिरद्वियं णेव सुंदरं होइ । जइ देसि बहिन्सरिसं भुजं तं कडयडारावं ॥                                            | 15 |
|    | कुमारेण भणियं ।                                                                                                             |    |
|    | भुंजसु देमि जहिष्छं मंसं वा भट्टिएहिं समयं ति । एयं चेय भणंतेण कप्पिया दाहिणा जंघा ॥                                        |    |
| 18 | छूडा चिताणले, पक्का उप्पिया वैयासस्स । पविस्वत्ता तेण । भणियं पुणो ।                                                        | 18 |
|    | मो भो करूं इमेणं संपइ तिमित्रो पियामि तुह रुहिरं । पियसु ति भाणिकणं कुमरेण वियारियं वच्छं ॥                                 |    |
|    | तं च रुहिरं पाद्मण पुणो वि भणियं। सवि यः।                                                                                   |    |
| 21 | 24 of Body 1811 10 . At 1 11 we we desired a self street of the self the way                                                | 21 |
|    | कुमारेण भणियं ।                                                                                                             |    |
|    | छेतूण देमि तुःक्षं जं पुण करवत्त-कत्तरण-कम्मं । तं भो सयं करेजासु एतिय-मेत्तं महायत्तं ॥                                    |    |
| 24 | ति मणमाणेण कवलिको कंत-कसिण-कांतला-कलावो वाम-हत्येण दाहिण-हत्येण य छेत्तूण पयत्तो असिधेणूर । ताव य                           | 24 |
|    | हा-हा-रव-सह-मुहस्रो उद्धाइओ अहरू-हासो गयणंगणे । भणियं च तेण वेयालेण । अवि य ।                                               |    |
|    | 'एएण तुज्जा तुहो मणण्ण-सरिसेण वीर-सत्तेष । ता भणसु वरं तुरियं जं मगासि भज्ज तं देमि ॥'                                      |    |
| 27 | इसरेण भणियं।                                                                                                                | 27 |
|    | 'जह तं सि मजर तुट्टो देसि वरं णिच्छियं च ता साह । केण मुस्तिजह णयरं चोरो भण करथ सो तुरियं ॥'                                |    |
|    | तेण मणियं।                                                                                                                  |    |
| 3( | But with within me wer the court with to the title determined in the base with within the                                   | 30 |
|    | लड़ों वि णाम चोरों कुमार मण तस्म होजा को मलों। दिहों वि सो ण दीसड़ आह दिहों केण गहियां ॥'                                   |    |
|    | तमो 'कीस ण घेप्पइ' ति विंतपंतेण पुरुद्धं अत्तणो देहं जाद सन्वंग-संपुष्णं अक्खयं सुंदरवरं ति । भणियं च कुमारेण ।<br>१ ८८२ ४२ |    |
| 3  | ક 'મો મો,                                                                                                                   | 33 |
|    | पेच्छामि परं चोरं एत्तिय-मेत्तं सि पुच्छिमो तं मे । घेष्पइ ण घेष्पइ म्वा पृत्य तुई को व वावारो ॥'<br>तेण भणियं ।            |    |

1 > P om. रागतणओ, उ केरिसं मासं 2 > उमानं, P जियमु भवसासुर्ग मिट्ट च, J adda जह तुमं पिंडहाइ before सुरहिं, P ता मेह. 3 > उमासं. 4 > उथों में एवं for एवं, P णिस्सायं विस्सावियं. 6 > P जिस्च्छं, P पक्किर्स. 7 > P दो for देणिण, P om. य, J पलीवियं. 8 > P जिक्कित्तयं, J महामासं, P पोश्यं सोजए पक्कं, P om. तस्स, J om. मुत्तं च. 9 > P om. भगवं, P गोतम, P पिसाता रक्ष्यरा वा. 10 > P इमं, J महामासं, P वा कालियं, P om. आहारं, J आहरंति, P गोयमा णो आहारंति.. 11 > उगोदमेण, P जह णा, J महामासं, P om. ति. 12 > P केलीकिल, P पुरिसेण सह. 13 > J महारायज्ञं P महं रायज्ञता, P तंच for तस्स, P परिक्यवंति, P परिक्यवं for पिस्प्यवंति, P om. तेण पिस्प्यतं तं मासं etc. to तं कट्यदारावं।।. 14 > J तम्मासं. 17 > प्रमञ्जं P दुउर्श for मंसं, P मि for ति. 18 > J बृता for छूदा, J inter. पुणो कार्य अतिये अति य. 19 > उशीणा संपद, J भणिषण, J जुमारेण. 20 > P om. वि. 21 > J किरिकं, P सह for मह. 23 > विद, प्रसुक्तं पुजंसं, प्रक्ताणं कमां, P को for भी, प्रमहापतं।।. 24 > P repeats द्वाहिण, P वेतूण for छेतूण, P om. अवि य. 26 > P एतेण, P अणणणसरिसेत्तेण. 28 > P निच्छवं ति ता, P सुणिज्ञह 30 > प्रसृति-, P तु for तृह, P साहे- विश्वो . 31 > P गहिन्दो।. 32 > P om. तभो, P वितिअतेण पकोश्वं, P सम्बंगं, P अवस्तरसुंदरयं ति. 34 > P प्रविष्ठं, P धेम्पर्थं।.

| 1          | 'णं बप्यो तस्सम्हे पुरको ठाउँ पि जेय चापमो । जो पुण तस्सावासो तं दूरत्या पर्यक्षेमो ॥'<br>कुमारेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ì  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3          | 'जङ्ग तं मज्ज्ञ ण साहिस भावासं मज्ज्ञा तं चिय कहेसु । रक्ष्यामि ताव तं चिय जा दिहो सो वि तत्येय ॥'<br>तेण भणियं 'जङ्ग एवं ता जिसुणेसु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3  |
|            | जो एस मसाण-वडो भारुहिउं एत्य कोत्थरो भित्थ । तं चेय तस्स दारं चोरावासस्य हो वीर ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 6          | इय बहरू-पत्तर्लं तं साह-पसाद्दा-लुळंत-घर-जाळं । बहु-पसरिय-पारोहं समाण-वद-पायवं पत्तो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6  |
| •          | तं च वृद्ण मारूढो कुमारो, भण्णेसिउं पयत्तो तं च कुढिच्छं । करथ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 9          | साहासु पसाहासु य मूल-पळंबेसु पत्त-णियरेसु । णिक्कड्विय-करवाली विकस्स वारं पळीएइ ॥<br>कहं पुण पळोइउं पयत्ती । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9  |
|            | परिमुसइ करयलेहिं पार्य पनिस्ववह जिंघण गंधं । खण-णिहुयंगो सहं इच्छइ सोउं कुडिच्छेसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 12         | एवं च पुलोएंतेण एक्सिम कुढिच्छ-समीवे उवणीयं वयणं, जाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 |
|            | णिम्महर् भूव-गंघो कुंकुम-कप्पूर-मासलुगारो । उच्छलङ् तंति-सद्दो वर-कामिणि-गीय-संवलिको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|            | तं च सोऊण भग्याह्ऊण य चिंतियं राय-तणएण । भन्यो,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 15         | <b>छदं</b> जं <b>छहियब्वं</b> दिहुं चोरस्स मंदिरं तस्स । तस्स य महं च पृण्हि जो बिलको तस्म रजामिणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 |
|            | इमं च चिंतिऊण पविसिडं समाढसो । थोवंतरं च जाव गश्रो ताव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|            | बहु-फिज्नृहय-सुह्यं काछय-सुंपाल-वेह्या-कलियं । धुष्वंत-धयवडायं दर-भवणं पेच्छण् कुमरो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 18         | तं च दृद्रण रहस-वस-विसेस-पसरिय-गइ-पसरो पविद्वो तं भवणं। केरिसं च तं पेच्छइ । अबि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 |
|            | फालिह-स्यण-मयं पिव णाणा-मणि-चुण्ण-विरङ्घालेक्खं । कंचण-तोरण-तुंगं वर-जुबई-रेहिर-पयारं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|            | चिंतियं च तेण 'अहो महंतं इमं भवणं'। 'कत्थ दुरायार-कम्मो होहिह चोरो' ति चिंतयंतेण दिद्वा एका जुबई।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 21         | केरिसा। अवि य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 |
|            | पीलुप्पल-दीहच्छी पिहुल-गियंबा रणंत-रसणिला । बहिणव-तुंग-थणहरा देवाण वि मणहरा बाला ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|            | तं च दहुण चिंतियं रायतणएण । 'अहो एसा नुरिय-पय-णिक्खेवं तस्सेव आएसेण परिथया, ण ममं पेच्छइ, ता किंचि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| 24         | सद्दं करेमि जेण ममं पेच्छइ' ति । भणियं तेणं । अबि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 |
|            | 'गरुको सिहिणाण भरो तणुर्य मज्झं नि सुषणु चिंतेसु । मा गमण-नेय-पहया भरेण कणइ व्व भजिहिसि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|            | तं चिय सहसा सोऊण कह नीए पुरुइयं । सुण ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 27         | संभम-विलास-मीसं वलिउं श्रइ-दीह-लोयण-तिभायं । तह तीऍ पुलइओ सो जह भिण्णो मयण-बाणिहिं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 |
|            | § ३८२) तं च तहा दहृण संभम-भयाणुराय-कोडय-रस-धंभिया इत टिया। तं च तारिमं दहण चितिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  |
|            | रायतणपुण । 'अहो,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| <b>3</b> 0 | and the same of th | 30 |
|            | किं च हमाए पुच्छामि किंचि पुच्छियव्वं' ति भणिया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|            | 'को य इसो आवासो का सि तुसं सुवणु को इहं णाहो । कन्य व सो किं व इसो गायह महिलायणो एत्य ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |

<sup>1)</sup> भण for ण, भणून द्वां णि णीय वाएता, भन्न for जो 3) भदिट्टा, भन्तस्था 6) भ-पवित्योही, भоणा. च. 7) भन्न हार प्रत्ये तं, उन्लंतप्रयालं 8) भणा. च before कुढिच्छ 9) भिकरस टार्र प्रलंगित्ता, 12) भण्लोद्यतेण, भन्न कुढिच्छय- 13) भणित्सह for णिम्महर. 14) अधारकण, भणा. च, भन्नपा for अन्ता. 15) भन्तस्स रक्षं तु॥ 16) भन्नतेथे अवि य before भीवंतरं, उभन्नतेथे वेच्छद after तान. 17) भन्नतेथे तु before भाज्य, भणाल्यमस्यवेदताकालिये। 18) उनस्सवित्तेस, उ inter. तं थे च after केरिसं. 19) उद्दालिय भम्मलेश for पालिद्द, भणामयं, भरेहिर for तोरण. 21) उला. च, उद्दोहित भन्नोहि ति, भिनियं तेण, भन्नतेथे आप before विद्वा, भणा. प्रका. 22) भनील्पिल, भन्न मन्नपार 23) भयितिक्वेवो, उत्तरसंभ. 24) भणिया. 25) भन्नयण, भरेषण विद्या 25) भन्नवण, भरेषण विद्या विद्या. 30) भन्नहन्न, 31) भिन्न वाहमा. 32) उको वहमी, उन्नतेथ हो before कर्ष, भन्नविद्या विद्या. 30) भनाहन्न, 31) भिन्न वाहमा. 32) उको वहमी, उन्नतेथ हो before कर्ष, भन्नविद्या सि.

| 1   | तीए मिनयं। 'सुंदर,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | जो जं जाणह याणं बह सो पावेह तं सकजेणं। कह तं अयणंतो श्विय एत्तिय-मेत्तं अहगओ सि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 8   | तेण मणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3  |
|     | 'अयणंतो विव मूढो कह वि तुळगोण पाविओ एथा। ता साहसु परमत्थो को एत्थ पहू कहिं सो वा ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|     | तीपु मणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 6   | 'जह तं पंय-विमूदो कत्तो जयराओ आगयो एत्थ ।' भणियं च तेज 'सुंदरि उत्तभपुरा थागमो बहवं'॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8  |
|     | तीपु मणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|     | 'जह तं उसभपुरे सिय कि जाणिस चंदउत्त-णरणाहं। पुत्तं च वहरगुत्तं सुह्यमणंगं च रूवेणं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 9   | तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9  |
|     | 'सुंदरि कहं वियाणिस रूवं णामं च ताण दोण्हं पि।'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|     | तीए मणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •  |
| 12  | 'किं तेण बोलियं तं श्राप्ति गुलो खाइओ पुणिह ॥'<br>तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 |
|     | तण माणय।<br>'सुंदरि साहेसु फुढं ताणं किं होसि किंपि पुरिसाणं। कह व विद्याणिस ते तं केण व हो पाविया पृत्यं॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 3 K | चुदार साहसु कुढ ताज कि हा।स काच पुरस्ताज कि व विद्याणास स त केण व हा पाविश पुरुष ॥<br>तीय मणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 |
| 10  | ताय नाणया<br>'सावरथी-णरवङ्गो धूया हं वल्लहा सुरिंदस्स । बाल श्विय तेणाहं दिण्णा हो वहरगुसस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 |
|     | एरथंतरिम इमिणा विज्ञाभिद्येण सुद्दय केणांबि । इरिकण एरथ करथ वि पावाकवरुम्सि पश्चिता ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  |
| 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
|     | तेण चिंतियं। 'अहो, एसा सा चंपयमाला मर्म दिण्णा आसि, पच्छा किर विज्ञाहरेणावहरिया णिसुया अम्हेहिं, ता सुंदरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|     | जायं, दे साहिसी इसाए सब्सावं' । चिंतिकण भणियं तेणं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 |
| 21  | 'सो बहरगुत्त-णामो पुत्तो हं सुषणु चंदगुत्तस्य । एयं विज्ञासिद्धं अण्णिसमाणो हहं पत्तो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 |
|     | ता साह कत्थ संपष्ट् विजासिन्दों कहं व इंतन्त्रों। मह फिंचि साह मन्मं जह णेहो अत्थि अन्हेसु ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|     | तीए भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 24  | 2 de de la constanta de la con | 24 |
|     | जं जं परम-रहस्सं सिद्धं वसुणंदयं च खग्गं च। एत्यं चिय देवहरे अध्छह् तं ताव तं गेण्ह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|     | गहिएहिँ तेहिँ सुपुरिस अक-छिण्णो विश्वको न्व सो होही। यह तं पावह हत्थे उप्पह्को केण दीसेज ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 27  | राबडनेण भणियं 'ता सुंदरि, साहसु कहं पुण सो संपह वहह विज्ञासिन्हों। तीए भणियं 'कुमार, राईए सो भमह,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|     | अत्यिमिए महिलं वा अण्णं वा जं किंचि सुंदरं तं अविखबह । दिवहमो उप एत्य विल-भवणे महिला-वंद-मञ्जा-गभो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|     | अध्छह । ता संपद्द णिथ सो पृत्य । अह सो होइ ता अत्यि तुमं अहं च एवं अवरोप्परं वीसत्या आछावं करेंता ।' तेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 |
| 30  | भणियं 'जइ सो णस्य ता कीस एयाओ महिलाओ गायंति'। तीय भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ĐΨ |
|     | 'सुंदर तेणेय विणा इमाओ इरिसम्मि वष्टमाणीओ । गायंति पढंति पुणी रुवंति भण्णाओं णबंति ॥'<br>तेण मणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 38  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 |
|     | ् चुपार ताद कुरू त्यम विकासिक्षरत मध्या दाण्हा पा का हारहरू प्याण याना व्यापना व्याह्ययस्त ॥<br>इसि <b>डण</b> सी <b>ए अगियं</b> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|     | 'जइ मुद्ध किं ण-याणिस महिला-चरियं विद्याणियं केण । गामेलुको व्य पुण्कसि महिल चित्र महिल्या-हिययं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|     | कार्न क्रियो एक का कार्याच्या कार्यका क्रियो कार्य क्रियो क्रियो क्रियो क्रियो क्रियो क्रियो क्रियो हिन्द्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |

2> गतं तं for अह, गपायह अ ककोण।, म्भइ तं अयाणंतोः 4> म्भयाणंतो, म्कह व, म्क्य हैं for कहिं. 6> म्भाइयं॥ 8> म्ब for खिय, गच वेरगुत्तं संगमणंग व, म्बर्रहगुत्तं मुह्यणंगं. 11> ग्रेण for तीय. 12> ग्रव्यव्यो for खाइओ. 13> म्ला. तेण भणियं. 14> म्ब for व, म्बार्टिंग अवहरिया, ग्रिपुंत्र, म्सुरं for सुंदरं. 21> म्युत्त्तामा म्युपण चंद 22> म्बिचि साइस दुर्म 24> म्बं for जह, ग्रसंदर्श शिव्यत्, म्ब्य्य सुंदरं, म्रद्र for रहवं, म्ला. साहामि तुच्हा स्वयं जह etc. to भ्वकदिययपेम्माओ इमाओ. Thus passage is reproduced in the text with ya-sruti and minor corrections etc. from salone 26> ग्रञ्चित्रणणो.

- वेष्यह् अक्रिम मच्को पच्ची गयगम्मि निष्मए राहा । गहियं पि विहवह चित्र हुन्नेआं महिलिवा-हिववं ॥ वेह्तं पि सिगेहेण वि शर्मति अव्वक्षहं पि निग्मेहा । कारण-वसेण मेई करेंति पिक्कारणेणं पि ॥
- उत्तिति विरूपं पि हु रूपि पुण परिहरित तूरेण । रूव-विरूव-विषयो हिचए कि होह एवाण ॥ बीहिति पंढियाणं कुमार कर्जाति रूवमंतस्स । वंकं वंचेंति पुणो उज्जय-सीलं उवयरित ॥ रजाति अथवंते रसं पुण परिहरित रोर स्व । जाणंति गुणा पेम्मं करेंति ते पिम्गुणे तह वि ॥
- वृदं जाणह पुरिसं तहा वि तं कायरं समिक्ष्यह । जाणेति जं बिरतं घडेंति पेम्पं तिहं चेव ॥ गुण-रहिए वि हु पेम्पं पेम्प-पराको वि तं णिक्षुंभंति । इंत्ण तं सर्वं चित्र जळणे पविसंति तेणेव ॥ सब्वे जाणेति गइं अस्तराजवाण सुदिह-हिययाण । महिला णिययस्त पुणो हिययस्स ग्राई जन्याणेति ॥
- 9 ह्य विज्नु-विकसियं पिव खर-पवणुक्य-धववडाचळणं। महिकाण हियय-पेम्मं कुमार को जाणिउं तरह ॥
  9 तह वि प्तियं छक्खेमि जह तुमं पेच्छंति ता अवस्य तुम्मिम गेहो जायह। अण्णं च सब्बा हमाओ उसमपुर-वरयध्वाओ तुमं च दहूण अवस्सं पच्चिमजाणंति, तेण इमाणं दिजाउ दंसणं ति। कुमारेण मणियं 'पुंदरि, तं ताव
  12 मिद्ध-वसुणंदयं खग्गं च समप्पेसु, ता पच्छा दंसणं दाहामि'। तीए मणियं 'प्वं होड' ति। 'केवलं कुमारेण प्यम्मि 12 चेय पप्से अव्विद्यब्वं जावाहं तं खग्ग-खेडयं वेच्ण्ण इहागच्छामि' ति भणिउं गया। कुमारो वि तम्मि ठाणे अविद्यं प्रक्तो। वितियं च तेण। 'अहो, संपयं विय हमीय चेय साहियं खर-पवणुक्य-ध्यवड-वंचल-हियय-पेयमाओ हमाओ 
  15 महिल्याओ होंति, ता कयाह हमा गंत्ण अण्णं कि पि मंतं मंतिकण ममं चेय णिसुंमणोवायं कुणह। ता ण जुत्तं मम 15 इहं अच्छिकणं' ति चिंतयंतो अण्णत्थ संकंतो, आयारिय-चग्ग-रचणो प्रिय-वसुगंदओ व अविद्युउं पयत्तो। योव-वेखाए य आगवा गहिय-वसुणंदया गहिय-क्या-रयणा य। यलोइए तम्मि पण्मे, कुमारो ण विद्वो। तओ तरल-तार-पम्हल-वर्कत18 लोयणा पलोइउं पयत्ता। भणिया य कुमारेण। 'पृहि पृहि सुंदरि, एस अहं अच्छामि' भणिया संपत्ता। नीए भणियं 16 'रायउत्त, कीस हमाओ ठाणाओ तुमं एत्य संपत्तां'। तेण मणियं। सुंदरि, णणु तुमण् चेय साहियं जहा 'चंचल-पेम-वंधाओ होंति जुवईओ'। तेण मण् चिंतियं 'क्याइ कहं पि ण भिरुक्ओ होमि, ता णिहुयं होकण पेच्छामि को 
  21 वुत्तंतो ति तेण चलिओ हं'। तीए सहरिसुप्कुल-छोयणाए भणियं। 'कुमार, जोग्गो पुहइ-रजस्स तुमं जो महिलाणं ण 21 वीसंमसि' कि। मस्बहा,

भुवगस्त व मुह-कुहरे पक्लिव ता अंगुली सुवीसत्वो । महिला-चंचल-भुयईण सुहय मा वच्च वीसंसं ॥ 24 ता सुंदरं कयं, जं चलिको सि । गेण्हसु एयं वसुणंदयं खग्ग-रयणं च ।' णिक्लितं वसुमाईण् । रायउत्तेणावि णिययं ४४ विस्रजिक्षण ति-प्याहिणं वंदिकण गहियं तं वसुणंदयं दिव्यं खग्ग-रयणं च । तको गहिय-खग्ग-रयणो केरिसो सो दीसिउं पयत्तो । अवि थ ।

27 विजाहरो व्य रेहइ तक्खण-पिडवण्ण-खगा-विजाए ! संपष्ट उप्पद्दको इव विजाहर-बालियाएँ समं ॥ 27 तमो तीए मणियं 'विजयाय होउ कुमारस्स एयं खगा-रवणं' ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, साइसु संपथ कत्थ सो दृष्टचो विजासिद्धो' ति । तीए भणियं 'कुमार, तुमं केण मगोणेत्थ पविट्टो' । तेण भणि<sub>ण</sub> 'वड-पायब-विलेण' । तीए अणियं 'णाहं किंचि जाजामि, परं एत्तियं पुण जेण दारेण नुमं भागओ तेणेय मो वि भागमिस्सङ् ति । ता जाब इमिणा 30 मगोण पढमं उत्तिमंगं पेसेइ, ता तं चेय केत्तव्यं । भण्णहा तुस्सक्सो पुण होहिइ' ति । कुमारेण भणियं । 'एवं होद' ति भणिकण भागरिय-खग्ग-पहारो ठिओ विल-तुवारे ।

<sup>2)</sup> प्र सिणेहेणं. 3) प्र हिमयंपि for हियण. 15) प्र क्षाइ मा १ कथावि मा, प्र कंषि for किंपि, १ णिनुंभणावावं 16) १ om. ति, १ पायद्विय for आयारिम, प्र य पुल्छितं. 17) १ om. य before आगया, १ om. गहिय before क्षमा, १ रयणे य १ पलोइओ, १ तओ तारतररूपंतरूवलंत. 18) १ संपत्ती. 19) १ हाणाओ, १ एस for एख, प्र om. णणु, १ मए for दुमए 20) प्र पेम्मावंधाओ, १ जुवतीत्र, १ कया वि किंदि पि, १ om. ण भिरुष्ठो होमि, प्र तेण for णिहुयं होकण. 21) १ om. ति, १ ण for तेण, १ सहिससपुक्त, १ मणितं, १ om. पुद्दरज्वन्स, १ om. जो. 23) १ पिकाबि, १ य for ता, १ धुर्यमीण सुइ मा. 24) प्र जं विलेओ, १ वसुणवण्यं, १ वसुमतीए. 25) प्र om. ति-, १ om. दिव्वं, १ रयणा before केरिसो, १ om. सो before दीसितं. 26) १ तत्वण, १ सम्मं ॥ 28) प्र तीय for तीए, १ विजाओ for विजयाय, १ om. एयं, १ om. मान्य, प्र om. सो. 29) प्र तीय, १ केणे मम्मण पविद्वों, प्र तीय- 30) १ वार्ष for परं, प्र तेणय, १ om. वि. 31) १ पेसइ, १ दुसब्जो, १ om. पुण, प्र होह ति १ होदिति ति- 32) प्र दिओ.

🖇 ३८४) पृत्यंतरम्मि किंचि-सेसाए राईए वियलमाणेसु तारा-णियरेसु पलावंतेसुं तम-वंदेसु त्रीहृयासु सवल- 1 1 दिसासु पहांपं ति कलिकण परिव्यमिकण धवलहरोवर-अंतेडर-चबर-रच्छासु उसमपुरवरस्स समागणो । तस्सेव ३ राय-तणयस्त एक्क-पसुत्तं भारियं घेनुण पविट्ठो य तं बिछं । तं च पविसंतं दहुण घाहावियं राय-ध्याए । 'हा बहरगुस-सामिय एसा सा तुन्म महिलिया अहुयं । गहिया केण वि घावसु रक्खस-रूवेण रोहेणं ॥ चेपाबह-णामा हं महिला हा बहरगुत्त-णामस्त । एसा हीरामि वहं सरण-विद्दीणा वराह व्य ॥' 6 पूर्व च तीए बिक्रवंतीय भणिया विजासिद्धेण । , 6 'को कस्स होड़ सर्ण करण व सो किं व तेण करणिजं। जह तं पावेमि वहं तुह दहयं तं चिय असामि ॥' ति भर्णतो णिसुनो कुमारेण । 'भहो, एस दुरायारो नागनो सो मह महादेवी घेत्रण । ता दे सुंदरं जायं सखोत्तो एस 9 चोरो' क्ति चिंतवंतस्य जीहरियं उक्तिमंगं विलाओ सिद्धस्स । चिंतियं कुमारेणं 'प्यं उक्तिमंगं छिंतासि । अहवा णहि णहि । **हिं** जन्नड पुरिसाणं छल-घाको सध्वहा ण जन्नसिणं । पेच्छामि ताव सत्ती इमस्स ता **णवर** सिद्धस्स ॥' चिंतवंतो जिन्हांतो बिलामो, भणिओ य कुमारेण। 'रे रे पुरिसाहम, अवि य, जह तं विजासिद्धो बहुसु जाएण एत्थ लोगिमा । जं पुण राय-विरुद्धं करेमि किं सुंदरं होह ॥ 12 ता जं चोरेसि तुमं राय-विरुद्धाईँ कुणसि कन्माई । तेणेस णिग्गहिजसि अह सज्झो होसु सत्तीए ॥' एवं च राय-तणयं पेष्टिक्रकण चिंतियं विजासिद्धेण 'अहो, एस सो वहरगुत्तो, कहं एस सयं पत्तो। विणट्टं कजं। 15 ता कि इमिणा बलेणं।' चिंतियं तेण, भणियं च। 15 केणेत्य तुमं छुढो कयंत-वयणे व्य रोइ-बिल-मज्हो । अच्यो सुंदर-स्वो कह णिहणं शच्छइ वराओ ॥ सि 'भरे अरे, खगां खगां' ति भणंतो चलिमो तं देवहरयं। तेण गहियं च तं खगां वसुगंदयं च, जं रायडत्त-संतियं। 18 गहियं जाणियं च ण होइ तं सिद्ध-खग्गं । ता किं व इमिणा समत्थस्स' चित्तयंतो कुमार-मूलं पत्तो । भणियं च तेण । 'सुण्णम्मि मज्य अंतेउरम्मि तं मूढ पेसिओ कंग । भहवा कृवियो देव्वो रुउडेणं हण्ड किं पुरिसं ॥ ता तुज्य जमो कुविओ संपद्द तुद्द णिय प्रथ णीहरणं । सुवार-सालवडिओ ससओ व्य विणस्पसे प्रविंह ॥' 21 क्रमारेण भणियं । 21 'बारुप्पालिय रे रे बच्छिसि महिलायणं म्ह हरिऊण । जारो होऊण नुमं संपद्द घर-सामिको जाओ ॥ चोरो ति मजह वज्हो भरहसि तं चेय पढम-दुष्वयणं । इय विवरीयं जायं मसपूर्हिं वि लउडया गहिया ॥' अ मणमाणो पहाविमो कुमारो तस्स संमुहं, पेसिमो खग्ग-पहारो । तेण वि बहु-कछा-कोसळ-परिहरथेणं वंचिकण पिडपहारो 24 पेसिओ । सो वि कुमारेण वंचिओ । तओ पहर-पढिपहर-विसमं संपलग्रं महाजुद्धं । कहं । दोषिण वि ते सुसमस्था दोण्णि वि णिउणा कलासु सम्वासु । दोण्णि वि भणंग-सरिसा दोण्णि वि सत्ताहिया पुरिसा ॥ दोष्णि वि रोसाइट्टा दोण्णि वि अवरोप्परेण मच्छरिणो । दोण्णि वि णिट्टर-पहरा दोण्हें वि खनगाई हत्थिमा ॥ दोषिण वि फरम्मि णिडणा दोषिण वि उद्घोट्ट-मिडिंड-भंगिल्ला । दो वि वर्लत सहेलं दोषिण वि पहरे परिच्लंति ॥ \S ६८५) एवं च एकेकमस्स पहरंता केरिसा दिट्टा जुबहु-वंद्रेण । अवि य । विजाहर व्व एए भरून समस्थर्सणेणं वण-महिसा । भरू व दिसा-करि-सरिसा दोण्णि वि चार्लेनि महिवेढं ॥ 30 एवं प जाव ताण एको वि ण छलिउं तीरइ ता चिंतियंतीए चंपावईए ताव 'एएण एस छलिउं ण नीरइ विज्ञासिद्धो । ता दे कवडं किंखि चिंतेमि' ति भणियं नीए 'कुमार, सुमरमु इमं खग्ग-रयणं' ति । कुमारेण वि चिंतियं 'सुंदरं परूचं' 33 ति । भणियं तेण । भवि य । 33

<sup>1&</sup>gt; P रातीप, P द्तीह्यास. 2> P परिभमिकण, J धवलहरोअरंतेडरे चचर-, P च बरवच्छास. 3> P एक्क व्यस्तं भारि धेन्ण, J रायधूताप. 4> J वैरं, P धाविम. 5> P वंपावरणो धूया महिला हो वहरं, J वैरगुत्त, P सरणिवहूण. 6> P तीए एलेक्डिं सोऊण मणिया. 7> P किं कस्स. 9> P ती तिरं, P विंतयं 11> P विंतयंतस्स for विंतयंतो, P पुरेसाहन. 12> J लोजीम. 13> P नो गीसि, P कुणमु, P तेणेथ, J सतीय ॥. 14> J ते for एवं, P om. सो, P एस संपत्तो. 15> J om. किं, J हमिणा बालेण. 16> P सुंदर for हवो, J गिल्छिति वराओ. 17> J om. अरे अरे, P om. तं, J ख्यायं, P रायउत्तरस संतिथं. 18> J inter. जाणियं & व, P om. व, P मूर्ल संपत्तो. 19> P अर्क्षम for नुण्णिम, P देवो, P हणह किं पुरिसो. 20> P एस्थ नीसरणं, P स्तारसाल, J विणस्पर. 22> J आलवालिओ रे रे, P आलिपालिय, P महिणम हरिकण P वेष पुर्ण for होकण. 23> J वज्हे, P जीय for जायं, P सि for वि. 24> P संगुत्तो, J कलाकोमलपरिवच्छेण वंदिकण पिटपहा पणिण वि सत्ताहिआ पुरिसा। दोणिण वि रोसाइड्डा; thus J has omitted some portion here. 26> P दोणिण सि ın two places. 27> P मच्छरिणों।, P दोणिण सि निहुरहुर, J दोणिण वि P दोणिण मि for दोण्ड वि (emended). 28> P वोणिण सि फरंसि, P उक्कहममरभंगिह्या, J न्मडिहा, P तो वि जिलंति, P दोणिण मि पहरे. 29> P om. न्म. 30> P पते, P निहस्त, P सित्ते, P सित्ते, P सित्ते, P सित्ते, P किं ति, J चालंति. 31> P om. जाव, P ण विच्छल्डिं, P om. वंपावईए J ण for एएण, J om. ण. 32> J तीव for तीव, P om. वि, J om. वितियं, J संवलसं for पल्तं.

| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | जाव इसे मणइ ताब विजासिद्धेण चितियं 'करे इसीए विख्याए इसे खग्म-रबणं इसस्य समिपयं'। 'का पावे कथ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  |
| 3  | वबसि' ति पहाइको तै चेम दिसं विजासिद्धो । भवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3  |
|    | जा पा <b>वह महिकाणं करणं मो</b> त्तूण जुन्झ-समयग्मि । ताव अस्ट ति जुद्दयं सीसं भह रायउत्तेण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _  |
|    | दिहो य धरणिविष्ठको केरिसो । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 6  | कसिणं रुक्ख-विवण्णं रुहुयं सिरि-विरहियं च दीणं व । विट्ठं पडिय-कवंधं सीसं पुण बहिय-तेइलुं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6  |
|    | इमं च चितयंतस्स भणियं चंपयमाळाए । 'कुमार, वयणे इमस्स गुळिया अच्छइ, तं पि गेण्हड कुमारो' ति भणिएण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|    | विवारियं सुद्द-पुढं बसिवेणूए । दिहा य कणगप्पमा गुलिया । पक्खालिकण पिक्खत्ता वयणे कुमारेण । बवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 9  | दिप्पंत-अहिय-सोहो णिव्वडिय-विसेस-रूव-सच्छानो । वहिय-दणुच्छाहो सो कुमरो तीए गुलियाए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | y  |
|    | तओ जय जय ति अभिवाहय-छलिय-विकासिणी-चलण-सलण-मणि-णेडर-रणरणाराव-मुहलं पमिसक्षोध्वतिय-व्हाणिको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | कको णिसण्णो सीहासणे, अहिसिक्तो तस्मि महिला-रजस्मि । महिलाहिं समं च विविहं च भोए सुंजिउं पयत्तो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 12 | मविय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 |
|    | जु <b>वईयण-मज्झ-गओ बि</b> ल-मवणे खमा-खेडय-सणाहो । गुलिया-सिक्ष्रो सो वि हु णिस्संको भुंजए भोए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|    | § ३८६) एवं च तस्स अणेय-महिला-णियंब-विं <b>बुत्तुंग-</b> पद्योहर-सहरिस-समार्किगण-परिरंहणा-फरिसामय-सुहेश्चि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 15 | णिब्भरस्स परहुट्ट-सयछ-गुरु-भ्रण-विहत्र-रजस्स णिय-सत्ति-विणिजिय-सिद्ध-छद्धाणेय-पणइणी-सणाहं पायाछ-भवणीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|    | रज्ज-सुहमणुह्यंतस्स अइकंताई बारस संवच्छराई, बारसमे य संवच्छरे संपुण्णे पसुत्तस्य राईए परिक्रम-जामे सहसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | उदाहको अदिस्समाणस्य कस्य वि बंदिणो सहो 'जय, महारायाष्ट्रिराय वहरउत्त परमेसर दरिय रिउ-णिहरूण-छद्ध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 18 | माह्प्य । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 |
|    | उज्जीविय-सुवणयस्त्रो एसो णरणाह झिजए चंदो । अहवा उदयस्थमणं भण कस्स ण होइ सुवणिमा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|    | णासङ् ताराय <b>ङं भरण-करा</b> लिङ्यस्मि गयणस्मि । माणं मा वहउ जगो बलिययरा भश्य कोगस्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 21 | the state of the s | 21 |
|    | उदय-गिरि-मत्थयत्थो अह सूरो उगाओ सुतेइहो । मा वहह किंबि गम्बं पुण्णेहिँ जणस्य उगामणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|    | इय एरिसम्मि काले पहाय-समयम्मि बुक्स णरणाह । उज्झसु णिहा-मोहं परलोग-हियं पवजासु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 24 | हमं च मोऊण चिंतियं रायतणएण 'अहो, कत्थ एसो बंदि-सहा, अपुष्वं च हमं पढियं'। पुष्छिश्रो य परियणो 'कंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 |
|    | इमं पढियं'। तेण भणियं 'देव, ण-याणामां केणावि, ण दीसङ् एत्य एरिमो कोइ केवलं मही चेय सही सुम्बह्' ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|    | § ३८७) एवं दुइय-दियहे तिमा पभाय-समयम्मि पुणो पिढउमाढतं । श्रवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 |
|    | को णेच्छइ संजोगं गरुय-णियंबाहिँ देव विख्याहिं। फिंतु विकोगो वस्सं होहिइ एयाहि चिंतेसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | सचं हीरह हिषयं जुवईयण णयण-वाण-पहरेहिं। किंतु तुरंतो कामो पावारंमेसु उज्जमह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 30 | the state of the s | 80 |
|    | सबं हरित हिययं छजा-भर-मंथराहेँ हसियाई । किंतु इसी चितिजड णरवर एयस्प परिणामी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|    | सचं हरंति हिययं महिलाणं पेम्म-राय-वयणाई। किंतु दुरंतं पेम्मं किंपाग-फलं व कहुयं तं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 33 | इय जाणिद्रण णस्वर मा मुज्यसु एत्थ भोग-गहणस्मि । संबुज्यसु वीर तुमं विरइं ता कुणसु हिययस्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 |

<sup>1)</sup> Prepeats सत्तिस्ताणं, P महं. 2) Pरे for अरे, P ता for आ. 3) P om. अवि य 4) उन्हाण for ब्रह्म, P ती पछ्डर्य, उन्हिय for सीसं अह गयउत्तेण 5) P धरणिबहे केरिभो. 6) उन्हें for a before दीणं, उ अवि अ for अिष्ट्य. 7) P भिण्ण for भणिएण. 8) P मुहयंर असिवेण कि दिहा, P om. य, P वयंगो. 9) P सीला. 10) P रणरणारीवमुहलं पमस्तिको उक्वतिअ, उ मुण्हाणिओ for "यण्हाणिओ. 11) उ सीहामणेमु गिमिसेत्तो, P निजीति, J om. समं च, P repeats विविहं च. 12) P om. अवि य 14) P निर्यंत उत्तेण, P परिमारमण्डिसा, उ - हरिसानयमुहिंड. 15) P निज्ञारस्स, उ सत्ते for सित्तं, उ अवणस्म P मुवणि 16) उ om राजमुहमणुह्यंतस्स, P मण्हवती, P वारम वच्छराहं, P om. य, P संपन्नो for संपुले, P रातीय. 17) उ अहरते , P om. माणम्म, उ om. व्य महागयाहिए।य etc. to स्वताहप्प, P वयरजत, P निहल्ल्ल्डसाहप्पा. 19) P उदयत्ववणं. 20) P कराल्यवंसि गणिति, उ लोशिम. 21) P राहं for राहं, उ अहवाल्यिसमयाओ, उ को व्य 22) P तुःह्य for बुःख, P परलोश-, P पवज्ञयं॥ 24) उ adds आई before इसं, उ वैदी-, P om. अपुन्तं च हमं पदियं, उ पुन्तिमो परिक्षणे. 25) P पदियं हिण पदियं, उ नाहि for तेण, P व वाणिमो, उ तस्य for एस्थ, P को वि केवले किया. 26) P om. निम्म, P पहाय-. 27) उ भो for को, P मोय-, P पवत्ते ॥ 28) उ सेनीगो, उ देववामाहि।, उ होहिति पताहि. 29) P रह for होरह, P जुवहेणं नवण-, उ पहराहि। 30) उ हो for सो, P कह for अह, उ विविहेति. 32) उ कियाक-. 33) P adds एमु before एस्थ, P सेवज्रस्प, P विरयं कुण्ण-

§ ३८८) एवं च तक्य-दिवहे पदाम-वेकाए प्रको वि भगिउं समावत्तो । भवि थ । 1 1 कीरस भोग-पर्सगो जह किर देहिन्म जीवियं अचलं । अह उडिकण काओ परिहिह जहवेदयं अचलं ॥ पावं काउण पुणो लबाह धन्मिम सुंदरों सो वि । सा वि सह बिय जरवर जा पृष्ट पहाब-समयस्मि ॥ 3 मा अच्छस संसारे णिविंतो वीर बीह महस्स । मयरेण सह विरोहो वासं च जलिम जो होइ ॥ भोग-तिसिओ वि जीवो पुण्णेहिँ विणा ण चेय पावेह । उद्रो जह परिक्रो विषय पंगुरिक्रो भणसु सो केण ॥ धर्म ण कणड जीवो इच्छड धरमप्परुहाईँ लोगस्मि । ण य तेलं ण य कलणी बहे तं पयस वडवाई ॥ जो कणह तदं इहहं सो पर-जोए सहाहँ पावेह । जो सिंचह सहयारे सो साउ-फछाईँ चक्लेह ॥ जह इच्छिति परकोगो इह णात्य अहर्ई णवर ण परं। दोक्ठेंतरस य णरवर अवस्स किर णासए एकं ॥ जो अखनो गेहे श्विय धन्मं महिलसङ् एरिसो पुरिसो । वहनव-मुङ्ग्मि पडिया भाउय-मज्ज्ञान्मि तं भणसु ॥ इय बीर पाव-भोप भोतुं जरयम्मि भुंजपु दुक्खं । खासि करंबं जरवर विदंबणं कीस जो सहिस ॥ 🖔 ३८९) एवं च पुणो चडस्य-दियह-राईए पमाय-सम्पू भिसुवं पढिजमार्ग । जय महारायाहिराय-सेविय, 12 जाणामि कमल-मडए चलणे एयाण तुउझ जुयईण। सरणं ण होति णरए कुप्पेजसु तं च मा वीर ॥ 12 कोमल-कदली-सरिसं अरू-ज़बलं नि जाणिमो बीर । जरए ण होड सरणं मा कृप्यस तेण तं भणिमो ॥ वयाण णियंवयंड पिहलं कल-कणिर-कंचि-दामिष्ठं । णरए ण होइ सरणं वीरम्हे जूरिमो तेण ॥ पीणं पक्कर-तुंगं हाराविक-सोहियं च थणवट्टं । जरए ज होइ सरणं भणामि धम्मक्खरं तेज ॥ 15 वियसिय-सम्बन्त-णिमं सुहयंदं जह वि बीर जुवईण । जरए ज होइ सर्ज नेज हियं तुज्झ तं भणिमो ॥ वीहर-परहरू-भवरूं गयण-ज्यं जड़ वि वीर ख़बडेंण। जरए ण होड़ सरणं चिंता मह तेण हिययम्मि॥ इय जाणिकण गरवर ताणं सरणं च गरिय गरयम्मि । तम्हा करेसु धम्मं गरयं चिय जेण गो जासि ॥ 18 🖔 ३९० ) एवं च पुणो पंचम-दियह-राईए पहाय-समय-वेळाए पुणो पहियं । जय महारायाहिराय, जय, समंग गएण णरवर तियसिंद-विकासिणीहिँ सह रश्चियं । कंतार-बंभणस्य व पजसी णरिय भोण्सु ॥ मण्यसणे वि रजं बहुसो भूसं चलंत-चमरालं । जीवस्स णिय तोसो रोरस्स व धण-णिहाएण ॥ 21 21 असुरत्तजे वि बहुसो बळवंतो देवि-परिगको रिमको । तह वि ज जायह तोसो जलणस्स व वीर कट्टेहिं॥ जक्खत्तणम्मि बहुमो रमियं बहुयाहिँ जक्ख-जुबईहिं । तह वि तुद्द णिथ तोसो णरिंद जळिहस्स व जलेहिं ॥ बहुमी जोइस-वासे देवीयण-परिगएण ते रमियं। तह वि ण भरियं चित्तं णरिंद गयणं व जीवेहिं॥ 24 इय जरवर संसारे पत्ताहूँ सुहाहूँ एरथ बहुयाई । जीबस्स ज होड़ दिही बट्टूड राभ्रो तह वि पूर्णिह ॥ 🖔 ३९१ ) एवं च छट्ट-दियह-राईए प्रभाय-समए पूजो पहियं। जय महारायाहिराय, जय । जनि य । मुलारोवण-डंभण-वेवरणी-छोह-पाण-दुक्खाई । मा पम्हस चित्तेणं मा होसु असंभक्षो वीर ॥ 27 27 बंधह हुवेज जन्धण-गुरू-भारारोवणाई निरियत्ते । पम्हट्राहेँ खुणेणं किं कर्ज तुम्ह जरणाह ॥ जर-खास-सोस-वाही-दृसह-दारिह-दुम्मणस्साई । पत्ताई मणुयत्ते मा पम्हस बीर सध्वाई ॥ अभियोग-पराणत्ती चवण-पहावाह् वीर देवसे । दुक्साह्रं पम्ह्रसंतो कि क्रण्णं कुर्णास हिययमिम ॥ 30 असुइ-मल रुहिर कइम-बमालिको गडभ-बास-मज्ज्ञामि । बतिको सि संपर्य चिय बीर तुमे कीस पम्हट्रं ॥ संकोडियंगमंगो किमि व्य जननीए जोनि-दारेणं । संपष्ट जीहरिको श्रिय प्रस्टुट्टं केम कजोनं ॥

1 > प्रणो पिंडिआहरतो. 2 > P मीय-, J कीर for किंग, P अयलं, JP पिंडिसि, P नहवेयहं. 3 > J एति एआय-, P कालंमि for समयिम. 4 > J विका for बीह, J वासो, J om. ज, P कि for णो 5 > P उद्धो वस्थिविह भी केण सो भणसु for the second line उद्दो जह etc. 6 > J लोअम्म, P वयहारं 7 > J जो किंग धावर णग्वर सो खायह मोरमंसाई for the second line जो सिंजह etc., P से for सो, P नरवेड for चबखेड. 8 > J परलागो णिंथ अह इर्ष ण परं । दोलंतरस, P इह इहं नवरं न य तेईं। 9 > P अहिसह, J पहरा, J नजजो पि तं भण्या॥ 10 > J भोन्छिती for धुंजप, J विलंबयं कीसु णो सहिते 11 > J अय महाराजाहिराज्येविय- 12 > P जुवईण, J होर for होति, J तं सि मा धीर- 13 > J क्वलं, P जुवलं, P जाणि नो बीर, J धीर for बीर- 14 > P किंचि for किंचि, P वीरम्हे झूरिमो- 16 > P inter. जह वि & बीर, P जुवलं, P om. ण. 17 > J दीहरवम्हल, P-पंभलः, P जुवतीण- 18 > P नरवंति। 19 > P रातीए, P om. समय, P अणियं for पढियं- 20 > P रसिउं!, J धजती for पजजती- 21 > P बतेड ण before बि, P क्यं for मुत्तं, P धणनिहाणेण- 22 > P पगणी, P सार for बीर- 23 > P रिमंजो, P adds दे before जकत, P जुवतीहिं. P जलणस व जलणेहिं- 24 > J जोतिस, J परिगय ते, P रमिउं!, J गयणं जादेहिं। The letters on this folio (No. 227) in J ser rubbed and not clearly readable. P adds, after जीवेहिं! three lines: हय नगर संसारे पत्ताई सहाई पत्थ बहुसी। जोहसतासे देवीयणपित्य ते रिमंड शि तह वि न मिरं विरं निर्वं गयणं च जीवेहिं। 25 > P संसा for संसारे, P होइ दीही वहर, P क्वरिण परिगय ते रिमंड शि तह वि न मिरं वितंद गयणं च जीवेहिं। 25 > P संसा for संसारे, P होइ दीही वहर, P अभिगब्धो पराण ते केक्या स्वतंद विर, P कुणते- 31 > J अहम्मपमालिको, J om. विस्तोहिं. 32 > J जाणीय जोणिशारेणं

| 1  | 11 15 Act 12 2 months of the said all all alles to day details the belief it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | इय णरवर संसारो घोरो मद सयरू-दुक्त-दुक्तारो । बुजासु मा मुजा तुमं विरमसु मा स्मसु जुवईहिं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 3  | \S ३९२ ) एवं च पुणो सत्तम-राईए पश्चिम-जामे मिसुयं । जब ग्रहाराबाहिराय, जय । अबि ब ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3  |
|    | फरिसिंदियम्मि छुद्धो मरवर बहुसो वि पाविश्रो मिहणं । बिरमसु प्रण्डि बज्ज्ञासि बारी-वंश्वीमि व गईदो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|    | रसर्णिदियम्मि सुद्धो जरवर बहुसो विदंबणं पत्तो । विरमसु प्रार्वेह जाससि गरेज मच्छो ध्व जरू-मञ्जे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 6  | वार्जिदिय-गय-चित्तो मत्तो जरणाइ पाविमो दुक्तं । विरमसु पृष्टि घेप्यसि मोसाह-गंत्रेण भुवगो व्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6  |
|    | णवर्णिदिएण बहुसो रूवे गय-चेवणो विणद्वो सि । विरमसु पुर्विह इञ्ज्ञसि णरधर दीवे पर्वतो द्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|    | सोइंदियम्मि छुद्धो युद्धो बहुसो विणासिको घीर । विरमसु पुर्विह वेच्यति बाहेण मको व्य गीएहिं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 9  | the contract of the same of the contract of th | Ð  |
|    | ता वीर फुडं मणिमो पंचिहेँ समिईहिं समियको होढं । काय-मण-वाय-गुत्तो जीहरिठं कुण तर्व घोरं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | 🖇 ३९३ ) एवं स अणुदिणं भणिजमाणस्य रायउत्तस्य तम्मि पायाल-भवणे अच्छमाणस्य विते विवय्यो जाओ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 12 | 'अहो, को पुण एस दियहे दियहे जयकार-पुष्वं इमाइं वेररगुप्यादयाई कुळवाई पढड़ । ता जह अज एइ अवस्तं ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 |
|    | पुक्छामि' ति वितर्वतस्स, जय महारायाहिराय वहरगुत्त जय, अवि व, जाव पढिउं समाहत्तो ताव भणियं रावडत्तेण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|    | 'भो भो दिस्दो सि तुमं केण व कन्नेण एसि मह पासं। किं च इमं बेरगां अणुदिवहं पदसि मह पुरस्रो ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 15 | दिख्वेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 |
|    | 'तुब्बा हिययम्मि णरवर जह फिंचि कुळहरूं पि ता मध्यि । जीहरिकण पुष्कसु पायाक-घराओ सब्दाण्यू ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|    | इमारेण भणियं !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 16 | to the state and the state and state that the safety of the State 10 and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 |
|    | तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|    | 'एयं पायाल-वरं बारम-वासाईँ तुज्ज्ञ एयम्मि । एएण णीहि वारेण पेच्छसे जेण सम्बण्ण ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 21 | मणिए समुद्धिभो पास-परिवत्तमाण-विलासिणी-गुरू-णियंब-विवयत-मणि-मेहला-णियद-किंकिणी-जाल-माला-रवार-इ-संगीय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 |
|    | पूरिकामाण-पायाल-भवणोयरो वहरगुत्त-कुमारो पायवडणुद्वियाहिं विण्णत्तो सध्वाहिं । 'देव,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|    | जं सुपुरिसाण हियप कह त्रि तुलग्गेण संटियं किंचि । तं तेर्हिं अवस्सं चिय बीर नह चेय कायन्वं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 24 | the straight and the straight straight and the straight a | 24 |
|    | जह पढमं पडिवण्णो सुपुरिस पुरिसेहिँ जो जणो कह वि । सो तेहिँ तह विश्व भायरेण अंते वि दहन्त्रो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|    | भण्णं च देव, किं ण णिसुयं तुम्हेहि णीदि-सत्येसु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 27 | The state of the s | 27 |
|    | ता देव,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | एतिय-मेत्तं कालं तुमण् समयं जहिष्छियं रामयं । एक-पण् विषय णरवर कीस विरत्तो अउण्णाण ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 |
| 80 | एवं च भणिओ कुमारो भणिउमारचो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 |
|    | 'जं तुरुमेहिँ परुत्तं सभं सथ्वं पि णश्चि संदेहो । पडिवण्णं मप्पुरिसा छेण् वि ण मुंबिर पच्छा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|    | किं सुंचह एकपण जं तुब्से भणह चंदवयणाओ । तं तुब्सेहि मि णिसुओ सत्त-दिणे धम्मवयणोही ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33 |
| 33 | ताहिं भणियं। 'देव,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

<sup>1)</sup> प्र यहिंग् (१) for असियं, प्रत for ता 2) P संसारे धोरमहामयक, P दुत्तारे, P सा बुज्झ, P जुनतीहि. 3) प्रत्य पृष सत्तम-, P रातीण. 4) P बज्झ वार्रा, P वि for व 5) J om. णत्वर, J adds वि after बहुमो, P adds वि after पत्तो, P विरमझ, P णानुमु गर्छण. 6) P om. मत्तो, J मुअओ ब्ब. 8) प्रनीतिदियम्मि. 9) J प्रवर्ण एकंक्यरेरिह, प्र पत्तो, P जुन्झ पुणं च एए, J एते 10) प्रश् समितीहिं, J समितओं होउ. 11) P adds रायस्म before रायज्ञत्तस्म, J adds वि before वियवपी. 12) P को उण, P वेरम्णवाययाई 13) P om. ति, P जा for जान, P ता for दात्र 16) J कुन्झल P कुक्कब्छं. 20) P एतेण, P सब्बच्च 21) प्रणिवंबयङ-, P रवाबङ 22) P पाणंयाल-, P पायत्रहणोणपाहि 23) P सुन्निताण, प्रतब for तह. 24) प्र-मंगो, P तुम्हाण for देवस्म, P कुणम् for सुणम्. 25) P पुरिसेण जो, P आयरेहि. 26) P तुम्महि नीवस्त्वेसु. 27) P एकराश्रोपिता वयमिति।. 28) प्र om. ता देव. 29) P सामयं, P adds त्र before कीस, P अज्ञा for विरत्तो. 31) प्र मपुरिस छेए, P मुंचए for मुंचिरे. 32) P मुंचवह, P जं for तं, P निमुर्य, प्र पम्मवियणोहो.

6

27

30

- जेणं चिय णिसुको सो देवं कह विण्णवेसु तेणेय । संसार-सावरं तो अम्हे हि वितरिडिमिच्छामो ॥ तको हरिस-पुलहक्तमाण-सरीरेण कुमारेण भणियं । अवि य ।
- अ महुर-मिट-मस्मणुल्लाविरीहिँ णाणा-विकास-कासाई । बारस-वासाईँ वहं तुम्हाहिं वासिको एत्य ॥ इइ-परक्रोय-विसुद्धं सपक्ल-परपक्ल-रामयं वयणं । अम्हेहिँ असुय-पुन्वं अभणिय-पुन्वं च तुम्हाहिं ॥ ता सुंदरीकों सुंदरमिणमो संपद्द विचितियं कक्षं । जर-मरण-सोग-विसमो संसारो खुक्कप् तरिउं ॥ फिंतु,
- पुष्कामि ताव गंतुं सब्वं सब्वण्णु हियमणहियं च । को एस किं च जंपइ किं काउं जुज्जए एवं ॥'
   ति भणिए वाहिं भणियं । 'एस

तुह अंजली विरह्मो मन्हं सम्बाहि सुणसु वेण्णपं । जं पहिवजसि णरवर मन्हाहि वि तं करेयव्यं ॥'

पित्र भणिकण णिविदया चल्णेसु । एवं 'पहिवण्णं' ति भणमाणो णिग्गमो वहरगुत्त-कुमारो तेणेय वह-पायव-कुरिष्क-मन्गेणं, अ
समानभो य इह समवसरणे । पुष्किकण संदेहं णीहरिओ समवसरणाभो ति ।

\$ 298) ता भी गोयम, जं तए पुष्छियं जहा को एस पुरिसो। एस चंदगुत्त-पुत्ती वहरगुत्ती, हमिणा दिष्व12 प्रकोगेण पहिनुद्धों ति। भिणयं च भगवया गणहारिणा 'भगवं, संपयं कत्य सो उवगक्षी' ति। भगवया भिणयं 'तं 12
सच्यं महिलायणं तम्हाको पायाल-घराओ णिकासिऊण आणेहिइ। एसो य संपयं समवसरण-तहय-तोरणासण्णे संपत्ती'
ति, जाव एत्तियं साहइ भगवं सो संपत्तो, प्रयाहिणीकाऊण समं महिला-सत्येण भगवं कुमारेण पणामिनो उविद्धों।
15 सुहासणत्येण य पुष्टिलो भगवं 'केण कजेण को वा एस दिष्वो ममं पहिलोहिंह, किहें वा सो संप्यं' ति। भगवया 15
वि साहिलो सवलो पंचण्ड वि जणाणं मव-परंपरा-वित्यरों ता जा मिणरह-कुमारो, कामगहंदो, तहको सो चेय वहरगुत्तो।
तत्य देवलोग-चुको तुमं लोहदेव-जिलो एत्य उववण्णो पमत्तो य। तलो मायाह्च-चंडसोम-जीएहिं हमिणा पाहाउय18 मंगल-पडणच्ललेण पडिलोहिंशो ति। हमं च सोऊण भणियं। 'भगवं, किं संपयं विलंबिंस, देसु मे दिक्खं' ति भणिए 18
दिक्खिलो समं चेय विलासिणीहिं वहरगत्तो ति।

मणहर-विकासिणीयण-करेणु-परिवारिओ वण-गओ व्य । दिक्खा-वारी-बंधे सुहप्कले णवर सो बद्धो ॥ ति ।

लोगिम्म केह पुरिसा णरणाहं सेविरे सुसंतुष्टा। दाहिह एसो अत्यं तेणम्हे भुंजिमो भोए ॥ अह ताण सो वि तुट्टो देह धणं हरह मो श्विय अतुट्टो। अह ताण तस्स सेवा जुज्जह सफला भवे जेण ॥ जो पुण एसो लोगो देवं अश्वेह भित-विणएण। तस्स ण दीसह किंचि वि हह लोए जं फलं होइ ॥' एवं च पुच्छिएणं भगवया भणियं वीरणाहेण।

'गोदम जं मे पुष्किति देवबणयिमा कह फलं होइ । इह-लोए पर-लोए जे फलया ते य तं सुणसु ॥ देवाणुपिया दुविहा देवा एयिमा होति लोगिमा । एके होति सरागा विरागिणो होति अण्णे वि ॥ गोविंद-लंद-रुहा वंतर-दंवा गणाहियो दुग्गा । जक्खा रक्खस-भूया होति पिसाया तहा मण्णे ॥ किंगरा य किंपुरिसा गंधम्बा महोरगा य चंद-तारया उच्च-गहाइबा ।

1) म विश्वविमि, J हो for तो. 3) म विलासकारं. 4) म परलं यविष्ट है, म अम्हाहि for तुम्हाहि. 5) म सुंदरिमिणिमो, J सोअ for सोग, म दुज्जए for जुज्जए. 6) प्र म om. सब्बं, प्र सब्वण्णू म सब्वज्ञ, प्र हिजं अणहिजं च, प्र कातु, प्र एजं ॥. 8) प्र विराशिम्ह, म om. अम्हं, म adds श्रम्हाहि hefore सुण्णु, म करेयव्यमिति भणि 9) प्र om. मणिकण, म om. पायव. 10) प्र adds ति before समागओ, म om. य, म om. ति. 11) प्र गोतमा, प्र ज्ञा, म adds ता after पुरिसो, प्र चंदजत्त, म चंहगुत्ती पुत्तो 12) प्र प्रोण्ण, प्र om. भगवया, प्र सोवगओ. 13) म महिलाण्यं, प्र प्रायाव्यराओ, म repeats पायाव्यराओ, प्र णिक्कोसिकण, प्र आणिहित्ति म अणेहाति ।, प्रस संपर्य 14) म om. ति, म ताओ for सो, प्र क्को for कांकण, प्र प्रायाव्यराओ, म adds य after प्रणामिओ. 15) म सहस्राण्येण 16) म om. वि before साहिओ, म तव for मन ता जाव for ता ज्ञार 17) म चुतो, म देवेहि for जीएहि, म प्राओ य for पाहाउय 19) म वयरगुत्तो, म om. ति. 20) म करिकरेणुपरिवारिओ वणगर्थते व्य ।, प्र बद्धे, म सुवस्तरेण. 21) म वेहोक्कल, म सरोज-, प्र adds सर्य before सरस, म विद्यरमाणो पत्तो. 22) म विरक्षो, म om. से, म समवसर्ण, प्र बदेण, म व्यो कि विष्टा, प्र यो कि विष्टा, प्र कर्यजलिणा, म गोयम- 24) म मणियं च अगवया for आयं. 25) प्र लोजिंस, प्र दिस्ति. 26) प्र विज्ञ कर्य कर्या प्र वेतेष्ट. 27) म अचेह, म दीसति. 29) म गोयम, म होति. 30) म देवाणुरियया, म एवंमि होति, प्र लोवंमि, म om. वि. 31) म व्यगा for दुग्गा, प्र रक्षसम्यूता पिसाय वह किण्णरा etc. 32) प्र गंधव्यमहीरवर्चद, म om. यः

|    |                                                                                              | 1 10 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | नागा उद्हि-सुवण्णा अस्मी विज् च जाव इंदंवा । एए सम्बे देवा सराहणो होस-मोहिला ॥               | 1    |
|    | एवाण पूर्वणं भव्यवं च जो कुणइ परम-भत्तीए । राव व्य तस्स तुट्टा देंति धणादी व कहाणे ॥         | •    |
| 3  | भत्तीऍ जे उ तुट्टा णियमा रूसंति ते सभत्तीए । सह-भाविणो य मोहे रागहोसा इमे होण्यि ॥           | 3    |
|    | जह जरवङ्गो कुविया रजादी-दिग्णवं पुण हरंति । इय तह देवा एए सुहमसुहं वा फछं देंति ॥            |      |
|    | सह पुच्छिस पुण्णेहिं सा रिद्धी ताण किंव देवेहिं। बह देवेहि मि कीरह ता कम्मं जिप्फलं तथ ॥     |      |
| 6  | जह तस्स तारिसं चिय कम्मं ता किं व तत्थ देवेहिं। अह तस्स देवय बिश्र करेंति ना णिप्फलं कम्मं ॥ | 6    |
|    | एमो तुज्ज वियप्यो गोदम वित्तम्मि वष्टुए एत्थ । तं अबुद्-बोहणत्यं साहिष्यंतं जिसामेदि ॥       |      |
|    | णणु भणियं उदयाई खय-उवसम-मिस्स-परिणण् कस्मे । दुःवं खेसं कालं भवं च भावं च संपूप्प ॥          |      |
| 9  | तत्थेरिसमं कम्मं किं पि भवे णमसिएण देवाण । वष्णइ उदमं सय-उवसमं च खेत्तम्मि व। काले ॥         | 9    |
|    | ता तारिम-कम्मुदक्षो देवाणं णमसियं च सहभावी । तं खिल्ल-बिल्ल-सरिसं कागागम-तालवडणं च ॥         |      |
|    | जं जरबदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तो निको देह । कम्माण सो विवागो तह वि हु दिण्णं ति परवहणा ॥      |      |
| 12 | देवा य मंगलाई सउणा सुमिणा गहा य णक्खत्ता । तह तह करेंति पुरिसं जह विट्टं पुन्य-कम्मेहिं ॥    | 12   |
|    | इय पुण राग-मणा संपइ णीरागिणो वि वोच्छामि । जाण पणामो वि कन्नो मोक्खस्स गईं जिह्नवेह ॥        |      |
|    | निरथयरा भगवंतो सिद्धा णिद्दह्व-कम्म-वण-गहणा । भव-केवलिणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥         |      |
| 15 | ताणं वयणाभिरण् क्षायरिउज्झाय-सम्बसाह्न् य । भावेण जमंसंतो गरुयं पुण्णप्यकं लहसि ॥            | 16   |
|    | पुण्णेण होइ सम्गो सम्माओं सुमाणसेसु पुण जन्मं । सुङ्कलाओं धम्म-सुदी सम्मत्तं जिणमए होइ ॥     |      |
|    | तत्तो णाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिजरणं । णिजरणाओं मोक्खं मोक्खं स्रोक्खं अणाबाहं ॥         |      |
| 18 | जो ताण कुणइ थवणं भयणं बिंबं च पूर्यणं अहवा । पारंपरेण सी वि हु मोक्ख-सुहं चेय पावेह ॥        | 18   |
|    | अह भणमि तुमं गोदम काय-मणो-वाय-विरहिया कह णु । कोव-पसाय-विसुका कुणित कह मोक्ख-योक्खाई ॥       |      |
|    | जिय-राग-दोस-मोहा कह ते तुट्टा कुणंति वर-सावे । सावाणुग्गह-रहियं को किर सेवेज थाणुं वा ॥      |      |
| ì  | 🖇 ३९६ ) पत्थ णिसुणेसु गोदम रागद्दोसेहिँ विजया जद्द वि । सावाणुगाह-हेऊ भवंति ते भावण-दसेण ॥   | 21   |
|    | जह वण्णंतो वण्णे सुवण्ण-वण्णे पुरम्मि चउरंसे । माहिंद-वज-चिंधे विचिंतिको कुणइ विय-थंमं ॥     |      |
|    | जह तजाणीं नो चिय भट्टमि-चंदिम्म अमिय-भरियम्मि । पडमचण-जलदेवे हरह विसं खत्तिय-फणिम्मि ॥       |      |
| 24 | जह मज्जिमाए सो श्विय रत्ते तं संय-सोत्थिय पसस्ये । वहस फर्णिदे छूढो विसस्स मह थोहणं कुणइ ॥   | 24   |
|    | जह य क्षणामाऍ पुणो कयणो वट्टो य विहुम-विचित्तो । सुद्ध-फाणि-बाउ-देवे छूढो संकामणं कुणइ ॥     |      |
|    | सो चिय हंसो णह-मंडलम्म रव-मेत्त-संठिओ सुहुमो । चिनिय-मेत्तो एनो वियस्य णिव्वाहणं कुणइ ॥      |      |
| 27 | एवं गोदम पुहई भाऊ तेऊ य पवण-गयणंता । पंच वि भूषा पंचंगुलीसु पयरंति कम्माहं ॥                 | 27   |
|    | एको स्विय विष्णत्तो मंडल-भेदंण कुणइ कम्माइं। ण य तस्स राग-दोमा हिय-भणक्षिय-चिंतणं णेय ॥      |      |
|    | एएण चिंतिओं हं पीओ थंभं करेमि एयस्स । एएण अमय-वण्णो एयस्स विसं व णासेमि ॥                    |      |
| 10 | एवं थोद्दो संकम-णिव्वाहा रत्त-कसिण-सामेहिं। ण य सो करेड्ड चिंत अणुग्गहं णिग्गहं कुण्ड ॥      | 30   |
|    | एसो तुह दिहंतो वर्णनो गोदमा मए दिण्णो । जह एमा तह भगवं जाणेजसु वीयरागो वि ॥                  |      |
|    | ण य सो चिंतेह इमं अणेण जह संथुको अहं एमो । पावेमि सिद्धि-वसई ण कवाह विचितए एवं ॥ भहवा,       |      |

<sup>1)</sup> प्रजित्त, प्रवर्ते, महोति for दोल 2) मadds परिमा before पूर्वणं, माला अवर्णं, प्रधणाई 3) Jom. न, P समिति ते य तुद्वीए I, P मीजो राग दोला इमे जीति II 4) P जड नवर नव्यरणा वृतिया, P र जानिविज्ञय प्रदेति I, र पने 5) P अह, P किचि for कि.4, P अहवा देवेहि मि, P तरत for तथ 6) P तस्स दिन्य, J adds तालि before ता 7) P गोगम चित्तं पि बहुए, P जं for तं. 8) म उद्याती, P om उदयाई, म सिरसदि परिणदि कर्म, P मिस्सादी 9) P भवे नगंसिएण, म देवेग, P repeats उदयं, P om. वा, P कालां. 10) J कराइयो, P कमुबओ देवाणमसिय न सुहभावी ।, र न खिलि बिलि, P कागानमल-वढां 11) मणरवई, मगोयम सेवाधमेण, मतोसितो, मिववामो नह 12) मनजणा for नुमिणा, मत for second तह. 13) उ एदं. 14) उ सबवंती, P सिंह निहह, उ णिटुडू, उ पने 15) P त्रयणा तिरण, P सक for सक्य. 17) P सीखं 18) P भवणं for थवणं. 19) P गोयम, अ कोय-, P तह for कर, अ सोक्खानी P मांबलाइ 20) अ जिन, P जे बीनगणभोदा, P क्व for वा. 21) श्रोधम, उहेनू, म मणंति ते. 22) उवण्या उन्हों for वण्णे, P वर्डसि, P चिण्हे for विषे, उ बिष्णतिओं for विजितिओ, P विसं 23) P जे for जह, J तब्बणीय, J अद्भाम, J अमय, P जल्देवा 24) J से for सो, P सो चि रत्ते तं चिथ मोचिय पसत्ये, J वेदसङ्घाणछुढो, P अहवा कुणं इणाइ॥ 25 ) J कमणवर्।, P पुणो वमणे वहे य बिंदुयविचित्ते। अब्काण-, J बायु- 26 ) J सामी for हसी, P वर for रव, P नितिमेत्ता, J विय मी for एमी 27 > P गोयम, P पवणमयणे य । उ भूना पंचेश्लिमा प्यरेति, म बंभाइ 28> उ वण्णेनो for विण्णत्तो, मण्ण वि for अणहिय, उ अणहिये 29> उ पीनो P पीउं, J adds देता before थंगं, J एतरम, J एतेण, J एटरम विमं व णासंमि 30 > P adds न ॥ after एवं, J रंत-, P से करेड, म अणुगाओ णिगाहे 31 > J om. वणानी, P गोयमा, म दिहाणां for दिण्णी, म बीनगां। 32 > P जह for ण य मो, J अण्णेण बह संयुतो, P कयाबि, P om. एवं.

15

18

21

33

1

|     | पूर्ण जिदिलो हं इमस्स पार्व करेमि ता बहुयं । ण क्याइ वीयरागी भगवं चितेहिइ विययं ॥                    |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | जेन न मणो न रागो न व रोसो तस्स पेव सा इन्छा । णिक्कारण गिरस्य वसणे को वितिन्ने तरह ॥                 |    |
|     | 3    तह वि थणंत्रो गोदम थड-फलमङलं तु पावए पुरिसो । णिंदंतो णिंदा-फलमहना <b>मह परयवरणाई</b> ॥         |    |
|     | मस्य एको भगवं पण्ण-फलो होइ पाव-हेऊ य । विस-धंभण-णिब्बाहे जह बण्णंतो मए भणिको ॥                       |    |
|     | मा चितेस वियन्नं गोदम दन्वाईँ होंति लोगिम । बनरोप्परं विरोही जाणसु वह दीसए पराडी ॥                   |    |
| в   | जह भगी पजालिओ तावण-उजीवणं च मो कुणह । भरहा तह य पयासं पावस्स य तावणं कुणह ॥                          |    |
|     | गोदम जह य रसिंदो अथंभिको अगि।-मञ्झ पविलत्तो । फुडिऊण तक्खणं चिय दिसो-दिसं वखह अदिहो ॥                |    |
|     | तह जिग-दंसण-जलगेण ताविजो पाव-पारय-रमोहो। एत्तिय इत्ति विखिजह असहंतो संगर्म तस्स॥                     |    |
| ı   | जह रविणा तिमिरोहो निमिरेण वि चक्खु-दंसणं महसा । दंसण-मोहेण जहा णासिजह कह वि सम्मर्च ॥                | ş  |
|     | तह गोदम जिण-दंसण-जिण-चिंतण जिणवराण वयणेहिं । णासङ् पाष-कलंकं जिण-वंदण-जिण-गुणेहिं च ॥                |    |
| प्र | वं च साहिए सवल-पुरिसिंद-पुंढरीएण मगवया णाय-कुरुंबर-पुण्णयंदेण जिण-चंदेण पडिवर्ण्ण सम्बेहि मि भावद-कर | -  |
| _   | मछ-मडळ-सोहैहिं तियसिंदप्यमुहेहिं सयल-सचेहिं।                                                         | 12 |

§ १९७) एखंतरिमा पविद्वो एको वंभण-दारको समवसरणिमा । केरियो । अवि य । सामळ-वच्छन्थळ-घोळमाण-सिय-बम्ह-सुत्त-सोहिल्लो । पवणंदोळिर-सोहिय-कंठद्र-णिबद्ध-वसणिल्लो ॥ 15 तिगुणं प्याहिणीकको णेण भगवं । पायवडण-प्रबृट्टिएण य भणियं तेण । भगवं,

को सो वणम्म पक्की माणुस-भासाएँ जंपए किं वा । जं तेण तत्थ भणियं तं वा किं सक्क्यं सन्वं ॥ भगवया भणियं ।

हे विवागुणिया सुद्वउ जो सो पक्सी वणिम्म सो दिखो । जं किंचि तेण भणियं संखं तं सोस्म सद्वं पि ॥ तेण भणियं ।

भगवं जह तं सचं वणम्मि जं पश्चिणा तहिं भिणयं । ता रथणाणि इमाई ताणं नामीण उप्पेसि ॥ 21 भगवया बाहट्टं ।

देवाणुपिया जुज्जह् पच्छायावी बुहाण काउं जे । दिट्टो श्विय तस्मि वडे तुमण् प्रक्षीण ववहारो ॥ एवं च भणिय-मेरे णिक्खंतो समवसरणाओ सो बंभण-दारओ । तओ पुच्छिओ भगवं जाणमाणेणावि गोयम-गणहारिणा । १४ 'भगवं,

को एस दियाइ-सुनो कि वा एएण पुच्छित्रो भगवं। को मो वणिम्म पक्की कि वा सो तत्थ मंतेइ॥'
एवं च पुच्छिनो भगवं महावीरो साहिउं पवत्तो। 'अध्य णाइद्रे तरस्तुरं णाम वंभणाणं अग्गाहारं। तत्थ जण्णदेवो
27 णाम महाभणो एको चडव्येको परिवसइ। तस्स य जेट्टउत्तो सर्यसुदेवो णाम। सो य इमो । एवं च तस्म 27
बहु-सवण जण-वेय-विज्ञा-भण-परिवारियस्स वश्वंति दियहा। एवं च वश्वंतेसु दियहेसु, अवस्सं-भावी सब्ब-जंत्ण एस मण्डू,
तेण य मो जण्णदेवो इमस्स जणनो संपुण्ण-णिय-आउयप्यमाणो परलोगं पाबिनो। इनो य सम्बं अत्थं परियक्तमाणं
30 णिहणं पाबियं। सम्बहा तारिसेणं कम्म-परिणामेणं तं ताण णिख जं एग-दियह-असणं। तभो एवं च परिवियल्यि ३०
बिहवे ण कीरंति लोगयत्तानो, विसंवयंति अतिहि-सक्काराई, सिढिल्यानो वंभण-किरियानो, अवहत्थियाई णिइ-बंधुदाणाई ति। सम्बहा,

<sup>3</sup> गुरु-णिद्ध-भि**न्ध-बंध**व-परियण-जण-सामिणो य पुरयम्मि । ता मण्जिन्न दुरिसो जा विहवो भरिय से तस्स ॥

1 > P क्यांवि, JP वितिहिति 2 > P तम्हा for अगणं. 3 > P गोयम, JP श्रुति, J पावई, P विदित्तो, J फल अहवा. 4 > J हेत्, P अंभणे नि वाहो जड, P भणियं !!. 5 > P गोयम, J लोअनिम. 7 > P गोयम, P फलिडलण, P विति वश्चए. 8 > P असंतो संगमं. 9 > P om. वि 10 > P गोयम, P om. दंमण, P om. वंटणांडिण, P adds क्ति after च 11 > J अगवता. 14 > P क्षेम for बम्ह. 15 > J णिडणं पयाहिणिक ओ, P तिगुणीं, J पायवहणाजु-, P om. पायवहण otc. to अगवं. 16 > P after तत्थ repeats भणिछो । तिगुणीपयाहिणीक ओ णेण भगवं । पायपहणुद्धिएणं भणियं तेण भगवं को for भणियं ते वा कि etc. to सुन्वउ जो-18 > P om. पवन्ती, P सोम सन्वं. 20 > P रवणाई, J ते पि for ताणं, P सामाण उप्पेति. 21 > P भणियं for आहर्डुं. 22 > P दुहाण for बुहाण. 23 > P भणियमेत्तो, J om. तन्तो पुन्छिओ, J गोतम. 25 > P पतेण, P om. कि. 26 > P अगाहारं। जल्ल. 27 > P लेट्टो उत्तो. 28 > P -वर्ष्टा for वण, J असन्वं भावी P अवस्त्यभावी. 29 > J णिअयाउओं P नियआओयं, J परलोखं, J हतो, P om. य, P परिस्वल्याणं. 30 > P तारिसाणं, J ता for तं, P ता for ताण, P असणं, P परिवल्विए. 31 > P कीर्रवंति, J लोअयत्ताओ, J सक्कारं, P बंधु for वंभण, J अवहत्विआई, J बंधुदाणई P णिद्धदाणाई. 33 > P निह for णिद्ध.

| 4  | A.                                                           | श्वर         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | निज्हीज-पुष्य-विद्वा पुरिसा पुरस्रो ठिया ज दीसंति । दारिदंजन-सुत्ता पश्चिय-सिद्ध स्व दीसंति ॥       | 1            |
|    | इमं च एरिसं णाढणं सबंसुदेवस्स जनजीए भनिको सबंसुदेवो । सबि व ।                                       | •            |
| 3  | पुत्त धण-सार-रहिमो उवहसणिजो जणम्मि सन्वम्मि । मय-किरिवाएँ विहूणो जीवंत-मयस्त्रनो पुरिसो ॥           | 1            |
|    | अम्हाण तुमं पुरिमो णिक्सित्तं तुह कुईव-मारं ति । ता तह करेसु पुत्तव जह पिठ-सरिसं कुणिस अव्यं ॥      |              |
|    | जिडणो तुमं पि पुत्तव पंडिय-पिटिको य सुर-चित्तो य । ता तह करेसु संपद्द अह जियह कुहुंचयं मञ्जा ॥      |              |
| 6  | § ३९८) एवं च दीण-करुणं भणिमो जणणीए इसो सर्वभुदेवो अहिय-संलाय-मण्यु-गरगर-वयणो भा                     | गेउमाउत्तो । |
|    | भवि य ।                                                                                             |              |
|    | पुण्गेहिँ होइ अत्यो अन्हं पुण्णाहँ माऍ णद्वाइं। घेचूण विहव-किरणे रवि व्य मो चेय अत्यमिक्रो ॥        |              |
| 9  | एकस्स होड् पुण्णं ण पोरुसं दोण्णि होंति अण्णस्स । अण्णो दोहिं पि विणा सपोरुसो पुण्ण-रहियो व ॥       | ,            |
|    | पुण्णेहिँ होइ रुष्छी अलसा महिल व्य णाम-मेसेण । पुण्ण-णियलेहिँ बद्धा अण्णमणा चेय बंदि व्य ॥          |              |
|    | जो पुण्ण-पोरुसेहिं रूच्छी पुरिसस्स होइ दोहिं पि । सुरय-वियद्गा पोढ व्य सहह सा वंचियं साहुं ॥        |              |
| 12 | जा पुण पुण्णेहिँ विणा एक्केंगं पोरुसेण णिव्वडिया । अधिरा सा होइ पुणो णव-पाउस-बिजु-रेह रुव ॥         | 15           |
|    | पोरुस-पुण्ण-विद्वृणा <b>रुच्छी घेतुं ण तीरइ ज</b> णेण । चवरुत्तण-दुक्क्षरिया साए जरू-चंद्-रेह व्व ॥ |              |
|    | पुण्ण-रहियाण अम्हं अम्मो सत्तेण कि पि जह होह । तं तं करेमि पुण्डि जं भणियं तं समिजासु ॥             |              |
| 15 | त्ति मणंतो णिवडिको चलणेसु, समुद्रिको य । मणियं च तेण । भवि य ।                                      | 15           |
|    | भमिकण सयल-पुद्दई छाउच्चाभो खुद ति पिंडकण । भवि णाम मरेज महं भक्यत्यो जो घरं एमि ॥                   |              |
|    | त्ति भणंतो णिक्खंतो मंदिराको सो वंभण-दारको । तप्पभूइं च णयर-पुर-नोहियं वसुंधरं भमिउमादत्तो । कःध    | । अवियः      |
| 18 | णयर-पुर-खेड-कुक्वड-गामागर-दीव-तह-मडंबेसु । दोणमुहाडइ-पट्टण-काराम-पवा-विहारेसु ॥ एवं च               | 18           |
|    | अत्थ-परिमग्गिरो सो सन्वोबाबाईँ णवरि काऊण । भमिऊण सयल-पुरुई चंपा-जयरि समणुपत्तो ॥                    |              |
|    | § ३९९) तत्य य अत्थंगए दिणयरे ठह्रय-दुवारे सञ्बन्मि णयरि-जणवए चिंतियं तेण । 'दे एत्य                 | जुण्जाले     |
| 21 | पविसिय एकस्मि पायवे समारुहिजण राह-सेसं णेमि' ति चितयंती पविद्री आरुडी य एकस्मि तमाल-                |              |

'अव्यो भवणुव्यानो उदर-दरी-भरण-यावडो दियहं । तरु-साहासु पसुत्तो पनसा-रहिनो भहं कानो ॥ 24 ता चिरुष्यु इसस्स अन्ह जन्मस्स, ण संपनं किंचि सण अत्यं, जेण घरं पविमामि' ति चित्रयंतेण णिसुको कस्स 24 वि सद्दो। तक्षो 'अहो, को एत्य जुण्णुजाणे मंतेह' ति जायासंको आयण्णयंतो अध्छिउं पयसो जाव एकेण भणियं। 'एस तमाल-पायवो, इमस्स अधे कीरउ इमं कर्जं' ति भणंता संपत्ता तमाल-पायवं दुवे वि विणयउत्ता। णिरूवियाओ 27 तेहिं दस वि दिसाओ । तओ भणियं। 'श्रहो, सुंदरं इमं ठाणं, ता दे णिहणसु इमिम्म पर्दसे' सि भणेसेण तेण 27 खणिउमाढतं तं पएसंतरं । जिन्तितं च तत्थ तेहिं तंबमय-कांडयं, पूरियं धूलीए, वेहि-स्रयाहिं कर्य साहिण्याणं । तसो तेहिं भणियं। अवि यः।

'जो एत्थ को वि रक्खो भूय-पिसाओ व्य होज अवणो वा । णासो तस्स गिहित्तो पालेजसु अइ पसाएणं ॥' 30 ति भणिउं जधागयं पहिगया । चिंतियं च इमेण । अहो.

जं जेण जिंह जहया जित्तय-मेत्तं च जस्म पासामो । तं तेण तिहं तहया पाविजह तिसयं चेय ॥ ३३ जेण पेच्छ ।

तत्थ य अच्छमाणो चिंतिउं पयत्तो । अवि य ।

<sup>1 &</sup>gt; P णिज्जीण, र हिआ P हिया, र जगसिद्धा पत्तियः 2 > P परिसं नाऊणं भुदेवन्स 3 > P सन्व for गय, P जीय ब्व मयहाओः 4) P अन्हा तुमं, P तह कुदुव-, P पिनो मारिसं 5) P पंडियशो सूर- 6) P adds म before दीण, P इसं for इमो, J अहिअंजाय, J adds माए after अबि य. 8) P करणे, P चेन 9) P होई अरथं पुन्ने हिं पोस्सेण दिनं पि ।, P दो for दोहि, P विणा अपुरुसो 10 > P अण्गमण्णो. 11 > P होति, उ सुरयावियडू, P सञ्चंगियं for मा वंचियं, P माह् for साहुं 12) में जो पुण, ए एक्समें पुरिसेण, में मिन्वरिभा, में विब्लरेह 13) में विहीणा, में वे तूं, मरेहि 14) में होड । तात, में मिणया तं खमेजासि 16) म पुदद, उम खुट्ट ति, मित for ति, म मरेजाहं 17) उत्तप्पभूटं 19) म अन्य for अत्य, म om. भभिकण, म पुस्ती, म नंपं 20) म अत्यंगदे, म दिलवरद्विवय, मधा for अविर, म जिल्लाको परिवसिव. 21) म om. व. 22) P तस्य माणो चितितः 23) प्रत्यस् for उदर, P तत्र for तरु. 24) P तो for ता, P adds si before अन्त, P संसत्तं कि पि मए. 25) P जिण् जाणे, P अण्णेण for एकंण. 26) P अहा for अधे, P om. ति, J adds तं before तमान, उद्वे विणियपुत्ता १ द्वे विणियउत्ता. 27) १ इसा दिसाओ, उ १ तती for तथी, १ इसं थाणं ना देहिले हणन, १ पण्से, उ om. तेण. 28) अ लिगडमाडतो, Jom नंबनय, Jom. धृलीए, P बिल for नेति 29) अनतो. 30) P नि कमखे सूय-, P अण्णा वा, प्रअम्ह पसएणं. 31 ) प्रजधाननं, ए जहानथा तहा पश्चिम्या, ए om. च, ए om. अहो. 32 ) ए जिसमेत्त, ए चैव for चेय.

21

1 सवर्ष्ठ भिम्नजण हुमं पुद्दहं वण-सेख-काणण-सणाहं। अज हृहं संपत्तो देव्वेण पणामियं अत्यं॥ अवहृण्णो पायवाओ । अवणीयं सवर्ष्ठ क्यारुक्केरं । उप्पादिया करंडिया । उग्यादिकण पुख्ड्या जाव पेच्छह पंच 3 अण्यवेयाहं रवणाहं। ते य दृष्ट्ण हिरम-वस्सरुंत-रोमंच-कंचुओ अंगे वि ण माह्उं पयत्तो । 'दे, संपयं घरं वद्यामि' 3 ति पयत्तो सवरू-पुरग्गहाराभिमुहं । अद्यप्टे य तस्स महाडई, तीए वच्चमाणस्स का उण वेळा वट्टिउं पयत्ता । अवि य । संकोडिय-रत्त-करो आयंबो अत्य-सेळ-सिहरिमा । दीवंतर-कर-सजो रेहह पवओ विय पर्यगो ॥

6 इमिम्स य वेला-समए चितियं सयंभुदेवेण ।

अस्वो वण-मज्ञाताओ पत्तो रहसेण णिथ इह विभिन्नं । ता किं करेमि संपद्द कत्थ व रयणीएँ वश्वामि ॥
चित्रयंतस्स बुद्धी समुष्पणणा । 'दं, इमिन्म अणेय-पादव-साहा-समाउले वड-पारोहे आरुहिऊण णिसं अहवाहयामि ।

9 बहु-पश्ववाओ एस वणाओगो' ति । आरुवो तिम्म वड-पायविम्म । एइ-पण्से य बहु-विहव-संकुले अणेय-साहा-पत्त-णियरे ।

अधिक्ठउं पयत्तो । चिंतियं च णेण 'अहो, विहिणा दिण्णं जं मह दायव्वं । संप्यं गंत्ण घरं एकं विहेऊण रयणं पुणो सयल-कुहुंब-बंधवाणं जं करणीयं सक्वं काहामि' ति । हमं चिंतयंतस्स बहलो अध्यारो उत्थरिउं पयत्तो दस-दिसं ।

12 आवासीहूचा सक्वे सउण-सावय-जिवहा । बहुए य पश्चिक-कुले तत्थ जिवसंति वहोयरे । ते य जाजाविह-प्रकावे 12 जाजाविह-चण्णे बहुष्यमाणा पेष्कंतो तक्काल-सुलह-चण्यंतर-संगरंत-चित्त-महाप्यंगो अध्यक्ठउं पयत्तो सर्यमुदेवो ति ।

§ ४००) एत्थंतरिम समागनो झिल एको महापन्ती। सो य आगंत्ण एकस्स महापिन्त-संघ-मञ्जाद्वियस्स

15 महाकायस्य चिर-जरा-जुण्ण-पन्त्य-जुवल-परिसिंडय-पत्त-पेहुणस्म पुरनो ठाऊण पायवडणुद्विन्नो विण्णविउं पयत्तो। भवि य। 15

'ताय तुमे हं जानो तुमए संबद्धिनो य तरुणो हं। कुणसु य मज्ज्ञ पसायं ता विण्णासि णिसामेसु ॥

णयणे मज्ज कमत्ये मण्णे कण्णे वि भज्ज मह जाए। एयं पि पन्त्य-जुवलं भज्ज कथ्यं ति मण्णामि ॥

18 अज्ञ तमे हं जानो मज्ज य मण्णामि मफल्यं जीयं। गरुदा भवि भज्ज अहं अप्याणं गरुयमं मण्णे ॥'

अज्ञ तुमे हं जाओ अज्ञ य मण्णामि मफलयं जीयं । गरुढा अवि अज्ञ अहं अप्पाणं गरुयमं मण्णे ॥' मणियं च तेण जुण्ण-पविख्णा ।

'किं अज जोग-रजं णिक्सिसं अज तुज्जा सगवद्गा। किं पुत्त पुत्त-लाहो पत्तं वा अक्स्यय-णिहाणं॥' 21 तेण भणिणं।

'को ताय रज-रूमि तोसो को वा धण-पुत्त-विहव-रुमिहिं। नं श्रज मण् रुद्धं कत्तो खग राहणो होज्ज ॥ जुण्ण-पक्तिणा मणियं।

24 'दे पुत्त साह सब्बं दिट्टं व सुयं व अज अणुभूयं। किं व तण् संगत्तं कीस व हो हरियिको तं यि ॥'

तेण मणियं। 'णिसुणेसु, अज अहं नुम्हाण सयासाओ उप्पद्दओ गयणवरूं किंचि आहारं अण्णेसिउं वाह-स्वक्षो अरणियले-परिभमामि जाव दिट्टं मण् एकम्मि पण्से पायार-परिययं महाजण-समूहं। तथ्य य उप्पयंति देवा, णिवयंति
27 विजाहरा, परिसकंति मणुया, गायंति किंगरा, णवंति अच्छरा, वग्गंति वंतरा, थुणंति सुरवरा, जुन्झंति असुर-मल् ति । 27 तं च दृहुण जाओ ममं हिषण् वियप्पो 'अहो, किं पुण हमं' ति । 'दे पेच्छामि' ति चिंतयंतो उवहओ गयणयसाओ जाव पेच्छामि अण्णे वि बहुण् पिक्खणो एकमिम पायारंतरिमम । तको हं ताणं मज्झ-गओ पेच्छामि कोमल-किसस्वय30 सिलिसिलंत-विवसमाण णव-कुसुम-गोच्छस्स रत्तायोय-पायवस्य हेट्टओ महरिहे सीहासणे णिसण्णो भगवं को वि 30 दिख्य-णाणी तेस्रोक्क-सुंदरावयव-सब्वंग-दंसणीओ मणहरो सयल-जय-जंतु-जण-णिवहाणं सदेवासुराण् परिसाण् मज्झ-गओ धम्माधम्मं साहेंतो। तं च दृहुण चिंतियं मण् 'अहो, मण् दिट्टं मण् जं दृहुक्वं एरिसं तिहुवणच्छेत्यं पेच्छमाणेण'।

<sup>1 &</sup>gt; गुहर्द, गठात. सेल, १ सेण for सेल, १ दमं for इह. 2 > ग अविण्डां, १ क्यनरकंदं, १ वेच्छाने एन, ग एंचडमध्यादं १ एंच अनवेषादं 3 > १ inter. माइउं & ण. 4 > १ ठात. ति, १ एयता, ग एरगाहां, १ पुरमाहाद्मुहं, १ महाइइंए, १ तम्मिय वहमाणस्स for तीए etc. 5 > ग अतमान्नो १ क्यसिन्नो, १ एइविजी विय, ग इव for विय, ग पतंनी 6 > १ ठात. य, १ वेलासए. १ > १ व for विसमं, १ after इह व १ १ १ व्यक्ति होमें। वैवंतरकयितन्नो विय, ग इव for विय, ग पतंनी 6 > १ ठात. य, १ वेलासए. १ > १ व for विसमं, १ वर्ति होसे १ तेलास्य सिन्नो विद्यंत होसे १ वेवंतरकयितन्नो विद्यंत १ व्यक्ति विद्यंत १ व्यक्ति होसे १ वेवंतरकयितन्नो विद्यंत १ वर्ति होसे १ व्यक्ति होसे १ विवंतरकयितन्नो वियापति १ वर्ति होसे १ होसे १ वर्ति होसे

6

12

27

30

1 तजी ताय, तेण भगवया सञ्चण्णुणा साहिजो सबको संसार-सहावो, पर्दासको जीव-संसरणा-वित्यारो, कित्यारिजो 1 कम्म-पयइ-विसेसो, विसेसिजो वंघ-णिजरा-भावो, भाविजो संवरासव-विवयो, वियपियजो उप्पाय-दिइ-भंग-वित्यारो, उपस्विको जहद्विको मोक्स-मग्गो ति । तजो इमं च मोऊण सब्वं उप्पण्ण-संवेय-सद्धा-सुद्ध-हिष्यप्ण पुष्किको मए भगवं 3 सब्वण्णू जहा 'भगवं, अम्हारिसा उप्पण्ण-वेरग्गा वि किं कुणंतु तिरिय-जोणिया परायत्त करणा'। तो इमं च स्निक्कजण मह दिययत्थं भणियं भगवया।

देवाणुपिया सण्जी तिरिक्षो पंचिंदिक्षो सि पज्जतो । सम्मत्तं तुह जायं होहिइ विरई वि देसेण ॥

\$ ४०१ ) एश्थेतरम्मि पुच्छिको भगवं गणहर-देवेण । अवि य ।

'भगवं के पुण सत्ता णरयं वसंति एत्थ दुक्खता । किं वा कम्मं काउं बंधह णरयाउयं जीवो ॥' 9 भगवया मणियं।

'जरबाउयस्स गोदम चत्तारि इहं हवंति ठाणाइं। जे जीवा तेसु ठिया णरथं वर्षाते ते चेय ॥ पंचेंदियाण वहया पुणो पुणो जे हणंति जीव-गणं। केवद्दाईं गोदम ते मरिउं जंति जरबिम्म ॥ कुणिमाहार-पयत्ता कुणिमं मंसं ति तं च आहारो। सावय-पक्खीण वही मरिऊणं ते वि जरबिम्म ॥ सर-दह-तळाय-सोसण-हल-णंगल-जंत-वावडा पुरिसा। मरिऊण महारंभा गोदम वर्षाति जरबिम्म ॥ गाम जगर-लेड-कडवड-अ।राम-तलाय-विसय-पुडडेंस् । परिमाण-विरइ-रहिया मुस्क्रिय-चित्ता गया जरवं॥'

15 तबो इमं च सोऊण ताय, मए चिंतियं। 'बहो भगवया मंसाहारिणो पंचिदय-वह-कारिणो य णरय-गामिणो बाहहा। 15 ता अम्हे पंचिदिय-वहचा मंसाहारिणो य गया णरयं, ण प्रथ संदेहो। ण-याणिमो अल्यि,कोइ संपर्य उवाओ ण च'ति चिंतयंतस्स पुणो पुच्छिओ भगवं गणहारिणा 'भगवं, जह पढमं इमेसु ठाणेसु होऊण पच्छा उप्यण्ण-विवेगत्तणेण य 18 णरय-दुक्ख-भीरू कोइ विरमइ सन्व-पाव-ठाणाणं ना किं नस्म णरय-णियत्तणं हवह किं वा ण हवइ' सि। भगवया 18 भिण्यं। 'गोयम, होइ जह ण बद्वाउओ पढमं। बद्धाउओ पुणो सन्वोवापृहिं पि ण तीरह णरय-गमणाओ वारेउं ति। नओ ताय, हमं च मोऊण मए चिंतियं 'अहो, महादुक्ख-पउरो णरयावामो, पमाय-बहुला जीव-कला, विसमा कम्म-गईं, 21 दुरंतो संसार-वासो, कटिणो पेम्म-णियला-बंघो, दारुण-विवागो एस पंचिदय-वहो, णरयगा-वृत्भो एम कृणिमाहारो, 21 णिंदिओ एस तिरियत्त-संमवो, पाव-परमं अम्हागं जीवियं ति। एवं च वविष्य किं मए काय-वं'ति। तओ एत्थंनरिम मणियं भगवया। अवि य।

्रः जो ब्रिंदिऊण णेहं इंदिय-तुरण् य संजमेऊण । विहिणा मुंचइ देहं जहिन्छियं पावण् सिर्विः ॥ ति भणंतो समुद्धिओ भगतं मध्वण्णु ति । विहरिउं समाहत्तो । जहागयं पिडगया देव-दाणवा । अहं पि ताय, अहो भगतया अण्णोवण्सेण दिण्णो महं उवण्सो । इमं चेय काहामि । अबि य ।

छत्तूण णेह-णियले इंदिय-तुरए य संजमेऊण । कय-भत्त-णियत्तमणो मरिउं मुगई पुण लहामि ॥ ति । तो दे करेमि, सहवा णहि णहि गुरुयणं भाउच्छामि । सबि य ।

भाउच्छित्रण गुरुणो सवणं बंधुं पियं च मित्तं च। जं करियन्वं पच्छा तं चेय पुणो अहं काहं ॥

30 ति चिंतयंतो अज अकयाहारो एत्थ संपत्तो ति ।

ता बिण्णवेमि संपइ ताय तुमे एम पायवडणेण । देसु अणुजं म्बमसु य मह अजं सध्य-अवराहे ॥ त्ति भणिऊण णिवडिओ चलण-जुवलेसु ।

<sup>1)</sup> प्रस्ताओ, P संसिओ for पदंसिओ, P संमाणापयस्थाने वियस्थारिओ. 2) P विसेम में बद्धनिज्ञा, J om वियाण भी, P हित- 3) प्रवासि भी for पद्धिनं, P सोक वममा सि, P om. मार्थ, P उप्पणमंत्रेमद्धा. 4) P repeats कि, P कुणांत, P कोणायपरायत्त्रकरुणा, J परथत्त, J ननो tor नो. 5) P om. सिंगं 6) P देवाणुरिप्या, P adds प्रजासियाहि before प्रजासी, JP होहिति, P ति for वि. 7) P एत्यंनर्गत 10) P मोयम P हुणां P हिया for दिया. 11) P जीवण के बहानी तीयम. 12) P आजहारी 13) P सीमेण, J जुत for जंत, P मरिक महारमा, P गायम, P नर्याति. 14) P मामायाविवस्य विद्यास्त्रम् , P पुहतीमु 15) J ननो, P भाय for नाथ, J om. य. 16) P काइ for होत 17) J कि नायवम्य for विनयंनरस्त, J मणहारिणो, P om. पढ़मं, P कण कि होकण, P विवेयत्त्रणेण नरय- 18) P अएण for सीह, J विमरह सन्त्र-, P पाणहाणाई ना, P तस्स रयणत्त्रणे कवह. 19) J गोनम, P होई जणह बद्धाउयं, J om. पढ़मं। बद्धाउनं, P om पुणो, J सन्दे वारहिं, P धारिउ कि नारेड- 20) P om. न, J य for मय, P णरत्यामों, J वहने जीवफली, P कंमगती 21) P कि हुणो, P एस विद्याक्षेण गर्यायाद्दें, 20) म कवा, J य कि प्राय, P का न, J किम्मण P कि मर्य. 23) J om. अति य. 24) P जहन्त्रियं पाविमार्दिं, J मिदि ति 25) P मन्त्रम्, P नहा पश्चिमा, P नाह कि नाव. 26) P अणाविष्य. 27) P केकण, P णियलो, P अत्र कत्त, P om. पुण, P उहीहामि. 28) P om. one णहि, P अवन्त्रमि, P अह्या for खि. 3 व्हणेसु। तत्रो, P बत्य for चलण.

| 1  | \S ४०२) तमो पसरंतंतर-सिणेह्-पगलमाण-जयण-जुयलेण अंसु-किल्णिनवयमेण मणियं जुण्ण-पविस्तणा । वादि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | 'पुत्त ज कीरह एमो ववमाओ दुत्तरो सुरेहिं पि। अण्णं च अहं थेरो बच्छ ममं सुंचसे कहवं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 3  | तेष भणियं 'ताय जं तए भणियं तं णिसामेसु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3  |
|    | 🐞 हुन्तरं तिळोए णरयादासाउ होज बहुवं पि । णियनो जो तुह जणनो ताय तुमे कस्स सो मुक्को ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|    | बुहुण मंणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 6  | 'जह पायवस्स पुत्तय पारोहो होइ लग्गणक्खंभो । तह किर पुत्त तुमं पि हु होहिसि मह पुत्तको सरणं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6  |
|    | तेण भणिवं । 'ताय,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|    | को कस्स होइ सरणं को वा किर कस्स छम्गणक्षंमो । णिय-कम्म-घम्म-चसनो जीवो मह भमइ संसारे ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 9  | बुद्रेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
|    | 'मज वि तरुणो पुत्तव मा मर इह ताव भुंजसु सुहाई। पच्छा काहिनि अग्मं वच्छव जा बुद्दको जाओ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|    | नेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 12 | 'किं मरह णेय तरुणो बुङ्गत्तं ताय को ण पावेइ। तं अच्छिसि बुङ्गयरो ण-यणिस धम्मस्स णामं पि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 |
|    | बुद्देण भगियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|    | 'आखो कामो धम्मो तरुणत्तण-मज्म-बुद्द-भावेसु । कीरंनि कमेणेवं पुत्तय मा तिक्कमं कुणसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 15 | तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 |
|    | 'क्रो व ण इच्छइ एसा परिवाडी ताय जा नुमे रहया। जह अंतरेण पडिउं मचु-गहंदी ण बिहणेह ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|    | बुद्ध-पश्चिणा भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 18 | 'जिंगिको सि पुत्त दुक्खं दुक्खं मंत्रिद्धो य जणणीए । किर होहिमि आलंबो बुद्धत्तणयम्मि अम्हाण ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 |
|    | तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|    | 'सुरवासत्त-मग्रेणं जामो मंवड्रिमो य मामाए । इंघण-कजेण गओ ससयं जह पावए को वि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 21 | युद्ध-संडणेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 |
|    | 'प्रथ वि तुज्य अध्यमो होह विय पुत्त ताव चिंतेसु । बुद्धं मोत्तृण ममं कायर-पुरिसो व्व तं जासि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|    | तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 |
|    | बुद्ग-पश्चिणा मणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|    | 'तह वि पिओ मे पुत्तय तुह निरहे णेय धारिमो जीयं। पिइ-वज्झाए घेष्पसि एस अधम्मो तुहं गरुओ ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 27 | तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 |
|    | 'ताय ण तुज्जां दहश्रो जेणं णरयम्मि खिवसि घोरम्मि । को कस्य मरह बिरहे जाव ण खुटं णियं कम्मं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|    | बुद्देण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 30 | and the state of t | 30 |
|    | तेण मणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|    | 'को कस्स होड़ जणको को व जिणजाइ जिणेण हो एत्थ । जणको सो शिय एको धम्मुवदेसं तु जो देह ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 33 | ९ <b>बुद्ध-पविश्वणा भ</b> णियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 |
|    | 'जह पुत्त तुमे एवं भवस्स करणिज्ञवं तु ता विसह । जा ते पेच्छामि सुहं दीह-पवासम्मि चिलियस्स ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|    | तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

1 > प्रसरंत सिणेहेण पगरु, प जुनने आलिकिन्छग, P जुगने for जुयलेंग 2 > P एसो ओ दुत्तारों, P अन्न वाहं घोरा वक्छ, प्रमण for ममं, प्रकृत्स for कृद्ध, P adds चेरं after कृत्य. 3 > P निमामितः 4 > प्रणयावासो दु 6 > P पुत्तस्स, P स्थानकांत्रों 1. 8 > P inter. करस के होइ, P परि for अर 11 > J adds य after तेण. 12 > P ताव को, प्रको व for को ण, P व य जाणित भम्मनामं पि. 13 > P सुदेण 14 > J om. मन्त, P युद्ध सावेष्ण, P कामं णेयं for कमेणेवं, J उज्जमं for तिक्कां. 16 > P पिट्ट , प्रग्रेदे, J हारेड for वि: शेड. 17 > J युट्डेण for युट्ट पत्रिकांत. 18 > P सिंढिजोति जणणीय. 20 > J गओ संस्थं प कोइ ॥ 22 > P तुज्य न भम्मो, P तुमं for व्य तं. 24 > P जह सिंतं, P अभी जह निविडिओ किं. 26 > P पिय-, P एस अहंसो. 27 > J adds न भो before तेण. 28 > P adds ति after सुदृं. 30 > P कुक्झ पियाइं. 32 > J होई सरणं को. 34 > P तए for तुमे, P ति for तु, J ए for ते.

'भाउब नं सि समेजसु बरहे उच्छंग-बहिया तुरह । डिंभत्तण-दुङ्खिएहिं तुज्य जो अविणको रहनो ॥'

38

भणवो उवगभो जेट्ट-भाउणो समीवं।

भाउणा भणियं ।

🖇 ४०४ ) तत्य वि पायबङ्गुट्रिओ विण्णविउं पयत्ता । अवि य ।

<sup>1)</sup> P जाण भी for जाण २, प्रमुख्ति, म दीसे जा. 2) म सर्वितं. 3) म विष्णविय, म om. माया, P adds after अबि य like the following which is partly repeated subsequently न परणी सत्तवती सरमीती न सगिम्ही पृहती। धार अंगादेवी माय जण अर्व वश्चासि कि अणनी उपाओं माजन समीतें। तत्थ य पायवरण्डिण विष्णविय. 4) म घरणी मत्तवती सरमीती, P पुरती। धारणिअंसी, प्रथरणी अमान मात्र में कि उपाय प्रमुख्ति। धारणिअंसी, प्रथरणी अमान मात्र में कि उपाय प्रमुख्ति। धारणिअंसी, प्रथरणी अमीन व उपाय अम्ह कि एक सुद्धिय से सिंडिय परस्तावती विषडणापयदान, प्रपह्मति, प्रमुख्ति अपाय अम्ह कि एक सुद्धिय से सिंडिय परस्तावती विषडणापयदान, प्रपह्मति प्रमुख्ति अपाय अम्ह कि एक सुद्धिय से सिंडिय परस्तावती विषड कि प्रमुख्ति कि प्रमुख्ति अपाय अम्ह कि एक सुद्धिय से सिंडिय परस्ताविणीय में सिंडिय परस्ताविणीय प्रमुख्ति कि प्र

| । 'हा कीस वच्छ मुंचिस केण व तं किंचि होज भणिओ सि । को णाम एत्य धम्मो किं वा पावं भवे छोए ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| तेण मणियं।<br>3 'सा भाउप भण एवं धम्माधम्मेहिं संठिओ लोबो। बह बिध को वि धम्मो विणयाए सुबो जहा राया॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| भाउणा भणियं।<br>'मुद्रो सि वच्छ बालो केण वि वेबारिओ नियद्वेण। सो को वि इंद्याली वेबारेंतो भमइ छोयं॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6  |
| ६ तेण भणियं।<br>'भाउय विवेग-रहिओं तं मुद्दों जं भणासि काविडेंजो। मा हो तं भण एवं तियसिंद-णमंसियं वीरं॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| भाडणा भणियं।<br>९ अच्छतु भुंत्र त्रहिच्छं परलोओ वब्छ केण मो दिहो। एकं हुयं अण्णं होहिइ का तम्मि ते सदा॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9  |
| The state of the s |    |
| तेण भणियं ।<br>'धम्मेण एष्य भोगा भाउय धम्मेण होइ सरगं पि । ता तं चेय करिस्सं णिथ सुहं धम्म-रहियस्स ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 'ध्रमण पृथ्य भागा भाउप ध्रमण हाइ समा । प । ता त चर्च कारस्त आप्त युव कार राष्ट्र राज्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 |
| 12 मणमाणो उवगत्रो कणियसं भाउयं, तं पि उत्तिमंगे चुंबिऊण मणिउं समाहत्तो । अवि य ।<br>'उच्छंग-कालिको मे वच्छ तुमं पुत्तओ व्व मह दृहको । खर-फरुसं सिक्खविओ अवराहं खमसु ता मज्यं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| कर्णीयसेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 |
| 15 'हा भावय कत्थ तुर्भ चलिओ होजा णु अम्ह मोसूण। अम्हाण तं सि सामी तुज्झायतं इमं सब्बं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| वच्छ चलिओ मि मरिउं तुन्हे मोतुं पुगो वि नंतन्वं । को कस्स वच्छ सामी जम्मण-मरणेहिँ गहियम्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 |
| 18 § ४०५ ) इसं भणतो उत्तमको जेहं भहाँगे, तीय पायवडणुट्रिएण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| भहणी तं महदेवी सरस्पर्ह नं सि प्यणिजा सि । ता खमसु अविषयं मे डिंम-सहावेग जं रहयं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| नीए वि वियलमाण-जयण-जल-पवाहाए भणियं । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 |
| 2। 'बच्छम्हाग तुमं चिय कुरूम्मि किर भो कुमारको बासि । पोमाय म्ह तुमे चिय तुमग् खिय जीविमो अम्हे ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| जीयह कम्मेण जिस्रो पोमायह सुंदरेण तेणेय । जह हं कुले कुमारो माए ण य रूजणं कार्ट ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 |
| 24 तीए भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 'थेरं मुंबसि पियरं कस्प इमं मायरं च गइ-वियर्ज । सत्येसु किर पढिजाइ भयण्ण-परिपार्ल्ण काउं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 |
| 27 'किर वाहेण तभी हं बढ़ो पासेण अहव ण य जाओ। मोत्तूण ममं पुत्ता अण्मे वि हु अत्य तायस्म ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _  |
| ुँ ४०६ ) इसं भणंतो उनगंबो कणीयसं भइणि । तं पि साणुणयं उनसप्विक्या भणिउमानसो । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 'खर-णिट्टर-फरुसाई वच्छे मणिया सि बाल-भाविमा। ता ताई खमसु एपिंह होसु विणीया गुरूणं ति ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 |
| 30 तं च सोडण मंतु-गगारं तीए भणियं । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 'हा भाउय मं मोत्तुं दीणमणाहं च कथा तं चलिओ। ताओ वहह यरो तुज्सम्हे चिंतणीयाओ।।'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| तेण मणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 |
| 33 'अलिओ एस विषयो जं चिंतिज्ञह जणो जणेणं नि । वच्छे पुष्व-कएणं हुक्स-सुहे पाविरे जीता ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -  |
| § ४०७ ) एवं च अणमाणो जवगभो भारियाए समीवं मो पवली । भणियं च तेण । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| सुद्रि सुद्दय-विकासिणि तणुयंगे पम्हलच्छि घर-लच्छि । घणिए मह हियय-पिए वख्रह-दङ्क् य सुण वयणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

3> P एवं धंमीह, उधम्मादम्मिह, P लोए !. 5> उसि बडबाला, P वैयारंतोः 7> P विवेय-, P लणामि for मणासि. 9> P जहिंच्छ, P om. वच्छ, P adds कर्स्य before सो, उम होहिति, P ते सिद्धाः 11> उभोआः 12> उक्कणसं भाउजंतेण तं पि, P मणिओः 13> P से for में, P तुह for महः 14> उक्षणसंण मणिओं 17> P मिर्सो तुम्हे स्टेतुं पुणो, P मरिणिह, उगिहिअस्त शः 18> P मणिउं for भणेतो, P जेहुमिर्गिं, J adds तेण before तीयः 19> उत्तमहं देवी, P तं महादेवी, उभो for से. 20) उतीय वि, P om व्याण, P जलह- 21> P तुच्छम्हाण, P पिय for विय, P हो for मो, उक्तमासओ, उपीमाय P पामायः 23> P संवरे य तेणेय, उम कुमासोः 24> उतीअ for तीए 25> P अइङ for अयण्ण. 27> P कर for किर, P कओ हं [ द नो हं? ], P बढो पोसेण अह वि न य, P अस्ये for अणोः 28> उक्तणत्स for कणीयसं, P भएणीः 29> P फरिसाइं, P ता माइं वममुः 30> उमणु for मंतु, P गंतुयमारं 31> P घोरी (थोरो?)ः 33> P जीते ॥ 34> P गंनी for उवगओः 35> उवंमलव्छ, P घरळ्छी।, P om. य, P सुववणः

| 1  | सद्याणि य पीयाणि य तुमप् समयं बहुणि वणुर्वति । वयर्णनपश्चि अभियं वश्सको जिवसियं समयं ॥                   | 1   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | बुरसरि-पुल्लिपेसु तप् समयं त <b>लुवंनि विक</b> सियं बहुसो । माणस-सरस-सरोक्स-रहेसु सुइरं पसुत्ता मो ॥     |     |
| 3  | किलिकिं वियं च बहुसी कप-करुवक-राव-मुह्य-मणसेहिं। तं णरिव जं ग रहयं दृह्ए ता समञ्जु तं सब्वं॥             | 3   |
|    | इमं च स्रोऊण गुरु-दुक्स-मर-मार-सुदिया इव णिवडिया से सुच्छा-णीसहा दश्या । तं च मिवडियं दहूण तेण भक्तियं । |     |
|    | 'आसस मुद्धे जासस सरख-सहावा ण-याणसे किंचि । किं ण सुवं ते सुंदरि संजीया विष्यश्रीवंता ॥                   |     |
| 6  | भासस मुद्धे भासस बिहटह अंते सराय-घडियं पि । संपुण्ण-णियय-कालं पेग्मं चक्काय-जुदलं व ॥                    | 6   |
|    | आसस मुद्धे आसस बहुछं संबमार् वन्नमाननेसु । विद्वानिते-सेख-सिहरे वागर-स्रीखं वहर पेम्मं ॥                 |     |
|    | मासस मुद्रे भासस चब्छं परिसङ्गण सराङ्कं । णव-पाउस-जळहर-विजु-विळसियं चेय हय-पेमां ॥                       |     |
| 9  | जातस मुद्धे जासस पूर्व वितेषु ताव लोगिमा । सर्-पवणुद्धय-घवषड-चवकं छढवंगि क्व-पेम्मं ॥                    | 9   |
|    | ह्य दुन्सिकण सुंवरि मा मोहं वय बातसु सुहुतं । गय कड्ड-कण्ण-चंबळ-बळाकां वेस्माण पयहंको ॥' वि ।            |     |
|    | इमं च भणमाणेण भासासिका सा तेण पश्चिको । तको होत-विमोषाणक-जनिय-जाकावकी-पिकुटु-हिपयुक्त-णवण-               |     |
| 12 | भायणीयर-कडंतुस्वस-बाह-जळ-पवाहाए भणियं सगग्गयं तीए पनिल-विखासिणीए । बवि य ।                               | 12  |
|    | 'हा दह्य जाह सामिय गुज-जिहि जियजाम जाह जाह सि । एड-पए बिय मुंबसि केन वि बेबारिको सम्हं ॥                 |     |
|    | हा जाह विचा तुमय सरमं को होहिई भडण्याज । इस्स पछोएमि मुद्दं सुण्याओ दस विसाओ वि ।'                       |     |
| 15 | तेण भणियं।                                                                                               | 15  |
|    | 'मा विलव किंचि सुंदरि एस पढावो जिरस्थको पृष्टि । जंतो व मरंतो विय किं केणह चारिको को वि ॥                |     |
|    | जं जस्स किं पि विहियं सुद्दं व बुक्कं व पुब्ब-जम्मिम । तं सो पावद् जीडो सरणं को कस्स कोगम्मि ॥           |     |
| lè | ं तीय भणियं ।                                                                                            | 19  |
|    | 'जह एवं णिण्णेहो वज्रमको तं सि मुचसे अग्हं। ता किं जाणसि डिंमे बह जणिए किं परिवयसि ॥'                    |     |
|    | तेण भणियं।                                                                                               | 21  |
| 21 |                                                                                                          | 202 |
|    | जह काम-मोह-मूढो बदो बारीएँ कह वि वण-हत्थी । मुद्रे किं मरत तर्हि किं वा बंधं विसीएउ ॥                    |     |
|    | नं कह वि सोह-सदेण सेविको कि सरेज तत्थेव । जो जाको गोत्तीए कि जाउ सर्थ तर्हि चेय ॥                        | n.  |
| 24 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                    | 24  |
|    | तीय भणियं ।                                                                                              |     |
|    | 'जह तं वचति सामिय बहं पि तत्येय वयरि क्यामि । अत्तार-देवयाओ णारीओ होंति कोगरिम ॥'                        | na. |
| 27 | े नेपा अभिन्यं ।                                                                                         | 21  |
|    | 'सुंदरि पश्रञ्ज वनसु पारत्त-हिसं ण रोयए इस्स । पेश्डनु अव-जल-नासि जम्म-जरा-दुण्य-मंगिर्छ ॥'              |     |
|    | नीच अविश्वं ।                                                                                            | 36  |
| 3( | 'पूर्व बाकारामं णिसंस-सुकं तप् भह मरेजा। किं मुकामि तुमे बिव वह भहवं मुंचिमो एवं ॥'                      | æ   |
|    | नेण अणियं ।                                                                                              |     |
|    | 'णिय-कस्म-धस्म-जाया जिपंति विवर्ण केय कस्मेच । बासाण कि मए कि तए व्य मा कुणसु मिसमेप ॥'                  | 31  |
| 33 | हमं च जिलामिकण तीप भणिका ते विभक्ता ।                                                                    | -   |
|    | एसो य तुम्ह क्रणको पुस्य मरणिम दिग्ण-वदसाको । ता कागह पावाहि क्रमानिम इमसर गाडपरा ॥                      |     |
|    |                                                                                                          |     |

<sup>1)</sup> प्रवीजाणि for खडाणि P बहुणि तणुर्यसी, P भिनंदं 2) P पुलिकंपु. 3) P om. च, P om. ता. 4) J om. भर, P सुट्टिया, P णिवस्थि, J adds अवि य after भणियं. 5) P णवासे. 6) P यंते for अते, P repeats पेट्सं. 7) J विद्यासिर, J बाणरणीअं वहयं 8) प्रचं च for चवरं. 9) P ए रं, J जितेषु आव लोअमि, P लोगं।, P ध्यध्यव्यवंचलं. 10) J आससः 11) J om. तेण, J विज्ञोत्रालि जलिअजालावलीबिश्ट, P पिछ्दह्यपुत्तत्तणयभायाणढराबद्धतुंबतः. 12) P प्रवाहरा, P सम्बद्धां रि प्रवाहरा, J तीव पिद्धां विल्लासिणीयः 13) P हे for हा, P जियनाहराह ति ।, P सुद्धय for सुंबसि, J केणाबि, P प्रवाहरा, P सम्बद्धां रि प्रवाहरा, J तीव पिद्धां विल्लासिणीयः 13) P हे for हा, P जियनाहराह ति ।, P सुद्धय for सुंबसि, J केणाबि, P जियासिरों। 14) JP होहिती, J अवण्णाप. 10) P किंच सुंदरि, J णिरस्थवो, P केण व धारि भी, J कहिमि for केबि. 17) उ लोजिमा. 18) J तीयः 19) P जद व णिणेहो, P तं च से अन्ह ।, P जणेहि for जाणिस, J अवीव शि क्रिंग के केविंग अवीव किंग केविंग केविंग केविंग मित्र है विल्ला सेविंग केविंग सेविंग स

| 1  | § ४०८ ) एवं च मणिया समाणा कि काउमाउत्ता । अवि य ।                                                           | 1  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | इसारया सरहसं सब्दे विव सह-मन्मणुह्याचा । संघरिम केंद्र कंटे वण्णे पर्डि समास्टा ॥                           |    |
| 3  | 'मोत्तृण ताब अन्हे करथ तुमं पवसिस सि जिण्णेहो । अनं पेच्छ रुवंति अन्हे वि मरासु तुह विरहे ॥'                | 3  |
|    | तेण मिण्यं।                                                                                                 |    |
|    | 'पुत्त सप् तुम्हापं ण किंचि कन्नं ति जियड ए भीवा । स बिय दाही भन्नं होह समस्या सर्व चेव ॥'                  |    |
| ß  | तेहिं सम्भयं।                                                                                               | 6  |
|    | 'अंबाप ताय कहियं तापण विणा मरामि हं पुत्त । तुन्हे वि मण् मुक्का मरिहिह मा वेसु गेतुं जे ॥'                 |    |
|    | तेण मिन्दं।                                                                                                 |    |
| 9  | 'मा पत्तिबाह पुत्तव एसा बह कुणह तुम्ह परिहासं। को केणं जीविज्जह को केणं मरह छोगम्मि ॥                       | 9  |
|    | भव-रुवस-पात्र-कुसुमप्तकाई एयाई दिम-रूवाई। महिला णियलमलोई वंचण-पासं च वंसुयणो ॥                              |    |
|    | ति चिंतवंतेण धुणिकणं देहं तरुवरं पित्र पिक्ष-फलाई व पाविकण डिंग-स्वाई चलिको ससुरंतेणं । भणियं च तेण ।       |    |
| 12 | 'तुह ताय पायवहणं करेमि पूसो मह खमसु जं मणियं । जारिसमी मह जणनो तारिसमी चेय तं पुजी ॥'                       | 12 |
|    | तेण मणियं ।                                                                                                 |    |
|    | 'ब्ह्याणं ते पुत्तव जह मरियम्बं भवस्स ता सुणसु । अज वि बालो सि तुमं को काको वच्छ मरणस्स ॥'                  |    |
| 15 | तेण मणियं।                                                                                                  | 15 |
|    | बालो तरुणो बुद्दी ताय कर्यतस्स णरिव संकप्पो । जलणो प्य सम्ब-भक्तो करेड बालो वि तो घरमं ॥'                   |    |
|    | ति मर्णतो छवगजो असंतेम । मणियं च ।                                                                          |    |
| 18 | 'भत्ता तुद्द पावडणं अन्दं जननी तुनं ण संदेहो । ता समसु फिंचि भणिवं डिंभत्तण-विकसियं धन्द ॥'                 | 18 |
|    | तीए मणियं ।                                                                                                 |    |
|    | 'अञ्ज बि पुत्तव बाढी कुमाहो केण एरिसो रहको । सुंजसु भोए पच्छा बुह्नो पुण काहिसी घरमं ॥'                     |    |
| 21 | तेण मणियं ।                                                                                                 | 21 |
|    | ' घम्मत्थ-काम-मोक्सा बत्ता चत्तारि तदव-प्रज-जोरगा । जोब्दण-गल्यिस्स पुणो/होंति समुद्दो व्य दुत्तारो ॥'      |    |
|    | तीपु अणियं ।                                                                                                |    |
| 24 | रीन नार्यन हम के कि मक नारन में बन ना मा महते तेय जैसे क नामाय के प्राप्त सार म                             | 24 |
|    | तेण भणियं ।                                                                                                 |    |
|    | 'बत्ता फुळ-फलेहिं कि वा रूवेण कि व तरुणीय । घोरं णरए हुक्सं इह जम्माणंतरं होइ ॥'                            |    |
| 27 | र तीए मनियं।                                                                                                | 27 |
|    | 'वं तुइ कुरुस्त सरिसं भणियं तं पुत्त बासि पडमिम । भिंदसि कुरु-मजायं संपष्ट् तुइ हो व अत्तमिणं ॥             |    |
|    | तेण मणियं ।                                                                                                 |    |
| 3( | A MIC Addies A MI But A Later a select at the City City and A select City City City City City City City Cit | 30 |
|    | सि भणंतो पिछचो पिय-सित्तंतेणं । भणियं च तेण ।                                                               |    |
| _  | मिसं ति जाम कोए वर्षस बह केण विभिन्नयं होन्न । वीसंभ-गम्भ-हरको पणव-दुमो विज्य-फक्र-णिवहो ॥                  |    |
| 3: | and the same of an and the course is the Barbara and and and and the fill                                   | 33 |
|    | ता मित्र तुमे समयं जबिमा तं णत्यि जं तुहं गुन्हां । जह किंचि भम्ह सक्तियं सम सन्वं पतिय तं सुपणु ॥'         |    |
|    | मिरोण मिर्जि ।                                                                                              |    |
|    |                                                                                                             |    |

'साइसु मह सहमार्व किं कर्ज मिल पवससे तं सि । को णाम पूस जरको मुद्दो सि विवारिको केण ॥'

<sup>2&</sup>gt; P उद्धार्य सहिर्स, P को वि for केर. 3> J पाव P ताव for ताय, P पवसस, P पेच्छे, J हमंति P स्वंती, P ताह for तुर. 5> P तु for ति, P inter. अंवा के ए, J दाहिति for दाही, J चेअ. 7> P तुक्ते, P मरिष्ट्, P देसु गंसाव्यं ॥. 9> P परिपाहि, P कुणहर, P! जा वाविकार केणं को केणं, J लोऑमि. 10> J क्लाई, J णिअलुमलोई वंधे व पासं. 11> J om. पिव, P पिव पक्त, P समुरोणं. 12> J चेव. 14> J जह करिअव्यं. 16> P तथा for ताय, J करेसु, P द for वि. 17> P अणेण for अर्ततेण, P om. च. 19> J तीय. 20> P परिसो वहओ. 22> P मोक्सो अरब चणिति. 23> J तीय. 24> J प्तं, P रहर्य for मरियवं, J वाणसी. 26> J repeats कि वा. 27> J तीय. 28> J inter. पुरा and तासि for आसि, J मिहिलि. 30> P एय for एव. 31> P om. मणियं च तेण. 32> J saids विष्य before मिर्स, P पिरं दि णाम, J पोप for कोए, J होज्ञा, P कणब्दुमो दिण्यल. 33> P पेममराह-, J विति-, P वितसफतं. 34> J तुमं समर्थ, J तुष्टु गुक्शं, P खमियको पसिर्थं त मुक्यु. 36> J मुदो वेआरियो.

२६७ <sup>1</sup> तेण भणियं । 'प्रथ य खुज्जह समिदं नवरि तुहं मिश्व-वयण-मेर्स पि । गहियं वं तुह विश्वं तं सि वसस्त्रो सक्ष्मायो ॥' 3 तेण मणिर्य । 'बह मस्य कोइ जस्मो पायो य इकेन जीव-जिद्दणेणं । किं एस सम्य-कोनो ज मरह वह तं मरिड-कामो ॥' तेण भविषं । 'किं सब्बो विव वेच्छा तं वीरं सुगइ किं व ववणाई । जिसुए वि इस्स सत्ती जो मुंबाइ सब्द-पावाई ॥' 'तं एको पंडियको मन्त्रों कि परिख-छक्स-कोडीण । गो-सब-मन्त्रो हुको खब्बह् मसपूर्वि बह एको ॥' <sup>9</sup> तेज मजियं । 'कि सम्बस्स विदेवो धम्मे बुदी व हो इ परचीण । रुश्य-समाण वि मुख्ने वितर्क को चंद्र्य हो इ ॥' ति मणंतो चलियो सामण्य-सम्ब-पश्चि-लोगंतेण । भणियं च तेण । 'भो भो हो पक्सिगणा बसिया एकम्मि रुक्त-सिहरम्मि । गयणम्मि समं मनिया सरिया-पुलिवेह्य कीलियवा ॥ 12 का समह किंनि भणियं बन्दो बारुत्तणेण तुम्बदणं । सहवास-परिहदो हो होड् बिय सब्द-स्रोतिम ॥ इमं च भणिया सब्वे सहरिस-दीण-कसुणा हास-रस-अरिजमाण-माणसा मणिउं पवत्ता । 'प्वं होड समेजसु वं तुह रह्यं करेसु तं धीर । सुद्ध वि जह विष्णप्यसि ण कुणसि मरहं तुमं वयणं ॥ 15 तेण मणियं। 'कीस ज कीरह वयणं भोसारिय-मच्छरस्स पुरिसस्स । किं तु ज दीसह इस्य वि एकं मोश्तज तं वीरं ॥' 18 <sup>14</sup> भणंतो स<u>म</u>ुप्पड्नो तमाळ-द्क-सामकं गपणपलं सो विहंगमो । पृथंतरम्मि सुरो कय-मेद-पयाहिणो जियमियंगो । विवसाविय-कमल-वणो जिजवर्ण कुणह असीए ॥ ताव य करवरेंति सडणवा, णिलुझित घूवा, णिसियंति वग्वा, विवरंति सिंघा, विवसंति कमलावरा, संकुवंति कुमुवावरा, 21 21 कुसुमिय-सिय-कुसुमष्ट-दास-दसिरा वणसिरि सि । अवि य । सिय-कुसुम-क्षोयणोदर-विबिट्ट-मूयक्षिएक समरेहिं । गोसगम्म वज-सिरी पुरूएड् दिसीको व विद्रदा ॥  $\delta$  ४०९ ) तथो तं च तारिसं पंडरं पद्दायं दहुण उप्पद्दशा सब्दे ते पक्सिणो तम्हाओ दह-पायवाओ ति । ते य <sup>24</sup> उप्पष्ट्य, तृद्वण विग्हिय-लित्त-हियमो चिंतिउं पयसो सर्वभु-देवो। 'महो, महंतं मच्छरियं जं पेच्छ वर्ण पन्सिलो ते बि <sup>24</sup> माजुस-पळाबिणो फुडक्सरं मेतयंति, ते वि धम्मपरे । ता इहं बाहार-भय-मेहुण-सण्णा-मेत्त-हियब-बिएफुरंत-विण्णाणा, इहं वा एरिसी धम्म-बुद्धि ति । ता व होइ एवं पयइत्यं, दिम्ब-पश्चिको त्य प्र । बहो तस्स पश्चिको फुडक्सराछावत्तकं, <sup>27</sup> अहो सत्तसारो, अहो दवसाओ, अहो पिवं वसणं, अहो णिट्टरत्तणं, अहो णिण्णेह्या, अहो-गुरु-गउरवो, अहो दद-धम्मया, <sup>27</sup> बही बेरानां, बही जरव-मीरुत्तनं बही मरणाणुबंबी ति । सम्बहा व सुद्व जाणीयह कि वि इसं अं सी पश्ची कुदुंबं सम्बं परिवादण मत्ताणो हियं धरमां परिवाद ति । महवा पेच्छ, पनिवाणो वि धरमपरा कुदुंब-णिग्णेहा धरम-गय-<sup>30</sup> चित्ता । अहं पुण कीस पर-संतियाई रवणाई चोरिऊण इमं एरिसं विट्ट-सब्मार्व विड-ऋत्रड-कुहुंदं जीवावेमि । ता संपर्व <sup>30</sup> इमं एत्य करणीयं । जस्स सबासे इमिणा धम्मो णिसुको तं गंत्ण पेरकामि । पुरुकामि व जहा 'भगवं, के ते बणिम पश्चिमो, किं वा तेहिं मंतियं, किं कारणं' ति । इमं च सोडण पच्छा जं करियम्बं तं काहामि जं इमिणा पविद्याणा कर्यंति

<sup>33</sup> चितिद्रण अवह्च्को वर-पायवाबो, गंतुं पयत्तो हत्यिणपुराभिमुहं जाव 'मो मो गोदम, एस ममं समबसरणे पबिट्टो, <sup>33</sup>

<sup>2 )</sup> P समज्वा. 4 ) J व्य for य, P मिरंज्ञामों. 6 ) P सब्यो जिय, P व for वि. 8 ) P कोडी।, P सुव्वार. 10 > P सन्वविविजो, P onn. को. 11 > J लोजितण, P णोगतेण, P onn. च तेण. 12 > J onn. हो, P समा for सर्म. 13 > P समञ्जू, र सञ्चलोपसु. 14 > P -कल्णा, र -हरिज्यमाण-, P om. माण. 15 > र एवं for एवं, P हार्ड, P repeats वि जब, मजब सम्मित्यसि. 16 > 1000. तेण समियं. 17 > POD. कीस म, P उस्सरिय, P 000. पुरिसस्स, P कि तुहण. 18 > P मर्गतो उप्पहनो, P गणवलः 19 > P प्याहिणा, J णियसंगो, J करकमको for कमकवणो, J भत्तीयः 20 > P करवरंति, P बुमया, म विरंति सिंघा, म संबद्धि for संकुवंति. 21 ) म कुसुमय्यहास, P वणसिर सि. 22 ) P सेव for सिय, म लोअणोअर, उम्पक्तिमक, उद्दर्श for q. 23) Pom. एडर, उसहार्थ for पहार्थ. 24) उचित for खिल, P अच्छारेय, P पक्खिनणो, POD. ते वि. 25 > Pधम्मं परा ते वि कहं, उसला, उविक्रबंत, Pविष्णाण्योः 26 > उपवं िक एवं, Pसु एवं ते for स्थ एए, उ लाबितार्गः 27 ) उ पित्रं वयसण, P om. अहो णिहुरतार्गं, P गुरुगुरवो । अह ददः 28 ) उ मीहतार्गः । मरणाणुविध त्ति, म जाणीवति P जाणीवं. 29 > P कुटुंबं P inter. कुडुंबं & सच्वं, P अहवा पच्छ, P कुटुंब - 30 > P कुटुंबं - 31 > P om. इमं, Jom. व. 32 > Pom. जं ऋरियम्बं, J हरियणाउराशिमुहं, P गोयमा, Pom. मर्म.

6

33

रे पुरिक्रको य आहं इमिणा 'को सो वणिम्म पक्की'। साहिओ मए जहा 'दिक्की' कि ।' इमं च सोढक उप्पक्क देखा। शिव्यवण-काम-भोगो उपप्रण-कुहुंब-जीसार-बुद्धी संजाब-विवेगो उद्द्रण्ण-चारित्तावरणीय-स्राधीयसमत्त्रणेल चारित्त-वेदणीय-विभावनभरकारी सामान्य सम्पादकार स्वार्थ काउच्छिजण पक्सिणोवएस-सरिसुत्तर-पडिउत्तराकावेहिं ममं चेय सवासं पृहिष्ट् सि । ३ ह ४१० ) इसं च प्तियं जाव सगवं वीरणाही साहह गोवमाईणं ताव संपत्ती सर्वसुदेवी सि, प्रयाहिणं च हाउज पायवदणदिको भणिउं समाहसो । भवि य । 'जय संसार-महोयाह-जर-मरणावत्त-भंगर-तरंगे । जय जीव-जाजवत्तो सिबि-पुरी-सामिको तं सि ॥ मगर्व परिवरों हं वणिम सोडण परिसणो वयणं। ता देस णियय-दिश्खं कुणस् पसायं सुदीणस्य ॥' इसं च वयणं सोऊण दिक्सियो जहा-विहिणा मगवना गोवम-गणहारिणा चंडसोम-जीवो सयंभदेवो सि ॥ § ४११) एवं च भगवं भव्द-कुमुयागर-सहस्स-संबोहको बिहरमाणो मगहा णाम देसो, तत्य य रावनिहं णाम 9 णयरं, तस्य संपत्तो, देव-दाणव-गणेहिं विरहवं समक्सरणं । तस्य व सिरिसेणिको णाम राषा । सो व तं भगवंतं सोजण समागयं जिण्डंदं हरिस-वस-वियसमाण-मुह-पंकको सयल-जण-हलबोल-वद्यमाण-कलबलो गंतं पयत्तो। मगर्वतं <sup>12</sup> बंदिकम संपत्तो, समवसरणं पनिद्रो । ति-पयाहिणीकओ भगवं जिणवंदो, पायव**र**णुद्रिएण **य मणि**वं ते**ण** । सन्नि य ॥ 'जय दुज्जय-मोह-महा-गईद-णिहारणन्मि पंचमुहा । जय विसम-कम्म-काणण-दहलेक-पयाद-जकण-समा ॥ जय कोवाणल-पसरिय-विवेध-जल-जलहर्रिय-सारिष्का । जय माणुद्धर-पथ्यय-मसमूरण-पश्चला कुलिसा ॥ 15 जय माया-रुसिय-महाअयंगि तं जाग-मणि-सारिष्का । जय कोह-महारक्तस-जिन्जासण-सिद्ध-मंत-समा ॥ 15 जय भरडे-रह-णासण जय-णिजिय हास-विजय जयाहि । जयहि जुगुच्छा-सुका असोय जय जयसु तं देव ॥ जयहि ण-पुरिस ण-महिका पोभय जय **रेग-विजय** जयादि । सम्मत्त-मिष्क-रहिया पंच-विहरूणाण-भय-मुका ॥ अकेव अहं जाओ अज व पेच्छामि अज णिसुणेमि । मगद्दा-रज्जमिम ठिओ दहुं तुद्द वीर मुहवंदं ॥ 18 18 तं जाहो तं सरणं तं माया बंधवो तमं तानो । सासय-सहस्स मुणवर जेन तुन् देतिको मरगो ॥' ति मणंतो जिन्निनो चरुणेस जिसक्जो य जिययासणहाजेस् । साहियं च भगवया अंगोवंग-पविद्वं सुत्त-जाणं मह-जाणं <sup>21</sup> च. परूषियं भव-पश्चयं कम्मन्खमोदसमयं च णाणा-संटाणं मोहि-णाणं, सिट्टं तु उज्जय-विडल-मह्-सेयं मणुय-लोवडमंतरं <sup>21</sup> मणपज्जव-जाणं, वज्जरियं च सयक-कोबब्भंतर-पबरथ-सत्य-जहाबद्विय-सहाव-पयासबं केवल-दंसणं केवल-जाणं च सि । ६ ४१२) प्रयंतरम्म नावयु-करपरंजालेउडेण प्रविष्ठयं महारायाहिराइणा सिरिसेणिएण 'भगवं, देण उण 24 णाणेण एए जीमितिणो सुहासुई तीयाणागव-पद्मुप्पण्णं विवाणता दीसंति, केण वा प्यारेणं' ति । मगवया मणियं । अवि य । 24 'देवाणुपिया एवं सुय-णाणं जेण जाणए छोओ। केवछि-सुत्त-जिबद्धं केवछिणा केवली-सत्तं ॥ खंड जाणिकण इच्छिति संजेस जरणाह योव-विश्यरियं । अप्पन्त्वरं महत्यं जह भणियं केविछ-रिसीहिं ॥ होति इसे अ-इ-क-च-ट-त-प-य-सक्तरा वि य सोहणा बण्णा । आ-ई-स-छ-ठ-य-फ-र-सा बसोहणा ते पुणी भणिया ॥ <sup>27</sup> ए-ऊ-ग-ज-इ-र-४-छ-सा सुद्द्या भट्ट होति सन्व-क्रजेसु । ए-बो-घ-स-इ-४-अ-४-४- । ण सोहणा सन्व-क्रजेसु ॥ हो होति श्रों-श्रो-ण-न-मा मीस-सहावा हवंति कलेसु । संपष्ट फलं पि बोच्छं प्याणं सञ्य-वण्णाणं ॥ 30 सोहणमसोहणं वा सुह-दुक्लं संधि-विग्गहं चेय । एड ण एड व कामी ण काम-जब-भजब-कन्ने य ॥ 30

होड़ ण होड़ व कर्ज खेसमखेमं च भरिय णस्थी वा । संपत्ती व विवत्ती जीविद-मरणं व रिसमरिसं ॥ परम-वक्णाम्म परमा सह-वण्णा होति महव बहुया वा । ता जाण कज्ञ-सिद्धी असबेहिँ ण सिस्क्राए कर्ज ॥ बहवा पुरस्कय-वयणं पढमं घेत्रण त जिरूवेस । विहि-वयणे होड सहं बसहं पढिसेह-ववणिम ॥ बहवा ।

<sup>1 &</sup>gt; P अहो for अहं, P च सोऊपान 2 > P निच्छिन्नतामभोगा, P तुटुंबनीरसा बुद्धी, J विवेशी, P उदिओव for उद्गण, P वेयणीयः 3> P सरिसमुक्तर, P पेय सवासं प्रदेश कि. 7> P दिसं. 8> उभगवओ, P गोयमः 9> उ०००. य- 10> Р समयसवर्ण, Jom. तं, P भगकं. 11 > J जिण्यदं, P समलसजङहर्बोलबहुमाण. 12 > P पविद्वा, P जिच्छायंदो P om. द. 13 > P विद्वारणंमि, P विसय for विसय. 14 > P विवियजलहित, J सारिच्छ, P जह माणुमहप्रवय, P मुसुमूरणलिसा ॥, J ्रालिसः 15 > P मोह for लोह, P विष्णासणः 16 > J अरतिरतीणासण, P रवणासण जयनिक्खिय, P अहाहि I, P जुगुंछा, P देवा. 17) म देत-, P तित्थय for मिन्छ, म विवण्णाण. 18) मञ्जेय, म दिहं for दहुं. 19) P पविद्वी सुयनाण. 21 > P भत्व for भव, अ ख्योवसमर्थ, P सिद्धं उज्जय, JP मति ., अ -सेरं. 22 > P om. च. अ जहावद्विय, P देसण. 23 > P ैराबाहिराएण, Jom. सिरिसेणिएण. 24) म् एते निमित्तिष्णो, J तीताजायत- 25) म् देवाण्ष्यिया, J एदं. 26) म् वीघ for थीव, P केवल-, J-इसीहि. 27 > Pom. इसे, J अ-ए-, Pom. इ, P शक्तारा, J केअ for विय, J ए for ई, P उत्तप for हथ, P फरवा. 28 ) म ओ for ज, JP अ for ओ-. 29 ) P ओअबनणतमा: अं अ : मीस-, J adds जहा before ओण, P ति for पि, P वणाणं ॥ 30 > उ सोहण असोहणं, उ एउ for second एड्, उ जय अज्जयं चेत्र ॥ 31 > P बखेनसक्खेनं-P व for वा, P विवत्ती जीविय, P मरणं वरिसे ॥. 32) उ वयणं पि, P पदमी सहवणी होति, J adds जा before ता, सिज्झदी, १ सिखपः

24

24

27

30

फड-कुसुमक्खय-पत्ते स्वय मण्णं च पुरिस-स्यं च । अट्ट-विभन्ने स्वरं तेण फर्कं सुणसु तं वृथं ॥ होड झए सब्ब-फर्क भूमे फरू-जिप्फर्क च संतावो । सीहे विक्रम-छामी सागे तुष्कात-विवित्ती ॥ वसहे गउरव-कामो खरम्मि कलहो व सोय-संताची । होह गए पुण पूरा टंके णिवं परिव्यमणं ॥ महवा । पुच्छामंतर-पुछड्य-विद्वे मिसुए व्य सोड्पे बस्ये । कजस्स मिद्रा सिदी विवरीए मिस्य सा भणसु ॥' ति साहिय-मेत्ते मगवया जिणवंदेणं प्रस्थतरन्म सिरिसेविय-रण्णो पुत्तो महारह-कुमारो णाम बहु-वरिस-मेत्रो तेव ६ चलण-पणाम-प्युट्टिएण भणियं। सबि यः। 'जाणमि अज सुमिणे भगवं वेच्छासि कलिण-चण-वण्णं। कास्रायस-कंचण-मिलियं व एकं महायुर्व ॥ जाणामि मए धमियं अलियं वाकोलि-वाबियं गलियं । काकास-मीस-गलियं जब-सुवकां ठियं तत्व । एरथंतरे विउद्धो भगवं पद्ग-पडद-संख-सदेहिं । साहसु सुमिणस्स फर्क संपृष्ट कि एरथ मवियार्थ ॥' भगवया भणियं । 'भइम्ह एस सुमिनो साइइ सम्मत-चरण-दिक्साए । केवल-नानं सिद्धी सासय-सुइ-संगमं अते ॥ 12

कालायसर्वं करमं जीवं कणवं च मीसियं तस्य । माणाणलेण घमिउं सुद्धी जीवो तए ठविश्रो ॥ अर्थं च तुमं ऍरिसो चरिम-सरीरो य एरथ उप्पण्णो। कुवलयमाला-त्रीवो देवो देवचणाको तुमं ॥ सर्वं च तस्स कहियं मायाइचादि-देव-पर्जतं । सब्दे ते पद्यहवा तुम्ह सहाया इमे पेच्छ ॥'

<sup>5</sup> इमं च बुत्तंत णिसामिकण भणियं महारह-कुमारेण 'भगवं, जइ एवं तो विसमी एस चित्त-तुरंगमी' । ' 🕏 विलंबेसि' ति <sup>15</sup> मणिए भगवया गणहारिणा दिक्सिको जहा-बिहिणा महारह-कुमारो ति । मिलिया य ते पंच वि जणा भवरोप्परं जाणीत जहा 'कय-पुग्व-संकेया सम्मत्त-कंभे भरहे' ति । एवं च ताण भगवया जिणयंदेण सम विहरमाणाणं बोलीणाई बहुवाई 18 <sup>18</sup> वासाई ।

🐧 ४१३ ) साहियं च भगवया सम्बण्युणा सणिस्ह-कुमार-साहुणो जहा 'तुःञ्जा योवं भाडयं ति जाणिकण बहासुदं संलेहणा-करमं पहिवाजिकण उत्तिम-ठाणाराहणं'ति । तनो मणिरहकुमारो वि 'इच्छं' ति मणुमण्णमाणेण समावत्ता चड-संघा <sup>91</sup> आराहणा काउं । कय-संलेहणा-कम्मो दिण्यालोयण-वित्यरो जिसण्यो तकाकप्याओग्ने फासूय-संघारण, तस्व मणिड <sup>21</sup> समाहसो। अवि य।

'पणमामि तिरथणाई तिरश्चे तिरथाहिवं च उसम-जिणं । बनसेसे तिरथयरे वीर-जिणिंदं च णमिऊणं ॥ णमिऊण गणहरिंदे भायरिए धम्मदायए सिरसा । णमिऊण सम्ब-साधू चडन्दिधाराहणं बोच्छं ॥ णाणे दंसण-चरणे विरिया भाराहुणा चढरची उ । णाणे भट्ट वियप्पा तं चिव वोच्छामि ता णिटणं ॥ पढमं काले विजए बहुमाणुवहाण तह य जिण्हवणे । वंजज-मध्य-तहुमए जाणस्साराहको तेसु ॥ 27 जो काले सुरक्षाओं सो प कथो जो कभो सकालिम । जं जह-कालं प क्यं तं पिंदे तं च गरिहामि ॥ अबसुद्वाणं अंजलि आसण-णीयं च विणय-यहिवत्ती । जा ण कयं म्ह गुरूणं तमई र्गिदामि भावेणं ॥ भावेण अणुदिनं चिय एस गुरू पंडिजो महत्या य । ण कस्रो जो बहु-मानो मिच्छा हो दुक्टई तस्स ॥ 30 जं जत्य तवकरणं अंगोवंगेसु तह पहण्णेसु । ण कयं उदहाणं मे एपिंह णिदामि तं सच्वं ॥ मसुयं पि सुयं भणियं सुयं पि ण सुयं ति कह वि मृदेण । भण्णाए जिण्हवियं तमहं णिंदामि भावेण ॥ मत्ता-बिंदु-वियप्पं कार्ड अण्णस्य जोडियं अत्यं। वंजण-विवंजणेण य पृष्टि णिंदामि तं पावं ॥

<sup>1 ) ।</sup> पत्तो, P adds रूत्यपत्ते before रूत्य. 2 ) । अए for झए, P धूमफल, P सिंपे for सीहे, P निवित्ती 3 ) P गयवरलामी, P दंके for टंके, J पविकासणे !!. 4 > P पुच्छलहय, J -दिट्ठो, P णिक्नो, J अत्थ for अत्थि. 6 > P -पणाम. 7 > P पेच्छिमि, P वर्ण I, P मीसयं व एक्स्पुर्ज- 8 > P धंमिय बलिय जलिय जालालि, उ कालायसमीसर्य गलिय, P 000- कालासमीस-गलियं (emended), P सुवणहिय तस्यः 9) P सुविणस्सः 11) P मुविणो, P दिक्याया, P नाणसिद्धीः 12) P कालावयं, J मेहिक for मीसिय, P सुद्भिय for धमिछं, P द्वविजी. 13 > P चरिमो for एरिसो, P देश देवत्तवाउ ार्म. 14 > P om. तै, J पञ्चवता, P पेन्छा. 15 > P त for च, J बुत्तं for बुत्तंतं, P adds च after भणियं, J ता for नो, P क विश्वसिः 16 > J अद्दाबिद्याणं, Jono. य, P जाणो, P जाणाति. 17) J लेणा for ताणः 19) J शोजं, P जाणिकण अम्यागुरं. 20) J पव्य-क्रिकण, उ उत्तम, P -द्वारोहण, P तव for तओ, P मणिरह साहुगोवि, P अण्युमण्य , P समादत्तो 21 ) उ आराधणा P आराहण, P क्यसंमोहणाकंमो P "लोवणाधिलोवणा वित्यारो, P तक्कलपत्रोगे, J तत्य य भणिउमाहत्तो 23 ) P तित्याहव 24 ) P -साह् चउन्विहे रोहणं, J भाराहणा. 25 > P विरियः 26 > JP बहुमाणं, J धभाण, उत्तदुमयेः 27 > Jom. जो, उकतो, P om. कांनी after जी, P-कांले, 'J कांनी तं 28 ) J णित्रय P विण for त्रिगत, P नाणक व मि for जा etc., J कर्य म्ह. 29 > P जा बहु हो दुक्क र्ट for जो etc., 30 > P तवतचकरं 31 > P अन्नाओं 32 > P ॥ मिता, उच for यः

|     | । असम्बन्धनाह्-सारिसे जिन-वनने वं कहा-विसूरेण । अस्यस्स विवजासी रहुको जिंदे तर्व पार्व ॥             | 1  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | सुत्तत्यानं दोण्ह वि मोहेण व अधव होज हासेण । जो कह वि विवजासी पृष्टि निदामि र्रा पार्व ॥             |    |
| 3   |                                                                                                      | 3  |
|     | एसो जाजाबारो अगवं जह संविधो मए कह वि । मिच्छामि दुसर्व वं संपद्द वह दंसणं वोच्छं ॥                   |    |
|     | जिस्संक्षित-जिक्कं लिय-जिन्बितिनिच्छा असूर-विद्वी य । उत्रवृह-विरीकरणे वच्छस-पमावणे अह ॥             |    |
| 8   | सर्व जिनाम वयमं एत्य वियप्यो म चेय कायन्यो । एवं होज म होज व जह मह संका तयं भिंदे ॥                  | 6  |
|     | गेण्हासि हमं दिक्तं एवं छिंगं हमो व परमत्यो । मुदेण कंतिओ मे सिच्छा हो दुस्रहं तत्व ॥                |    |
|     | मह होना ण वा मोक्स भावरिवादीण जा य वितिगिच्छा । जह में कह वि कवा सा जिंदामि ह पार्डम पृष्टि ॥        |    |
| 9   | रहुण रिदि-पूर्व परवाईणं कुतित्य-मगोसु । जह मह विद्वी सूवा प्रणिंह णिंदामि तं पावं ॥                  | 9  |
|     | क्रमगं वेयावचं सञ्चाए चेव वावडं साहुं। उवबूहणा य ण कया एस पमाको तयं किंदे॥                           |    |
|     | साध-किरियासु कासु वि दहुं सीवंतवं मुणि ण क्या । बहु-दोसे माणुस्ते विरिकरणा जिदिरे तमदं ॥             |    |
| 12  | गुरु-बाक्ष-तवस्सीणं समाण-धम्माण वा वि सम्बाणं । वच्छक्षं ण कर्यं मे बाहारादीहिँ तं जिंदे ॥           | 12 |
|     | मेर व्य जिप्स्वंपं जिजान वयणं वहा वि ससीए । म इबं प्रभावजं से एस प्रमानो तयं जिंदे ॥                 |    |
|     | पावयणी धन्मकही बाई णेमित्तिओं तबस्सी य । विज्ञा-सिद्धों य कवी शहे व प्रभावया सणिया ॥                 |    |
| 15  | सम्बार्ण पि पसंसा कायन्वा सन्वहा विसुद्धेण । सा ण कया तं जिंदे सम्मत्ताराहणा सा 🖁 🛭                  | 15 |
|     | पंच समिद्रंको सम्मं गुत्ताको तिष्णि जाको भणियाको । पवचण मादीयाको चारिताराहणा एसा ॥                   |    |
|     | इरियायहं प्रयत्तो जुगमेत्त-णिहित्त-णयण-णिक्सेयो । जं ण गभी हं तह्या मिच्छामि ह दुवहं तस्त ॥          |    |
| 18  | <b>जंपंतेण य तह्वा भारा-समिए</b> ण जं ण भारुचं । तस्स पमायस्साई पायच्छितं पवजामि ॥                   | 18 |
|     | बस्ये पाने भन्नेसण-गङ्गण-वासमादीया । एसण-समिई ण कवा तं बाणा-संदर्ग जिंदे ॥                           |    |
|     | भाषाण-भंड-मेसे णिक्खेबमाहण-ठावणे जं च । बुपमिक्वय-पविखेदा एस प्रमानो तयं जिंदे ॥                     |    |
| 21  | <b>उचारे पासवणे सेले सिंबाण-जड़-समितीओ</b> । दुप्पहिलेह-पमिष्ठिय सम्मग्गे पिंदिओ सो हु ॥             | 21 |
|     | भंजेतो सीखवर्ण मचो मण-कुंजरो विवरमाणो । जिण-ववण-वारि-बंधे जेण ण गुत्तो तवं किंदे ।                   |    |
|     | जो वयम-वम-वयनी प्रकालिको सहरू संजमारामं । मोण-अलेण णिसित्तो एस प्रमाको तयं जिंदे ॥                   |    |
| 24  | अय-गोलको व्य कामो जोग-फुलिंगेहिँ दहह सन्व-जिए। तुंढेण सो ण गुत्तो संजम-महएण तं जिंदे॥                | 24 |
|     | इय एत्य मईयारो पंचसु समिईसु तिसु व गुत्तीसु । जो जो य मई जामो तं जिंदे तं च गरिहामि ॥                |    |
|     | बारस-विधम्मि वि तवे सर्विमतर-बाहिरे जिणक्खाए । संते विरियम्मि मए णिगृहियं जं तयं जिंदे ॥'            |    |
| 27  | एवं च चडक्लंबं माराहणे भाराहितमा मणिरहेकुमारी साधू मडम्बकरणेणं खबग-सेढीए भणंत-वर-णाण-दंसणं तथ्याहितम | 27 |
|     | तकाले काकस्य समगताप् अंतगर-केवली जानो ति ॥                                                           |    |
|     | § ४१४ ) एवं च वचमाणेसु विवहेसु कामगहंद-साध् वि जिय-बाउक्सयं जाणिऊण कय-संखेहणाइ-कच्चो जिसक्जो         | •  |
| 30) | संयारप् । तस्य मणिउमाहत्तो । अवि य ।                                                                 | 30 |

जिमका तिकोच-गुरुं उसमें तेक्षोच-मंगर्कं पढमं । अवसेसे च जिमकरे करेमि सामाइयं एविंह ॥ एस करेमि च भंते सामाइय तिविच जोग-करणेण । रायहोस-विमुद्धो होण्ड वि मञ्जामिम बद्दामि ॥

<sup>1&</sup>gt; P सिरसो जिणं बवणं, P विवजो for विवजासी, P om. रहजो जिंदे etc. to उद्वर्शिक्ती. 3> P जोगो।, P जाराहणो नाणं 5> P जीसंकिद, P जिल्लिक्श, J दिद्वीया।, P -प्रमावणो. 6> J एवं, J व्व for व, P जय सह. 7> J व्व for व, J मो for वे. 8> P मोह for अह, J आविरवातीण, P जा भवे जुन्छा. 9> P प्रवाहणे. 10> J ममर्ग for सम्मं, J वेसावर्ष, P केस हैं कर अहा एस प्रमातो. 11> P साधु-, P दर्ख, J सीतंत्रयं, J विरिअवणा P किरकरणे. 13> P व्य विष्यक्रमं, P वि तत्तीए J om. मे 14> J धम्मकची वाती, P वानीणोमिणिओ, P व वभावया. 15> J सव्वाण वि वासंसा, P या for क्या. 16> JP समिती मो, J -मातीयाओ. 17> J परिसावहे for हरियावर्ष, P नय for णवण, J अण्णचवहं J जण्ण देवा अं ण, P तस्सा. 19> J पणे मावेणेसणग्रहण-, P गहणे, JP समिती, J कृता. 20> J आताण, P क्या, J णिक्सवेषणग्रहण, P क्यान्य हुणसेस्त्र च । उपमप्रविलेहा, J प्रमातो. 21> P सिंहाण, P दुविलेह, P उम्मया, P साहू ॥. 22> P वधे. 23> P । नाणजण्येण निसित्त. 24> अतमोलत्वचकाओ, P कृत्येण for तुंदेण. 25> JP अहीयारो, J मिलीसु P तीसु गुणीसु, P को कोह मई. 26> P विद्वीत, J व for वि, J विणवस्त्रते, P निमाहियं. 27> P कुमारसाह, P खबसेहीए, J सेणीए अणेतं, P उपप्रदेकण तकालो. 28> P स्ववंताए, P केनही जाओ. 29> J वश्चमाणवियहेसु, P साहू वि, P सिंहेषण कथा J सेकेहणाकस्यो. 31> P om. य, J सामाहर्य P समाहर्य. 32> P तिवहकंगजोएणं।

| 1  | तं सुहुम बावरं वा पाण-वर्दं कोह-मोह-गुत्तस्स । तिविधेण कयं तिविधे तिविधेण वि वोसिरे सम्बं ॥<br>जं कह वि सुसं भिवर्षं हास-मय-कोध-कोभ-मोहेहिं । तं तिविध-काल-मुत्तं तिविधेण य वोसिरे तिविधे ॥  | 1  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4  | यो कहे । युक्त नार्यन क्रिक्स कार्यन कार्यनार्यकार । ते तिविधासिम वि काले बोसिर तिविधे प तिविधेणं ॥                                                                                          |    |
| 3  | याव बहु व करवह रूज्य पारक्रम कार्यण सु । त ।तावधानमा व काल बासर तिविधे ॥                                                                                                                     | 3  |
|    | जं जर-तिरिक्स-दिन्दे मेहुण-संजोग भाविषं विश्वं । तिबिधे वि काल-जोगे बोसिर तिबिधे पि तिबिधेय ॥<br>चित्ताचित्तो मीसा परिसादो कह वि मान-संजुत्तो । तिबिधम्म वि तं काले निविधं तिबिधेय वासिरसु ॥ |    |
| •  | राईए वे भुक्तं असणं पाणं व साइमं अण्णं । तिविधम्मि वि वे काले बोसिर तिबिधेण तिबिधं पि ॥                                                                                                      | 6  |
|    | जो मह घणे ममत्तो महिकासु व सुंदरासु तकगीसु । स्वजेसु रूपपुतु व तिबिधं तिविषेण वोसिरिवं ॥                                                                                                     |    |
|    | वत्वेसु जो ममत्तो पत्तेसु व डंडकोवयरणेसु । सीसेसु जो ममत्तो सन्दो तिविवेण बोसिरिको ॥                                                                                                         |    |
| 9  | पुत्तेसु को ममत्तो भूवासु य सुंदरेसु मिन्नेसु । महवा सहोदरेसु व सन्दो तिविहेण बोसिरिओ ॥                                                                                                      | 9  |
|    | महणीसु जो ममसो माया-बित्तेसु महव मित्तेसु । सो सन्वो वि दुरंतो तिबिध तिविधेण बोसिरिजो ॥                                                                                                      |    |
|    | सामिनिम जो ममत्तो सवणे सुवणे व्य परिजणे जे वि। भवणे व्य जो ममत्तो सव्यो तिविधेण बोसिरिको ॥                                                                                                   |    |
| 12 | बंधुन्मि जो सिणेहो सेजा-संथार-फरूहए वा वि । उवपरणन्मि ममत्तो सब्बे तिविधेण बोसिरिओ ॥                                                                                                         | 12 |
|    | देहिम्म जो समत्तो मा मे सीदादि होज देहस्स । सो सच्चो वि दुरंतो तिविहं तिविधेण बोलिरिजो ॥                                                                                                     |    |
|    | णियय-सहाव-ममत्तो अम्ह सहावो ति सुंदरो एसो । सो सब्बो वि दुरंतो बोसिरिओ मञ्जा तिविषेण ॥                                                                                                       |    |
| 15 | देसेसु जो ममत्तो अन्हं जगरो ति अन्ह देसी ति । सदेसु जो ममत्तो तिबिहेण बोसिरे सन्वं ॥                                                                                                         | 15 |
|    | जो कोइ कभो कोवो किस्स वि जीविस्स सूढ-भावेण। बोसिरियो सो सब्दो एपिंह सो क्रमढ सह सर्थ ॥                                                                                                       |    |
|    | जो कोइ कनो माणो कस्मि वि जीवस्मि मूट-वित्तेष । सो समड मर्म सम्बं वोसिरिजो सो मए माणो ॥                                                                                                       |    |
| 18 | जा काह कया माया करिम वि जीवरिम मूढ-भावेण । सो समउ मर्म सन्दे बोसिरिया सा मए पृष्टि ॥                                                                                                         | 18 |
|    | जो कोइ कभी छोहो परस्स दम्बन्मि मूह-भावेण । सो समड महं सब्द दोसिरिको सो मए छोमो ॥                                                                                                             |    |
|    | जो कोइ सए विहिंगी कम्मि वि कालस्मि राय-रतेण । सो सज्झ खमड पुण्डि मिच्छामि ह बुक्कडं तस्स ॥                                                                                                   |    |
| 21 | जो मे दुक्खावियको ठाणाठाणं व संक्रमं पीको । सो समड मजर प्रपिंद्व मिच्छामि ह दुखंद तहत ॥                                                                                                      | 21 |
|    | पेसुण्णं जस्स कयं अछिए सखे व भाणिए दोसे । रागेण व दोसेण व एपिंह स्रो समढ मह सब्दं ॥                                                                                                          |    |
|    | णिद्धर-सार-फरुसं वा दुष्वयणं जस्स किंचि मे भणियं । विद्धं च मम्म-वेहं सो सन्दं समग्र मह पूर्णिह ॥                                                                                            |    |
| 24 | दाऊण ज दिण्णं विय भासा-मंगो व्य जस्स मे रहमो । दिखाँत व शिरुद्धं सो एपिंह खमड मह सर्व ॥                                                                                                      | 24 |
|    | जो दीजो परिभूको गत्न-गहिको रोर-बाहि-परिभूको । हसिको विदेवजाहि पुण्डि सो समग्र मह सम्बं ॥                                                                                                     |    |
|    | अण्णेसुं पि भनेसुं जो जं भणिको अणिटु-कडुवं वा। सो समड मज्य पृष्टि एसो मे सामणा-कालो ॥                                                                                                        |    |
| 27 | मित्तं पि खमड मज्ज्ञं खमड बमित्तो वि मज्ज्ञस्यो । मित्तामित्त-विमुक्को मज्ज्ञस्यो पुस मे जीवो ॥                                                                                              | 27 |
|    | खामेमि शहं मित्रे एस अमित्रे वि हं खमावेमि । खामेमि दोषिण मागे मज्यत्या होंतु मे सब्दे ॥                                                                                                     |    |
|    | भित्तो होइ अभित्तो होंति अभित्ता समेग ते मित्ता। मित्तामित्त-विवेशो काऊण ण खुजाए एपिंड ॥                                                                                                     |    |
| 30 | सयणा खमंतु मज्ज्ञं खामंतु तह परिपणा वि समेमि । सयणो परो व्य संपष्ट दोणिण वि सरिसा महं होति ॥                                                                                                 | 30 |
|    | देवत्तणस्मि देवा तिरियत्तणे व्य होंति जे केह । दुक्खेण सप् ठिवया खंगेतु सव्ये वि ते सन्धं ॥                                                                                                  |    |
|    | जरबस्ताम्स प्राप्त मणुवा मणुवस्ताम्म जे केह् । तुक्केण मण् ठविया समृतु ते मण्डा सब्वे वि ॥                                                                                                   |    |
| 33 | कुण्ह वि जीव-जिकायाण जे सप् किंचि संगुर्छ रहयं। ते से समंतु सब्वे प्स समावेसि भावेण ॥ सम्बह्यः,                                                                                              | 33 |
| ٠  | and is an instant and the add the in a suff a strainment in and it and it                                                                                                                    |    |

<sup>1 &</sup>gt; P बातरं, P मोहजोरीण । तिबिहेण, P तिविहेण. 2 > P अयकोहलोर, P तिबिह, P repeats काल, P तिबिहेण बोसिरे तिविहें. 3 > P कत्य विदर्ह पारक्षं च जंगहिंग । जं तिबिहंमि, J पारक्ष्महिअयं अदिण्णे तु. P तिबिहं मि तिबिहेण. 4 > J स्वोज, P तिबिहं, J कालजोए, P तिबिहं मि तिबिहेण. 5 > P का. तिविधिम वि तं काले, P तिबिहं मि तिबिहेण. 6 > J खातिम, P तिबिहंमें, P कालं वोसिर तिबिहेण. 7 > P जा for जो, P सुंदरातरणीसु, J तरुगासु, P का. च, P तिबिहं मि तिबिहेण. 9 > J भृतासु, P सुदरेसु निबेसु, J सहोअरेसु सन्त्रों. 10 > P तिबिहं मितिबहेण. 9 > J भृतासु, P सुदरेसु निबेसु, J सहोअरेसु सन्त्रों. 10 > P तिबिहं मितिबहेण. 11 > P मोिमिम जो, P परजणों जो वि, P तिबिहेण. 12 > P मत्ते for ममत्तों, J सन्त्रों, P तिबिहंण. 13 > P तीनिहं मितिबहंण. 14 > P का को वि कसा, J कार्य for कसा, P तिबिहंण. 15 > P सुद्धु P वोसिर सन्त्रं. 16 > P मुस्ताहं माणेण. 17 > P जो को वि कसा, J कार्य for कसा. 19 > P कप for कसो, P मम for महं. 20 > P कोित मए, P inter. मन्त्र के खमड. 21 > P तुक्खिवाओ. 22 > J य for द, P सन्त्रों for सन्त्रं. 23 > P मित्रवर्ण । वरं, J विदन्तमम्म-, P सन्त्रों खमड. 24 > P जो मए for जस्त्र में. 25 > P रोत्रा for रोन, P का. महं सन्त्रं। अण्येस मित्रवर्ण कर्ता. 27 > J om. महं ही निर्मा मित्र. 28 > P एस आमित्रे, P मित्रवर्ण कि सम्त्र मन्त्रा, प्रतिवर्ण कि सम्त्र कर्ता, P मित्रवर्ण कि कि दोणिन सन्त्रे. 29 > P होतु मित्रा, J मित्रवर्ण कि कित्रिया विद्या विद्या विद्या क्षा, J तिरिक्षणण क्ष, P दुविया, J inter. सन्त्रि के ते (में) मन्त्री. 30 > J परिजणा. 31 > P adds तिरिया विद्या विद्या विद्या कालायां के.

| 1  | से जानमजार्ग वा ससहोसेहिँ भहव मोहेर्ण। जे दुक्लविया जीवा खर्मतु ते मञ्झ सम्वे वि ॥                             | 1  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | सामेमि सब्ब-जीवे सब्वे जीवा समंतु मे । मेसी में सब्व-भूएसु देरं मठक ण केण्ड ॥'                                 |    |
| 3  | एवं च कय-सावज-जोग-वोसिरणो कय-पुच्व-दुक्तय-दूमिय-जंतु-सामणा-परो वहुमाण-सुहज्ज्ञवसाय-कंडमो भउन्य-                | 3  |
|    | करण-पडिवण्ण-झबग-सेष्ठि-परिणामी उप्पण्ण-त्रेवछ-जाण-दंसण-धरी अंतगडी कामगईद-मुश्विसरी ति ।                        |    |
|    | \S ४१५ ) एवं च वसमानेसु दियहेसु बहरगुत्त-साधू वि णाळण भाडय-करमक्खयं दिग्गाकीयणो उद्धरिय भाव-                   |    |
| 6  | सञ्चो क्य-कायन्यो निसण्णो संधारए, तस्य भणिउमावत्तो । भवि व ।                                                   | 6  |
|    | 'एस करेप्ति पगामं जिणवर-तित्थस्स बारसंगस्स । तित्थबराणं च णमो जमो जमो सन्द-साघूणं ॥                            |    |
|    | काळण णमोकारं धम्मायरियस्स धम्म-जणयस्स । भावेण परिक्रमणं एसी काहासि समयम्मि ॥                                   |    |
| 9  | कय-सामाह्य-कम्मो सोहिय-इरियाबहोसमण-चित्तो । हच्छिय-गोथर-चरिको पगाम-सेजाए विविवण्यो ॥                           | 9  |
|    | मह मंगडमरहंता सिद्धा साहू य जाज-विजय-घणा । केवलिजा पच्णत्तो जो घम्मो मंगऊं सो मे ॥                             |    |
|    | सरणं मह अरहेता सिद्धा साधू य वंभ-तद-जुत्ता । केवलिया प्रणात्तो धम्मो सरणं च तार्थं च ॥                         |    |
| 12 | जिणबन्मो मह माया जणनो व गुरू सहोबरो साहू। वह धन्म-परा मह बंघवा व वण्यं पुणी जार्छ ॥                            | 12 |
|    | किं सारं जिणकमो किं सरणं साहुणो जए सयले। किं सोक्स सस्मत्त को बंघो णाम मिच्छत्तं॥                              |    |
|    | अस्तंजमन्मि विश्वो रागहोसे य वंत्रणं र्णिदे । मण-वयण-काय-डंडे ब्रिरको तिण्डं पि डंडाणं H                       |    |
| 15 | त्रिया । याच्ये पार्व च पार्व च पार्व च च व्याच्या व्याचन व्याचन व्याचन व्याचन व्याचन व्याचन व्याचन व्याचन व्य | 15 |
|    | इट्ढी-गारव-रहिओ सातरसा-गारवे पढिकंतो । णाज-विराहण-रहिओ संपुष्णो दंसणे चरणे ॥                                   |    |
|    | तह कोह-माण-माबा-छोम-कसाबस्स मे पडिकंत । भाहार-भव-परिगाह-मेहुण-सण्णे परिहरामि ॥                                 |    |
| 18 | Signated and the first and at strategies and Attended to Attend attended to                                    | 18 |
|    | सर्-रस-रूव-गंधे फासे य पविक्रमाति काम-गुणे । काह्य-बहिमरणादी-पंचिहें किरियाहिं संकप्पे ॥                       |    |
|    | पंच-महम्बय-युक्तो पंचिँहं समिर्दहिँ समियको महयं । छजीन-निकायांन संरक्तन-माणसे युक्तो ॥                         |    |
| 21 | diamen activity and in an anti- and in a 280 de all and indicated the                                          | 21 |
|    | णव-वंभ-गुत्ति-गुत्तो दस-बिह-प्रम्मम्मि सुट्टु भावत्तो । समणोवासग-पविमा एगारसर्व पविक्रंतो ॥                    |    |
|    | बारस-भिक्ख्-प <b>िमा-संयु</b> त्तो तेरसाहिँ किरियाहिं। चोड्स-भूयनगाने प <b>िक्स</b> ने खेडियं जं मे ॥          |    |
| 24 | destitioned and a section of the standard and the colonial destition of the                                    | 24 |
|    | जस्संजमस्मिः सत्तारसमिम नद्वारसे व अध्वंसे । एगूणवीस-संखे प <b>डिव्ह</b> मे णाम काञ्सयणे ॥                     |    |
|    | असमाही-राणांगं <del>वीसम्हं एकवीस-स</del> बलेहिं । वादीस-परीसह-नेयणन्मि एत्यं प <b>िकं</b> तो ॥                |    |
| 27 | thatte Anna made and a near the second is no act of method at second at the                                    | 27 |
|    | बीसं पंच य सिद्धा समयु जा मावणाको सानं पि । इन्दीसं दस-कप्पे ववहारा सहहे ते वि ॥                               |    |
|    | अजवारय-कप्पाणं सत्तावीसा य सर्हे अह्यं । बहावीस-विश्वन्मि आयय-पराप्य-गहणस्मि ॥                                 |    |
| 30 | All Bar strains and services of stampers of the a subject of south taking or that the                          | 30 |
|    | वृक्कतीसं च गुणे सिद्धादीणं च सदहे ते वि । वजीस-त्रोग-संगद-विक्रमे सन्द-ठाणेसु ॥                               |    |
| _  | तेत्तीसाप् मासायवार्दि मरइंत-माइगा एता । मरइंतार्ण पदमं गिंदे मासायवा जामो ॥                                   |    |
| 38 | सिद्धाणायरिकाणं वह य दक्क्याय-सम्ब-साहुणं । समजीव सावयाण व साविय-वग्गस्स जा वि कथा ॥                           | 38 |

<sup>1&</sup>gt; P रागद्दोसेण, P स्वयंति. 2> उ भूतेषु. 3> उ वोसिरणा P वोसिरिणो, P पुज्यस्तुकस्त्य, उ दुमिश, P अंतक्क्समणापरी वहुमाण-, P कंद्रजो. 4> उ सेडी-. 5> P प्रं वहुमाणिदिवहेषु, P साद्द् वि, उ दिण्णो . 6> उ संसार्य तत्त्व. 7> P साद्द् णं. 8> r जिणवरस. 10> P मंगरुमिरिहंता, P जं for जो. 11> P साद्द् , P inter. सरणं च & ताणं च. 12> P सहोयरा, P सह for जह, उ थम्मदरा, P म for मह. 13> P जरे for ज प्र. P भंगो for बंबो. 14> उ विरतो, P - पंडे, P देहाणं. 15> P ош. तह य, P adds हियब before सहोहे, उ जियाण, P मिन्छन्ते. 16> P संतुष्णादंसणे. 17> उ लोह-, P परिकंतो । 18> P परिकंतो । 19> P फासेषु य, P काइइ-, उ अधिगरणावी-, P संतप्पो ॥ 20> उ सितिरिह सित्तजो, उ संत्वसाणुसे जन्तो- 21> उम परिकंतो. 23> उ मिनस्वप्यितमा, उ भूतमामे. 24> P परमाहिष्यद्वाणे, उ पणणारस ते, P परिकंतो, P च for सि. 25> P सत्तरसंमि. 26> उ असमार्थ-, उ बीसन्य प्रकंति, P पर्य च्छिकंतो. 27> उ सत्तव्हे, उ असद्दणे, 28> P छव्यदिस, P ववहारो. 29> उ गण्याणं, उ आयर्पमप्प, P निहिम आयार्यक्ष्यण्याणं ॥ 30> उ नृत्त-, P अवण्यतिसाण, उ मोहणिक्चो P मोणिको हुणा. 31> P ह्याणेषु. 32> उ आस्तातणार्ध अरखंत आदिता पता ।, P अरिहंत आश्रा, P सम्ब साधू व ।, P स for व before सा विव.

| i  | देवाणं देवीणं इह-छाग-परं य साधु-चगगस्स । छोगस्स य काळस्स य सुयस्स बासायणा जानो ॥               | ı     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | सुय-देवयाएँ जा वि य वायण-भायरिय-सब्व-जीवाणे । भासायणाउ रह्या जा मे सा णिदिया एपिंह ॥           | •     |
| 3  | हीणक्सर अवक्सर विवा-मेलिय तहा य वाह्दं । एय-हीण-घोस-हीण सकाल-सजझाइयं जं च ॥ सम्बहा,            | 3     |
|    | छउमत्थो मोह-मणो केत्तिय-मेत्तं च संभरे जीवो । जं पि ण सरामि तम्हा मिच्छामि ह दुक्कदं तस्स ॥    |       |
|    | सम्मत्त-संजमाई किरिया-कप्पं च बंभचेरं च । बाराहेमि सणाणं विवरीए वोसिरामि ति ॥ बहुवा ।          |       |
| ń  | जं जिणवरेहिँ भिषयं मोक्स-पहे किंचि-साहयं वयणं । आराहेमि तयं चिव मिच्छा-वयणं परिहरामि ॥         | ť     |
|    | णिग्गंथं पावयणं सर्वं तवं च सासयं कसिणं । सारं गुरु-सुंदर्यं कक्काणं मंगरूं सेवं ॥             |       |
|    | पावारि-सङ्घगत्तण-संसुद्धं सिद्ध-सुद्ध-सद्धम्मं । दुक्खारि-सिद्धि-मग्गं अवितह-णिव्याण-मग्गं च ॥ |       |
| 9  | एत्यं च ठिया जीवा सिज्यंति वि कम्मुणा विसुवंति । पालेमि इमं तम्हा फासेमि य सुद्ध-मावेण ॥       | y     |
|    | सन्मत्त-गुत्ति-जुत्तो विकुत्त-भिच्छत्त-अप्यमत्तो य । पंच-समिईहिँ समिन्नो समणो ई संजनो पृष्टि ॥ |       |
|    | कायब्वाई जाई भिषयाहँ जिणेहिं मोक्ख-मगामिम । जह तह ताईँ ण तहया क्याई ताई पिडक्से तेण ॥          |       |
| 2  | पिंदिसिद्धाई जाई जिणेहिँ एयम्मि मोक्ख-मग्गम्मि । जह मे ताहँ कयाई पिंदक्रमे ता इदं सन्वे ॥      | 15    |
|    | दिट्टंत-हेउ-जुत्तं तेहिँ विउत्तं च सद्देयव्वं। जह किंचि ण सद्दहियं ता मिच्छा दुक्कः तत्थ ॥     |       |
|    | जे जह भणिए अत्ये जिणिदयंदेहिँ समिय-पावेहिं। विवरीए जह भणिए मिच्छामि ह दुक्कं तस्त ॥            |       |
| ā  | उस्मुत्तो उम्मगो ओकप्पो जो कभो य सहयारो । तं णिंदण-गरहार्हि सुउम्रउ भारतेयणेणं च ॥             | 15    |
|    | आलोयणाए अरिहा जे दोसा ते इहं समालोए। सुउक्तंति पिडक्कमणे दोसाओं पिडक्कमे ताई'॥                 |       |
|    | उमएण वि महयारा केह विसुञ्झेति ताहँ सोहेमि । पारिट्ठावणिएणं मह सुद्धी तं चिय करेमि ॥            |       |
| 18 | काउस्सगोण अही महयारा केंद्र जे विसुउन्नंति । अहवा तवेण अण्णे करेमि अब्सुटिओ नं पि ॥            | 18    |
|    | केंद्रेण वि सुज्झंती मूरेण वि के बि तं पवण्णो हं। अणवट्टावण-जोगी पडिवण्णो जे वि पारंची ॥       |       |
|    | दस-विह-पायच्छिते जे जह-जोगा। कमेण ते सब्वे । सुज्यंतु मन्म मंपइ भावेण पिडक्रमंतस्य ॥'          |       |
|    | एवं च आलोइय-पडिकंतो विसुद्धमाग-लेलो अउब्वकरणावण्यो स्वया-सेटीए मसुप्पण्ण-णाण-दंगणो बीरिय-अंतरा | य- 21 |
| 1  | आउन्स्त्रीणो अंतगडो वहरगुत्त-सुणिवरो ति ।                                                      |       |
|    | 🖇 ४१६ ) एवं च सर्यभुदंब-महारिसी वि जाणिजण णिय-माडय-परिमाणं कय-दग्व-भावोभय-संलेहणो कय-कायण      | 晒-    |

\$ १९६) एव च सय सुद्द-महारिसा व जाणिजण णिय-माडय-पारमाण कय-दृष्ट-भावाभय-सलहणा कय-कायध्व24 वातारो य णिसण्णो संथारए, भणिउं च समाहत्तो । अवि य ।

णांजण सञ्द-सिद्धे णिद्ध्य-रए पसंत-सञ्द-भए । वोच्छं भरण-विभात्तें पंडिय-बालं समासेणं ॥

णांजण बाल-मरणं पंडिय-मरणेण णविर मिर्यच्वं । बालं संसार-फलं पंडिय-मरणं च णेष्वाणं ॥

27 को बालो किं मरणं बालो णामेण राग-दोसत्तो । दोहिं चिय आगल्जो जं बद्धो तेण बालो सि ॥

28 मरणं पाणवाओ पाणा जसासमाइया भणिया । ताणं चाओ मरणं सुण एप्टिं तं कहिओतं ॥

कल्लावस्थासु मओ अवत्त-भावे वि कत्यद्द विलीगों । गल्जिभो पेसी-समए गब्भे बहुयाण णारीणं ॥

30 पिंडी-मेत्तो कत्थाद्द गाल्जो खारेण गब्भ-वासाओ । अद्रिय-वंधे वि मक्षो अणाद्दि-वंधे वि गल्जिशे हं ॥

30 वर-खार-मूल-डड्डो पंसुलि-समणी-कुमारि-रंडाणं । गल्जिभो लोहिय-वाहो बहुयो हं णवर संसारे ॥

कत्थाद्द भएण गल्जिभो कत्थाद्द आयास-खेय-वियणतो । कत्थाद्द जणणीएँ कहं फाल्जिय-पोदाए गय-चित्तो ॥

<sup>1)</sup> प्रलेख कि लोग, १ परेसु माह प्रभासन । लोगसम, प्रमुत्तम आभानना जात ॥ 2) प्रनृतंदनाय जा वि वायण, १ ण कि नायण, प्रजामातणाउ वि वायण, १ तत्राय आइट्टं ।, प्रविद्योग, १ चेय कि तं च 4) प्रष्टतातथो, १ मान कि नायण, १ नायण कि नायण, १ ने नायण कि नायण कि नायण कि विवर्ध कि नायण कि

करवड दर-वीहरिको जवणी-जोणीएँ हं सुको बहुसो । करवड् पीहरिको विषय गुरु-वियणा-वैंमको गर्छिको ॥ ı इत्यह जनजोएं बहं रहव-महो यण-महेज वहिनो हं। इत्यह पश्चित्तो बिय सव-सवजे जीवमानो वि ॥ जायावदारिणीए करवड हरिको मि छद्र-विवहम्मि । करवड बिल किय कभो जोडणि-समयम्मि जननीए ॥ Я 3 कत्थह पराण-गाहिको कत्थह सउणी-गहेण गाहिको है । कत्यह विदाल-गाहिको हको पि बालगाह-गहेण ॥ कत्थाह साक्षेत्र मन्त्रो कत्थाह सोसेण सोसिय-सरीरो । कत्थाह जरेण वहिन्नो कत्थाह उपरेण भग्गो है ॥ कत्यह कटेण बहुं सहिओ सब्वेस चेय अंगेसु । कत्यह भगवरेणं वारिय-देहो गभो णिहणं ॥ दंत-विराणाएँ करवह करवह णिहको मि कण्ण-स्रुप्त । अच्छी-दुक्खेण प्रणो सिर-विराणाएँ गको णासं ॥ कत्थह कहिर-एवारेण णवर जिल्यामयं गयं जीयं। कत्यह प्ररीस-वाहो ण संठिको खाव वोलीजो ॥ बरथह ल्याए हजो करथह फोडीए कह वि गिहनो हं। कत्यह मारीएँ पूजो करथह परिजाय-उद्यामे ॥ कत्यह विष्कोडेहिं कत्य वि सुलेण जवर पोष्टस्स । कत्य वि वजीण हजो कत्य वि पडिजो सि टंकस्स ॥ करवड़ सुलास्त्रो कत्वड़ उम्बद्धिया वहिन्नो है। कत्वड़ कारिसि-सेवा कत्वड में गुगालं घरियं॥ कत्यह जलग-पविट्रो कत्यह सिलेजिम्म भागया मन् । कत्यह गएण मिलभो कत्यह सीहेण गिलिमो हं ॥ 12 12 कथाड तण्हाय मध्यो कथाड सको बुज़नस-वियणाए । करथड सावय-खडमो कथाड सप्पेण इको है ॥ करवड़ चोर-विलत्तो कत्यह भूतो निह संणिवाएण । कत्यह सेंमेण पुणी कत्यह हो वाय-पित्तेहिं ॥ कत्यह इट-विबोए संपत्तीए अणिट-छोगस्स । कत्यह सज्ज्ञस-भरिको उच्वाको कत्य वि सको हं ॥ 15 15 करम वि चक्केण हुओ भिष्णो कोंतेण लड़ब-पहराहिं । छिष्णो खमोण मुओ करमूह सेक्केण भिष्णो हं ॥ करवाइ असिवेणूए करवा वि मंतेहि जबरि जिहुओ हं। करवाइ बच्च-जिरोहे करवाइ व अधिज्ज-दोसेज ॥ कत्यह मीएण मओ कत्यह उन्हेण सोसिबो बहुच । बर्ड्डय कत्यह मधो कत्यह रोहेण सोचाणं ॥ 18 18 कत्यद्र क्रंमी-पाए कत्यद्द करवत्त-फालिमो गिहमो । कत्यद्द कदाह-डट्टो कत्यद्द कत्ती-प्रमुक्तो ॥ करवड जरुवर-नि लिओ करवड परसी-बिद्धस-सब्बंगी । कत्वड अवरोप्परवं कत्व वि जंतस्मि छही है ॥ कस्य वि सत्तृहिँ हुनो कस्य वि कप-घाय-जजरो पविनो । साहस-बलेण कस्य वि मण् विस-भक्खणेणं च ॥ 21 21 मण्यत्तणस्मि एवं बहसो एकेक्स्यं मए पत्तं । तिरियत्तणस्मि एपिंह साहिजंतं शिसामेस ॥ रे जीव तुसं भणिमो कायर मा जूर मरण-काकम्मि । चिंतेसु इमाइँ खणं हियएणाणंत-मरणाई ॥ जहवा रे पुढ़बि-जिओ आसि तुमं खणण-खारमादीहिं। अवरोध्यर-सत्येहि य अन्वो कह मारणं पत्तो ॥ 24 24 किर जिणवरेहिँ भणियं दिप्यय-पुरिसेण भाहओ थेरो । जा तस्स होड वियणा पुरुचि-जियाणं तहकंते ॥ रे जीय जल-जियसे बहसो पीओ सि खोहिओ सुद्धो । अवरोप्पर-सच्चेहिं सीउण्डेहिं च सोसविको ॥ बराणि-जियते बहुसी जल-धूलि-कुलिय-बरिस-णिवहेणं । रे रे दक्खं पत्तं तं भरमाणी सहस एपिंह ॥ 27 27 सीडण्ड्-सरुण-दुक्खे अवरोप्पर-संगमे य जं दुक्खं । वाडकाय-जियसे तं भरमाणो सहसु पृण्डि ॥ छेपण-फारूण-हाहण-मुसुमूरण-भंज गेण जं भरणं । वण-कायसुवगर्ण तं बहुसो विसहियं जीव ॥ तस-कायते बहसो सहस्रो जीवेण जीवमाणो हं । महंतो पाएहिं मस्रो उ सीउण्ह-दक्खेण ॥ 30 30 सेक्षेडिं हुओ बहुसी सुयर-भावस्मि तं मुखा रण्णे । हरिणत्तणे वि णिहुको सुरूप सर-मिण्ण-पोहिन्हो ॥ सिंवेण पुणो सहस्रो मुसुसूरिय-संधि-बंधणावयबो । एयाई वितयंतो विसहसु विवणाओ एउराओ ॥

<sup>1 &</sup>gt; ग जणणीए हं, ग गुरुवेशण-, P - विकास तो. 2 > ग सवणो. 4 > P सं अणिमाहेण, P विरास्ति for बिहास, P om. हुओ. 5 > P करण र रोसेण मओ. 7 > P सिरिवियण मो. 8 > P मयं for गयं, म करण पुरिस्ताहो ण हिओ ता जाव, P - वाहेण. 9 > P करण वि, म करण र होडीए, P वि नी में हं 1, P om. seven lines करण मारीए पुणो etc. to गिलिओ हं 11. 13 > P नजो for मओ after तण्हाए 14 > P करण वि in both places, म सुत्ती मि, P संनिण, म हो वाज-. 15 > म लो अरस, म तर्थह for करण , P करण वि in both places, म सुत्ती मि, P संनिण, म हो वाज-. 15 > म लो अरस, म तर्थह कहण, म अरतीय, P अरहय अरण स्थान मिने करण स्थान मिने करण स्थान सुत्री है . 18 > P करण हु हुण, म अरतीय, P अरहय अरण स्थान मिने करण स्थान सुत्री सुत्री सुत्री सुत्री हु . 21 > म सामस्थलेण P सामबलेण . 22 > P मस्य मत्त्री, P साहिष्यंतं. 23 > P हे for इमाई, P हियह एमाणंत. 24 > म पुट्य हु हुण, म अरतीय, म सामस्थलेण सामादीम, म खारमातीहि, P सरविह अल्वो. 25 > P जिणवरिण. P पुरिसेहि, म सोरो हिल बेरो, P होति विवणा, P पुट्य हिल पुट्य हु , P तहा कंतो. 26 > P जलियंती, P खाहिओ, म सीतुण्हेहिः 27 > म अगणिहिवयते, P निवहेहिं, P पत्ती संभर . 28 > म तिव्यल्याण-, P खल्ला , P adds प्यर before संगमे, P वाल्यवाय, म जिलेते, P से हिल तं. 29 > म होत्र म दिल्या, P वाल्यान क्रिसेहिं के कारणे, P कारणोहिं हिल से हिहें, म हिल्या, म विसाहिज जिला हु में हिल सुत्री, P कारणोहिं हिल से हिहें, में हिल्यान हिल्या, P सिर्हा हिल्या, म प्राप्ती हिल सरहारें, म वाल्या, म बाल्यो, म बाल्यो, म बाल्यों कारणा हिल्य सराबा हिल्य करणा हिल्य करणा हिल्य स्थान हिल्य करणा है हिल्या है करणा हिल्य स्थान हिल्य सुत्री है म स्थान हिल्य सुत्री है म स्थान हिल्य सुत्री हिल्य सुत्री है म सुत्री हिल्य सुत्री है म सुत्री है हिल्य सुत्री है म सुत्री है सुत्री है सुत्री है म सुत्री है म सुत्री है सुत्

| 1  | तिसिर-क्लेब-सडज्त्तकम्मि तद् ससव-मोर-पशु-आवे । पासत्यं चिव मरणं बहुसो पत्तं तप् धीव ॥       | 1  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | पारिद्रपुण पहलो जही सर-सञ्च-वेबजायको । ज व तं मन्नो ज जीन्नो सुच्छा-मोई उदगनो सि ॥          |    |
| 3  | दहुण पदीव-सिद्दं किर एयं जिम्मकं महारचनं । गेण्हामि सि सवण्हं पर्यग-भाविमा हड्डो सि ॥       | 3  |
|    | बहिसेज मण्ड-आवे गीएण मवसणे विवण्लो सि । गंधेण महुवरसे बहुसो रे पावियं मरणं ॥                | -  |
|    | § ४९७ ) कि वा बहुएम मणिएम ।                                                                 |    |
| 6  | जाई जाई जानो नर्णतसो एकमेक्र-मेगाए । तत्थ य तत्य मन्नो हं अन्नो बालेण मरगेण ॥               | 6  |
|    | णस्यन्मि जीव तुमपु जाणा-दुक्लाईँ जाईं सहियाई। पुर्णिह ताईँ सरंतो विसहेकसु वेवणं एवं ॥       | -  |
|    | करवत्त-कुंभि-रक्ता-संबन्धि-वेबरणि-तालुया-पुलिणं । जह सुमरसि एचाई विसहेळासु वेवणं एवं ॥      |    |
| 9  | तेत्रीस-सागराई णरए जा वेयणा सहिजंति । ता कीस खर्ण एकं विसहामि ण वेयणं एवं ॥                 | 9  |
|    | देवचणिमा बहुसो रणंत-रसणाजो गुरु-णिवंबाओ । मुक्ताओ जुबईको मा रज्जसु बसुइ-जारीसु ॥            | _  |
|    | विजिद-गीछ-मरगय-समप्पभं सासयं वरं भवणं । मुक्कं सग्गम्मि तए बोसिर जर-कडणि-कवमेयं ॥           |    |
| 12 | जाजा-मजि-मोत्तिय-संकुळाकों बाबद-इंद-घणुयाको । रवजाजं रासीओ मोतुं मा रख विहवेसु ॥            | 12 |
|    | ते के बि देवदूसे देवंगे विष्व-भोग-फरिसिक्षे । मोत्तूण तुमं तहवा संपह मा सुमर कंशवर ॥        | •  |
|    | वर-रयण-णिम्मियं पिव कणव-मयं कुसुम-रेणु-सोमाछं । चहुकण तत्थ देहं कुण जर-देहस्मि मा मुच्छं ॥  |    |
| 15 | मा तेसु कुण णियाणं सम्मे किर एरिसीमो रिद्धीमो । मा चिंतेहिसि सुबुरिस होह सबं चेव जं जोमां ॥ | 15 |
|    | देहं असुर्-सगर्भ भरियं पुण मुत्त-पित्त-रुहिरेण । रे जीव इमस्स तुमं मा उवरिं कुणसु अध्यां ॥  |    |
|    | पुष्णं पार्व च दुवे वस्त्रंति जिएण णवर सह एए । जं पुण इमं सरीरं कस्त्रो तं चलड् ठाणाको ॥    |    |
| 18 | मा मह सीयं होहिइ उइको विविदेहिँ वत्य-पोत्तिहैं। वर्षते उण जीए सरुत्य कण्णं पि जो सिण्णं ॥   | 18 |
|    | मा मह उण्हें होहिंह इमस्स देहस्स छत्तयं धरियं । तं जीव-गमण-समए सलस्य सन्वं पि पम्हृदं ॥     |    |
|    | मा मह खुहा सवीहिह इमस्य देहस्स संबर्ख बृढं। तं जीव-गमण-काले कह व कबग्घेण जो भरियं॥          |    |
| 21 | मा से तण्हा होहिह मरुत्थलीसुं पि पाणियं बूढं । तेण बिय देह तुमं सख-गहिको किं ण सुकर्ण ॥     | 21 |
|    | तह लालियस्स तह पालियस्म तह गंध-मानु-सुरहिस्स । खल देह तुज्य जुत्तं पयं पि णो देसि गंतब्वे ॥ |    |
|    | भन्दो जणस्स मोहो घरमं मोसूण गमण-सुसहायं । देहस्स कुणइ पेच्छसु तहिबहं सन्य-कजाहं ॥           |    |
| 24 | णस्यि पुरुईए भण्णो भविसेमो जारिसो इमो अवि । देइस्स कुणइ एकं धनमस्य ण गेण्हए णामं ॥          | 24 |
|    | धम्मेण होइ सुगई देही वि विलोहए मरण-काले। तह वि कथरवी जीवी देहस्स सुहहँ विंतेह ॥             |    |
|    | छारस्स होइ पुंजो महवा किमियाण सिलिसिलेंताण। सुक्खह रवि-किरणेहिँ वि होहिह प्यस्स व पवाहो॥    |    |
| 27 | भत्तं व सउणवाणं सक्सं वापाण कोल्हुयाईणं । होहिइ पत्यर-सरिसं मन्त्रो सुद्धं व कट्टं वा ॥     | 27 |
|    | ता प्रिसेण संपद्द भसार-देहेण जह तवो होइ। छहं जं छहियम्बं मा मुन्छं कुणसु देहिम।। भवि य,     |    |
|    | देहेण कुणह धरमं अंतिमा विलोहए पुणो एवं । फरगुण-मासं खेलह परसंते जेव पिट्टे व ॥              |    |
| 30 | ताबिज्जड कुणह तवं भिण्णं देहाओं पुमालं देहं। कट्ट-जर्लतिंगाले परहरथेणेय तं जीव।।            | 30 |
|    | देहेन कुणह धरमं अंतम्म निलोहर पुणो एयं । उद्दस्स पामियंगस्स वाहियं जं तयं कदं ॥             |    |
|    | पोसाळ-महुवं कम्मं हुम्मद देहेण पोसाळ-मएण । रे जीव कुणसु एवं विश्वं विश्वेण फोडेसु ॥         |    |
|    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                     |    |

<sup>1 &</sup>gt; प्रकारित, ए कवीतसउणवर्राम तह, ए मासत्य for पासत्यं, प्र जां में नीय. 3 > प्रश्वसिंहं, ए सि यण्डं, १ दहुरे सि.
4 > ए पिडिसेण for विदिसेण, ए मयत्तेण, १ महुरयत्ते, १ महुरयत्ते, प्र प्र रि. १ पाविशो मर्णं. 5 > वृद्धभणियण. 6 > १ जांश्रो for the first जांडं, १ ०००. जांश्रो, १ एक्सिकंडाए. 7 > १ नरणिम भरतो, प्र वेसहें ब्रानुं. 8 > १ ०००. the verse करवत्त etc. to वेयण एयं ॥. 9 > प्र तेतीसे सगराइं. 10 > प्र रमणा गुरुं, १ मारे जांदु. 11 > १ मरमयसमप्पं, १ ०००. जर, १ क्षक्यपनिक्यमेपं. 12 > १ धनुया। णाणं रासीओ, १ मारेज्यः. 13 > १ दिव्वंगे, १ फारिसिक्तो, १ कंथम्प, 14 > प्र मोमार्गः ।
15 > १ सपुरिस, प्र सेयः. 16 > १ सगद्यंतरियं, १ रुहिर्राण, १ कृमण्यु. 16 > १ वद्यति, १ एते, १ हाणाओं. 18 > १ मई सीई होही, १ कर्णा पि ना भित्तं ॥. 19 > १ देह छत्तयं. 20 > १ मवीहह, १ संवर्त मूर्वं. 21 > प्रते पित्र १ स्वर्ण रिक्तः. 22 > १ एयं रिज पर्यं. 24 > १ पुहतीए अण्णो, १ देह कुगह कर्जा धम्मरस. 25 > १ मुगनी 26 > १ सुकर, १ मारिकंति कुण्युं. 29 > प्र खेलह, १ परसत्ते, १ परिसतिणाय पिट्ठेगं. 30 > प्र तरवसु वल्तिमालो पर परं १ कड्ड वर्लंगारे परहर्षणाय. 31 > १ वाहितः. 32 > १ इम्बं ज, १ वीय कुण पर्यं, १ कीलेडेय.

अवस-वसपहिँ देहो मोत्तन्वो ता वरं सवसपहिं। जो हिसर-रोहरीए वि पाहणो ता वरं हिसरी।। 1 इय जीव तुम भण्णास णियुणेंतो मा करे गय-णिमीलं । देहस्स उविर मुच्छं णिब्बुद्धिय मा करेजास ॥ § ४१८ ) किं च रे जीव तए चिंतणीयं । भवि य । 3 सो णित्य कोंड जीवो जयम्म सयलिम एत्य रे जीव । जो जो तए ण खहनो सो वि ह तुमए भमंतेण ॥ सो मिश्र कोइ जीवो जयस्मि सयकस्मि तुह भमंतस्स । ण य आसि कोइ बंधू तुह जीव ण जस्स तं बहसो ॥ सो गिथ कोड जीवो जबरिम संबद्धिम सुणसु ता जीव । जो गासि तुरुह मित्तं सत्त वा तुज्ज जो गासि ॥ जे पेस्छिति धरणिहरे धरणि व्व वर्ण णर्ड-तलाए वा । ते जाण मए सन्त्रे सय-हत्तं भिक्सवा मासि ॥ जं जं वेच्छिम गर्व पोगाल-रूवं जयमिम हो जीव । वं तं तुमए सुत्तं भणतसो तं च एएण ।। तं परिय कि पि ठाणं चोइय-रज़ुस्मि एत्य लोयस्मि । जल्य ण जाओ ण मओ अणंतयो सुणस रे जीव ॥ **!**} गोसे मज्ज्यपट्टे वा प्रजोस-कालमिम भह व राईए। सो पत्थि कोइ कालो जाभो य मनो य गो जम्मि॥ जाओ जलम्मि णिहमो धलम्मि थल-बिद्दमा जले णिहस्रो । ते णन्थि जल-थले वा जाओ य ममी य णो जत्य ॥ जाको धरणीएँ तम शिहओ गयगिम णिवडिको घरणि । गयण-घरणीण सन्ह्रे जाको य सको य तं जीय ॥ 12 12 जीविन्म नमं जाको णिहुओ जीवेण पाडिओ जीवे। जीवेण य जीवंतो जीयत्ये लुप्पसे जीय ॥ जीवेण य तं जामो जीवावियमो य जीव जीवेणं । संबद्धिमो जिएणं जीवेहि व मारिभो बहसो ॥ ता जत्य जत्य जामो सिचताचित्त-मीस-जोणीसु । ता तत्य तत्य मर्ण तुम्छ रे पावियं जीव ॥ 15 15 मरणाईँ अर्णनाई तुमए पत्ताईँ जाईँ रे जीव । सन्दाईँ ताईँ जाणस् अयुण् धहो बाल-मरणाई ॥ किं तं पंडिय-मरणं पंडिय-बृद्धि ति तीय जो जुत्तो । सो पंडिओ ति भण्णह तस्य ह मरणं इमं होड़ ॥ पायव-मरणं पुक्क इंगिणि मरणं लगंड-मरणं च । संथारयम्मि मरणं सन्वाइ मि णियम-जत्ताई ॥ 18 18 छर्जाव-णिकायाणं रक्खा-परमं तु होइ जं मरणं । तं चिय पंडिय-मरणं विवरीयं बाल-मरणं तु ॥ भाजोइयम्मि सरणं जं होहिइ पंडियं तयं भणियं । होइ प**डिख**सगेण य विवरीयं जाण बालं ति ॥ दंसण-णाण-चरिने भाराहेउं हवेज जं मरणं । तं हो पंडिय-मरणं विवरीयं बाल-मरणं ति ॥ 21 21 निःथयराइ-पणामे जिग-वयगेणावि वदृमाणस्य । तं हो पंडिय-मरणं विवरीयं होइ बालस्स ॥ किं वा बहुणा पुरुषं पंडिय-मरणेण सग्ग-मोक्लाई । बाल-मरणेण एसी संस्तारी सामओ होड ॥ \S ४९९ ) एवं जाऊण नुमं रे जीव सुहाहुँ णवर पत्येतो । चहुऊण बाल-मरणं पंडिय-मरणं मरस एपिंह ॥ 21 24 इद्र-विशोओ गरुओ अणिट्ट-संपत्ति-वयण-दुक्खाई । एमाईँ संभरंतो पंडिय-मरणं मरस एपिंह ॥ छेपण-भेयण-ताहण-अवरोप्पर-वायणाईँ णरपुस । एयाईँ संभरतो पंडिय-मरणं मरस प्रिंह ॥ णिय ण वाहण-बंधण-अवरोप्पर-भक्खणाहैं तिरिएस । एयाहै संभरंतो पंडिय-मरणं मरस एपिंह ॥ 27 27 जाड-जरा-मरणाई रोगार्थकेण णवर मणुपुस् । जइ सुमरिस पुवाई पंडिय-मरणं मर्सु पुण्हि ॥ रे जीव तुमे दिहो अणुभूओ जो सुओ य संसारे । बाल-मरणेहिँ एसो पंडिय-मरणं मरस तम्हा ॥ 30 भणियं च । 30

एकं पंडिय-मरणं छिंदइ जाई-मचाइं बहुयाईँ । तं भरणं मरियव्वं जेण मुन्नो सुम्मन्नो होइ ॥ मो सुम्मन्नो ति भण्णह जो ण मरीहिइ पुणो वि संसारे । णिङ्गृह-सच्व-कम्मो सो सिद्धो जइ परं मोक्खो ॥

<sup>1 &</sup>gt; उ अवसमसरें, P गोत्तव्नं, P दुणो for पाहुजो, P हांमेप ति ॥ 2 > P नि नणंतो, उ उत्रीर 3 > उत्रीत्र तए, P विंतिणीयं 4 > उ एत्य ए जीत्र, P जो सो तेण न, P सर्वतेण 5 > P repeats सो, P णह आसि, उत्रीत्र, P जा for जो. 7 > उजो for जे, P व्य वरण नती तलाए, P स्यउतं 8 > उजीत्र , P सुनं, P च तेणण. 9 > P तं कि चि नित्य हुणं, P रक्तिंग. उ सुणस् ए जीत्र. 10 > P रातीय, P कोलो for बोह कालो. 11 > P जोओ for जाओ, P repeats थलंमि. P ज्य for य in both places. 12 > P निवनो मयणमि, P नं जीतं. 13 > P जीवेण तुम, P जीवे ।, P जीवरथो लुपसे जीव. 14 > उजीविवित्रो, P त बहि औ, P मारिसो. 15 > उ सिचता, P सिक्तानिमीम, उ जीओ।. 16 > उ मित्तमए for तुमए, P पुत्तारं जीहं, P अवाणु ना सल. 17 > उपंता बुद्धि, P अणह, P सुहं for हमं 18 > P पायवमर्णे, P वि for सि. 19 > P रखा 20 > उतिअं for तयं, P वि for य, P बाल ति ।। 21 > P चरित्ताण हे उं, उ नं for ज, P om. three lines नं हो पंडिय etc. to होह बाल्डस. 22 > उ नित्ययगति. 23 > P तं चित्र for कि वा बहुणा एथं, उ सोक्खाती P मोक्खारं. 24 > P नाउण, P पत्थे । 25 > P अह for हह, P संनरेंतो ए ।। 28 > P जारं-, उ रोआतंकेण, P रामरएस एयाह ए ।। 29 > उजीत, उ अणुहुओ, उ संसारे 31 > उ जाई P जाती, P जेण मओ, उ सुमुओ, P repeats सुम्मओ. 32 > उ सुम्मतो P सम्मओ, उ जेण मरणें। for जो ण, उ मरीहिति P मरिहीति, P निह कुन, P मोक्खे.

णांचि सरणस्य णासो तित्थवराणं पि अहव इंदाणं । तम्हा अवस्य मरणे पंडिय-मरणं मरसु एकं ॥ जह मरणेहिँ ण कर्जा खिण्णो मरणेण चयसि मरणाई। ता मरण-दुक्ख-भीरुप पंडिय-मरण मरसु एकं॥ अह इच्छिति मरणाई मरणेहि व णरिथ तुज्य णिव्वेक्षो । ता अच्छितु वीसत्थो जन्मण-मरणारहदृन्मि ॥ 3 हय बाल-पंडियाणं मरणं णाऊण भावको एपिंह । एसो पंडिय-मरणं पंडियणो भव-पडतारं ॥' ति भणमाणस्य सर्थभुदेवस्स महारिसिणो अउद्यक्तरणं खवग-सेटीणु अणंतरं केवल-वर-णाण-इंसणं समुप्पणं, समयं च ं आउय-कम्मक्खनो, तेण भंतगडो सर्यमुदेव-महारिसि ति । ुं ४२० ) एवं च वसंतेसु दियहेसु महारह-साधू वि णाउण थोव-सेमं आउयं दिण्ण-गुरुयणालोयणो पडिक्रंग मन्त्र-पावद्राणो संलेहणा-संलिहियंगो सन्बहा कय-सन्त्र-कायन्त्रो उत्विद्रो संयारए। तत्थ य णमोकार-परमा अच्छिउं 🤉 पयस्रो । अस्तिया एस करेमि पणामं अरहेताणं विसुद्ध-कम्माणं । सच्वातिसय-समगा अरहेता मंगरूं मज्य ॥ उसमाईए सन्वे चडवीसं जिणवरे णमंसामि । होहिंति जे वि संपर् ताणं पि कमो णमोकारा ॥ ओसिप्पिण तह अवसप्पिणीस सन्वास जे ससुप्पण्णा । तीताणागय-भूषा सन्वे वंदाप्ति अरहंते ॥ 12 भरहे अवर-विदेहे पुस्व-विदेहे य तह य पुरवए । पणमामि पुक्करहे धायह-संडे य अरहंते ॥ अच्छेति जे वि अज वि णर-तिरिए देव-णरय-जोणीसु । एगा गेय-भवेसु य भविए वंदामि तित्थयर ॥ नित्थयर-णाम-गोत्तं वेएंने वद्धमाण-बद्धे य । बंधिंसु जे वि जीवा अजं चिय ने वि वंदामि ॥ 15 15 विहरंनि जे सुर्णिदा छउमस्या अहव जे गिहत्या वा। उप्पण-णाग-स्यणा सब्वे तिविहेण बंदामि ॥ जे संपद्व परिसत्या बहुव। जे समवसरण-मज्जत्था । देवच्छेड-गया वा जे वा बिहर्रत धरणियले ॥ साहेंति जे वि धरमं जे व ण साहेंति छिण्ण-मय-मोहा । वंदामि ते वि सब्वे तित्थयरे मोक्य-मरास्य ॥ 18 तित्थयरीको तित्थंकरे य सामे य कमिण-गोरे य । मसाहल-पउमामे सब्बे निविद्देण वंदापी ॥ उजिभय-रजो अहवा कुमारए द।र-संगह-सणाहे । सावचे णिरवचे यब्वे निविहेण वंदामि ॥ भव्याण भव-ममुद्दे णिबुडमाणाग तरण-कज्जम्मि । तित्यं जेहिँ कयमिणं निरथयराणं णमो ताणं ॥ .,, 21 तित्थयराण पणामी जीवं तारेह दुक्क जिल्हीको । तम्हा पणमह यन्त्रायरेण ते चेय नित्थयरे ॥ लोय-गुरूणं नाणं तिन्ययराणं च सब्व-द्रिमीणं । सन्वण्णूणं एयं णमो णमो सब्व-भावेणं ॥ अरहंत-णमोकारो जड़ कीरड़ भावमा इह जगेण । ता होइ मिद्धि-मग्गं भवे भवे बोहि-लाभाए ॥ 24 24 अरहंत-णमाकारो तन्हा चिंतेमि मन्त्र-भावेण । दुक्त-सहस्य-बिमोक्लं अह मोक्लं जेण पायेमि ॥ \$ ४२९ ) सिद्धाण णमोक्कारो करेसु भावेण कम्म-सुद्धाण । भव-सय-सहस्म बद्धं धंतं कर्मिमधणं जेहिं ॥ सिज्झांत ने वि सपद्व सिद्धा सिज्झिस् कम्म-खद्दयाए । तार्ग सब्दाण णमो तिविदेण करण जाएण ॥ ., 27 जे केंद्र तिन्य सिद्धा स्रतित्य-सिद्धा व एक-मिद्धा वा । सहवा अणेग-सिद्धा ते सब्बे भावओं वंद ॥ जे वि सर्किंगे सिद्धा गिहि-लिंगे कह वि जे कुलिंगे वा । तित्थयर सिद्ध-मिद्धा सामण्या जे वि ते वेदे ॥ इत्थी-लिंगे सिढा पुरिसेण णपुंसएण जे सिद्धा । पश्चेय-बुद्ध-सिद्धा बुद्ध-सर्वबुद्ध-मिढा य ॥ 30 30

जे वि णिसण्णा सिद्धा अहव णिवण्णा ठिया व उस्यम्मे । उत्ताणय-पासेला सन्व वंदामि तिविहेण ॥ णिसि-दियम-पदोसे वा सिद्धा मज्झण्ह-गोम-कान्ठे वा । काल-विवक्ता सिद्धा सन्वे वंदामि भावेण ॥

| 1  | जोव्बण-सिद्धा बाह्या घेरा तह मज्जिमा व जे सिद्धा । दीवण्ण-दीव-सिद्धा सम्ब तिबिहेण वेदामि ॥  | 1   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | विष्वावहार-सिद्धा समुद्द-सिद्धा गिरीसु जे सिद्धा । जे केह भाव-सिद्धा सन्वे तिबिहेण वंदामि ॥ |     |
| 3  | जे जत्य केंद्र सिद्धा काले सेते य दब्ब-भावे वा । ते सब्बे वंदे हं सिद्धे तिविहेण करणेण ॥    | 3   |
|    | सिद्धाण जमोक्कारो जह रूक्सह भागणु मरण-काले । ता होइ सुगइ-सम्मो भण्णो सिद्धि पि पावेइ ॥      |     |
|    | सिद्याण जमोक्कारो जह कीरह भावको असंगेहिं। रुंमइ कुगई-मगां सगां सिर्दि च पावेद ॥             |     |
| 6  | सिद्धाण जमोक्कारं तरदा संस्वायरेण काहामि । छेतूण मोह-जाठं सिद्धि-पुर्रि जेण पावेमि ॥        | , 4 |
|    | 🖇 ४२२ ) पणमाप्ति गणहराणं जिण-वयणं जेहिँ सुत्त-अंधेणं । बंधेऊण तह कवं पत्तं अम्हारिसा जाव ॥  |     |
|    | चोड्स-पुच्चीज जसो भायरियाणं तहूण-पुच्चीण । वायग-वसहाण जमो णमो य एगारसंगीण ॥                 |     |
| 9  | मायार-घराण णमो धारिज्ञङ् जेहिँ पवयणं सयलं । णाण-धराणं ताणं भायरियाणं पणितयामि ॥             | 9   |
|    | णाणायार-धराणं दंसण-चरणे विसुद्र-भावाणं । तव-विरिय-धराण णसो भायरियाणं सुचीराणं ॥             |     |
|    | जिज-त्रवर्ण दिप्पंतं दीवंति पुणो पुणो ससत्तीए । पवयण-पभासयाणं भायरियाणं पणिवयामि ॥          |     |
| 12 | गृढं पदवण-सारं अमोवंगे समुद्द-सरिसम्मि । अम्हारिसेहिँ कत्तो तं णज्जद् थोय-बुद्धीहिं ॥       | 12  |
|    | तं पुण जायरिएहिं पारंपरएण दीवियं एत्य । जह होंनि ण जायरिया को तं जाणेज सारमिणं ॥            |     |
|    | स्यण-मेत्तं सुत्तं स्ट्ब्ब्ट् केवलं तिहं अत्यो । जं पुण से वन्खाणं तं भावरिया पयासेंति ॥    |     |
| 15 | बुद्धी-सिणेह-बुसा आगम-जलणेण सुटु दिप्पंता। कह पेच्छउ एम जणो सूरि-पईवा जहिं णरिप ॥           | 15  |
|    | चारित्त-सील-किरणो अण्णाण-तमोह-णासणो विमलो । चंद-समो आयरिओ भविए कुमुए व्य बोहेह ॥            |     |
|    | दंसण-विमक-प्रयावो दस-दिस-एसरंत-णाण-किरणिक्षो । जत्थ ण रवि व्य सूरी मिच्छत्त-तमंघको देसो ॥   |     |
| 18 | उज्जोयजो व्य सूरो फलजो कप्पहुमो व्य नायरिको । चिंतामणि व्य सुहको जंगम-तित्यं च पणको हं ॥    | 18  |
|    | जे जत्य केह खेते काले भावे व सम्बद्दा अत्यि । तीताणागय-भूया ते आयरिए पणित्रयामि ॥           |     |
|    | भायरिय-णमोक्कारो जह रूडमह मरण-काल-वेलाए । भावेण कीरमाणो मो होहिह बोहि-लामाए ॥               |     |
| 21 | मायरिय-णमोकारो जह कीरह तिबिह-जोग-जुलेहिं। ता जम्म-जरा-मरणे छिंदह बहुण ण संदेहो ॥            | 21  |
|    | भायरिय-प्रमोक्तारो क्रीरंतो सहागत्त्रणं होइ । होइ परामर-सुइनो भन्सय-फल-दाण-दुक्कलिभो ॥      |     |
|    | तम्हा करेमि सम्बायरेण स्रीण हो णमोद्धारं । कम्म-कलंक-विमुक्षो भ्रहरा मोक्खं पि पावस्मं ॥    |     |
| 24 | § ४२३ ) उवझायाणं च गमो संगोवंगं सुर्य घरेंताणं । तिस्त-गण-हियट्टाए झरमाणाणं तयं चेय ॥       | 24  |
|    | सुत्तस्य होइ बत्थो सुत्तं पार्हेति ते उवज्याया । अज्यावयाण तम्हा पणमह परमेण भावेण ॥         |     |
|    | सज्ज्ञाय-सलिख-णिवहं झरंति जे गिरियड व्य तिह्यहं । अञ्चावयाण ताणं भत्तीपुँ अहं पणिवयामि ॥    |     |
| 27 | जे कम्म-खयद्वाए सुत्तं पार्देति सुद्ध-लेसिङ्का । ण गर्णेति णियय-दुक्खं पणमो भजसावए ते ई ॥   | 27  |
|    | अञ्चावयाण तेसि भइं जे णाण-दंसण-समिद्धा । बहु-भविय-बोह-जणयं झरंति सुत्तं सया-कालं ॥          |     |
|    | बज्जावयस्य पणमद्द जस्म पसाएण सन्ब-सुत्ताणि । णजंति पढिजंति य पढमं चिय सन्ब-साभूहिं ॥        |     |
| 30 | उवसाय-णमोकारो कीरंतो मरण-देस-कालम्मि । कुगई रुंभइ सहसा सोग्गइ-मग्गम्मि उवणेइ ॥              | 30  |
|    | उक्साय-गमोकारो कीरंतो कुणइ बोहि-छाभं तु । तम्हा पणमह सम्वायरेण अज्झावयं मुणिणो ॥            |     |
|    | उवसाय-जमोक्कारो सुदाण सम्बाण होह तं मूर्छ । दुक्सक्सयं च काउं जीयं ठावेह मोक्सम्मि ॥        |     |
|    |                                                                                             |     |

<sup>1&</sup>gt; म दीन्वण्ण. 2> म केवि for केह. 3> म कह वि for फेड, म कालाखे ते, म ज्य for य 4> म अण्णे, म पायेमि.

5> प्र मानतो, म । संभइ कुमहन, म पायेंनि 6> म सिद्धिं - 7> म महत्ताणं, म जाया । 8> म लावह for तहुण, म वाययः 9> प्र पण्य तामि ॥ 10> म चरणेहि सुद्ध मात्रे । तविकरिय 11> म दिव्यति, म ससतीम, म पहासयाणं, प्र पणिवतामि 12> प्र तण्ण क्षा उ, म थोवः 13> म होति. 14> म अल्थे, म ममलिया से 15> म पेच्छह, म पनीवा । 16> म कुमुयविवोहेह. 17> म विमलपरूपयायोऽयदिसः 18> प्र उक्योतः 19> प्र क्षा वि व, प्र तीताणामतसूता, प्र पणिवतामि 20> प्र होहि ति म सो हित्तिः 21> म लावः कीरह, म जोयः 23> म मो म प्र पणिवतामि 24> प्र उस्वस्याणं म उवच्छाः वाणं, म अंगोवंगं मृत्तं, प्र हितद्वार, म सरमाणाणं 25> प्र पाउं ति, म महा for तम्हाः 26> प्र लावः ति, म साहृद्धिः अपीय, प्र पणिवतामि 27> म कंमक्षयः, म वच्छावयः 28> म बोह्याणं सरित मृत्तं 29> म ला. पढिकंति, म साहृद्धिः 30> प्रम उवज्ञाय, म देमयालिम, म रंमभह 31> प्रम उवज्ञायः 32> प्रम उवज्ञाय, म ला. सम्ब्वाण, प्र जीवं, म पावेद्द for होवेदः

| ı  | § ४२४) साहृण जमोक्कारं करेकि तिनिहेण करण-जोएण । जेण भव-रुक्स-बर्द खणेण पार्व निणासिम ॥                   | 1  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | पणमह ति-गुत्ति-गुत्ते बिलुत्त-मिच्छत्त-यत्त-सरमते । कस्म-करवत्त-यत्ते उत्तम-सत्ते पणिवयामि ॥             |    |
| 3  | वंचसु समिद्दंसु जए ति-सञ्च-पढिपेछणमित्र गुरु-मछे । चउ-विकटा-पम्मुक्टे मय-मोह-विवजए पीरे ॥                | 3  |
|    | पणमामि सुद्ध-छेसे कसाय-परिवजिए जियाण हिए। छजीव-काय-रक्खण-परे य पारंपरं पत्ते ॥                           |    |
|    | चड-सन्मा-विष्पज्ञढे दढव्यए वय-गुणेहिँ संजुत्ते । उत्तम-सत्ते पणओ अपमत्ते सन्द-कार्रु पि ॥                |    |
| 6  | परिसह-बल-पिंडमले उयसग्ग-सहे पहिम्स मोक्खरस । विकहा-पमाय-रहिए सहिए वंदामि समणे हं ॥                       | 6  |
|    | समजे सुयगे सुमजे समजे व-पाव-पंकस्स सेवए । सवए सुहए समए व सबए साहु बह वंदे ॥                              |    |
|    | साहुण प्रमोकारो जह रूप्यह मरण-देस-कारूम्मि । चिंतामणि पि रुद्धं कि मगासि काय-मण्याहं ॥                   |    |
| 9  | साहुण णमोकारो कीरंतो अवहरेज्य जं पावं। पात्राण कत्थ हियए णिवसह एसी अवज्जाण ॥                             | 9  |
|    | साहृण णमोकारो कीरंनो भाव मेत्त-मंसुद्धो । सयल-सुहाणं मूर्ल मोक्सस्स य कारणं होह ॥                        |    |
|    | तम्हा करेमि सम्वायरेण साहुण तं णमोक्कारं । तरिजण भव-समुद्दं मोक्खय-दीवं च पावेमि ॥                       |    |
| 12 | <ul><li>६ ४२५) पुण जयम्मि सारा पुरिसा पंचेव ताण जोकारो । एयाण उविर अण्णो को वा अरिहो पणामस्स ॥</li></ul> | 12 |
|    | सेयाण परं सेयं मंगलाणं च परम-मंगलं । पुण्णाण परं पुण्णं फलं फलाणं च जाणेजा। ॥                            |    |
|    | एयं होह पिक्त वस्यरयं सासयं तहा परमं । सारं जीयं पारं पुल्वाणं चोहमण्डं पि ॥                             |    |
| 15 | एयं आराहेउं कि वा अण्णेहिं एत्थ करनेहिं । पंच-णमोक्कार-मणो अवस्स देवत्तणं सहह ॥                          | 15 |
|    | चारित्तं पि ण बहुङ् णाणं जो जस्स परिणयं किंचि । पंच-णमोक्क:र-फलं अवस्स देवत्तर्ण नस्स ॥                  |    |
|    | एवं दुह-सब-जल्पर-नग्ग-रंगत-मासुरावत्ते । संनार-समुद्दर्गि कवाइ रवणं व जो पर्स ॥                          |    |
| 18 | एयं अब्सरुहलं एवं अप्पत्त-पत्तयं मञ्जा। एवं परम-भग्रहरं चोजं कोहुं परं सारं ॥                            | 18 |
|    | विकार राहा वि फर्ड उरमलिखाइ गिरी वि मलाओ । गरमह गयणपलेणं दुलहो एया णमीकारी ॥                             |    |
|    | जळणो ६२ होज सीओ परिवह-हुत्तं वहेज सुर-सतिया । ण य णाम ण देज इमी मोक्ल-फर्ल जिण-णमाकारा ॥                 |    |
| 21 | वाणं अलुद्ध उद्देशे संसार-महोयहिं भगेतेहिं। जिज-साह-जमोक्कारो तेणज वि जन्म-मरणाई ॥                       | 21 |
|    | जड पण पर्द्य स्त्रों ता कीय ण होह मज्झ कम्म-खन्नो । दावाणसम्म अस्त्रिप् तण-रामी कांबर ठाउ ॥              |    |
|    | भहता भावेण विणा दब्देर्ण पानिको मणु आसि । जाव ण गहिको वितामणि ति ना कि फल देई ॥                          |    |
| 24 | ता संपद् पत्तो मे आराहेन्वड मण् पयत्तेणं । जह जम्मण-मरणाणं हुक्खाणं अंतमिब्छामि ॥                        | 24 |
|    | कि आवरणो महास्ट-माद <b>बाउव्य-कर</b> गेणं खवग-मेणि समारूडो । कह ।                                        |    |
|    | ि २२६ ) सोवेद महासत्तो सङ्ख्याणाण्डेण कस्म तर्र । पढमे अणेर-णाम चत्तारि व चुण्णण्डे रण् ॥                |    |
| 27 | अक्का-समक्का परका सो सदेह सन्त्रं पि। मीसं च पुणो सम्मं खवेह जं पुगाळं आसि॥                              | 27 |

<sup>1)</sup> P नमोह्मरा, John. करण, P ला, P पात्र पणामिम 2) Pom. मृन, P विन्छत्तरत्त् , J पणितामि. 3) JP मिनीप, J जिते P अहे, J परिसीह गिमे, P परिमुक्ते 4) P पारपरे पत्ता 5) J सणी, P विप्यन्ति, P सिं एत. 6) P परिस्तकल, J परिवर्ण, P उपस्पापसमें सहे वर्शन 7) P om नमणे सुयणे, P adds वुक्वत्त्वस्म after प्रकरम, उस्पत्र for यसभए साइ, P साइ 8) P लाई 9) P om. अवहरेज नं पात्र etc to साहुण णानेह्वाने कीरानी 10) P सेनमिन्द्रों। 11) उसेक्षेव दीत्रं न P मोक्त्यरितं 12) P पुरिसाण पंचेत्र, उता णानेह्वाने 13) P सेयम, उत्तों हिए परम, P परम, J adds पर before पूण्म. 14) J एतं, P वर्णवर्ष, J असर्थ for पान, P मोशं for मारं, J सार्द्र for पार 15) P पूर्ण for मणो. 16) P मि for मि, P adds नोंगे before नो 17) P समुद्रमी अपत्तद्वत्व न माणिक्तं ॥, J क्रयार्थ स्थणार्थं व. 18) P अक्मरुक्तं से सार्थ है। प्रकार स्थणार्थं व. 18) P अक्मरुक्तं से सार्थ है। प्रकार स्थणार्थं व. 19) P दुलाने से 20) P जरणा व्य, P सीलो परिवर्जनुत्ते, J जिणे 21) P मतीवर्थ नमंदिर्थ । 22) P पुण्ण for पूण, P दावानलंमि, P जामो for ठाउ 23) P अले भिनि में, P जान से हियसो 24) P आगहेपक्ते, J om. मद, P प्रवर्ताणं, P दुक्ताणं श्लामें अतं ॥. 25) P om ति, P ज्वसमेंद्रीन, J adds अपि य after कह. 26) P सोसेहर, P मुक्तजालानरेण, P अणेतनामो 27) J में for जं.

| l         | एयं जियहि-उर्ज साइय-सम्मत्त-साभ-दुझलियं। संघेद्धजं बहु वि कसाय-रिवु-डामरे हणइ ॥                            | 1  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|           | झोसेइ जवुंसत्तं इत्थी-येयं च मण्ण-समपुण ! हास रइ-छक्कमण्णं समपुणं जिदहे बीरो ॥                             |    |
| 3         | णिय-त्रीय वीरिएणं खगोण व कयल्जि-वंग-सम-सारं । पच्छा णिय-पुंचेयं सूडेह विसुद्ध-लेसामो ॥                     | 3  |
|           | कोधाई-संजल एकेकं मो खबेइ लोभंतं। पच्छा करेइ खंडे असंख-मेत्ते उ लोहस्स ॥                                    |    |
|           | एकेकं खवयंतो पावह जा अंतिमं तयं खंडं। तं भेतृण करेड्डं अणंत-खंडिहिं किट्टीओ ॥                              |    |
| 6         | तं वेष्टंतो भण्णइ महामुणी सुहुम-संपराओ ति । अहेग्वायं पुण पावइ चारितं तं पि छंघेउं ॥                       | 6  |
|           | पंचक्चर-उभिगरणं कालं जा बीसमिनु सो घीरो । दोहिँ समएहिँ पावइ केवल-णाणं महासत्तो ॥                           |    |
|           | पयलं णिहं पढमं पंच-विहं दंसणं चड-वियप्पं । पंच-विहमंतरायं च खवेत्ता केवली जाओ ॥                            |    |
| 9         | आउय-कम्मं च पुणो खबेह गोत्तेण सह य णामेण । सेसं पि वेयणीयं सेलेसीए विसुको सो ॥                             | 9  |
|           | अह पुट्य-प्रजोएंग बंधग- <b>खुडियत्त</b> गेण उ <i>डू-</i> गाई । लाउय-एरंड-फले <b>अग्गी-धूमे य दि</b> हंता ॥ |    |
|           | इंसीपब्साराण् पुहर्दण् उविर होइ लोयंतो । गंतूण तत्थ पंच वि तणु-रहिया सामया जाया ॥                          |    |
| 12        | णाणमणंनं तार्गं दंसण-चारित्त-वीरिय-सणाहं । सुदुमा णिरंजणा ते भक्तवय-पोक्त्वा परम-सुद्धा ॥                  | 12 |
|           | अच्छेजा भव्भेजा भव्वत्ता भक्त्वरा णिरालंबा । परमप्पाणी सिद्धा भणाय-सिद्धा य ते सर्व्व ॥                    |    |
|           | सा सियपुरि त्ति भणिया श्रयला स श्रेय स जियापात्रा । से तं दीवं तिश्चय तं चिय हो बंभ-लोयं ति ॥              |    |
| 15        | खेमंकरी य सुहया होह अणाउ त्ति लिद्धि-ठाणं च । अववग्गो णेव्याणं मोक्खो सोक्खो य सो होह ॥                    | 15 |
|           | तन्थ ण जरा ण मञ्च ण वाहिणो णेय सन्त्र-दुक्लाई । अञ्चत-सासयं चिय भ्रंजंति अगोवमं सोक्लं ॥                   |    |
|           | एत्थ य कहा समप्पद् कुत्रख्यमाल ति जा पुरा भणिया। दक्षिबण्ण-इंघ-बुद्दो-विःथारिय-गंथ-रयणिल्ला ॥              |    |
| ls        | ुं ४२७) पणय-तिवसिंद-सुंदरि-मंदर-मंदार-गल्धिय-मयरंदं । जिण-चळण-क्रमल-ज्रयकं पणमह मुहलालि-मंगीयं ॥           | 18 |
|           | पढमं चिय णयरी-वण्णणम्मि रिद्धीओं जा मण् भणिया । धम्मस्स फलं अक्खेवणि त्ति मा तत्थ कुप्पेजा ॥               |    |
|           | जं चंडमोम-आई-बुतंता पंच ते वि कोघाई । संसारे दुक्ख-फला नम्हा परिहरसु दूरेण ॥                               |    |
| 21        | जाओ पच्छायात्री जह नाणं मंजमं च पडिवण्णा । तह अण्णो वि हु पात्री पच्छा विरमेज उत्रण्यो ॥                   | 21 |
|           | जिण-वंदण-फलमेरं जक्तो जिणसेहरो ति जे कहिओ । साहम्मियाण णेहं। जीयाण बलं वर्दाणं तं ॥                        |    |
|           | वहर-परंपर-भात्रो संवेगी तिरिय-धम्म-पहिवत्ती । विज्ञाहराण सिद्धी अच्छरियं एणियक्लाणे ॥                      |    |
| 21        | नरणागयाण र≆खा घीरं साहम्मि-वच्छलत्तं च । अपमत्त-सुलभ-बोही संवेगो भिल्ल-वुत्तंतो ॥                          | 21 |
|           | कुबलयमाला-रूवं धम्म-फलं तथ्य जो च भिंगारो । तं कब्ब-धम्म-भक्खंवणीय सम्मत्त-कज्रेण ॥                        |    |
|           | सम्मत्तस्य पर्ममा घेष्पउ वयणं जिणाण लोगम्मि । चित्तवडेण विचित्तो संसारो दंसिका होइ ॥                       |    |
| <b>27</b> | विण्णाण-मत्त-भागे होइ कुमारस्स दंसिओ तेण । जिण-णाम-भंत-सत्ती बुत्तंतंणं णरिंदाण ॥                          | 47 |
|           | पर-र्नति ययाण-मेत्ती त्यरूव-जाणा-मणेण जिण-वयणं । होह् विसुद्ध-तरायं जुत्ति-पमागेहिँ तं सारं ॥              |    |
|           | जुय-समिला-दिर्दृतो दुलहे माणुस्सयं च चितेसु । दिय-लोए धम्म-फलं तम्हा तं चैय कायन्वं ॥                      |    |
| 05,       | कम्मरस गई णहस्म परिणई बुद्धणा य थोणुण । धम्म-पश्चित्रह-कुसलत्तर्ग च वीरेण णियय-भन्ने ॥                     | 30 |

1> म नियाहुद्दारं स्वारमस्मक्तलारः 2> उ शोसर णामत द्विशां प्र मोसंज नपुसरा द्विनियं, म हासाइट्रह्मणं, उ न्तां , म निकारं नीती, उ थीने कि वीतं. 3> म कस्स्यिति, उ धुवेनं, उ लेम्सारों 4> उ कोवाती संजलणा, म क्रीसाइन, उ लेह्न, उ करेति, उ मेते तु म मेनो उ 5> म णवड़ for पावड, उ करेती. 6> उ अजवानं 7> म पंचरा, उ सो for जा, म वीस्मीउ सो वीरो, म क्रिक्ति ल 8> उ पहमे, म om व 9> म आउएपंत, उ नोतित, म उ कि प, उ वेनणी। 10> उ प्रउद्धलं 11> म फिक्क संजया twice for सास्या. 13> म अच्छला अक्या निरालंग ६, म अणाय हुद्धा 14> म क्षिय सणाहा ६, उ नही ६, म om. तिष्य. 15> उ ही उ कि होइ, म अपवच्यो. 16> म नेय हुक्कान्याई ६, उ सासनं, म क्षेत्रक य धीरत चियः 17> उ दिक्किणणं, म नुषी . 18> म पणयसुरसिद्धंदरि, म अग्रायाहित, म जिनच्या. 19> म चिया नयाने, उ नणगणंति, म चणगणंति. 20> उम आती for आई, उ कोषाती म कोषाती, उ संमार 22> उ बल न दीणन, म बदीण तं 23> म विश्वाहरणण सिद्धि उ अच्छव्यर, म प्रणियाखाणे. 24> म रक्खी, उ सल्हर. 25> उ कम्म कि फल न दीणन मन्तर 26> उ लोजिस म चित्रपटे विविचित्रो 27> म कुमार, उ जिणे णाणं सम्मचसक्ती 28> उ तिस्थाण मेली, म नीती, म om नं सार 30> म गई नेयस्स, म बेवण।

| i  | बुद्धीपॅ देव-माया वंचण-वेळा खु भ्रम्भ-पडिवत्ती । अवर-विदेहे दंसण कामगईदस्स बुत्तंते ॥            | ł  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | उच्छाइ-सत्त-सारो सिन्दी विजाए भोग-संपत्ती । सम्मत-दाण-कुसलत्तर्ण च तह वहरगुत्तम्म ॥              | 1  |
| 3  | विम्बाणं संखानो बोहत्यं सो सर्यभुदेवस्स । मा कुण कुहुंब-कन्ने पानं एसा गईं तस्स ॥                | 3  |
|    | सुद्द-संबोधी-सुमिणं महारहे जम्मि ताईँ मिणियाई । भन्वाणं एस टिई धोवेण वि जेण बुज्यंति ॥           | •1 |
|    | भाराहणा य अति भाकोयण-र्णिदणा य वोसिरणा । पंच-णमोक्कारो विय मोक्खस्स य साहणो भणिको ॥              |    |
| 6  | केवल-जाणुप्पत्ती भणिया सेटीए खबग-जामाए । मोक्से परमं मोक्सं संपत्ता तत्थ सदवे वि ॥               | 6  |
|    | § ४२८) जं खल-पिसुणो बर्म्ड व मच्छरी रत्त-मूढ-बुग्गहिको । मणिहिह बमाणिवव्वं पि एत्य मणिमो सयं चेव |    |
|    | रागी पुत्य णिबद्धी किं कीरह राग-बंधणा एसा । पिंडवयणं तत्य हमं देजसु शह राग-विसस्स ॥              | •1 |
| 9  | रागं णिदंसिकण य पढमं बह तस्य होइ वेरगं। रागेण विणा साहसु वेरगं कस्स कि होड ॥                     | 9  |
|    | धम्मस्स फर्ड एवं अक्सेविजि-कारणं च सन्दं च। रागाओं विरागो वि हु पदमं रागो कत्रो तेण ॥            | •  |
|    | वसुदेव-अम्मिलाणं हिंडीसुं कीस णरिथ रागो ति । तस्य ण किंचि वि जंपसि मम्हं मज्ने ण तुह जेहो ॥      |    |
| 12 | रागेण तुमं जाओ पच्छा धम्मं करेसि वेरग्गी । रागो एत्य पसत्यो विराग-हेज भवे जन्हा ॥                | 12 |
|    | कीस पहण्णं राया दरवस्मी कुणह गुग्गुलाईयं । अज वि मिच्छादिही जुजाह सब्बं पि भणितं जे ॥            |    |
|    | किं सो राया णम्मं लच्छीएँ समं करेह देवीए । जलु होजा रजा-मिरी बरहह सिंगार-वयणाई ॥                 |    |
| 15 | पुरिसाइ-छक्खणेहिं कि कीरइ प्रथ धम्म-उहावे। णणु धम्मो कव्वाणं अक्खेवणि-कारणं जम्हा ॥              | 15 |
|    | हरि-खंद-रुद्द-कुसुमाउहेसु उवमाण णागरी-वण्णे । कालम्मि तम्मि कत्तो उवमाणं कि भसंतेष्टिं ॥         |    |
|    | भण्णप् समप् भणिया णव-जुबला चिक्क-कामपाला य । रुहा खंदा य पुणो अहबहुए विज्ञ-सिद्ध सि ॥            |    |
| 18 | संदाणं रुद्दाणं गोविंदाणं च जेण अंगेसु । णामाहँ सुणिकंति वि सासय-रूवेसु सम्वेसु ॥                | 18 |
|    | चोजं ण होइ एयं धम्मो कव्यस्म जेण उदमाणं । कीरह अणसंते वि हु अच्छउ ता लोय-सिढेसु ॥                |    |
|    | उहुं पिसुणाण इहं बोलीणो नवसरो ति णो भणियं । सन्द विष धम्म-कहा सम्मनुष्पायणी जेण ॥                |    |
| 21 | § ४२९) जो पढह भाव-जुत्तो बहवा जिसुगेह बहव वाएह । जह सो भन्वो वस्सं सम्मत्तं जावए तस्स ॥          | 21 |
|    | ळढं पि यिरं होहिह् होह वियङ्को कई य पत्तहो । तम्हा कुवलयमालं वाण्जासु हो पयत्तेण ॥               |    |
|    | जो जाणह देसीओ भासाओ सम्सणाई भाऊ य । वय-णय-गाहा-स्रेयं कुवस्यमासं पि सो पढउ ॥                     |    |
| 24 | प्याईँ जो ज-याणङ् सो वि हु वाएउ पोत्थयं घेतुं । एत्यं चिव भद्द जाहिइ कड्णो जिउजसज-गुलेण ॥        | 24 |
|    | जो सज्जनो वियहो एसा रामेइ तं महारुक्सं । जो पिसुण-दुब्वियद्गे रस-भावं तस्य नो देइ ॥              |    |
|    | जीऍ सह देववाए अक्लाणं साहियं हमं मध्यं । नीए बिय जिम्मविया एसा अम्हे मिसं एत्य ॥                 |    |
| 27 | दियहस्स पहर-मेत्ते गंथ-सर्य कुणह् भणसु को पुरिसो । हियय-गया हिरि-देवी जह में लिहंतस्स णो होइ ॥   | 47 |
|    | पडमासणस्मि पडमप्पभाए पडमेण हत्थ-पडमस्मि । हिवय-पडमस्मि सा मे हिरि-देवी होड संणिहिया ॥            |    |
|    | अड् किंचि र्स्हिंग-भिण्णं विभक्ति-भिण्णं च कारय-विद्वीणं । रहसेण मण् लिहियं को दोमो एत्य देवीए ॥ |    |
|    |                                                                                                  |    |

<sup>1)</sup> P देवनयार्वचण, P कामइंदस्स दुलंनो. 2) P विज्ञाण, J सम्मत्त 3) P वोहित्यं, P कुटुंव 4) P संवेहि 5) P ए for य after णिदणा, P य इसाइणं भणिओ. 6) P adds ताग before णामाए, P मोक्ल, J adds ते after तत्य 7) उ तुमाहियं. 9) P रागं निद्सिकण पढमं रातो अरं तस्म नेरगं, P किंद्र for किं, P होट्य 10) P adds वि after करं, P करं for सक्यं, J राओ कशो 12) उ करोसि, P एस for एत्य, J विरागहेन्: 13) उ P दृढधम्मी, J सुगालातीयं, P ! नगृ मिल्छादिष्ठीणं, J adds इय before जुज्जह. 14) उ उल्लीय, P नगृ भोजा रज्जिसी. 15) उ पुरिमाति, P बचाणं for कृत्यांगं 16) P स्दुसुमाउहेसु, P चण्णो ! 17) P मणगह, J adds ए before ममए, J -जवला विक्रामवालाणं ! 18) P कृदाणं 20) P सक्यं विया, J सम्मत्त्रायणी वम्हा !! 21) P पढम for पढह, P ला. जह, P मर्म for वम्मं 22) उ होहिति P जोहिद्द. 23) P कृत्यादं for भाज य. 24) उ ला. हु, P गोत्थयः, उ णाहिति, P नाइं हृह, उ कृष्णो हिड़ णिउणत्तमः 25) P नो होड़ for नो देह. 26) P वाए for जीए 27) उ कृण्य, उ जह मि लिहं, P जद संलिहियं तस्स, उ देह for होट 28) उ प्रमंसिआए for प्रक्रप्यशाए. 29) P विहस्ति.

उज्ज्ञय-एय-गमणिहा सरलुहावा व भूसण-बिहुणा । दुग्गय-बारू व्य मए दिण्या तुह सुराम-जेहेम ॥ णेहं देज इमीए खलियं **अएन वयण**यं पुखए । महवा कुळस्स सरिसं करे**ज** हो तुष्म जं सुयणा ॥ वंशिय-कला-कलावा धम्म-कहा जेय-विश्विय-पारिंदा । इह लोए होइ थिरा एसा उसमस्स किलि व्य ॥ 3 § ४३०) अस्य पुरुष-पसिदा दोण्णि पहा दोण्णि चेय देस ति । तत्यस्यि पहं गामेण उत्तरा बहु-जनाइण्णं ॥ सङ्-दिब-चारू-सोहा विवासिय-कमळाणमा विमळ-देहा । तत्यरिय जलहि-दहवा सरिया यह चंद्रभाय ति ॥ तीरिन्म तीय पथवा पन्वडया णाम स्वण-सोविक्षा । जत्य द्विएण भूत्ता प्रहर्ड सिरि-तोरराएण ॥ ß वस्स गुरू हरिडत्तो आयरिको कासि गुत्त-बैसाको । तीएँ पवरीएँ दिण्णो जेप णिवेसी वहिँ काछे ॥ तस्स वि सिस्सो पयडो महाकडे देवउत्त-णामो ति । .......सिवचंद-गणी बह महबरो ति ॥ सो जिण-वंदण-हेउं कह वि भमतो कमेण संपत्तो । सिरि-भिल्लमाळ-णवरन्मि संदिको कप्पहन्स्रो व्य ॥ 9 तस्त समासमण-गुणो जामेण य जनसङ्ख-गाण-जामो । सीसो महह-महत्त्वा जासि विकोए वि पयह-जसो ॥ तस्य व बहुया सीसा तव-वीरिव-वयध-कदि-संपण्णा । रम्मो गुजर-देसो जेहि कन्नो देवहरएहिं ॥ 12 णागो विंदो सम्मद दग्गो भाषरिय-भगिगसम्सो य । छटो वहेसरो छम्प्रहस्स वयण स्व ते भासि ॥ 12 बागासवर्य-जयरे जिणाक्रयं तेण जिम्सवियं रम्बं । तस्स मह-देसजे श्रिय श्रवि पसमइ जो बहुच्यो वि ॥ तस्स वि सीसो बण्गो तत्ताविको ति जाम पवड-गुजो । बासि तव-तेव-जिज्ञव-पाव-तमोहो विजवरो व्य ॥ जो वसम-सिलक-पबाह-वेग-हीरंत-गुण-सहस्साण । सीकंग-विजळ-साको क्रवसण-रुवसो व्य णिकंपो ॥ 15 15 सीसेण तस्स एसा हिरिदेवी-दिण्ण-इंसण-मणेण । रहया कुवलवमाला बिलसिय-दिक्षण्ण-इंबेण ॥ दिण्ण-जहिष्किय-फक्क व बहु-किती-कुसुम-रेहिराभोको । जायरिय-वीरभदो जयावरो कप्यस्कलो व्य ॥ सो सिद्धंतेण गुरू जुत्ती-सत्येहि जस्स हरिमहो । यह-सत्य-गंध-वित्यर-पत्थारिय-पयह-सम्बन्धो ॥ 18 18 कासि तिकम्माभिरको महादुचारिम्म स्वतिको पयडो । उजीयणो ति जामं तिबय परिसंजिरे तहया ॥ तस्स वि पुत्तो संपद्द णामेण घडेसरो ति पयड-गुणो । तस्सुजोयण-णामो नणभो बह विरह्नया तेण ॥ तुंगमकंषे जिण-भवन-मनहरं सावयाडलं विसमं । जावालिडरं मदावयं व बह मस्यि प्रहर्षेण ॥ 21 21 तंगं भवलं मणहारि-रयण-पसरंत-भयवदादोवं । इसम-जिणिदायवणं कराविवं वीरमहेण ॥ तस्य ठिएणं बह चोहसीए चेत्तस्य कण्ड-पक्किम । जिम्मविया बोहिकरी अध्याणं होड सब्बाणं ॥

<sup>1 &</sup>gt; P adds निरकंकारा य after गमणिला, P सरलउद्यावा, P om. मूसण विद्यूणा, P om. बाल ब्व, P तुद्द सवण-2) P करेज जं तुज्जा ही मुयणु. 3) P -कलावी धंगकवाणेय, P लोय, P om. होइ 4) Pom. two verses अहिथ पृष्क etc. to चंदमाय ति. s adds वहं after उत्तत. 6) म अहिथ for तीर्मिम तीय, म adds पूरीण after प्यटा, उ अस्थात्य दिए भुता, P तस्य for जत्य, P सिरितोरसाणेण ("साणेण can be read as "माणेण ). 7 > P हरियत्ती. J तीय णयरीय, P दिश्रो जिणनिवोसा तर्हि कालो. 8) P बहुकलाबुसलो सिकंतवियाणश्रो कई तक्को। आयरियदेवगुत्तो जज्ज वि विज्जरप किसी !! for the line तस वि सिस्सो etc to देवउत्तवासी ति. The line is defective . perhaps some syllables like [तरस वि सीसो सो] are missing at the beginning, 19 मयहरी. 9 > P सी एत्थ आवन्नो देसा for the line सो जिणबंदण हेर्ड etc. to संपत्तो 10) प्रमा , Pom. य, प्रजब्खयत Pजब्खयत्त, P सिस्सो for सीसो. 11) Pinter. बहुया & सीसा, P om. वयन, P लहुन्दरणस्थिणा. 12) P om. a verse णाजो विदो etc. to ते आसि, J वहेंसरो, J स्स for ब्व 13 > J -फरो for जबरे, P नयरे बढेसरो आसि जो स्त्रनासमगो । J जिणागयं, J अब भरवी for अहन्तो. 14 > P य आयारघरो for बि सीसो अच्छो, अ अन्तो for अच्छो, P सार for प्रबह, अ जिज्जिय-प्रविगयमोहो, अ om. दिणवरो व्य ॥ etc. ६० हीरंतगुणसहरसाण । 15) P लगणावंभी ब्य. 16) P कुपयमाला बिलिसिर. 17) J अत्यावरी P अवाबरी. 18) P सी सिद्धंतगुरू पमाणनाय जस्स, P भट्ट for बहु, P inter. गंब के सत्थ, उ पत्थरिय. 19 > P स्वा खित्तवाणं वंसे जाओ बढेसरी नाम for the three lines आसि विकम्मा-बिरमो etc. to ति प्यडगुणो ।, 1 भारी 20) । वहेंसरो. 21) । सारयाकलं, 1 बिडरं for विसमं, P om. जावालिडरं, P inter. अह मस्थि के पुरुद्देय. 22 > P ध्यवद्वाहोवं, J 'बहाहोवं, P उसह-, J जिणिदायतणं, P कारवियं. 23 > P तमि for तत्व, उ P द्विएणं, P किन्ह-, P बोर्करी.

| ा पर-सब-सिउबी-संगो पणकृषण-रोहिषी-कछा-षेदो । लिरि-वच्छराय-जासो रण-कृष्यी परिचयो जहवा ॥ को किर बच्च तीरं जिण-वयण-महोयहिस्स हुत्तारं । योग-महणा लि बदा एसा हिरिदेवि-वयणेज ॥ जिण-वयणाजो कण जहियं व विरुद्धं व जं वर्षं । ते समसु संटवेज्ञसु मिच्छा जह युक्कं तस्स ॥ चंदकुळावयवेणं आयरिउज्ञोयणेज रहया मे । सिव-संति-बोहि-मोक्साण साहिवा होड मिव्याण ॥ एयं कहं करेउं जं पुण्णं पावियं मए विउकं । साहु-किरियासु चित्तं भवे भवे होउ मे तेज ॥ सग-काले वोलीणे वरिसाण सएिँ सत्ताईँ गपुर्हि । एग-दिणेज्यणिहें रहया अवरण्ड-वेळाए ॥ ज कह्त्त्वणाहिमाणो ण कव्य-बुदीएँ विरह्या एसा । धरमकह नि णिवद्धा मा दोसे काहिह हमीए ॥ ु ४३१) अरहंते जमिकणं सिद्धं आयरिय-सन्व-साहू य । पवयण-मंगळ-सारं बोच्छामि जहं सनासेण ॥ वदमं णमह जिणाणं औहि-जिणाणं च णमह सम्वाणं । परमोहि-जिणे पणमह स्वणंत-ओही जिणे णमह ॥ वंदे सन्वोहि-जिणे पणमह सावेण केवलि-जिणे य । णमह य भवत्य-केविल-जिण-जाहे सिविह-जोएण ॥ णमह य उजुमहेण विउलमहेणं च अमह सत्ताण । पणमह य सुय-धराणं जमह य संभिण्जसोयाणं ॥ वंदे चोहस-पुन्वी तह दस-पुन्वी य वायए वंदे । एयारसंग-पुत्तत्व-धारए णमह आयरिए ॥ चारण-समणे पणमह तह जंधा-चारणे य पणमामि । वंदे विज्ञासिद्धे आगास-गमे य जिणकपो ॥ धामोसिहणो वंदे खेळोसिहे-जळोसिहिणो णमह । सन्वोसिहणो वंदे पणमह आसिविसे तह य ॥ पणमह विद्वी-विसिजो वयण-विसे जमह तेय-लेसिछे । वंदामि सीय-लेसे विप्योसिहणो य पणमामि ॥ खीरासिकणो णमिमो महुस्सवाणं च वंदिमो चल्चे। अभयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वंदे ॥ पणमामि विउन्वीणं जलही-गमणाण भूमि-सज्ञीणं । पणमामि अजुय-रूप महळ-रूवे य पणमामि ॥ मण-वेरीजो य पणमह गिरिराय-पडिछ्लेर य पणमामि । विद्मादिस्से णसेमो णमह य सम्बद्धि-मंपण्णे॥ | · ce |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| को किर बच्च तीर जिण-वयण-महोयहिस्स हुनारं। योग-महणा वि बद्धा एसा हिरिदेवि-वयणेण ॥  जिण-वयणाओं उर्ण जिहियं व विरुद्धयं व जं वदं। ते समसु संदवेजासु मिण्डा जह तुम्कं तस्स ॥  चंदकुळावयवेणं आयतियजोयणेण रहया में । सिव-संति-बोहि-मोगवाण साहिया होड भवियाण ॥  एयं कहं करेउं जं पुण्णं पावियं मण् विडळं। साहु-किरियासु चित्तं भवे भवे होउ में तेण ॥  स्ता-काले वोलीणे विराम सप्तिं सत्तिं गर्धाहं । एग-दिणेणूणेहिं रहया अवरण्ड-वेळाण् ॥  कहत्त्रणाहिमाणो ण कथ्व-बुद्धीप् विरह्मा एसा । धरमकह नि णिवदा मा दोसे काहिह हमीए ॥  डु ४३१) अरहंते णमिकणं सिद्धे आयरिय-सम्बन्धा ए । पवयण-मंगळ-सारं वोच्छामि आहं समासेण ॥  पदमं णमह जिणाणं औहि-जिणाणं च णमह सम्बाणं । परमोहि-जिणे पणमह अणंत-ओही जिणे णमह ॥  वंदे सम्बोहि-जिणे पणमह मावेण केवलि-जिणे य । णमह य भवत्य-केवलि-जिण-णाहे तिविह-जोएण ॥  णमह य उजुमईण विउलमईणे च गमह भत्तीए । यण्णा-समणे पणमह णमह य तह बीय-बुद्धीणं ॥  पणमह य कोट्ट-बुद्धी पयाणुसारीण णमह सम्बाण । पणमह य सुय-धराणं णमह य संभिण्णसोयाणं ॥  वंदे चोहस-पुच्ची तह दस-पुच्ची य वायए वंदे । एपारसंग-सुत्तत्य-धारए णमह आयरिए ॥  चारण-समणे पणमह तह जवा-चारणे य पणमामि । वंदे विज्ञासिद्धे आगास-गमे य जिणकच्ये ॥  थानिसहिणो वंदे खेलोसिह-जल्लोसिहणो णमह । सम्बोस्ति सीय-लेसे विध्योसिहणो य पणमामि ॥  खीरासिविणो णिमिमो महुस्सवाणं च वंदिमो चळणे । अमयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वंदे ॥  पणमामि विउच्वीणं जलही-गमणाण भूमि-सज्ञीणं । पणमामि अणुय-रूए, महल्ल-रूवे य पणमामि ॥                                                                                                                                                             | 1    |
| त्रिण-विपानि क्रण निहस व विरुद्ध व के बर्स । ते समसु संदेवेजसु मिच्छा नह तुक्कं तस्स ॥ चंदकुलावयवेणं आयरिउजोयणेण रह्या मे । सिव-संति-बोहि-मोक्साण साहिवा हो क्र मिच्याण ॥ एयं कहं करें जें पुण्णं पावियं मए विडलं । साहु-किरिवासु चित्तं भने भने हो उ मे तेण ॥ सना-काले वोलीणे विरसाण सएहिँ सत्ताहँ गएहिं । एग-दिणेणुणेहिं रह्या मनरण्ड-वेलाए ॥ ण कहत्त्रणाहिमाणो ण कथ्व-बुद्धीएँ विरह्या एसा । ध्रम्मकह नि णिबद्धा मा दोसे काहिह हमीए ॥ ुँ ४३१ ) अरहंते णमिकणं सिद्धे आयरिय-सम्ब-साहू य । पवयण-मैगल-सारं वोच्छामि वर्त समासेण ॥ पदमं णमह जिणाणं ओहि-जिणाणं च णमह सम्बाणं । परमोहि-जिणे पणमह अणंत-ओही जिणे णमह ॥ वंदे सम्बोहि-जिणे पणमह मावेण केवलि-जिणे य । णमह य मतत्य-केवलि-जिण-णाहे तिविह-जोएण ॥ णमह य जजुमईण विजलमईणं च बमह भतीए । पण्णा-समणे पणमह य तह बीय-बुद्धीणं ॥ पणमह य कोट्ठ-बुद्धी पयाणुसारीण णमह सम्बाण । पणमह य सुय-धराणं णमह य संभिण्णसोयाणं ॥ वंदे चोहस-पुन्दी तह दस-पुन्दी य वायए वंदे । एयारसंग-सुत्तत्य-धारए णमह आयरिए ॥ चारण-समणे पणमह तह जंधा-चारणे य पणमामि । वंदे विजाति आगास-गमे य जिणकच्ये ॥ धामोसहिणो वंदे खेलोसिह-जलोसिहणो णमह । सन्वोसिहणो वंदे पणमह आसीबिसे तह य ॥ पणमह विट्ठी-विसिणो वयण-विसे णमह तेय-लेसिल्छे । वंदामि सीय-लेसे विष्पोसिहणो य पणमामि ॥ सीरासिवणो णमिमो महुस्सवाणं च वंदिमो चलणे । अमयस्सवाण पणमह अक्कीण-महाणसे वंदे ॥ पणमामि विजल्वीणं जलही-गमणाण भूमि-सजीणं । पणमामि अणुय-रूप महल्ल-रूप य पणमामि ॥                                                                                                                                                                                   | 1    |
| चंदकुलावयवेणं आयिरजायणेण रह्या में । सिव-संति-बोहि-मोधलाण साहिया होड मिल्याण ॥ एयं कहं करेउं जं पुण्णं पावियं मए विडलं । साहु-किरियासु चितं भवे भवे होड मे तेण ॥ स्ता-काले वोलीणे विरसाण सएहिँ सत्ति ग्रंहीं । एग-दिणेणूगेहिं रह्या अवरण्ड-बेलाए ॥ ण कह्त्तणाहिमाणो ण कथ्य-बुदीएं विरह्या एसा । धम्मकह नि णिषदा मा दोसे काहिह हमीए ॥ ु ४३१) अरहंते णमिकणं सिद्धे आयरिय-सम्ब-साहू य । पवयण-मंगल-सारं बोच्लामि बाहं समासेण ॥ पदमं णमह जिणाणं औहि-जिणाणं च णमह सम्बाणं । परमोहि-जिणे पणमह अणंत-ओही जिणे णमह ॥ वंदे सम्बोहि-जिणे पणमह मावेण केवलि-जिणे य । णमह य भवत्य-केवलि-जिण-णाहे तिविह-जोएण ॥ णमह य उजुमईण विउलमईणं च अमह भतीए । पण्णा-समणे पणमह णमह य तह बीय-बुदीणं ॥ पणमह य कोट्ट-बुदी पयाणुसारीण णमह सम्बाण । पणमह य सुय-धराणं णमह य संभिण्णसोयाणं ॥ वंदे चोहस-पुन्वी तह दस-पुन्वी य वायए वंदे । एयारसंग-सुत्तत्व-धारए णमह आयरिए ॥ चारण-समणे पणमह तह जंधा-चारणे य पणमामि । वंदे विज्ञातिहे आगास-गमे य जिणकन्ते ॥ पणमह विट्टी-विसिणो वयण-विसे णमह तेय-लेसिले । वंदामि सीय-लेसे विष्योसिलेणो य पणमामि ॥ खीरासविणो णमिमो महुस्सवाणं च वंदिमो चलणे । अमयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वंदे ॥ पणमामि विडन्वीणं जलही-गमणाण मूमि-सज्ञीणं। पणमामि अणुय-रूप महल्व-रूवे य पणमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    |
| प्यं कर्द करें जे पुण्णं पावियं मए विडलं । साहु-किरियासु चित्तं अवे अवे होउ मे तेण ॥  स्ता-काले वोलीणे वरिसाण सएहिँ सत्ति गएहिं । एग-दिणेणूणेहिं रह्या अवरण्ड-वेलाए ॥  ण कह्ताणाहिमाणो ण कथ्व-बुद्धीएं विरह्या एसा । धम्मकह नि णिवहा मा दोसे काहिद हमीए ॥  § ४३१) अरहंते णमिऊणं सिद्धे आयरिय-सब्ब-साहू य । पवयण-मंगल-सारं वोच्छामि कहं समासेण ॥  पदमं णमह जिणाणं ओहि-जिणाणं च णमह सब्वाणं । परमोहि-जिणे पणमह अर्णत-ओही जिणे णमह ॥  वंदे सब्बोहि-जिणे पणमह मावेण केवलि-जिणे य । णमह य भवत्य-केवलि-जिण-णाहे सिविह-जोएण ॥  णमह य जजुमहंण विउल्महंणं च गमह भत्तीए । पण्णा-समणे पणमह णमह य तह बीय-बुद्धीणं ॥  पणमह य कोट्ट-बुद्धी पयाणुसारीण णमह सब्वाण । पणमह य सुय-धराणं णमह य संभिण्णसोयाणं ॥  वंदे चोहस-पुच्ची तह दस-पुच्ची य वायए वंदे । एयारसंग-सुत्तत्य-धारए णमह आयरिए ॥  चारण-समणे पणमह तह जंधा-चारणे य पणमानि । वंदे विज्ञासिहे आगास-गमे य जिणकच्ये ॥  अममोसिहणो वंदे खेलोसिह-जल्लोसिहणो णमह । सब्बोसिहणो वंदे पणमह आसीविसे तह य ॥  पणमह विट्टी-विसिणो वयण-विसे णमह तेय-लेसिहे । वंदामि सीय-लेसे विष्योसिहणो य पणमामि ॥  खीरासिवणो णमिमो महुस्सवाणं च वंदिमो चलणे । अमयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वंदे ॥  पणमामि विउन्वीणं जलही-गमणाण भूमि-सज्ञीणं । पणमामि अणुय-रूप महल्ल-रूवे य पणमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| <ul> <li>स्ता-काले वोलीण विरसाथ सएहिँ सत्ति गएहिं। एग-दिणेण्णेहिं रह्या अवरण्ह-वेळाए ॥</li> <li>ण कहत्त्वणाहिमाणो ण कथ्व-बुद्धीएँ विरह्या एसा । धम्मकह नि णिवदा मा दोसे काहिह हमीए ॥</li> <li>प्रश्न ) अरहंते णमिळणं सिद्धं आयरिय-सम्ब-साहू य । प्रवयण-मंगळ-सारं वोच्छामि अर्म समासेण ॥</li> <li>प्रयमं णमह जिणाणं ओहि-जिणाणं च णमह सम्बाणं । परमोहि-जिणे पणमह अणंत-ओही जिणे णमह ॥</li> <li>वंदे सम्बोहि-जिणे पणमह मावेण केविल-जिणे य । जमह य भवत्य-केविल-जिण-जाहे तिविह-जोएण ॥</li> <li>णमह य उजुमरूंण विउल्पमरूंणं च अमह मत्तीए । पण्यास्य पणमह णमह य तह बीय-बुद्धीणं ॥</li> <li>पणमह य कोट्ट-बुद्धी पयाणुसारीण णमह सम्बाण । पणमह य सुय-धराणं णमह य संभिण्यसोयाणं ॥</li> <li>वंदे चोहस-पुन्वी तह दस-पुन्वी य वायए वंदे । एवारसंग-सुत्तत्य-धारए णमह आयरिए ॥</li> <li>चारण-समणे पणमह तह जंधा-चारणे य पणमाति । वंदे विज्ञासिहे आगास-गमे य जिणकच्ये ॥</li> <li>आमोसिहणो वंदे खेळोसिह-जळोसिहणो णमह । सम्बोसिहणो वंदे पणमह आसीविसे तह य ॥</li> <li>पणमह विद्वी-विसिणो वयण-विसे णमह तेय-लेसिळे । वंदामि सीय-लेसे विष्योसिहणो य पणमामि ॥</li> <li>चीरासिवणो णमिमो महुस्सवाणं च वंदिमो चळणे । अमयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वंदे ॥</li> <li>पणमामि विउल्वीणं जळही-गमणाण भूमि-सज्ञीणं । पणमामि अणुय-रूए महळ-रूवे य पणमामि ॥</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ण कह्त्तणाहिमाणो ण कस्व-बुद्धीएँ विरह्या एसा । धम्मकह नि णिबद्धा मा दोसे काहिह ह्मीए ॥  § ४३१) अरहंते णिमकणं सिद्धे आयरिय-सम्ब-साहू य । पवयण-मंगळ-सारं वोच्छामि बहं समासेण ॥  पदमं णमह जिणाणं भोहि-जिणाणं च णमह सम्बाणं । परमोहि-जिणे पणमह अणंत-बोही जिणे णमह ॥  वंदे सम्बोहि-जिणे पणमह मावेण केवळि-जिणे य । जमह य भवत्य-केवळि-जिण-णाहे तिबिह-जोएण ॥  णमह य उजुमईंण विउल्माईंणं च गमह भत्तीए । पण्णा-समणे पणमह णमह य तह बीय-बुद्धीणं ॥  पणमह य कोट्ट-बुद्धी पयाणुसारीण णमह सम्बाण । पणमह य सुय-धराणं णमह य संभिण्णसोयाणं ॥  वंदे चोहस-पुन्वी तह दस-पुन्वी य वायए वंदे । एयारसंग-सुन्तत्य-धारए णमह आयरिए ॥  चारण-समणे पणमह तह जंधा-चारणे य पणमामि । वंदे विज्ञासिक्के आगास-गमे य जिणकप्ते ॥  शमोसिहणो वंदे खेळोसिह-जळोसिहणो णमह । सम्बोसिहणो वंदे पणमह आसिबिसे तह य ॥  पणमह विट्टी-विसिणो वयण-विसे णमह तेय-छेसिक्के । वंदामि सीय-छेसे विष्योसिहणो य पणमामि ॥  खीरासविणो णमिमो महुस्सवाणं च वंदिमो चलणे । अमयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वंदे ॥  पणमामि विउन्वीणं जळही-गमणाण भूमि-सज्ञीणं । पणमामि अणुय-रूप महस्व-रूवे य पणमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6    |
| § ४३१) अरहंते णमिकणं सिद्धे आयरिय-सम्ब-साहू य । पवयण-मंगळ-सारं बोच्छामि आहं समासेण ॥  पदमं णमह जिणाणं ओहि-जिणाणं च णमह सम्बाणं । परमोहि-जिणे पणमह अणंत-ओही जिणे णमह ॥  वंदे सम्बोहि-जिणे पणमह मावेण केवलि-जिणे य । णमह य भवत्य-केवलि-जिण-णाहे तिबिह-जोएण ॥  णमह य उजुमईंण विउल्मईंणं च गमह भत्तीए । पण्णा-समणे पणमह णमह य तह बीय-बुद्धीणं ॥  पणमह य कोट्ट-बुद्धी पयाणुसारीण णमह सम्बाण । पणमह य सुय-धराणं णमह य संभिण्णसोयाणं ॥  वंदे चोहस-पुन्वी तह दस-पुन्वी य वायए वंदे । एवारसंग-सुन्तत्य-धारए णमह आयरिए ॥  चारण-समणे पणमह तह जंधा-चारणे य पणमामि । वंदे विज्ञासिद्धे आगास-गमे य जिणकच्ये ॥  आमोसिहणो वंदे खेलोसिह-जल्लोसिहणो णमह । सम्बोसिहणो वंदे पणमह आसीिबसे तह य ॥  पणमह विट्टी-विसिणो वयण-विसे णमह तेय-लेसिल्ले । वंदामि सीय-लेसे विष्योसिहणो य पणमामि ॥  खीरासिबणो णमिमो महुस्सवाणं च वंदिमो चलणे । अमयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वंदे ॥  पणमामि विउन्वीणं जलही-गमणाण भूमि-सज्ञीणं । पणमामि अणुय-रूप महल्ल-रूवे य पणमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U    |
| पदमं जमह जिजाजं भोहि-जिजाजं च जमह सन्दाणं । परमोहि-जिजे पजमह सजंत-नोही जिजे जमह ॥ वंदे सन्दोहि-जिजे पजमह मादेज केवलि-जिजे य । जमह य मदत्य-केवलि-जिज-जाहे तिबिह-जोएज ॥ जमह य उजुमईंज बिउलमईंजं च गमह भत्तीए । पज्जा-समजे पजमह जमह य तह बीय-बुद्धीणं ॥ पजमह य कोट्ट-बुद्धी पयाणुसारीज जमह सन्दाज । पजमह य सुय-धराजं जमह य संभिज्जसोयाजं ॥ वंदे चोहस-पुन्दी तह दस-पुन्दी य वायए वंदे । एयारसंग-सुन्तत्य-धारए जमह आयरिए ॥ चारज-समजे पजमह तह जंधा-चारजे य पजमामि । वंदे विज्ञासिद्धे आगास-गमे य जिजकप्ते ॥ अमोसिहणो वंदे खेळोसिह-जल्लोसिहणो जमह । सन्दोसिहणो वंदे पजमह आसीबिसे तह य ॥ पजमह दिट्टी-विसिणो वयण-विसे जमह तेय-लेसिल्ले । वंदामि सीय-लेसे विष्योसिहणो य पजमामि ॥ खीरासविजो जमिमो महुस्सवाजं च वंदिमो चलजे । अमयस्सवाज पजमह अक्खीज-महाजसे वंदे ॥ पजमामि विउन्दीर्ज जलही-गमजाज मूमि-सज्ञीजं । पजमामि अजुय-रूप महस्ल-रूवे य पजमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| वंदे सन्बोहि-जिणे पणमह मावेण केवलि-जिणे य। जमह य भवत्य-केवलि-जिज-जाहे तिबिह-जोएण ॥  णमह य उजुमईंण विउल्मईंणे च गमह भत्तीए । पण्णा-समणे पणमह जमह य तह बीय-बुद्धीणं ॥  पणमह य कोट्ट-बुद्धी पयाणुसारीण जमह सन्वाण । पणमह य सुय-धराणं जमह य संभिण्जसोयाणं ॥  वंदे चोइस-पुन्वी तह दस-पुन्वी य वायए वंदे । एवारसंग-सुन्तत्य-धारए जमह आयरिए ॥  चारण-समणे पणमह तह जंधा-चारणे य पणमामि । वंदे विज्ञासिहे आगास-गमे य जिजकच्ये ॥  आमोसिहणो वंदे खेलोसिह-जल्लोसिहणो जमह । सन्वोसिहणो वंदे पणमह आसीबिसे तह य ॥  पजमह विट्टी-विसिणो वयण-विसे जमह तेय-लेसिल्ले । वंदामि सीय-लेसे विष्योसिहणो य पणमामि ॥  खीरासिबणो णमिमो महुस्सवाणं च वंदिमो चलणे । अमयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वंदे ॥  पणमामि विउन्वीणं जलही-गमणाण मूमि-सज्ञीणं । पणमामि अणुय-रूप महल्ल-रूवे य पणमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9    |
| णमह य उजुमईण बिउल्मईणं च गमह भत्तीए। यण्णा-सम्गो पणमह य तह बीय-बुद्धीणं॥  पणमह य कोट्ट-बुद्धी पयाणुसारीण णमह सन्वाण। पणमह य सुय-घराणं णमह य संभिण्णसायाणं॥  वंदे चोहस-पुन्वी तह दस-पुन्वी य वायए वंदे। एयारसंग-सुन्तत्य-घारए णमह भायिए॥  चारण-समणे पणमह तह जंधा-चारणे य पणमामि। वंदे विज्ञासिद्धे भागास-गमे य जिणकच्ये॥  शामोसिहणो वंदे खेलोसिह-जल्लोसिहणो णमह। सन्वोसिहणो वंदे पणमह भासीबिसे तह य॥  पणमह विद्वी-विसिणो वयण-विसे णमह तेय-लेसिल्ले। वंदामि सीय-लेसे विष्योसिहणो य पणमामि॥  खीरासविणो णमिमो महुस्सवाणं च वंदिमो चल्णे। भमयस्सवाण पणमह भक्खीण-महाणसे वंदे॥  पणमामि विउन्वीणं जलही-गमणाण भूमि-सज्ञीणं। पणमामि अणुय-रूप महस्र-रूवे य पणमामि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    |
| 12 पणमह य कोट्ट-बुद्धी पयाणुसारीण णमह सन्वाण । पणमह य सुय-धराणं णमह य संभिण्णसोयाणं ॥ वंदे चोइस-पुन्वी तह दस-पुन्वी य वायए वंदे । एयारसंग-सुन्तत्य-धारए णमह आयरिए ॥ चारण-समणे पणमह तह जंधा-चारणे य पणमामि । वंदे विज्ञासिहे आगास-गमे य जिणकच्ये ॥  15 आमोसिहणो वंदे खेळोसिहे-ज्ञळोसिहणो णमह । सन्वोसिहणो वंदे पणमह आसीबिसे तह य ॥  पणमह दिट्टी-विसिणो वयण-विसे णमह तेय-छेसिछे । वंदामि सीय-छेसे विच्योसिहणो य पणमामि ॥  खीरासिबणो णमिमो महुस्सवाणं च वंदिमो चळणे । अमयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वंदे ॥  पणमामि विडन्वीणं जळही-गमणाण मूमि-सज्ञीणं । पणमामि अणुय-रूप महछ-रूवे य पणमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| वंदे चोइस-पुन्ती तह दस-पुन्ती य वायए वंदे । एवारसंग-सुत्तत्व-धारए णमह भावरिए ॥<br>चारण-समणे पणमह तह जंधा-चारणे य पणमाति । वंदे विज्ञासिहे भागास-गमे य जिणकच्ये ॥<br>आमोसिहणो वंदे खेळोसिह-ज्लोसिहणो णमह । सन्वोसिहणो वंदे पणमह भासीिबसे तह य ॥<br>पणमह दिट्टी-विसिणो वयण-विसे णमह तेय-लेसिल्ले । वंदामि सीय-लेसे विष्योसिहणो य पणमामि ॥<br>चीरासिवणो णमिमो महुस्सवाणं च वंदिमो च्लणे । भमयस्सवाण पणमह भक्खीण-महाणसे वंदे ॥<br>पणमामि विउन्वीणं जलही-गमणाण मूमि-सज्ञीणं । पणमामि अणुय-रूप महल्ल-रूवे य पणमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15   |
| चारण-समणे पणमह तह जंधा-चारणे य पणमामि । वंदे विज्ञासिहे भागास-गमे य जिणकप्पे ॥  भागोसिहणो वंदे खेळोसिहे-जल्लोसिहणो णमह । सन्वोसिहणो वंदे पणमह भासीबिसे तह य ॥  पणमह दिट्टी-विसिणो वयण-विसे णमह तेय-लेसिल्ले । वंदामि सीय-लेसे विष्पोसिहणो य पणमामि ॥  खीरासिवणो णमिमो महुस्सवाणं च वंदिमो चलणे । अमयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वंदे ॥  पणमामि विउन्वीणं जलही-गमणाण भूमि-सज्जीणं । पणमामि अणुय-रूप महल्ल-रूवे य पणमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| पणमह दिही-विसिणो वयण-विसे णमह तेय-छेसिछे। वंदामि सीय-छेसे विष्पोसिष्ठणो य पणमामि ॥<br>खीरासविणो णमिमो महुस्सवाणं च वंदिमो चलणे। अमयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वंदे ॥<br>पणमामि विउन्वीणं जलही-गमणाण मूमि-सज्जीणं। पणमामि अणुय-रूप, महस्र-रूवे य पणमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| खीरासविजो णिममो महुस्सवाणं च वंदिमो चलणे। अमयस्सवाण पणमह अक्खीण-महाणसे वंदे॥<br>पणमामि विउन्वीणं जलही-गमणाण भूमि-सज्जीणं। पणमामि अणुय-रूप् महस्र-रूवे य पणमामि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15   |
| 18 पणमामि विउन्वीर्ण जलही-गमणाण भूमि-सज्जीणं। पणमामि अणुय-रूप महस्र-रुवे य पणमामि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 18 पणमामि विउन्वीर्ण जलही-गमणाण भूमि-सज्जीणं। पणमामि अणुय-रूप महस्र-रुवे य पणमामि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18   |
| मध-दार्गमा व नेयमहे प्रार्श्य-पाडाच्छर व पेयसासि । हिस्सादिस्य याममा नमहे न सन्दार्श-परेया ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| पणमह पडिमावण्णे तवो-विहाणेसु चेय सब्बेसु । पणमामि गणहराणं जिण-जणणीणं च पणमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 21 केवल-णाणं पणमामि देसणं तह य सन्व-णाणाहं । चारित्तं पंच-बिहं तेसु य जे माहुणो मन्वे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21   |
| वर्क छत्तं स्यणं झन्नो य चसराहँ दुंदुहीन्रो य । सीहासण-कंकेक्की पणमद वाणी जिर्णिवस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

1) Point four verses प्रस्टिविडिटी etc. to होड भविषाण ॥, उ रोहणी for रोहिणी 3) John व before में 4) उ आयरियउक्को अणेण, उ साहिष्णण होड 5) P कड for करेडं, P विमन्न for विडलं, P किरिया निज 6) P एसिणेण्णेहिं एस ममत्त्वावर्ण्डिमि ॥. 7) Point the verses ज कहत्ताहिमाणो etc. to कहिह इमीए ॥. For the Scotiou § 431 consisting of verses beginning with अन्देत अमिकण etc. to होइ ने तं न ॥ of J, the Ms. P has the following verses which are reproduced with very minor corrections, some of its orthographical traits like the initial of etc. being retained:

बुन्झंति जत्य जीवा भिन्झंति वि के वि कम्म-मल-मुक्का । जं न तिमं जिणिहैं ते तिर्वं तम्म भावेण ॥
पणमामि उसह-नाहं सेसे वि जेणेज उत्तर (जिण य उत्तरे) निममो । जणिन नणः, य ताणं गणहर-देने य पणमामि ॥
केवल-नाणं पणमामि उसण तह य सन्य-नाणाह । चारिसं पंत्र-विदं आवेण नमामि संपक्ष ॥
पणमामि धम्म-चक्कं जिणाण इसत्तियं रयण-चित्तं । धम्मःझयं ति वंदे चेदय-कवल पहा जालं॥
पउमासणं न वंदे चामर-जुक्हं च चंद-किरणामं । सुमरामि दुंदुभि-रवं जिणम्म वाणि च वंदािम ॥
बंदािम सन्व-सिद्धं पंचाणुत्तर-निवासिणो जे य । कोयंतिए य देने वंदे मन्त्रे सुर्गिदे य॥
बाहारय देव(इ)हरे वंदह परिक्वार संदिए मुणिणो । उवसामग-सेणित्ये वंदह नह खवग-सेदित्ये ॥
बंदे चउदस-पुन्नी कणे तह रायगे (वायगे) य पणमामि । एगारसिम्म आयार-धाग्य एज-समिप य ॥
अक्बीण-महाणसिए वंदे तह सीय नेय-केतिहं । चारण-समणे वंदे तह जंबा-चारणे निममे ॥
अस्तीविसे य वदे जहोसिह-खेल-ओसिह-परे य । आमामही व विभोमही य म-बोसिह वंदे ॥
बंदािम वीय-बुद्धि वंदे विउलं च कोह-बुद्धि च । मन्वायरिण पणभो अब्बाय-सन्व-साह् य ॥
ओहिणणाणी पणभो मणपज्जव-नाणिणो य जे समणे । पणमामि अणंतिहं सन्वेहैं वंदिमो अहय ॥
बल-केसवाण जुग्गे (जुवले) मुमरामि इ चक्कविष्टणो स [न्ते]। अण्णे वि बंदणिज्ञे पवयण-मारिरे) [पणि] वयामि
विज-कम्मण-भूमीओ वंदे निन्वाण-नाण-मेरु च । सम्मेय-मेल-सिहरे सिद्धाययणे पणिवयामि ॥
एयं जो पदह नरो गोसग्ये अयल-अत्ति-संजुत्तो । सन्वं मिन्झह कर्जं ताव्यहं तरस विउलं ए ॥ ७ ॥

- वंदासि सब्ब-सिद्धे पंचाणुत्तर-जिवासिको जे य । कोवंतिए य देवे वंदह सक्वे सुर्दिदे य ॥ बाह्यस्य-देह-धरे उद्यसामग-सेटि-संटिए वंदे । सम्माइट्टिप्पसुई सक्वे गुणटाकप् वंदे ॥
- 3 संती कुंधू य धरो एवाणं श्वासि जब महाणिहिमो । चोर्स-रयणाई पुणो छण्णउई गाम-कोडीमो ॥ बक्ष-केसवाण व्यवे पजमह धण्णे य भव्य-डाणेसु । सन्वे वि वंदणिको पवयण-सारे पणिवयामि ॥ श्रो मे भवया-वया सुमणे सोमणस होतु महु-महुरा । किलिकिलिय-घडी-चड्डा हिलिहिलि-देवीमो सन्वाभो ॥
- इय प्रयम्भारत सारं मंगळमेयं च पूह्यं पृत्य । पृयं जो पढड् णरो सम्माहिद्वी य गोसमो ॥
   तिह्यसं तस्स भवे कह्नाण-परंपरा सुविहियस्स । जं जं सुद्दं प्रस्थं मंग्रहं होह् तं तं च ॥
   ५३२) इय पृत्त गणिजंती तेरस-करूणाईँ जह सहस्साइ । जण्णो वि को वि गणेंही सो णाही णिष्क्रिया संस्ता ॥
   इय पृत्त समच विव हिरिदेवीप वरणसाप्ण । कहणो होड प्रसण्णा इविक्रय-फळवा य संवस्त ॥

॥ इति कुवलयमाला नाम संकीर्ण-कथा परिसमासा ॥ ॥ मङ्गलं महाश्रीः ॥

<sup>3)</sup> महाणिवही, म छण्णदर. 8) महाणिवही. 9) म om. two verses एय एस गणिकोती etc. P ए for एस. The colophon of P stands thus: समाप्तेयं कुनल्यमाला नाम कथा ॥ छ॥ ग्रंथ संस्था सहस्र ॥ २००००। कृति अभितापटनायमुनेदांकिण्यलांछनस्य उचीतनसूरे ॥ छ॥ ॥ छ॥. The Ms. म adds something more after महाजी:, ॥ छ॥ संवर् ११३९ फास्मु बिदे १ रवि दिने लिखितमिवं प्रसक्तिति ॥

## LIST OF THE PUBLICATIONS OF

## THE SINGHI JAIN SERIES

- 1. Prabandhacintāmaņi of Merutungācārya (A. D. 1306): Part I, Text in Sanskrit with Variants, Appendix and Indices of Stanzas. This is an important collection of storics, legends and anecdotes connected with kings like Vikramārka, Bhoja, Kumārapāla etc. and author-poets like Siddhasena, Māgha, Dhanapāla etc. Critically edited with various research accessories by Āchārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 12+136. Price Rupees 6,50.
- 2. Purātana-Prabandha-Samgraha: This is a noteworthy collection of many old Prabandhas similar and analogous to the matter in the Prabandhacintāmaņi. Authentically edited with Indices of Verses and Proper Names, a short Introduction in Hindi describing the Mss. and materials used in preparing this part and with plates by Achārya Jisa Vijava Muni. Demy quarto pp. 15+32+156+8. Price Rupees 8.50.
- 3. Prabandhacintāmaņi (Complete Hindi Translation): A complete and correct Ifindi translation is given in this volume, so as to enable the purely Hindi-knowing public to grasp fully the contents of the original. The translator is Pandit Hajari-prasād Dwivedi, Ācarya, Hindi Dept. Visvabhāratī, Santi-niketan. Along with the translation has been given an exhaustive Introduction in Hindi by the General Editor, Āchārya Jina Vijava Muni, which contains useful mat rial for the proper understanding of the text. Demy quarto pp. 12+12+156. Price Rupees 6.00.
- 4. Dharmābhyudaya-Mahākāvya of Udayaprabha: This is a stylistic kavya in Sanskrit celebrating the religious activities of Vastupāla, the great minister of the Gūrjara King Viradhavala, and the patron and lover of fine arts & literature. The author is not only a contemporary but also the religious preceptor of Vastupāla. Critically edited with various Indices etc. by Munirāja Śri Caturavijayaji and Śrī Punyavijayaji. Super Royal 8vo pp. 16+48+190+18, Bombay 1949, Price Rs. 8.50.
- Sukrtakīrti-kallolinī-ādi-Vastupāla-prasasti-Sannyraha: A collection of numerous Prasastis relating to the Minister Vastupala. Edited by Muni Rājasrī Punyayıjayaji. (in the press).

- 6. Prahandhakośa of Rājaśekharasūri (A. D. 1349): Part I, Text in Sanskrit with Variants, Appendices and Alphabetical Indices of stanzas and all Proper Names. This gives twenty-four biographical Prabandhas dealing with celebrities of ancient India such as Bhadrabāhu, Mallavādi, Haribhadra, Sātavāhana, Vastupāla etc. Critically edited in the original Sanskrit from good old Mss. with Variants, Hindi Translation, Notes and elaborate Introduction etc. by Āchārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 8+8+136+14. Price Rupees 6.50.
- 7. Devānanda-Mahākāvya of Meghavijayopādhyāya (A. D. 1671):

  This is a Sanskrit poem in ornate style composed as a Samasyā-pūrti incorporating some line or the other, in each verse, from the Sisupālavadha of Māgha. In its seven cantos, it presents a biography of Vijayadevasūri who was honoured by both Akbar and Jehangir. Critically edited from an old Ms. with Notes, Index and Hindi Introduction, summary etc. by Pt. Bechardas J. Doshi. Demy quarto pp. 8+16+80. Price Rupees 4,50.
- Jaina Tarkabhāsā of Yaśovijaya (л. р. 1624-1688): It is a manual of Nyāya dealing with Pramāna, Naya and Nikṣepa. Edited by Pt. Sukhlalii Sanghavi with his Tātparyasamgraha Vṛtti and an Introduction in Hindi. Super Royal 8vo pp. 8+8+14+78. Price Rupees 3.50.
- 9. Pramānamīmāmsā of Hemacandrācārya: This is a treatise on Nyāya left incomplete perhaps by the author himself. It propounds the Jaina point of view after reviewing the tenets of other systems. Edited with a valuable Introduction and still more valuable Notes in Hindi by Pt. Sukhlaldi Sanghavi and Pts. Mahbndrakumara and Malavania. Super Royal 8vo pp. 8+16+56+76+144+36. Price Rupees 8.50.
- 10. Vwidhatirthakalpa of Jinaprabhasūri (A. p. 1332): Part I, Text in Sanskrit and Prakrit with Variants, and an Alphabetical Index of all Proper Names. This work gives a description of nearly 60 holy places together with the names of their founders etc.; and thus forms a sort of guide-book or gazetteer of Jaina sacred places of India of the 14th Century. It contains valuable information of historical and topographical interest. Critically edited with Variants, Notes and elaborate Introduction etc. by Āchārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 8+.16+114+14. Price Rupees 6.50.

- 11. Kathākosaprakaraṇam of Jineśvarasūri: The Prākrit Text with Sanskrit commentary. The commentary contains many Prākrit stories, which illustrate various religious virtues and is interesting from the sociological point of view. The tales are a fine specimen of Prakrit narrative literature. Critically edited by Achārya Jina Vijaya Muni. Super Royal 8vo pp. 8+16+124+184, Bombay 1949, Price Rs. 12.50.
- 12. Akalanka-Granthatrayam comprising Laghiyastra am with Svopajña-vrtti, Nyāya-viniscaya and Pramāṇasaṃgraha: These are three noteworthy Nyāya works of Akalankadeva (c. a. d. 720-780), the last two being brought to light for the first time. Edited with Critical Notes, Variant Readings, Introduction [in Hindi] and Indices etc. by Pt. Mahendra-Kumara. Super Royal 8vo pp. 8+14+118+184+60. Price Rupees 8.50.
- 13. Problewakacarita of Prabhācandrācārya (A. D. 1277): Part L. Text in Sanskrit, with Variants and Indices of stanzas and all Proper Names. It presents in ornate style the tradictional biographies of twenty eminent personalities including religious teachers like Vajrasvamī, authors like Haribhadra and Hemacandra and poets like Mānatunga who have contributed to the glory of Jainism and the Jaina church. Critically edited from many old Mss. with Notes, Index and Hindi Introduction by Āchārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 10+6+226. Price Rupees 8.00.
- 14. Digrijaya-mahākānya of Meghazijaya. This is an ornate poem in Sanskrit presenting the biography of Vijayaprabhasūri in thirteen cantos. The Sanskrit Text with the svopajūa glosses critically edited with an Introduction in Hindi, an Index of Proper Names and the text of the Śri-Tapayaccha paṭtūralisūtra vṛṭṭyanusaāalhanam in an Appendix by Pt. A. P. Shan. Demy quarto pp. 8-10-16-144. Bombay 1945. Price Rs. 8.00.
- 15. Bhānucandra-caritra of Siddhicandra Upādhyāya: This is a remarkable composition of Sanskrit literature in which an able pupil, namely, Siddhicandra has chronicled, without the least exaggeration, acts of social and religious service rendered by his great Guru Bhānucandra. It is not only a biography of the Guru but also an autobiography of the pupil, both of whom had connections with and were honoured at the Moghul court by Akbar and Jehangir. The English Introduc-

tion by the Editor is a rich mine of historical information. Critically edited from a single rare Ms. with elaborate Introduction, Summary, Appendices, Indices etc. by M. D. Drsai. Demy quarto pp. 8+12+104+68. Price Rupees 8.00.

- 16. Jñānabindu-prakaraņa of Yaśovijaya Upādhyāya: This is a systematic manual of Jaina epistemology. The Hindi Introduction of the editor is a brilliant exposition of Jaina theory of knowledge in the back-ground of Indian metaphysics. The Sanskrit Text edited with Introduction, Notes and Index etc. by Pt. Sukhlalji Sanghavi, Pt. Dalsukh Malvania and Ptā. Hira Kumari Devi. Super Royal 8vo pp. 12+8+84+136. Price Rupees 5.00.
- 17. Brhatkathākośa of Hariṣeṇācārya: The work contains a number of narrative tales—as many as 157—on all sorts of subjects including folk-tales and parables which inculcate religiomoral principles of Jainism and glorify men of religion and ascetic heroes. They have been selected from different strata of Jaina literature. The Introduction which is exhaustive and illuminating, evinces mature erudition of the editor. It is the first of its kind in so far as it presents an outlinear survey of Jaina Kathānaka literature in the back-ground of Indian literature. The Sanskrit text is critically edited with Introduction, Notes and Indices by Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt. Super Royal 8vo pp. 20+128+402. Price Rupees 16.00.
- 18. Jainapustakaprasastisanigraha: Vol. I. The work contains 111 Prasastis and 544 colophons, attached at the end of the ancient palm-leaf manuscripts of the Jaina and other works. They throw enormous light on the historical facts, social conditions, the Kulas, Ganas and Gacchas of the Jainas. Their historical importance is on a par with that of the inscriptions and the copperplates. Critically edited with an informative Introduction and ten Appendices by Achārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 20 4 180. Price Rupees 10.00.
- 19. Dhūrtākhyāna: The Original Prākrit Text of Haribhadrasūri: Sanskrit metrical Version of Sanghatilaka, an Old-Gujarati Prose Rendering; also an elaborate Critical Essay on the Dhūrtākhyāna by Dr. A. N. Upadhye; Critically edited by Achārya Jina Vijaya Muni. This is a unique satire in Indian

- literature, remarkable for its originality of thought and plot. De luxe edition, Ledger Paper, Super Royal 8vo pp. 8+24+56+70. Bombay 1944, Price Rs. 8.00.
- 20. Nyāyāvatāravārtikavṛtti of Śāntisūri: The Vārtika and Vṛtti of Śāntisūri (some time between a. p. 993 and 1118) on the Nyāyāvatāra of Siddhasena (c. 5th century a. p.). Critically and authentically cdited in the original Sanskrit with an elaborate Introduction, Notes, Indices etc. in Hindi by Pt. Dalasukha Malvania. Royai 8vo pp. 32+152+332. Bombay 1949. Price Rs. 16.50.
- 21. Ristasamucoaya of Durgadeva (A. D. 1033): A Prakrit Text dealing with omens and portents. Critically edited with exhaustive Introduction, English Translation, Sanskrit chayā, Notes, Appendix, Indices etc. by Dr. A. S. Gorant. Royal 8vo pp. 12+16+8+72+172. Bombay 1945. Price Rs. 10.00.
- 22. Samdesa-Rāsaka of Abdul Rahamān A Unique work of a Muslim Poet in Apabhramsa Language. Critically edited with Sanskrit Tippanaka and Avacūrika, English Translation, Exhaustive Introduction, Notes, Appendix, Indices etc. by Achārya Jina Vuaya Muni and Prof. H. C. Bhayani. Royal 8vo. pp. 8+14+18+106+124. Bombay 1945. Price Rs. 10.00.
- 23. Satakatrayādi-subhāṣita-saṃgraha of Bhartphari. This is an exhaustive compilation of the Epigrams attributed to Bhartphari including the Three Conturies. Collated and critically edited for the first time with principal variants and an introduction by Prof. D. D. Kosamu. Royal 8vo pp. 8+8+84+240. Bombay 1948. Price Rs. 12.50.
- 24. Paimusiricaru of Dhahila: An Apabhraméa Poem in four cantos. Critically edited by Profs. M. C. Mom and H. C. Bhayani with an Introduction, Summary, Notes etc. in Gujarati. Royal 8vo pp. 16+40+48. Bombay 1948. Price Rs. 4.75.
- 25. Nāṇapameamīkahāo of Maheśvarasūri: A Prākrit Text giving Tales on the Jūānapañeamī. Edited by Dr. A. S. Gopani with various readings, a Gujarati Introduction, Appendices etc. Super Royal pp. 8+16+44+88. Bombay 1949. Price Rs. 7.25.
- Bhadrabāhu-samhitā of Bhadrabāhu: A Sanskrit Text dealing with astrology, omens, portents etc. Edited with Various

- Readings, a Gujarati Introduction, Appendices etc. by Dr. A. S. Gopani. Super Royal pp. 8+8+12+32+84. Bombay 1949. Price Rs. 5.75.
- 27. Jinadattākhyāna-dvaya: Two Prākrit Texts dealing with the life-story of Jinadatta, one by Sumatisūri and another of an anonymous author. Edited for the first time by Pt. A. M. Bhojak. Royal 8vo pp. 8+16+92. Bombay 1953. Price Rs. 3.50.
- 28. Dharmopadesamālā-vivaraņa: Here is the Vivaraņa of Jayasimha sūri who gives a number of Prākrit Tales while explaining the gāthās of the Dhammopadesamālā. Edited with Various Readings by Pt. L. B. Gandhi. Super Royal 8vo pp. 8+16+240. Bombay 1949. Price Rs 9.75.
- 29. Bhartrhariya Satakatraya with the Vyākhyā of Dhanasāra; This is a companion volume of No. 23. comprising the oldest available commentary on the Satakas of Bhartrhari. Dhanasāra wrote it at Jodhpur in Rajasthan in Samvat 1535. .t is also interesting because of its Colloquial Jain Sanskrit. Edited with various Readings, Appendices, etc. by Prof. D. D. Kosamer Royal 8vo. pp. 325. Bombay 1959. Price Rs. 10.50.
- 30. Spingāramañjarīkathā of Bhojadeva: It contains a courtesan's professional advice to her daughter in the form of eleven entertaining and edifying tales in the rich kāvya style. Composed by the famous Paramāra king Bhojadeva of Dhārā. Edited with Introduction, Translation, Notes etc. from the only available A fragmentary Palm-leaf Ms. belonging to the Jesalmere Bhaṇḍāra by Kumārī Kalpalata K. Munshi, M. A., Ph. D. Royal 8vo. pp. 10+90+96+104. Bombay 1959. Price Rs. 12,50.
- 31. Līlāvai of Koūhala: A Romantie Kāvya in Māhārāṣṭrī Prākrit with the Sanskrit Vṛtti of a Jaina Author. Critically edited for the first time with an Introduction, Variant Readings, Glossary, Notes etc. by Prof. A. N. Upaduye. Royal 8vo. pp. 28+88+384. Bombay 1949. Price Rs. 15.00.
- 32. Kīrtikaumudī-Mahākāvya of Someśvara and Sukṛtasamkīrtana of Arisimha: They treat the life-story and explores of the famous minister Vastupāla in the Mahākāvya form. Edited by Muni Rājaśri Punya Vijayaji (in the press).

- 33. Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and Its Contribution to Sanskrit Literature, a learned dissertation by Dr. B. J. Sandesara, M. A., Ph.D.. Royal 8vo pp. 8+6+28+218. Bombay 1953. Price Rs. 9.50.
- 34-35. Paimacariu of Svayambhūdeva, Vols. 1-2: A great Epic in Apabhramśa dealing with the Rāma Tale. Critically edited for the first time with an elaborate Introduction, Index Verborum and Appendices by Dr. H. C. Bhayani. Royal 8vo First Part pp. 8+4+16+132+40+168+76, Secon' Part pp. 8+4+24+328. Bombay 1953. Price Rs. 12.50 and 10.50 respectively.
  - 36. Paimacariu of Svayambhadeva, Vol. 3. Edited by Dr. H. C. Bhayani (in the press)
- 37-38. Studies in Indian Laterary History, Vols. I and II, containing 132 Papers and Indices, proper Names and Subjects, by Prof. P. K. Gode. Royal 8vo Vol. I, pp. 6+4+3+16+546, Vol. II pp. 6+4+4+4+4+4+544. Bombay 1953-54. Price Rs. 20.00 each.
  - 39. Uktivyakti-prakarena of Dāmodara: An elementary handbook of Sanskrit Composition with parallel illustrations in Old Kosali of the 12th century. Edited for the first time from the single available Ms. by Acharya Jina Vijaya Muni with an exhaustive Study of the Old-Kosali of the text by Dr. S. K. Chatteri, M. A., D. Littland with an Essay on material of social and historical interest in the text by Dr. Moti Chand. Royal 8vo pp. 8+4+10+84+68. Bombay 1953. Price Rs. 8.00.
  - 40. Kāvyaprakāsa-khandana of Saldheardra-Gani. An adverse cratique of some of the topics of Mammata's Kāvyaprakāsa Edited for the first time from the single available Ms. with an Introduction, Indices etc. by Prof. R. C. Parikh. Royal 8 vo. pp. 8+4+20+108. Bombay 1953. Price Rs. 4,50.
- 41. Kumārapākacaritra-samgraha: A collection of works of various authors relating to life of king Kumārajāka of Gujarat. Collected and edited from various old Mss. by Ācharya Jina Vuaya Muni. Double Demy pp. 8+18+36+12+158. Price Rs. 10.00.
- 11A. The Life of Hemacandracarya: The eminent German orientalist, Dr. G. Buhler, wrote in 1889, an epoch-making essay in German on Hemacandra (A. D. 1088-1173) who occupies a place of honour in Indian literature. This essay is a fine model of historical research, and, as such, for the benefit of English knowing readers, it has been translated here into English by Dr. Manilal Patel. Demy quarto pp. 16+104. Price Rupees 5.00.

- 42. Kharataragaccha-bṛhadgurvāvali: A Collection of Works of Jinapāla Upadhyāva and others relating to the spiritual lineage of the eminent Ācāryas of the Kharatara Gaccha. Collected and edited from various old Mss. by Āchārya Jina Vijava Muni. Double Demy pp. 8+12+120. Price Rs. 7.00.
- 43. Jayapāyaḍa-nimittasāstra: An ancient work pertaining to the Science of Prognostics making prophesies on the basis of the letters of speech. Edited by Āchārya Jina Vijaya Muni. Price Rs. 8.50.
- Jambucariyam of Guṇapāla: It is a Prakrit narrative of the life of Jambūsvāmin, the first patriarch of Jain church after the last Tīrthamkara Mahāvīra. Edited by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Price Rs. 12,50.
- 45-46. Kuvalayamālā of Uddyotanasūri (Part I & II). A unique campū in Prakrit critically edited from rare Mss. material for the first time with an Introduction, Various readings, Notes etc. by Prof. A. N. Upadhye, M. A., D. litt. Part I contains the Prākrit text and various readings. Price Rs. 15.00.

Part II with an elaborate Introduction, and Ratnaprabha-Sūri's Samskrit Version of Kuvalayamālā-kathā etc. (in the Press).

To be had from-

## BHARATIYA VIDYA BHAVAN

Chowpati, BOMBAY. 7

वीर सेवा मन्दिर पुस्तकालय